# TEXT CUT WITHIN THE BOOK ONLY

# Text Problem Within The Book

# UNIVERSAL LIBRARY AWARINI AW

कारांक रामनारायण जाल बेनीनायर प्रयाग

**ांधम संस्करण** मूल्य १२<sup>,</sup>०० रुपया

# smania University Library

| , H·80·09<br>V31H | Accession No. #3599 |
|-------------------|---------------------|
| ा डॉ रामकुमार     | apit ,              |
| , हिन्दी साहित्य  | भा आलोचनाला इतिहास  |

This book should be returned on or before the date last below.

# विषय-सूची

| विषय प्रवेश               | ••• | 348            |
|---------------------------|-----|----------------|
| पहला प्रकरण               | ••• | ४०१३८          |
| संघिकाल                   |     |                |
| वूसरा प्रकरण              | ••• | 98960          |
| चारणकाल                   |     |                |
| तीसरा प्रकरण              | ••• | 161-718        |
| भितत-काल की ध्रनुक्रमणिका |     |                |
| चौया प्रकरण               | ••• | २१४ २६=        |
| भक्ति-काल ( सन्त-काव्य )  |     |                |
| पाँचवाँ प्रकरण            | ••• | 788339         |
| प्रेम-काव्य               |     |                |
| छठा प्रकरण                | ••• | 938            |
| राम-काव्य                 |     |                |
| सातवाँ प्रकरण             | ••• | ¥87498         |
| कृष्ण-काव्य               |     |                |
| परिशिष्ट                  |     |                |
| सहायक ग्रन्थों की सूची    | ••• | <b>६२१—६२७</b> |
| नामानक्रमणिका             |     | ?=0            |

# निवेदन

हिन्दी साहित्य के अनेक इतिहास लिखे जा चुके हैं। उनमें कियों का विवरण और प्रवृत्तियों का निरूपण स्पष्टता के साथ पाया जा सकता है। किन्तु इघर साहित्य के इतिहास में कई नवीन अन्वेषण हुए हैं। इतिहास लिखन के दुष्टिकोण और शैली में भी नूतन वैज्ञानिक उत्कान्ति हुई है। अतः हिन्दी का इतिहास-नेखन अभी पूर्ण नहीं है।

इतिहास-लेखन बहुत किटन कार्य है। वैज्ञानिक विवेधन की गंभीरता के साथ-साथ इतिहास-लेखन का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। इन दोनों बातों के किए इतिहास-लेखन को तैयार रहना चाहिए। फिर हिन्दी साहित्य का इतिहास तो बहुत विस्तृत और व्यापक है। वारतव में इस साहित्य में जितनी जटिलताएँ और गित्यमाँ हैं, जायद भारतीय साहित्य के किसी इतिहास में न पाई जावेंगी, क्योंकि हिन्दी भाषा और साहित्य का विस्तार बहुत प्राचीन कान्न से मिलल भारतीय कप में विखरा हुषा है। सभी तो समुचित कप से उसकी खोज ही नहीं हो पाई है। खोज की बात तो अलग है—मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत-सी सामग्री जो प्रत्यक्ष फैनी पड़ी है, उसका इतिहास-प्रन्थों में सभी तक उल्लेख भी नहीं हो सका। इतिहास जिखने में वैज्ञानिक कास-क्रम और विकास-क्रम की तो बात ही दूर है।

पूज्य डा० घीरेन्द्र वर्मा, (प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग) के डी० सिट्० के संवन्ध्र में पेरिस जाने पर मुझे बी० ए० के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाने का ध्रवसर मिला। मेरे हृदय में उसी समय से इतिहास-नेत्रन की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसकी पूर्ति के लिए यैंने परिक्रम करना आरम्भ किया। उस विशा में इघर कुछ वर्षों के परिक्रम का फल आप के सामने हैं। साहित्य का इतिहास धालोचनात्मक बैली से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यतः ऐतिहासिक सामग्री के साथ कवियों एवं साहित्यक प्रवृतियों की धालोचना करना मेरा बृष्टिकोण-है। मैंने साहित्य की संस्कृति का भावशें सुरक्षित रखते हुए परिचम की भालोचना-वैली को श्रहण करा का प्रयत्न किया है। अभी तक की उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी मैंने स्वतन्त्रता पूर्वक किया है। मैं इतिहास-नेत्रक के उत्तरदायित्य का निवाह कहाँ तक कर स्व

हूँ यह आप के निर्णय की बात है । नामानुक्रमणिका तैयार करने में मुझे धपर्न विद्यार्थी श्री उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव एम० ए० और श्री रामप्रसाद नायक बी० ए० (श्रानसं) से विशेष सहायता मिली है।

हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ३१ मार्च १६३८

रामकुमार वर्मा

# दूसरे संस्करण की भूमिका

में हिन्दी के विद्वानों श्रीर विद्यार्थियों के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ कि ग्रब तक इस इतिहास का द्वितीय संस्करण, प्रस्तुत नहीं किया जा सका । कुछ तो मेरी श्रपनी उलकानें थीं भीर कुछ कागज भीर प्रेस की कठिनाइयाँ रहीं जिनके कारण इस संस्करण के प्रकाशन में विलम्ब हुआ ।

में हिन्दी संसार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ जिसने मेरे इतिहास को इतना अधिक आदर दिया है। विद्वानों ने उसे यूनिवर्सिटियों के पाटय-क्रम में निर्धारित किया है और सभी ऊंची श्रेणी के दिशायियों ने उसे अपना प्रिय ग्रंथ माना है। इन्हें किन शब्दों में धन्यवाद हूँ ! मैं प्रयत्न करूँगा कि शिद्धा ही इस ग्रंथ का उत्तरार्थ लिख कर उनकी सेवा में भेट कर सकूँ।

इस संस्करण के प्रारंभिक प्रकरणों में मैंने कुछ नवीन सामग्री दे दी है जो विस्तार-भय से प्रथम संस्करण में नहीं दी जा सकी थी, क्योंकि तब मेरे मन में एक ही ज़िल्द में संपूर्ण इतिहास लिखने की इच्छा थी। जब इस जिल्द में इतिहास संवत् १७५० तक ही है तब मैंने रोकी हुई सामग्री भी इसमें जोड़ दी है। ग्राशा है, उस सामग्री से विषय को समझने में ग्रीर भी सुविधा होगी।

पहले संस्करण में शीझता के कारण कुछ भूलें रह गई थीं जिन्हें इस संस्करण में दूर करने का प्रयत्न किया गया है। संभव है, इस संस्करण में भी कुछ भूलें रह गई हों, क्योंकि पुस्तक लगभग डेढ़ वर्ष में छनी है और में एकबारण समस्त पुस्तक के पूफ नहीं देख सका। मुझे झाशा है कि जिस प्रकार पहले संस्करण में हिन्दी के विद्वानों ने मुझे सुझाव दिये थे, उसी प्रकार इस संस्करण में भी में उनसे बंचित नहीं रहूँगा।

इस वर्ष हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है ग्रीर ग्रव हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। मैं तो हिन्दी के विद्वानों से प्रार्थना करता हूं कि वे समस्त प्रतिवंधों से मुक्त होकुर अपनी सुष्ट्रभाषा के प्रतिहास को नवीन अन्वेषणों के प्रकाश में लिखने की चेध्टा करें जिससें हमारी संस्कृति ग्रौर साहित्य का पारस्परिक संबंध सहज ही स्पष्ट हो जावे ।

इस संस्करण की नामानुकमणिका मेरे प्रिय शिष्य श्री जयराम मिश्र एम॰ ए॰ ने तैयार की है। घन्यवाद देकर में उन्हें कब्ट नहीं पहुँचाना चाहता।

साकेत, प्रयाग }

रामकुमार वर्मा

# तीसरे संस्करण पर कुछ शब्द

वटवृक्ष की विविध जटाग्रों की मांति हिन्दी साहित्य के इतिहास के विविध कप पिछले कुछ वर्षों में निर्मित हुए हैं। इसका कारण यही है कि विविध विदानों ने साहित्य की सांस्कृतिक पृष्टभूमि को भपनी विशेष दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया भीर साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का मूल्यांकन नयी शैली से हुआ है। साहित्य के इतिहास लेखन में यह प्रयास प्रशंसनीय है।

वस्तुतः साहित्य ग्रीर संस्कृति एक ही वृन्त के दो फूल है ग्रीर उनका पोषण एक ही रस से होता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त हमारे सांस्कृतिक जागरण ने साहित्य का महत्त्व बढ़ा दिया है ग्रीर इतिहास-लेखन की ग्रावश्यकता ग्रीर भी महत्त्व घारण कर रही है। हमें तो यह भी देखना है कि हिन्दी के राष्ट्र-भाषा हो जाने के बाद ग्रन्थ प्रान्तीय भाषाग्रों से हिन्दी का पहले क्या सम्बन्ध रहा है ग्रीर भविष्य में क्या हो सकता है। इस दृष्टि से विद्यापित, मीराँ, नामदेव, नुकाराम तथा संत साहित्य के नानक ग्रीर बृल्लेशाह की हिन्दी रचनाग्रों का महत्त्व क्या है? ग्रन्थ प्रान्तीय भागाग्रों ग्रीर साहित्यों ने हिन्दी को किस रूप में समृद्धिशाली बनाय। है यह भी दितहास लेखकों का दृष्टिकोण होना ग्रावश्यक है।

मैं समझता हूँ कि राष्ट्रमाषा हिन्दी के स्वरूप निर्धारण में उपयंक्त कविये के जो प्रयोग हैं उनका विश्लेषण फिर से एक बार होना चाहिए। इस प्रकार क संमावनाएँ प्रपने इतिहास में मैंने घ्रारम्भ से ही रखने का प्रयत्न किया है। मैं इस तथ्य की घोर पाठकों का घ्यान ग्राकषित करना चाहता हूँ।

विद्वानों और विद्यायियों ने समान रूप से मेरे इतिहास को मान्यता प्रदार की है। में इसके लिए मामारी हूँ। उन्हों की प्रेरणा का यह फल है कि इसक तीसरा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है। में लिजित हूँ कि इसका उत्तराई मर्भ तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका, यद्यपि प्रकाशक महोदय ने इस सम्बन्ध में मनेक बा मनुरोध मीर मायह किया है। में दूसरे भाग की सामग्री मधि कांश रूप में संकलिए कर चुका हूँ। विशेषकर मायुनिक काल की जिन प्रवित्यों में मेरा विकास भी

पोषण हुआ है वे तो मेरे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष हो हैं। कठिनाई केवल समुचित अवकाश की ही रही है। यदि मेरे प्रिय शिष्य भीर रिसर्च स्कालर प्रह्लाद दास अग्रवाल ने लेखन कार्य में मुझे सहायता दी तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगामी छः महीने में यह इतिहास पूर्ण हो जायगा। तब तक के लिए मैं अपने मान्य विद्वानों भीर विद्याधियों से भैट्यं रहाने की प्रार्थना करूँगा।

इस संस्करण में प्रकाशक महोदय ने विशेष सुरुचि श्रीर सावधानी का परिचय दिया है अब तो विदेशों में भी इस पुस्तक की माँग हो रही है। विदेश की सुरुचि को ब्यान में रखते हुए भी प्रकाशक महोदय ने इस पुस्तक का नवीन संस्करण प्रस्तुत किया है जिसके लिए में उनका सामारी हूँ। पुस्तक की नामानुक्रमणिका मेरे प्रिय विद्यार्थी श्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तव रिसर्च स्कालर ने स्रत्यंत परिश्रम से तैयार की है।

धाशा है कि इस संस्करण से सबको संतोष होगा।

साकेत, प्रयाग १६५४ का प्रथम दिन

रामकुमार वर्मा

# चौथे संस्करण पर कुछ शब्द

श्चापके समक्ष "हिन्दी साहित्य के झालोचनात्मक इतिहास" का चतुर्यं संस्करण रखते हुए मुझे प्रसन्धता हो रही है, इघर रूस प्रवास के कारण मेरा अधिकांश समय विदेशों में हिन्दी-के भ्रध्यापन में लगा हुआ है। मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में मेरी सेवाओं का क्या मूल्य होगा, परन्तु यह कार्य बहुत बड़े उत्तरदायित्व का है। ऐसी परिस्थित में समयाभाव के कारण बहुत चाहते हुए भी नवीनतम सामग्री का समावेश मैं इस इतिहास में नहीं कर सका।

मेरे प्रिय शिष्य प्रह्लाद दास ने यह निवेदन किया कि इस संस्करण को ऐसी परिस्थिति में इसी प्रकार प्रकाशित कर दिया जाय । ग्रतएव प्रस्तुत संस्करण उसी रूप में ग्रापके समक्ष है । भविष्य के लिये जो मेरा ग्राइवासन है, श्रीर मित्रों ने जो ग्रामह किया है, उसको में ग्रवकाश पाते ही पूर्ण करूँगा । मुझे विश्वास है कि इसका परिवर्धित संस्करण ग्रीर हिन्दी साहित्य के "कला-काल" एवं "ग्राधुनिक काल" का ग्रालोबनात्मक इतिहास में शीध ही प्रस्तुत करूँगा ।

मास्को इंस्टीट्यूट झॉफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, मास्को २०-४-४=

रामकुमार वर्मा

# हिन्दी साहित्य

# का

# त्रालोचनात्मक इतिहास

# विषय-प्रवेश

किसी निजंन वन-प्रदेश की शैवलिनी की भौति हिन्दी साहित्य की धारा

श्रवाध रूप से तो भवश्य प्रवाहित होती रही, किन्तु उसके

उदगम और विस्तार पर श्राचन्त श्रीर विस्तृत दृष्टि डालने इतिहास का प्रयास बहुत दिनों तक नहीं हुगा। ग्रपभ्रंश-भग्नावशेषों को लेकर हिन्दी के निर्माणकाल के समय (लगभग सं० ७००) से विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के प्रन्त तक हिन्दी साहित्य का इतिहास बिखरी हुई रतन-राशि के समान पड़ा रहा; उसके संग्रह करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं हुआ। किसी काल-विशेष के किव द्वारा किये गये अपने पूर्ववर्ती किव अथवा भक्त के विषय में उल्लेख भवरय मिलते हैं, पर वे व्यष्टि रूप से हैं, समध्ट रूप से नहीं। जायसी द्वारा श्रपने पूर्ववर्ती प्रेम-काव्य के कवियों का उल्लेख, नाभादास द्वारा 'मक्तमाल' में भक्तों भौर कवियों का विवरण, गोकूलनाथ द्वारा 'चौरासी वष्णवन की वार्ता' में पुष्टि-मार्ग में दीक्षित बैब्णवों का जीवन-चरित्र, कुछ लेखकों द्वारा सनेक कवियों/ की नामावली भीर काव्य-संग्रह भादि हमें भ्रवहय प्राप्त हैं, पर इन्हें हम इतिहास नहीं कह सकते । फिर इन कवियों का निर्देश धर्म की भावना को लेकर किया गया है, व्यक्तित्व प्रथवा कवित्व को ज्यान में रख कर नहीं। इनमें साहित्य की प्रगति भीर विचारों की प्रवृत्ति का भी विवरण नहीं है। लल्लुलाल भीर सदल मिश्र ने कमशः स्वरिवत 'प्रेमसागर' और 'नासिकेतोपास्यान' में हिन्दी गद्य के स्वरूप का निर्देश करते हुए अपनी पुस्तकों के लिखने का श्रेय फोर्ट विलियम कालेज के श्रिसिपल जॉन गिलकाइस्ट को दिया है। हमें उससे तत्कालीन गद्य की एक विकेष

इस्त्वार दला

परिस्थिति ग्रवश्य ज्ञात होती है, इतिहास नहीं। राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द ने भाषा के इतिहास पर एक निबन्ध लिखा था, पर साहित्य के इतिहास पर नहीं। इस प्रकार हिन्दी साहित्य की कमागत प्रवृत्तियों, विचार-घाराम्रों ग्रीर कवि-विवरणों

> का इतिहास विकम की उन्नीसवीं शताब्दी तक नहीं मिलता। किव के नामों का सबसे पहला संग्रह, जो इतिहास के रूप का ग्राभासमात्र है, फोंच साहित्य में गार्सें द तासी-लिखित 'इस्त्वार द ला लितेरात्यर ऐंदुई ऐं ऐंदुस्तानी' है। यह ग्रन्थ

लितेरात्यूर ऐंदूई का आभासमात्र है, फ्रेंच साहित्य में गार्सें द तासी-लिखित एं ऐंदुस्तानी 'इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐंदूई ऐं ऐंदुस्तानी' है । यह ग्रन्थ ग्रेट ब्रिटेन ग्रीर आयर्लेंड की प्राच्य साहित्य-ग्रन्वादक समिति

की भ्रोर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ग्रन्थकार ने महारानी विक्टोरिया की सुल्ताना रिजया के समान योख शासिका मानते हुए उन्हीं को यह प्रन्थ समिपित किया । इसका प्रथम संस्करण दो भागों में प्रकाशित हुमा । प्रथम भाग संवत् १८६६ (सन् १८३६) में तथा दूसरा भाग संवत १६०३ (सन् १८४६) मे प्रकाशित हम्रा । द्वितीय संस्करण में इस ग्रन्थ के तीन भाग हो गए, जिनका प्रकाशन सं॰ १६२८ (सन् १८७१) में हुआ। इसमें अंग्रेजी-वर्णक्रम से हिन्दी श्रीर उद्दें के कवियों एवं कवियत्रियों का विवरण दिया गया है। पहले उनकी जीवनी है, फिर उनके ग्रन्थों का नाम-निर्देश । ये तीनों भाग १०३४ पृष्ठों में समाप्त हुए हैं। प्रारम्भ में १४ पृष्ठों की भूमिका है। इसमें हिन्दी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए गए हैं। प्रन्यकार ने हिन्दी भाषा के धन्तगैत उर्द को भी सम्मिलित किया है, को वास्तव में भाषा की दृष्टि से उचित है। हिन्दी के इस व्यापक मर्थ ने ग्रन्थकार को उर्दू-कवियों की साहित्य-साधना मौर उनके ग्रन्थो-हलेख का भी अवसर दिया है । इसीलिए प्रन्थ के आधे से अधिक पुष्ठ उर्दू-किवयों के विवरण में ही लिखे गए हैं। भाषा फेंच है। दुर्भाग्य से इसका अनुवाद अँग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में नहीं हुआ। फलतः इसकी सामग्री का उपयोग भारतीय साहित्य के इतिहास-लेखकों द्वारा नहीं हो सका । इसमें हमें एक स्थान पर हिन्दी के प्रधान कवियों की जीवनियाँ तथा काव्य-प्रन्थों के उल्लेख मिलते हैं, यद्यपि इस ग्रन्थ में साहित्य की प्रवृत्तियों का निरूपण नहीं है। यह भारवर्य की बात भवश्य है कि हिन्दी साहित्य का प्रथम विवरण हिन्दी-लेखकों द्वारा न लिखा जाकर विदेशी साहित्य में किसी विदेशी द्वारा लिखा जाये। विदेशी भाषा में लिखे जाने पर भी इस ग्रन्थ का महत्त्व है। यह हिन्दी का सबसे प्राचीन विवरण होने के कारण विद्वानों भीर इतिहास-लेखकों के लिए साहित्यिक भीर ऐतिहासिक दोनों ही विशेषताएँ रखता है। हिन्दी में इसका भनुवाद होना बहुत आवश्यक है। महाकवि चन्द से सम्बन्ध रखने वाले भवतरण का भनुवाद डा॰ उदय नारायण तिवारी ने ज्येष्ठ संवत १६६३ की 'सुघा' मासिक पत्रिका में किया था।

हिन्दी साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा ग्रन्थ प्रवस्य हिन्दी में लिखा गया भीर वह श्री महेशदत्त शुक्ल द्वारा संप्रहीत 'भाषा-काव्य-संग्रह' है । इसमें संग्रहकर्ता ने पहले कुछ प्राचीन भाषा-काव्य-संग्रह कविताएँ-संग्रह की हैं, फिर उन्हीं कवियों का जीवन-चरित्र तथा समय आदि संक्षेप में दिया है। अन्त में कठिन अध्यों का कोष भी है। पह नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ से संवत् १६३० में प्रकाशित हुँमा । इस संग्रह के बाद दूसरा संग्रह शिवसिंह सेंगर दारा लिखित 'शिवसिंह सरोज् है जिसका रचना-काल सं० १६४० है। इसमें भी कवियों का विवरण धीर उनकी काव्य-संग्रह है, किन्तु इसमें तासी के ग्रन्थ की भवेका कवियों की संख्या में धिधक वृद्धि हो गई है। तासी के प्रन्थ में हिन्दी-कवियों की संख्या शिवसिष्ठ सरोज ७० से कुछ ऊपर है भीर 'सरोज' में 'भाषा-कवियों' की संख्या 'उनके जीवन-चरित्र भीर उनकी कविताओं के उदाहरणों' के सहित 'एक सहस्त्र' हो गई है। 'सरोज' के आधार पर संवत् १६४६ में सर जार्ज ए० ग्रियसंन ने 'माडनें वरनाक्यूलर लिट्रेचर श्राव् हिन्दोस्तान' लिखा। इसमें शिवसिंह सेंगर के 'सरोज' से यही विशेषता है कि साहित्य के काल-विभाग के साथ माडनं वरनाक्यूलर समय-समय पर उठी हुई प्रवृत्तियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। इतना तो अवस्य कहा जा सकता है कि प्रियसैन लिट्रेचर ग्राव् हिन्दोस्तान साहब का प्रन्थ 'सरोज' की सामग्री से ही बनाया गया है, किन्तू यह उससे प्रधिक व्यवस्थित श्रीर वैज्ञानिक शैली में लिखा गया है। इसमें कवियों की संख्या ६५२ है।

इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सब से प्रथम मिश्रबन्धुओं के 'विनोद'
में पाया जाता है। 'विनोद' चार मागों में लिखा गया है,
भिश्रबन्धु विनोद जिसके प्रथम तीन भाग संग् १६७० में प्रकाशित हुए थे और
चतुर्थं भाग, जो साहित्य के वर्तमान काल से संबन्ध रखता है,
संग् १६६१ में प्रकाशित हुया। ग्रतः मिश्रबन्धुओं ने साहित्य का ग्रध्ययन कर सगमग

१ बाबू राथाकृष्णदास-ना० प्र० पत्रिका भाग ५, पृष्ठ १, संबद् १६०१

२ शिवसिंह सेंगर का अन्म संबद् १८२१ में हुआ था।

२२५० पृष्ठों में प्रपता 'विनोद' लिखा है। इसमें किवयों के विवरणों के साथ-साथ साहित्य के विविध ग्रंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ग्रनेक किव जो ग्रजात थे प्रकाश में लाये गए हैं ग्रीर उनके साहित्यिक महत्त्व का मूल्य ग्रांका गया है। किवयों की श्रीणयां बनाई गई हैं ग्रीर उन श्रेणियों में किवयों का वर्गाकरण किया गया है। विनोद के चारों भागों में ४५६१ किवयों का वर्णन है, किन्तु बीच में ग्रन्य किवयों का पता मिलने पर उनके नम्बर "बटे से कर दिये गए हैं।" इस प्रकार 'मिश्रवन्ध विनोद' में ५००० से ग्रधिक किवयों का विवरण मिलता है। यद्यपि किवयों के काव्य की समीक्षा प्राचीन काल के ग्रादशों के ग्राधार पर की गई है, पर उनकी विवेचना में हम ग्राधुनिक दृष्टिकोण नहीं पाते। जीवन की ग्रालोचना, किव का सन्देश, लेखक की ग्रन्तदृष्टि ग्रीर भावों की ग्रनुभूति ग्रादि के ग्राधार पर उसमें किवयों ग्रीर लेखकों की ग्रालोचना नहीं है। भाषा भी ग्रालोचना के ढंग की नहीं है, किन्तु साहित्य के प्रथम इतिहास को विस्तारपूर्वक लिखने का श्रेय मिश्रवन्ध ग्रों को ग्रवस्य है। उन्होंने ग्रपने ग्रन्थ 'हिन्दी नवरत्न' नवरत्न (संं हैं १६६७) में नौ किवयों' की विस्तत समालोचना की

है। उसमें हम किवयों का यथेष्ट निरूपण पाते हैं। इस ग्रन्थ का चौथा संस्करण जो सचित्र, संशोधित ग्रीर सम्बद्धित है, सं॰ १९६१ में प्रकाशित हुमा।

संवत् १६७४ में पं॰ रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित 'कविता-कौमुदी' प्रत्य, प्रकाशित हुआ। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पहले तक के किवता-कौमुदी ६६ कवियों का जीवन-विवरण, उनकी कविता के साथ दिया गया है। इसमें कवियों की आलोचना न होकर केवल परिचय मात्र है। सं० १६८३ में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ जिसमें ४६ आधुनिक लेखकों और कवियों का विवरण है। इस प्रकार 'कविता-कौमुदी' के दोनों भागों में १३८ कवियों का विवरण है।

संवत् १६७४ में एडविन ग्रोब्स महाशय ने 'ए स्केच ग्राव् हिन्दी लिट्रेचर नाम से हिन्दी साहित्य का एक इतिहास लिखा । इस ए स्केच ग्राव् ११२ पृष्ठों की पुस्तिका में लेखक महोदय ने उपर्युक्त सभी हिन्दी लिट्रेचर पुस्तकों से पूरी सहायता ली है । इन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास के पाँच विभाग किये हैं । धार्मिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया है ग्रीर हिन्दी के भविष्य पर एक सुन्दर ग्राध्याय

१ वे नौ कवि नि नालेखित हैं:--

तुलसीदास, स्रदास, देन, निहारो, त्रिपाठी-बन्ध (भूषण, मॉतेराम), केशव, कवोर, चन्द भौर हरिरचन्द्र।

लिखा है। पुस्तक बहुत हो संक्षिप्त है। इसमें साहित्य की गति-विधि का परिचय मात्र है।

संवत् १९७७ में एक० ई० के० ने 'ए हिस्ट्री घाव् हिन्दी लिट्रेकर' नाम से
एक इतिहास लिखा । यह भी ११६ पृष्ठों में समाप्त हुगा
ए हिस्ट्री घाव् है। इसमें साहित्य की प्रगतियों के दृष्टिकोण से इतिहास की
हिन्दी लिट्रेकर रूपरेखा निर्घारित की गई है। यह ग्रीब्स महाशय की पुस्तक
से ग्रांकिक वैज्ञानिक डंग की पुस्तक है, किन्तु इसमें भी साहित्य
का परिचय मात्र है।

केवल बजभाषा के २६ प्रमुख कवियों का जीवनवृत्त धीर उनका मधुर

काव्य संकलित कर श्री वियोगी हरि ने संवत् १६८० में 'ब्रजमाधुरी सार' नामक संग्रह-ग्रन्थ प्रस्तुत किया । इस ग्रन्थ के बजमाधुरी सार संग्रह की प्रेरणा संग्रहकार को सर्व प्रथम गोलोकवासी पं० राधाचरण गोस्वामी से मिली थी। इस संग्रह में कोई ऐतिहासिक काव्य-मीमांसा नहीं है। कवियों का काव्य-संग्रह काल-क्रमानुसार अवश्य किया गया है। प्रन्य में म्राए हुए प्रत्येक कवि की जीवनी के म्रादि में नाभा जी का या उन्हीं की शैली में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र या गो० राधाचरण या स्वयं संग्रहकर्त्ता का छप्पय दिया गया है। कविताओं का संग्रह श्रत्यन्त सूरुचिपूर्ण श्रीर माघुर्य से श्रोतश्रोत है । बजमाषा का काव्य-वैभव इस संग्रह में पूर्णतः संचित है। संवत् १६६० में इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण हुआ । इसमें परमानन्ददास भीर कूंभनदास के नाम जोड़ कर कवि-संस्था २८ कर दी गई और संग्रह के दो खंड कर दिये गए । पहले खंड में सुरदास से लेकर ललित किशोरी तक और दूसरे में बिहारी, देव, हरिश्चन्द्र, रत्नाकर मौर सत्यनारायण कविरत्न रखे गए। पहले खंड के कवियों ने केवल कृष्ण-भक्ति पर काव्य-रचना की, दूसरे खण्ड के कवियों ने कृष्ण-भक्ति के झलावा झन्य विषयों पर भी लिखा । इस प्रन्थ का तृतीय संस्करण संवत् १६६६ में हुआ ।

हिन्दी साहित्य के इतिहास को प्रालोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय श्री
पदुमलाल पुन्नालाल बक्शो को है, जिन्होंने संवत् १६०० में
हिन्दी साहित्य किन्दी साहित्य विमर्श नामक १६६ पृष्ठ की पुस्तक लिखी।
विमर्श यह पुस्तक वस्तुतः उनके हिस्की साहित्य के ऐतिहासिक विकास के सम्बन्ध में लिखे गए कुछ निबन्धों का संग्रह है।
प्रस्तावना में साहित्य की प्रात्मा और उसकी रूपरेसा पर गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि डालते हुए हिन्दी साहित्य का प्रादि काल, संतवाणी-संग्रह, हिन्दी साहित्य प्रौर मुसलमान कवि, हिन्दी साहित्य का मध्य काल, हिन्दी-काव्य ग्रीर कवि-कौशल, हिन्दी

साहित्य और पारचात्य विद्वान् और ग्रामुनिक हिन्दी साहित्य विषय पर लेखक ने गम्भीर अनुशीलन किया है । इन निबन्धों में साहित्य की विविध अवृत्तियों का पाण्डित्यपूर्ण विभाजन और मूल्यांकन किया गया है तथा कवियों और लेखकों के साहित्यगत व्यक्तित्व पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में दीष यही है कि वह अपने विषय में सिक्लब्टात्मक नहीं है। निबन्ध यद्यपि एक कम से सजाये गए है, किन्तु वे अलग-अलग है। लेखक ने ऐतिहासिक शैली से पुस्तक लिखी भी नहीं है। इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रकार का आलोचनात्मक विवेचन एक कम से पहली बार किया गया।

सम्वत् १६८३ में श्री श्रखौरी गंगाप्रसाद सिंह ने 'हिन्दी के मुसलमान किव'
नामक ग्रन्थ में १५२ मुसलमान किवों का जीवन-चरित्र श्रौर
हिन्दी के काव्य संग्रह किया। सन् १६२१ के धसहयोग श्रान्दोलन में
मुसलमान किव हिन्दू-मुसलमानों की एकता के फलस्वरूप पूर्व तथा वर्तमान
कालीन हिन्दू-मुसलमानों की साहित्यिक एकता का दिग्दर्शन
कराने के निमित्त ही श्री रामनारायण मिश्र की प्रेरणा से ग्रन्थ का संकलन हुआ।
इस ग्रन्थ की भूमिका खोज भीर शब्ययन के साथ लिखी गई है। इसमें हिन्दी
साहित्य के द्विहास की एक रूप-रेखा भी है। किवयों का कम ऐतिहासिक कालकम
के अनुसार है। प्रारम्भ में किव की जीवनी है, फिर उसकी किवता का अत्यन्ति
स्वित भीर सुन्दर संग्रह है। यद्यपि संकलनकर्ता ने जीवनी का विवरण देने में
कीज से काम लिया है, स्वापि भ्राप्त सामग्री का संग्रह एक स्थान पर कर दिया है।

इस ग्रन्थ से जात होता है कि विविध कालों में मुसलमान हिन्दी के कितने समीप थे। इस दृष्टिकोण से संकलनकत्तां ग्रपने उद्देश्य मे सफल हुमा है।

सम्बत् १६ ५४ में श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने 'सुकवि सरोज' नामक ग्रन्थ में बलभद्र मिश्र, केशवदास, बिहारी लाल भादि १६ कवियों के प्रामाणिक जीवन-चरित्रों के साथ उनकी सुन्दर रचनाम्रों का सकवि सरोज प्रकाशन किया । यद्यपि कवियों का चुनाव सनाह्य जाति के सम्बन्ध से किया गया है, तथापि इस ग्रन्थ में हिन्दी के प्रायः सभी प्रधान कवि भा गए हैं। सम्बत १६६० में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हम्रा जिसमें गोस्वामी तुलसीदास से लेकर रामगोपाल तक ७४ सनाइय कवियों का विवरण है। ये कवि तीन खण्डों में विभाजित किए गए हैं। पहले खंड में सं० १४८६ से सं० १६४० तक के गोलोकवासी कविगण, दूसरे खंड में सं० १६४० से सं० १६०० तक के गोलोकवासी कविगण और तीसरे खंड में सं० १६०८ से वर्तमान काल के अन्य कविगण। इस विभाजन से ज्ञात होगा कि संबहकत्ती ने कवियों के संकलन में काल-कम का विचार रक्बा है । इस संग्रह में साहित्यिक प्रगतियों का कोई उल्लेख नहीं है, केबल सनाढ्य कवियों का ही सम्वत्-क्रम से संग्रह है। जीवन-विवरण में कही-कहीं खोजपूर्ण एवं मौलिक बातें कही गई हैं। तुलसीदास सोरों के जन्म-स्थान की बात सर्व-प्रथम श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने ही इस ग्रन्थ में कही है। पुस्तक खोज भौर परिश्रम से लिखी गई है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास की रूप-रेखा यथेष्ट परिष्कृत हुई ।

हिन्दी साहित्य इसके लेखक ये पं० रामचन्द्र शुक्ल । उसी सामग्री की का इतिहास विस्तारपूर्वक लिख कर शुक्ल जी ने सम्बत् १८६६ में एक 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिखा । इसमें किवयों की संख्या की अपेक्षा किवयों के महत्त्व पर अधिक घ्यान दिया गया है । अभी तक के लिखे हुये इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिये । इसमें हमें इतिहास के साथ समालोचना और प्राधुनिक दृष्टिकोण से किवयों का निरूपण मिलता है । काव्य-धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं । किव और लेखकों की शैली-विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उसके प्रमाण-स्वरूप हमें उपयुक्त उदाहर्ण भी मिलते हैं । सम्बत् १८६७ में इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाधित हुआ । आधुनिक काल की सामग्री इसमें विशेष रूप से जोड़ी गई, जो अध्ययंन के साथ एकत्रित की गई है ।

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सम्पादित शब्दसागर की भाठवीं जिल्द में

सं० १६८७ में रायबहादूर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० का 'हिन्दी भाषा भीर साहित्य' प्रन्थ लिखा गया । इसका 'भाषा' भाग बाबू साहब हिन्दी भाषा भीर की पूर्व लिखित भाषा-विज्ञान पुस्तक का एक परिवर्तित भाग मात्र है। साहित्य-भाग में हिन्दी की प्रमुख धाराश्रों, उनके साहित्य विकास भौर विस्तार का निरूपण किया गया है। इस साहित्य-भाग में लेखकों भीर कवियों की कृतियों के उदाहरण नहीं हैं, उनका विवरण भवस्य है। सम्बत् २००१ में हिन्दी साहित्य-भाग का परिवृद्धित ग्रीर परिमार्जित संस्करण शकाशित हुआ । पहले की भावतियों से इस संस्करण में भनेक भन्तर हैं, यद्यपि मल माकार पूर्ववत् ही है। इसका उद्देश्य पहले से यह था कि भिन्न-भिन्न काल की मुल वृत्तियों का वर्णन किया जाय। जिस काल में जैसी राजनीतिक, धार्मिक श्रीर सामाजिक परिस्थिति थी, उसके वर्णन के साथ उस काल के मुख्य-मुख्य प्रवर्त्तक कवियों का वर्णन भी रहे। यह मंश ज्यों का त्यों है। कवियों के विषय में जो नए ग्रनसन्धान हए हैं, उनके ग्राधार पर साहित्यिक स्थिति के वर्णन में ग्रावश्यक परिवर्तन किए गए हैं भीर कवियों की कविता के नम्ने भी दिये गए हैं। इस भंग में विशेष परिवर्तन है।

इसी समय पं० भ्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने बाबू रामदीनसिंह रीडरिशप के सम्बन्ध से पटना यूनिविसिटी में "हिन्दी भाषा भौर उसके हिन्दी भाषा भौर साहित्य का विकास" पर व्याख्यान दिया। इसमें भाषा भौर उसके साहित्य साहित्य पर पाण्डित्यपूर्ण भ्रालोचना की गई है भौर इतिहास का विकास का विकास भी भ्रच्छी तरह से दिया है। ७१६ पृष्ठों की इस व्याख्यानमाला से हिन्दी साहित्य की रूपरेखा यथेष्ट स्पष्ट हो

गई है।

एक और इतिहास सं० १६८७ में लाहोर से प्रकाशित हुआ। इसके लेखक श्री सूर्यंकान्त शास्त्री हैं। इस साहित्य की रूपरेखा प्रधिकतर 'के' हिन्दी साहित्य का की 'ए हिस्ट्री आव हिन्दी लिट्रेचर' से निर्धारित हुई है। ध विवेचनात्मक इस इतिहास में लेखक ने ग्रेंग्रेजी साहित्य के भावों का प्रमाण इतिहास देते हुए हिन्दी-साहित्य को समझाने की चेष्टा की है। यद्यपि किसी साहित्य का वास्तविक महत्त्व उसी में ग्रन्तिहत मावना से समझाया जाना चाहिये, ग्रन्य साहित्य, जो ग्रन्य समाज का चित्रण है, किसी भी दूसर साहित्य के समझानें का साधन नहीं हो सकता, तथापि जहाँ तक विश्व-जनीन भावनाथों से सम्बन्ध है, उनकी तुलनात्मक व्याख्या ग्रवहय हो सकती है,

१ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पृष्ट =

यही दृष्टिकोण शास्त्री जी द्वारा लिया गया ज्ञात होता है। इससे उनके पाण्डिस्य भौर व्यापक ज्ञान का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। साहित्य की विवेचना के साथ उन्होंने भपनी भाषा में गद्यकाव्य की छटा भी छिटका दी है, जो सम्भवतः इतिहास-जैसे विषय के लिए भनुपयुक्त है। इतना भवश्य कहा जा सकता है कि शास्त्री जी ने साहित्य के महान् कवियों को समझाने की चेष्टा की है।

संवत् १६८८ में पं० (भव डाक्टर) रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने एक बहुत बड़ा
'हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिखा । इसमें कियों भीर लेखकों
हिन्दी साहित्य की कृतियों के उदाहरण नहीं हैं । यह शायद हिन्दी के सभी
का इतिहास इतिहासों से कलेवर में बड़ा है । इसमें हिन्दी साहित्य की सभी
जातव्य बातों का परिचय दिया गया है, पर लेखक ने उन्हें
वैज्ञानिक रीति से नहीं समझाया । इस इतिहास में लेखक का भ्रपना कोई निणंय भी
नहीं है । भ्रनेक स्थानों से उपलब्ध की गई सामग्री भवदय विस्तारपूर्वक दी गई है ।

संवत् १६६१ में श्री कृष्णशंकर शुक्त ने 'ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास'

लिखा । इसमें भारतेन्द्र जी के पूर्व का इतिहास तो बड़े ही संक्षिप्त रूप में दिया गया है; किन्तु भाषानिक इतिहास का प्राधुनिक हिन्दी विवेचन विस्तारपूर्वक किया गया है। इस इतिहास में भी साहित्य का ग्रन्थकार की अपनी कोई धारणा नहीं है। उसने विस्तार से इतिहास प्रत्येक कवि के विषय में ज्ञातव्य बातें लिख दी हैं। संवत् १६६३ में श्री गौरीशंकर सत्येन्द्र एम॰ ए॰, विशारक ने 'साहित्य की शांकी' नामक पुस्तक प्रस्तुत की, जिसमें उनके सात निबंधों का संग्रह है। ये निबन्ध ऐतिहासिक विचार-धारा को दृष्टि में रखते साहित्य की संकी हए लिखे गए हैं। "प्रध्ययन-शैली का स्वरूप उपस्थित करने श्रीर साहित्य के अमर-रूप भीर उसके घारा-रूप की शांकी कराने के लिए ही यह रचना प्रस्तुत की गई है।" लेखक ने इन निबन्धों में यह दिखलाने की चेष्टा की है कि हिन्दी साहित्य में विकास की घारा है भीर उसमें काल भीर परिस्थितियों का पूर्ण सहयोग है। इस पुस्तक में सात निवन्ध हैं - हिन्दी में मन्ति-काव्य का प्राविर्भाव, विष्णु का विकास, सुरदास के कृष्ण, प्रष्टखाप पर मुसलमानी प्रभाव, राम में दो तत्त्वों की संयोजना, हिन्दी-नाटकों में हास्यरस और मूपण कवि भीर उनकी परिस्थित । भंतिम निबन्ध पुस्तक में भाए निबन्धों की दृष्टि से काल-व्यतिक्रम बोध करता है, किन्तु "महात्मा गांधी की प्रेरणा से 'शिवाबावनी' के सम्मेलक के परीक्षा-कोर्स से निकाल देने की चर्चा से हिन्दी-जगत् में 'मूषण' भीर समस्याभी की अपेक्षा अधिक आयुनिक हो गए थे, इसलिए आयुनिक समस्या समझ कर हि॰ सा॰ मा॰ इ॰---२

ही बाद में दिया गया है।" निबन्ध विशेष ग्रांध्ययन श्रीर धनुशीलन से लिखे गए हैं।

संवत् १९९४ में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'पुरातत्त्व निबन्धावली'
में हिन्दी के प्राचीन साहित्य पर बड़ी खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत
पुरातत्त्व की । यद्यपि इस पुस्तक के निबन्ध भिन्न-भिन्न समय पर भिन्ननिबन्धावली भिन्न पन्नों में निकल चुके थे, तथापि इनका एक स्थान पर संग्रहीत होना भावत्यक था । महायान बौद्धभं की उत्पत्ति, वज्जयान भौर चौरासी सिद्ध, हिन्दी के प्राचीनतम किव ग्रौर उनकी किवताएँ भादि निबन्ध हिन्दी साहित्य के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट ग्रौर निश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे । इन निबन्धों में साहित्य भौर धर्म की पुरातन परम्पराएँ अध्ययन के साथ लिखी गई हैं । चौरासी सिद्धों के चित्रों के साथ उनका सम्पूर्ण विवरण इस पुस्तक में मिलेगा । यदि पूरी पुस्तक हिन्दी साहित्य के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने में लिखी गई होती, तो यह पुस्तक भ्रवने ढंग की श्रदितीय मानी जाती ।

संवत् १९९६ में डा॰ इन्द्रनाथ मदान ने ग्रॅग्नेजी में 'माडनं हिन्दी लिट्रेचर'
नाम का ग्रन्थ लिखा । यह पंजाब यूनिवर्सिटी में पी-एच॰
माडनं हिन्दी डी॰ के लिए स्वीकृत थीसिस है । इसमें भाषुनिक हिन्दी
लिट्रेचर साहित्य का एक संक्षिप्त ग्रयध्यन प्रस्तुत किया गया है । विषयविवेचन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, किन्तु ग्रन्थ के ग्रंतगंत भनेक
प्रयोगों को ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोण से भनुचित महत्त्व दिया गया है । अँग्रेजी के
पाठकों के लिए ग्रन्थ की उपादेयता भ्रस्वीकृत नहीं की जा सकती ।

संवत् १६६६ में पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए० ने 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' प्रन्य प्रस्तुत किया। इसमें राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य साहित्य तथा कियों का विवेचनात्मक परिचय है। वस्तुतः की कररेखा डिंगल को हिन्दी की एक शैली ही मानना चाहिए। यदि हिन्दी साहित्य के चारण-काल में हम डिंगल की कृतियों का समावेश करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आगे के साहित्य में भी हम उनका समावेश क्यों न करें। इस दृष्टि से 'राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा' को हमें हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्तर्गत ही मानना चाहिए। इस प्रन्थ में लेखक ने राजस्थान के डिंगल भीर पिंगल दोनों के बहुत प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कियों को चुना है। यह चुनाव काव्योत्कर्ष, भाषा-शास्त्र भीर इतिहास की दृष्टि से ही हुआ है। राजस्थानी साहित्य के प्राचीन काल से लेकर भाज तक के इतिहास का यह पहला व्यवस्थित भीर कमबद रूप है। पुस्तक अध्ययन भीर खोज के साथ लिखी गई है। प्रिशिष्ट में फुटकर कियों की किवता के उदाहरण दिए गए हैं।

संवत् १६६६ में 'जैन इतिहास की पूर्व पीठिका घौर हमारा घम्युत्थान'
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । इसके लेखक प्रो० (धब डाक्टर)
जैन इतिहास की हीरालाल जैन हैं । 'पुरातत्त्व निबन्धावली' के निबन्धों की मौति
पूर्व पीठिका घौर इसके विविध घष्ट्याय भी पत्र-पत्रिकाओं घौर समा-मंचों
हमारा घम्युत्थान द्वारा जनता तक पहुँच चुके थे । समाज पर इनका प्रभाव
घषिक पड़ने की दृष्टि से ही वे घष्याय इस व्यवस्थित
ग्रौर स्थायी रूप में प्रकाशित किए गए । पुस्तक के घष्ट्याय दो भागों में विभक्त हैं ।
प्रथम भाग जैन इतिहास से सम्बन्ध रखता है और द्वितीय भाग जैन समाज से ।
प्रथम भाग के तीन निबन्ध ही हमारे साहित्य की संपत्ति हैं । जैन इतिहास की पूर्व
पीठिका, हमारा इतिहास घौर प्राचीन इतिहास-निर्माण के साधन-सम्बन्धी निबन्ध
ग्रत्यन्त विद्वतापूर्वक लिखे गए हैं । प्रथम भाग के शेष ग्रष्ट्याय तथा द्वितीय भाग के
सभी ग्रष्ट्याय जैनसमाज और जैनधमं के प्रचार की दृष्टि रखते हैं । हमारे इतिहास
के ग्रादि काल में डा० जैन की यह सामग्री लाभप्रद सिद्ध होगी ।

विश्व भारती के झिहन्दी-भाषी साहित्यकों को हिन्दी साहित्य का परिचय कराने की वृष्टि से श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान हिन्दी साहित्य दिए थे, उन्हीं के संशोधित और परिवर्धित संकलन से 'हिन्दी की भूमिका' तैयार हुई, जो संवत् १९६७ में प्रकाशित हुई । यह पुस्तक साहित्यक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से लिखी गई है । लेखक ने हिन्दी साहित्य को झिखल भारतीय साहित्य से संबद्ध कर देने की चेष्टा की है और इसीलिए इस पुस्तक के परिशिष्ट में बैदिक, बौद्ध और जैन साहित्यों का परिचय कराया गया है । पुस्तक झपने दृष्टिकोण में अत्यन्त मौलिक है । इसमें विद्वान् लेखक ने अपने विस्तृत झध्ययन को लिए जिस अन्तदृष्टि की झावश्यकता हुआ करती है, वही अन्तदृष्टि हमें पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण में प्राप्त होती है । पुस्तक में चारण-काल पर प्रकाश नहीं है और न आधुनिक काल पर ही विशेष लिखा गया है । भारतीय धर्म और सांस्कृतिक परम्पराओं से काव्य-चन्तन का प्रक्ष स्पष्ट किया गया है ।

संवत् १६६८ में श्री बजरत्नदास ने 'खड़ीबोली हिन्दी साहित्य का इतिहास'
ग्रन्थ लिखा। इसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी (खड़ी बोली) को तथा
खड़ी बोली हिन्दी उसमें प्राप्त साहित्य को लेकर ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
साहित्य का विषय-विवेचन किया गया है। भ्रमी तक के इतिहासों में
इतिहास 'बजमाषा, भ्रवधी, डिंगल मादि ही के साहित्य का विशेष रूप
से विवरण दिया गया है, खड़ीबोली हिन्दी भर्षात् राष्ट्र

भाषा पर श्रिषकतर ज्यान भी नहीं दिया गया है।" स्व॰ लाला भगवानदीन जी के काशी साहित्य विद्यालय के एक वार्षिक श्रिषवेशन में स्वर्गीय मुंशी प्रेमचन्द जी ने भी कहा था कि "हिन्दी में प्राचीन साहित्य ही कहां है, ब्रजभाषा-भवधी का साहित्य हिन्दी का साहित्य नहीं है।" इसी बात को लेकर ब्रजरत्नदास ने खड़ी बोली का इतिहास लिखा है जिसमें चारण-काल से लेकर वर्तमान काल के श्रारम्भ तक खड़ी-बोजी साहित्य की श्रच्छी समीक्षा है। यथास्थान कविताश्रों के उद्धरण भी दिए गए हैं। पुस्तक श्रपने दृष्टिकोण से हिन्दी में प्रथम है शौर इससे खड़ी बोली साहित्य के विकास पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है।

संवत् १९६५ में श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माघव' ने 'सन्त साहित्य' पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्य की 'निगुंण-घारा' का स्पष्टीकरण किया। संत-साहित्य इसमें महात्मा कबीर से लेकर स्वामी रामतीर्यं तक के प्रायः सभी निगुंणोपासक सन्तों की ग्राघ्यात्मिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना की गई है। सन्तों का वर्णन काल-कमानुसार है। प्रत्येक परिच्छेद में एक विशिष्ट सन्त का वर्णन उसकी चुनी हुई 'बानियों' के साथ इस प्रकार दिया गया है कि दोनों का एक दूसरे से समर्थन होता चलता है। ग्रन्थ में तीस सन्तों का उल्लेख है। यद्यपि सन्तों के हृदय का रहस्य लेखक ने बड़ी कुशलता से व्यक्त किया है, तथापि उसकी शैली समीक्षात्मक न होकर भावुकतापूर्ण हो गई है। पुस्तक भ्रालो-चक के द्वारा न लिखी जाकर एक भावुक भवत के द्वारा लिखी जात होती है।

प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के ग्रध्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा एम॰
ए॰, डी॰ लिट्॰ (पेरिस) के निर्देशन में हिन्दी साहित्य के साधुनिक हिन्दी इतिहास पर विशेष कार्य हुग्रा। संवत् १६६८ में डा॰ लक्ष्मी साहित्य सागर वार्लोय एम॰ ए॰, डी॰ फिल्॰ ने 'ग्राघुनिक हिन्दी साहित्य' नामक एक ग्रन्थ लिखा। इसमें सन् १८५० से १६००

ई० तक के साहित्य-विकास पर अत्यन्त खोजपूर्ण अध्ययन है। यह पुस्तक डा० बार्क्णिय के अँग्रेजी में लिखे हुए मूल थीसिस का हिन्दी में संक्षिप्त रूपान्तर है, जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय ने डी० फिल्० की उपाधि प्रदान की। इस उन्नीसवीं शताब्दी के 'उत्तरार्घ' के हिन्दी साहित्य के इतिहास में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक भीर भाषिक परिस्थितियों की ओर ध्यान भाक्षित करते हुए विषयों की नवीनता भीर भनेकरूपता की भोर संकेत किया गया है। साथ ही अपने अध्ययन में लेखक ने ऐतिहासिक समीवा का भाश्रय भी यहण किया है। त्थानस्थान पर गद्य और पद्य के भवतरणों से लेखक ने विषय को भिवक स्पष्ट भीर रोकक बनाने का प्रयत्न किया है। ऐतिहासिक भाषार कुछ शिविल होते हुए भी लेखक ने साहित्यक विचारधाराधों का निर्णय करने में सफलता प्राप्त की है।

सम्वत् १६६६ में डा० श्री कृष्णलाल एम० ए०, डी० फिल् • ने डा० घीरेन्द्र वर्मा एम • ए०, डी • लिट् • के निर्देशन में 'आध्निक हिन्दी साहित्य का विकास' ग्रन्थ प्रस्तुत किया। यह डी । फिल् । के ग्राधुनिक हिन्दी लिए स्वीकृत उनकी थीसिस 'दी डेवलपमेंट माव् हिन्दी लिट्रेचर साहित्य का विकास इन दि फर्स्ट क्वार्टर झाव दि ट्वेंटिएथ सेंच्री' का रूपान्तर है। अविकल होते हुए भी इस रूपान्तर में कुछ परिवर्तन और परिवर्दन भी हमा है । यह अध्ययन सन १६०० से १६२५ ई० तक के साहित्य के विकास पर श्रत्यन्त स्पष्ट प्रकाश डालता है। पहली बार वर्तमान हिन्दी साहित्य के विकास का ऐसा सुक्ष्म, निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक ध्रध्ययम प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन को वत्तंमान हिन्दी साहित्य की दिशा, कविता, गद्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध श्रीर समालोचना तथा उपसंहार के श्रन्तगंत उपयोगी साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ, गम्भीर साहित्य में विभाजित कर अत्यन्त विश्लेषणा-त्मक शैली में लेखक ने अपने प्रन्थ में सुसज्जित किया है । परिशिष्ट में ग्रेंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अँग्रेजी का पारिभाषिक शब्द-कोष भी दे दिया है जो हिन्दी में प्रायुनिक प्रालोचना-शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में विशेष सहायक होगा । उपर्युक्त दोनों प्रन्थों से हिन्दी साहित्य के प्राधुनिक काल ( सन् १८५० से १६२४ ईं० ) तक का विस्तृत और मालोचनात्मक इतिहास प्रस्तृत हो गया है। इस कार्य को सम्पन्न कराने का श्रेय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के भृतपूर्व प्रध्यक्ष डा॰ धीरेन्द्र वर्मा को है।

का प्रज्ययन 'हिन्दी साहित्य-बीसवीं शताब्दी' के रूप में हिन्दी साहित्य- उपस्थित किया । यह पुस्तक विभिन्न समयों पर लिखे गए बीसवीं शताब्दी निवन्धों का संग्रह है । इसमें बीसवीं सदी के चालीस वर्षों के इक्कीस साहित्यिक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है । लेखक ने अपनी पुस्तक में कवि की अन्तवृंत्तियों का ग्रज्ययन, कवि की मौलिकता, शक्तिमत्ता और सुजन की लघुता-विशालता, रीतियों, शैलियों और रचना के बाझांगों का अध्ययन, समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, कि की व्यक्तिगत जीवनी और रचना पर उनके प्रभाव का अध्ययन, कि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रध्ययन तथा काव्य के जीवन-सम्बन्धी सामंजस्य और सन्देश का अध्ययन प्रस्तुत किया है । संक्षेप में, साहित्य के मानसिक और कलात्मक उत्कर्ष का आकलन करना इन निबन्धों का उद्देश है, किन्तु समस्त पुस्तक लेखक की व्यक्तिगत दिन और पक्षपात से इतनी अधिक शासित है कि ज्याय की अवहेलना हो गई है । पुस्तक के निबन्ध किसी नियमित कम में भी नहीं

इसी वर्ष (सं ॰ १६६६ में ) श्री नन्ददुलारे बाजपेयी ने आधुनिक साहित्य

लिखे गये। लेखक महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं, कि "लेखकों की सम्पूर्ण रचनाओं को सब समय सामने नहीं रक्खा गया है। कहीं-कहीं तो किसी एक ही रचना पर पूरा निबन्ध माधारित है।" ऐसी मवस्था में पुस्तक में विश्लेषण भौर विवेचना कहाँ तक सन्तुलित हो सकती है, यह स्पष्ट है। इन ग्रालोचनाश्रों में किन्हीं लेखकों भीर कवियों के प्रति तो कड़े शब्दों का व्यवहार भी हो गया है। ऐसे स्थलों पर लेखक ने ग्रालोचना-गत सहानुभृति--जो ग्रन्थकार का सबसे ग्रावश्यक गुण होना चाहिए-प्रपने हाथ से लो दी है। म्रालोच्य विषय में म्रनेक प्रमुख किवयों या लेखकों की उपेक्षा भी की गई है। मैं समझता हूं कि यह उपेक्षा वास्तविक उपेक्षा नहीं है, क्योंकि यह कृति ग्रन्थ-रूप में कभी नहीं लिखी गई । समय-समय पर लिखे गये निबन्ध - जो उस समय की भावश्यकता या रुचि से लिखे गए थे-ग्रन्थ में संकलित कर दिये गए। यदि कोई कवि या लेखक श्री वाजपेयी जी से ग्रपने सम्बन्ध में कोई लेख लिखा लेता या स्वयं वाजपेयी जी लिख देते तो वह भी इस ग्रन्थ में सम्मिलित हो जाता भीर वाजपेयी जी किसी तर्क से उस लेखक की स्थिति अपने प्रन्थ में मान्य कर भी देते । अतः अपनी महानता से या सौभाग्य से जो लेखक वाजपेयी जी के श्रालोच्य व्यक्ति बने, वे ही बीसवीं शताब्दी के व्यक्तियों में ग्रा सके ग्रीर शेष रह गए। लेखक की 'महत्त्वाकांक्षा' से जब ये निबन्ध ग्रन्थ-रूप में ग्राए तो नये निबन्ध लिखने का श्रवकाश या विचार लेखक महोदय की कार्य-व्यस्तता में स्थान नहीं पा सका । फलतः ग्रपनी रुचि से स्वतन्त्र निबन्धों के रूप में लिखे गये ये लेख ग्रन्थ के रूप में ग्रा गए। इन लेखों में चितनपक्ष प्रधान है भीर यही प्रन्थ की विशेषता है।

सम्बत् २००२ में डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'हिन्दी पुस्तक साहित्य' (सन् १८६७-१९४२ ईं०) लिख कर हिन्दी साहित्य के पिछले ७५ वर्षों की हिन्दी पुस्तक पूर्णं साहित्य-सम्बन्धी लिखित सामग्री का इतिवृत्त हिन्दी-साहित्य संसार के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रारम्भ में हमारी चिंता-घारा में साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा देकर उन्होंने

आधुनिक हिन्दी साहित्य का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उपयुंक्त काल के साहित्य को उन्होंने दो युगों में विभाजित किया है। पहला युग सन् १६६७-१६०६ ई० तक है जिसको विगत युग कहा गया है, और दूसरा युग सन् १६०६-१६४२ ई० तक है जिसे वर्समान युग का नाम दिया गया है। दोनों युगों में प्रकाशित हिन्दी के समस्त महस्वपूर्ण प्रन्थों की सूचनाएँ संग्रहीत की गई हैं। ग्रन्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग प्रिकि-से-प्रिक व्यापक प्रथं में किया गया है, जिसमें लिलत और उपयोगी साहित्य दोनों ही हैं। ग्रन्थ को उपयोगी बनाने के लिए इसमें विषय-कम से बनी हुई सूची, लेखक-नामानुकम से बनी हुई सूची, लेखक-नामानुकम से बनी

हुई सूची रखी गई है, साथ ही एक विस्तृत भूमिका में प्रत्येक विषय के साहित्य की विविध विचार-घारामों का मध्ययन भी किया गया है। साहित्य-निर्माण के लिए लेखक ने सुझाव देने में अपने मध्ययन भीर चिन्तन का परिचय दिया है। यह ग्रन्थ हमारी माधुनिक साहित्य-सम्पत्ति का 'बीजक' कहा जा सकता है।

इन विस्तृत इतिहास-ग्रन्थों के श्रतिरिक्त ग्रन्य छोटे-छोटे इतिहास भी लिखे गए जिनमें निम्नलिखित विशेष ग्रन्थे हैं:--

- सं॰ १६८० हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास--श्री रामनरेश त्रिपाठी
- सं० १६८७ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास -श्री रमाशंकर प्रसाद
- सं॰ १६८८ हिन्दी साहित्य के इतिहास का उपोद्घात--श्री मुंशीराम शर्मा
- सं० १६८८ हिन्दी साहित्य--श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी
- सं० १६८८ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--श्री नन्ददुलारे वाजपेयी
- सं १६८८ साहित्य प्रकाश--श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल'
- सं० १६८८ साहित्य परिचय--
- सं० १६८६ हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्री बजरत्नदास
- सं० १६६४ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास-श्री गुलाब राय
- सं० १६६५ हिन्दी साहित्य की रूपरेखा-डा० सूर्यकान्त
- सं० १६६५ हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--श्री गोपाललाल सना
- सं १६६६ हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्री मिश्रबन्ध्
- सं० १६६७ हिन्दी साहित्य का रेखा-चित्र-श्री उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव
- सं० १६६७ खडीबोली का संक्षिप्त परिचय-श्री रामनरेश त्रिपाठी

इन इतिहासों एवं संक्षिप्त इतिहासों के मितिरिक्त साहित्य के इतिहास के विविध मंगों पर भी ग्रन्थ लिखे गए हैं। इन मंगों में कविता, नाटक, कहानी मौर खपन्यास तथा निवन्घ के ऐतिहासिक ग्रन्थ माते हैं। वे मिषकतर वर्तमान काल से ही सम्बन्ध रखते हैं। उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:——

# कविता

- सं० १६६३ कवि श्रीर काव्य-श्री शान्ति प्रिय दिवेदी
- सं० १६६५ नवयुग काव्य-विमर्श--श्री ज्योति प्रसाद मिश्र 'निमंस'
- सं १६६७ हिन्दी कविता का विकास-श्री मानन्दकुमार
- सं० १६६८ हिन्दी के कवि और काव्य १-३--श्री गणेश प्रसाद दिवेदी
- सं॰ १६६८ काव्य कलना (द्वितीय सं॰) श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय
- सं॰ १६६६ हिन्दी के वर्तमान किव भीर । श्री गिरिजादत्त उनका काव्य । शुक्स 'गिरीश'

- · · सं ॰ २००० ग्राधुनिक काव्य-धारा--डा० केसरी नारायण शुक्ल
  - सं० २००२ हिन्दी गीति काव्य श्री म्रोम् प्रकाश म्रप्रवाल
  - सं २००२ हिन्दी काव्य-घारा-श्री राहुल सांकृत्यायन

### नाटक

- सं• १६८७ हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास-श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
- सं० १६६५ हिन्दी नाट्य साहित्य-श्री ब्रजरत्नदास
- सं॰ १६६७ हिन्दी नाट्य विमर्श-श्री गुलाब राय
- सं॰ १६६७ हमारी नाट्य-परम्परा-श्री दिनेश नारायण उपाध्याय
- सं १६६८ हिन्दी नाट्य चितन--श्री शिखरचन्द्र जैन
- सं० १६६६ माधुनिक हिन्दी नाटक--श्री नगेन्द्र
- सं० १६६६ एकांकी नाटक--श्री श्रमरनाथ गुप्त
- सं॰ १९९६ हिन्दी नाटक साहित्य की समालोचना—श्री भीमसेन कहानी और उपन्यास
- सं॰ १९६६ हिन्दी के सामाजिक उपन्यास--श्री ताराशंकर पाठक
- सं० १६६७ हिन्दी उपन्यास-श्री शिवनारायण श्रीवास्तव
- सं० २००१ माधुनिक कथा-साहित्य--श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय

## निबन्ध

- सं १६६८ हिन्दी साहित्य में निबन्ध-श्री ब्रह्मदत्त शर्मा
- सं २००२ हिन्दी में निबन्ध-साहित्य-श्री जनादंनस्वरूप मग्रवाल

## ग्रालोचना

इन प्रन्थों के प्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के कालों ग्रीर विशिष्ट भागों पर भी प्रन्थ लिखे गए हैं । ऐसे ग्रन्थ ग्रधिकतर परीक्षाग्रों के पाठ्य-ग्रन्थों के रूप में ही लिखे गए हैं। विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का निर्देश निम्नलिखित है:—

- सं० १९६१ हिन्दी साहित्य का गद्यकाल--श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी
- सं० १६६५ साहित्य-श्री शान्तित्रिय द्विवेदी
- सं० १९६७ ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य-श्री स० ही० वात्स्यायन
- सं॰ १६६७ नया हिन्दी साहित्य-श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त
- सं० १६६७ गण भारती-- श्री केशवप्रसाद मिश्र
- सं १६६७ हमारे गद्य निर्माता—श्री प्रेम नारायण टंडन
- सं० १६६ प्रा भीर साहित्य-श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी
- सं० १६६८ मंचारिणी (द्वि० सं०)-
  - सं १६६६ हिन्दी साहित्य निर्माता-श्री प्रेम नारायण टन्डन
  - सं ० २००० हिन्दी साहित्य की वर्तमान विचार-धारा--श्री रामश्रमी
  - सं• २००१ बजभाषा साहित्य में नायिका-निरूपण--श्री प्रभुदयाल मीतल ।

हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामग्री दो रूपों में मिलती है। एक ग्रन्तसंक्य
के रूप में ग्रीर दूसरी बाह्य साक्ष्य के रूप में। साहित्य के जितने
साहित्य की परिचय-ग्रन्थ हैं, उनके द्वारा मिली हुई सामग्री ग्रन्तसंक्ष्य के रूप
सामग्री में है ग्रीर साहित्य के भ्रतिरिक्त ग्रन्य साभनों से मिली हुई
सामग्री बाह्य साक्ष्य के रूप में। बाह्य साक्ष्य की ग्रपेक्षा ग्रन्तसंक्ष्य
ग्रिक विश्वसनीय होता है, ग्रतएव पहले उसी पर विचार करना है। निम्नलिखित
परिचय-ग्रन्थों ने हमारे सामने साहित्य के इतिहास की सामग्री प्रस्तुत की है:—

ग्रन्थ का नाम संख्या लेखक संवत् विवरण इनमें पुष्टि-मार्ग में दीक्षित ۶ चौरासी ग्रीर गोकुल १६२५ नाथ<sup>†</sup> वैष्णवों की जीवनी पर गद्य में दो सौ बावन प्रकाश डाला गया है: इनमें वैष्णवन धनेक कवि भी हैं। घष्टछाप के वार्ता कवि भी इसी में निर्दिष्ट हैं। नाभा-भक्तमाल १६४२ १०८ छप्पय छन्दों में भक्तों २ दास का विवरण है। इनमे भनेक भक्त-कविभी है। साधारणतया प्रत्येक भक्त के लिए एक छप्पय है जिसमें उसकी विशेषताश्रों का उल्लेख है। श्री गुरु ग्रन्थ गुरु मज् न श्री गुरु मर्जुन देव ने प्रमु-१६६१ 3 साहब खतः नानक एवं कबीर, रैदास, देव नामदेव धादि १६ सन्तों का (संग्रह काव्य संग्रह किया है। कर्ता) इसमें चौपाई, दोहा श्रीर बेणी मुल गोसाई १६८७ ¥ माधो त्रोटक खन्दों में गोस्वामी तुलसी चरित दास दास का जीवन-चरित्र लिखा गया है। इसमें भनेक भलौकिक घटनाभी का भी समावेश किया गया है।

१ डाक्टर घीरेन्द्र वर्गा के अनुसार दोनों अन्थ एक ही लेखक के द्वारा नहीं तिखे गय। हिन्दुस्तानी, अप्रेल १६६२, भाग २, संस्था २, पृष्ठ १८३।

२ इस मन्थ की प्रामाखिकता में सदेह हैं।

हि॰ सा॰ मा॰ ६०---३

| संस्था | ग्रन्थ का नाम        | लेखक                     | संवत्        | विवरण                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥      | भक्तनामावली          | ध्रुवदास                 | १६६८         | ११६ भक्तों का संक्षिप्त<br>चरित्र-वर्णन है। ग्रंतिम नाम<br>नाभादांस जी का है।                                                                                 |
| , we   | कविमाला              | तुलसी'                   | <b>१७१</b> २ | ७५ कवियों की कविताम्रों का<br>संग्रह। इन कवियों का कविता-<br>काल सं०१५०० से १७०० तक<br>है।                                                                    |
| v      | कालिदास<br>हजारा     | कालि-<br>दास<br>त्रिवेदी | ४७७४         | २१२ किवयों की एक हजार<br>किवताओं का संग्रह । इन किवयों<br>का किवता-काल सं० १४८० से<br>लेकर १४७४ तक है। इसी के<br>ग्राघार पर शिवसिंह ने भ्रपना<br>'सरोज' लिखा। |
| ធ      | काव्य-निर्णय         | भिखारी-<br>दास           | लगभग<br>१७८२ | इस ग्रन्थ में काव्य के झादशों<br>के साथ झनेक किवयों का भी<br>निर्देश किया गया है, किन्तु यह<br>निर्देश संक्षिप्त है। किवत्त-संख्या<br>१६ और दोहा-संख्या १७।   |
| e      | सत्कवि गिरा<br>विलास | बलदेव                    | १८०३         | सत्रह कवियों का काव्य<br>संग्रह जिनमें केशव, चिन्तामणि,<br>मतिराम, बिहारी झादि मुख्य हैं।                                                                     |
| १०     | कवि नामा-<br>वली     | सूदन                     | १८१०         | इसमें सूदन ने दस कवितों<br>में कवियों के नाम गिना कर<br>उन्हें प्रणाम किया है।                                                                                |

१ ये तुलसी, रामचरित-मानस के महाकृषि तुलसीदास से मिन्न है।

| संख्या     | ग्रन्थकानाम                         | लेखक                             | संवत् | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११         | विद्वान् मोद                        | सुब्बा-                          | १८७४  | ४५ कवियों का काव्य-संग्रह                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | तरंगिणी                             | सिह                              |       | जिसमें षट्ऋतु, नलशिल, दूती<br>झादिका वर्णन है।                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>१</b> २ | राग सागरो-<br>द्भव-राग<br>कल्पद्रुम | कृष्णा-<br>नन्द<br>व्यास-<br>देव | १६००  | कृष्णोपासक दो सौ से प्रधिक<br>किवयों का काव्य-संग्रह उनके<br>ग्रन्थों की नामावली-सहित दिया<br>गया है। यह ग्रन्थ तीन भागों में<br>है। इसमें हिन्दी के भतिरिक्त<br>मराठी, तेलगू, गुजराती, बंगाली,<br>उड़िया, मँग्रेजी, मरबी मादि में<br>लिखे गए ग्रन्थों का भी उल्लेख<br>है। |
| <b>१</b> ३ | श्रुङ्गार संग्रह                    | सरदार<br>कवि                     | १६०५  | इसमें १२५ कवियों के उद्धरण<br>हैं। इसमें काव्य के विविध ग्रंगों<br>का निरूपण है।                                                                                                                                                                                           |
| १४         | रस चंद्रोदय                         | ठाकुर-<br>प्रसाद<br>त्रिपाठी     | १६२०  | बुन्देलखंड के २४२ कवियों<br>का काव्य-संग्रह ।                                                                                                                                                                                                                              |
| १५         | दिग्विजय<br>भूखन                    | गोकुल<br>प्रसाद                  | १६२४  | १६२ कवियों का काव्य-संग्रह                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६         | सुन्दरी तिलक                        | हरिश्चन्द्र                      | १६२६  | ६६ कवियों का सबैया-संग्रह ।                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७         | काक्य-संग्रह्                       | महेशदत्त                         | १६३२  | भ्रनेक कवियों का काव्य-संग्रह                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८         | क <b>वित्त</b><br>रत्नाकर           | मातादी <b>व</b><br>मिश्र         | १.६३३ | २० कवियों का काव्य-संग्रह                                                                                                                                                                                                                                                  |

|            | <del></del>                                   |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संख्या     | ग्रन्थ का नाम                                 | लेखक                     | संवत्           | विवरण                                                                                                                                                                                                                                              |
| ? 8        | शिवसिंह<br>सरोज                               | शिवसिंह<br>सेंगर         | १६४०            | १००० किवयों का जीवन- वृत्त उनकी किवताओं के उदा- हरण सहित दिया गया है। इसी के ग्राधार पर जार्ज ए० ग्रियर्सन ने'दि माडनं वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ग्राव् हिन्दुस्तानी' लिखा है। हिन्दी भाषा में सर्व-प्रथम इति- हास का सूत्रपात यहीं से माना जाना चाहिए। |
| २०         | विचित्रोपदेश                                  | नकछेदी<br>तिवारी         | <b>\$</b> E&&   | धनेक कवियों के काव्य-<br>संग्रह ।                                                                                                                                                                                                                  |
| २१         | कवि रत्नमाला                                  | देवी<br>प्रसाद<br>मुंसिफ | १६६८            | राजपूताने के १०८ कवि-<br>कोविदों की कविता जीवनी-<br>सहित दी गई है।                                                                                                                                                                                 |
| २२         | हफीजुल्ला खाँ<br>हजारा                        | हफी<br>जुल्ला खाँ        | <b>१</b> ६७२    | दो भागों में ग्रनेक कवियों<br>का कवित्त श्रीर सर्वैया-संब्रह ।                                                                                                                                                                                     |
| २३         | संतबानी संग्रह<br>तथा भ्रन्य संतों<br>की बानी | 'ग्रधम'                  | <b>१</b> ६७२    | जीवन-चरित्र के सहित २४<br>सन्तों का काव्य-संब्रह ।                                                                                                                                                                                                 |
| २४         | सुक्ति सरोवर                                  | लाला<br>भगवान<br>दीन     | 3038            | ब्रजभाषा के झनेक कवियों<br>की साहित्यिक विषयों पर<br>सूक्तियाँ।                                                                                                                                                                                    |
| <b>ર</b> ય | सेलेक्शन्स<br>फाम हिन्दी<br>लिट्रेचर          | लाला<br>सीताराम          | १६७=<br>से १६५४ | साहित्य के धनेक कवियों<br>पर धालोचना धीर उनका<br>काव्य-संग्रह ।                                                                                                                                                                                    |

बाह्य साक्ष्य के अन्तर्गत दो रूपों में सामग्री प्राप्त होती है। पहले रूप में साहित्यिक सामग्री है तथा दूसरे रूप में शिलालेख तथा ग्रन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के निर्देश ग्रादि हैं। हमें अपने साहित्य के इतिहास के लिए निम्न-लिखित मुख्य-मुख्य ग्रालोचनात्मक एवं वर्णनात्मक पुस्तकों से साहित्यिक सामग्री मिलती है:—

| ग्रन्थ का नाम                                  | लेखक                                      | संवत्                             | विवरण                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १—-राजस्थान                                    | टाड                                       | <b>१</b> ८८६                      | राजस्थान के चारणों के<br>निर्देश हैं।                                                                      |
| २—हिंदूइज्म<br>एण्ड ब्रहम-<br>निज्म            | मानियर<br>विलियम्स                        | \$680                             | हिंदू धर्म के सिद्धान्तों के<br>निरूपण में हिंदी-कवियों ग्रीर<br>ग्राचार्यों के विचारों की ग्रालो-<br>चना। |
| ३—नागरी प्रचा-<br>रिणी सभा की<br>स्रोज रिपोर्ट | द्यामसुन्दर<br>दास, मिश्रवंधु,<br>हीरालाल | १६५७<br>से प्रारम्भ<br>१६८८<br>तक | ग्रनेक ग्रजात कवियों ग्रीर<br>लेखकों का परिचय एवं उनकी<br>रचना के उदाहरण।                                  |
| ४—कबीर एण्ड<br>दिकबीरपंथ                       | बेसकट                                     | १९६४                              | कबीर भौर कबीरपन्थ के<br>भ्रादशों का स्पष्टीकरण।                                                            |
| ५हिस्ट्री माव्<br>दि सिक्स<br>रिलीजन           | मैकालिफ                                   | १ <i>६६</i> ४                     | सिक्ख धर्म का धाविर्माव,<br>उसके धन्तर्गत हिंदी-कवियों का<br>भी उल्लेख।                                    |
| ६इण्डियन-<br>थीजम                              | <b>मैकनिकाल</b>                           | १९७३                              | हिंदू दार्शनिक सिद्धान्तीं<br>का स्पष्टीकरण। इस सम्बन्ध<br>में कवियों का उल्लेख।                           |

| ग्रन्थ का नाम                                                                    | लेखक                   | संवत् | विवरण                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७—ए डिस्क्रिप्टिव<br>केटलॉग म्नाव्<br>वाडिक एण्ड<br>हिस्टारिकल<br>मैन्यस्क्रिप्ट | डा॰ एल॰ पी॰<br>टैसीटरी | १६७४  | राजस्थान में डिंगल काव्य<br>के ग्रन्तर्गत ग्रनेक ग्रन्थों के<br>विवरण श्रीर उदाहरण।              |
| <ul><li>प्राप्त का का</li></ul>                 | फ़र्कहार               | १६७७  | धार्मिक सिद्धान्तों के प्रकाश<br>में कवियों पर भालोचना।                                          |
| ६गोरख नाथ<br>एण्डदिकन-<br>फटायोगीज                                               | ब्रिग्स                | ¥33\$ | गोरखनाथ श्रीर नाथ-<br>संप्रदाय का घार्मिक एवं दार्शनिक<br>विवेचन ।                               |
| १०—-राजस्थान में<br>हिंदी के हस्त-<br>लिखित ग्रन्थों<br>की खोज                   | मोतीलाल-<br>मेनारिया   | 333\$ | राजस्थान के अनेक ज्ञात<br>भीर भ्रज्ञात कवियों भीर लेखकों<br>का परिचय भीर उनकी रचना<br>के उदाहरण। |

इन ग्रन्थों ने अधिकतर साहित्य के सोस्कृतिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों पर ही प्रकाश डाला है। राजस्थान में अवश्य हम साहित्य की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में कुछ जान सकते हैं। साधारणतः धर्म के ग्रादशों का प्रचार करने वाले किवयों का ही बाह्य साक्ष्य से हमें विवरण मिलता है। कारण यह है कि इस ग्रंग के ग्रन्थ ही धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गये हैं।

भ्रम्य बाह्य साक्ष्यों में चंदेल राजा परमाल (परमादि देव) के समय के जैन िक्तालेख तथा श्राबू पहाड़ के राजा जेत भीर शलख के शिलालेख भ्रादि हैं। ऐसे शिलालेख केवल प्राचीन इतिहास पर ही प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक स्थानों की सामग्री में—

कबीर चौरा, काशी असी बाट, काशी कबीर की समावि, बस्ती जिले में झामी नदी का तट . जायसी की समाधि, श्रमेठी
तुलसी की प्रस्तर मूर्ति, राजापुर
तुलसीदास के स्थान का श्रवशेष, सोरीं
नरसिंह जी का मंदिर, सोरों
केशवदास का स्थान, टीकमगढ़ श्रीर सागर

स्रादि हैं। इस सामग्री से तत्कालीन किवयों के जीवन-विवरणों पर प्रकाश पड़ता है। यह सामग्री स्रालोचकों श्रीर विद्वानों के विवेचन के लिए विशेष महत्त्व की है।

इस समस्त सामग्री के अतिरिक्त किवयों की जीवनी श्रीर उनकी साधना का पर्याप्त ज्ञान हमें जनश्रुतियों द्वारा प्राप्त होता है। जनश्रुतियाँ यद्यपि विशेष प्रामाणिक तो नहीं होतीं, तथापि उनके द्वारा सत्य की भ्रोर कुछ, संकेत तो मिलता ही है।

हमारे साहित्य की सब से बड़ी विशेषता दर्शन भीर धर्म के उच्च भादर्श

के रूप में है। हृदय को परिष्कृत करने के साथ ही जीवन को हमारे इतिहास पवित्र और सदाचारानमोदित बनाने में हमारे साहित्य का बहुत की विशेषताएँ बड़ा हाथ है, यों तो हिन्दू-जीवन में दर्शन ग्रीर धर्म में पार्थक्य नहीं है। हिन्दी साहित्य के भिक्त काल में यह बात श्रीर भी स्पष्ट है। दर्शन ही घम का निर्माण करता है और घम ही दर्शन के लिए जीवन की पवित्रता प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दर्शन श्रीर धर्म हमारे साहित्य के निर्माता हैं। दर्शन की जटिल विचारावली का प्रवेश तो हमारे साहित्य में संस्कृत से हुआ भीर धर्म की भावना का प्राधान्य राजनीतिक परिस्थिति से हमा। एक बार धर्म की भावना के जागृत होते ही दशंन के लिए एक उवंर क्षेत्र मिल गया ग्रीर हमारे धार्मिक काल की कविता भिक्त की माल्लादकारिणी भावना लिए मवतरित हुई। तुलसी और मीरां की कविता ने हमारे साहित्य को कितना गौरवान्वित किया. यह समय ने प्रमाणित कर दिया है। धर्म का शासन इतने प्रधान रूप से हम साहित्य में देखते हैं कि रीतिकाल में भी भाषा को माँजने वाले कवि धर्म के वातावरण की अवहेलना नहीं कर सके। नायक-नायिका-भेद, नख-शिख-वर्णन आदि में श्री राधाकृष्ण की मनेक श्रांगार-चेष्टाएँ--पाचिवता के बहुत समीप होते हुए भी--प्रदर्शित हुई । धर्म के झालोचकों ने राधा-कृष्ण के इस सम्बन्ध को आत्मा भीर परमात्मा के मिलन का रहस्यवादमय रूप दिया है, यद्यपि जीवन की मौतिकता का निरूपण इतने नग्न रूप में है कि ऐसा मानने में हमें संकीच है। जो हो, हम धर्म का अधिकार-पूर्ण प्रभाव साहित्य में स्पष्टतया देखते हैं । भाजकल भी बजभाषा-कविता के भादशं वही राधा-कृष्ण हैं। इस प्रकार चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से हमारे साहित्य ने दर्शन ग्रौर धर्म की भावना का संचित कोष प्रकारान्तर से हमारे सामने रक्खा है, यही उसकी प्रमुख विशेषता है।

हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की है। चारणों के रासो श्रीर स्थातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राज-किवयों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित कर रक्खी साहित्य का महत्त्व है। 'टाड राजस्थान' के लेखन में चारणों की रचनाओं से बहुत सहायता मिली है।

इस प्रकार प्रधानतः निम्नलिखित कवियों ने भ्रपनी रचनाओं द्वारा इतिहास के भ्रनेक व्यक्तियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डाला है:—

| संख्या     | कवि                  | रचना                          | संवत्        |
|------------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| 8          | नाल्ह                | वीसल <b>देव</b>               | १२१२         |
| २          | हेमचन्द्र            | कुमारपाल चरित                 | <b>१</b> २१६ |
| 3          | सोम प्रभूसूरि        | कुमार पाल प्रतिबोध            | १२४०         |
| ٧          | चन्द                 | पृथ्वीराज रासी १              | १२४७         |
| ¥          | धर्मसूरि             | जम्बू स्वामी रासो             | १२६६         |
| Ę          | मेरुतुंग             | प्रबन्ध चिन्तामणि             | १३६६         |
| હ          | भ्रंबदेव             | संघपति समरा रासो              | १३७१         |
| 5          | ईश्वरसूरि            | ललितांग चरित्र                | १५६१         |
| 3          | केशवदास              | वीरसिंह देव चरित्र            | <b>१</b> ६६४ |
| १०         | केशवदास              | रतन बावनी                     | लगभग १६६४    |
| ११         | भूषण                 | शिवराज भूषण                   | १६७४         |
| <b>१</b> २ | केशवदास चारण<br>गाडण | गुण रूपक                      | <b>१६६</b>   |
| <b>१३</b>  | हेमचारण              | महाराजा राजसिंह<br>कागुण रूपक | १६८१         |
| १४         | बनारसीदास            | <b>प्रदं</b> कथानक            | १६६८         |
| १५         | श्रीकृष्ण भट्ट       | ्सांगर युद्ध                  | लगभग १७००    |
| १६         | जग्गा चारण १         | वचनका (?)                     | १७१५         |

१ प्रामाणिकता में सन्देह है।

२ राजपूताना में हिन्दी-पुसाकों की खोज-देवीप्रसाद मुंसिफ, पृष्ठ १९

| संख्या      | कवि         | रचना                    | संबत्         |
|-------------|-------------|-------------------------|---------------|
| <b>१७</b> . | मान         | राजविलास                | १७५२          |
| १५          | "           | लद्मण शतक 🧎 :           |               |
| 38          | ,,          | नीतिनिधान }             | लगभग १७५२     |
| २०          | 21          | समर सार                 |               |
| २१          | गोरेलाल     | खत्रप्रकाश              | १७६४          |
| २२          | मुरलीधर     | जंगनामा                 | . १७६७        |
| २३          | ह्यीकेश     | जगत राज दिग्विजय        | १७६६          |
| २४          | सूदन        | मुजान चरित्र            | १८२०          |
| २४          | पद्माकर     | हिम्मत बहादुर विख्दावली | १८४४          |
| २६          | ,,          | जगतसिंह विरदाननी,       | सगभग १८४४     |
| २७          | गोपाल       | भगवंतराय की विख्दावली   | १ <b>-५</b> ५ |
| २६          | जोधराज      | हम्मीर रासो             | १८७४          |
| २६          | प्रताप साहि | जैसिह प्रकाश            | १८१           |

सूदन का 'सुजान चरित्र' और पद्माकर की 'हिम्मत बहादुर यिख्दावली' एवं 'जगर्तीसह विख्दावली' आदि ग्रन्थ इतिहास की ग्रनेक घटनाओं पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। जहाँ इतिहास की घटनाओं का ठीक-ठीक परिचय नहीं मिलता, वहाँ हमारे साहित्य के इन ऐतिहासिक ग्रन्थों से बड़ी सहायता मिली है। ग्रोरखा के वीर्रासह देव का यथायं परिचय हमें इतिहास से नहीं, केशवदास के 'वीर्रासह देव चरित्र' से मिलता है।

इसके प्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य में प्रनेक विषय की पुस्तकों भी लिखी गई हैं जिनसे साहित्य के व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है। यद्यपि उन पुस्तकों की रचना प्रधिकतर पद्य म ही हुई, तथापि काव्य के प्रतिरिक्त प्रन्य विषयों पर की गई रचनाओं से हमारे साहित्य की बहुमुखी प्रवृत्ति लक्षित होती है। ग्रतः जो लोग हिन्दी साहित्य को केवल नव रसमय काव्य समझे हुए हैं, उन्हें साहित्य की प्रन्य विषयक रचनाओं पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। संक्षेप में काव्य के प्रतिरिक्त प्रन्य जिन विषयों पर रचनाएँ हुई हैं. उनमें मुख्य-मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

१ ना० प्रश्न सभा की खोज रिपोर्ट (१६०६, १६०७ और १६०८) पष्ठ १ हिं सार भा • इ०—४

## हिन्दी साहित्य का भालीचनात्कक स्तिहास

|                 |                                          | •                      | • • •            |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| विषय<br>ज्योतिव | प्रस्य                                   | लेखक                   | संवत्            |
|                 | तत्त्व मुक्तावली                         | सितकंठ                 | १७२७             |
|                 | समय शोध                                  | कृपाराम                | १७७२             |
|                 | मत चिन्द्रका                             | फतेहसिंह               | १८०७             |
|                 | भाषा ज्योतिष                             | शंकर                   | भ्रज्ञात         |
|                 | कमं विपाक                                | श्री सूर्यं            | 21               |
| वैद्यक          |                                          |                        |                  |
|                 | रामविनोद                                 | रामचन्द्र मिश्र        | १५०६             |
|                 | वैद्य मनोत्सव                            | <b>नै</b> नसु <b>ख</b> | १६४६             |
|                 | सार संब्रह                               | गंगाराम                | १७१४             |
|                 | भिषज प्रिया                              | सुदर्शन वैद्य          | 3008             |
|                 | हिम्मत प्रकाश                            | श्रीपति भट्ट           | १७३१             |
|                 | भायुर्वेद विलास                          | देवसिंह राजा           | ७६७१             |
|                 | दयाविलास                                 | दयाराम                 | ३७७१             |
|                 | सारंगघर संहिता                           | नेतसिंह                | १८०८             |
|                 | विकित्सा सार                             | <b>धीरजराम</b>         | १८१०             |
|                 | वैश्वविनोद                               | हरिवंश राय             | १=२२             |
|                 | গ্লীবধি-বিধি                             | धन्वन्तर               | १८३६             |
|                 | भीषि सार                                 | छत्रसास मिश्र          | १८४२             |
|                 | वैद्य मनोहर )<br>संजीवन सार ∫            | नोनेशाह                | <b>१</b> =५१     |
|                 | वैद्यक प्रनथ की भाषा                     | ग्रनन्तराम             | १८५७             |
|                 | नेवा प्रिया                              | खेतसिंह                | १८७७             |
|                 | नामचक                                    | लख्नन प्रसाद           | 0039             |
|                 | विवन्नशा                                 | शिवदयाल                | १६१०             |
|                 | निषंदु भाषा                              | मदनपाल                 | सन्नात           |
|                 | माभव तिदान                               | चन्द्रसेन              | ,,               |
| _               | ज्बर चिकित्सा प्रकरण ।<br>भ्रमृत संजीवनी | वाना साहेब             | <b>प्र</b> ज्ञात |
| ाजित            |                                          |                        |                  |
|                 | गुण प्रकाश                               | <b>पतेहसिंह</b>        | १ ५ ० ७          |
|                 | गंणित सार                                | भीमञ्                  | १८७३             |
|                 |                                          |                        |                  |

| ijο. | विषय .     | प्रकार                                     | लेखक-                  | संवत्            |
|------|------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
|      |            | गणितः चन्द्रिका                            | <b>घीरजसिंह</b> ः      | १८६६             |
|      |            | भाषा लीलावती                               | भोलानाथ                | कंकात            |
| 8    | राजनीति    |                                            |                        |                  |
|      |            | राजभूखन                                    | कोविद                  | १७५७             |
|      |            | समा प्रकाश                                 | बुद्धिसिंह             | १८६७             |
|      |            | नुपनीतिशतक                                 | राजा लक्ष्मणसिंह       | १६००             |
|      |            | राजनीति के दोहे                            | देवीदास                | पंजात            |
|      |            | राजनीति के भाव                             | देवमणि                 | "                |
| ζ,   | सामुद्रिकः |                                            |                        |                  |
|      |            | सामुद्रिक                                  | रतनभट्ट                | १७४५             |
|      |            | n                                          | यदुनाय शास्त्री        | १८५७             |
|      |            | ,,                                         | दयाराम                 | संगात            |
| 1    | संगीत      |                                            |                        |                  |
|      |            | समा भूषण                                   | गङ्गारामः              | १७४४             |
|      |            | राग रल्नाकर                                | राधाकुष्ण              | ' १७ <b>६</b> :E |
|      |            | रागमाला                                    | रामसखे                 | १८०४             |
|      |            | रागमाला                                    | यशोदानन्द              | १८१५             |
| ij   | कोषा       |                                            |                        |                  |
|      |            | नाममाला नाम मंजरी<br>नाममाला मनेकार्य मंजर | रे } नन्ददास           | १६२५             |
|      |            | ग्रमरकोष भाषा                              | हरिजू मिश्र            | १६६२             |
|      |            | शब्द रत्नावली                              | प्रयागदास              | १८६६             |
|      | उम्बम-विश  | TIMP)                                      |                        |                  |
|      |            | कागः विलासः                                | शिवकति                 | १८५७             |
|      |            | उपवन विनोदः                                | भोज                    | १८६७             |
|      | विविष      |                                            |                        |                  |
|      |            | दस्तर चिन्तामणि (                          | क्षेत्रमिति ) बीरजसिंह | १८६६             |
|      |            | भोजन विलास (पान                            |                        | १६७७             |
|      |            | जुद्ध जोत्सव (सेना-वि                      |                        | १४८७             |
|      |            | सिद्धसागर तन्त्र (तन्त्र                   | -                      | १८६              |
|      |            | सार संग्रह (विविध)                         | वाराशाह                | १७०७             |
|      |            | घनुर्वेद                                   | यशवंतिसंह              | मक्त             |

यदि साधारणतया देखा जाय तो वैद्यक विषय विशेष विस्तार से लिखा गवा । उसके बाद क्रमशः क्लोतिष, राजनीति, संगीत, कोष, गणित, सामुद्रिक मादि भाते हैं।

हिन्दी साहित्य में भ्रमी तक ऐसे बहुत से स्थल हैं, जिनके निर्घारण में शंका की जाती है। गोरखनाथ का समय, जटमल का गद्य, सूरदास इतिहास-लेखन जी की जन्मितिथ, कबीर का चरित्र भ्रादि विषयों पर भ्रभी में किंदिनाइयाँ तक मत निश्चित नहीं हो पाया। उसके दो कारण है। एक तो हमारे यहाँ इतिहास-लेखन की प्रथा ही नहीं थी। यदि घटनाओं

और व्यक्तियों पर कुछ लिखा भी गया तो उनकी तिथि आदि के विषय में कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। 'भक्तमाल', 'वार्ता' ग्रादि में यद्यपि भक्तों ग्रीर कवियों के चरित्र वर्णित हैं, पर उनमें तिथियों का किंचित भी निर्देश नहीं है। दूसरे, कवियों ने स्वयं अपने विषय में भी कुछ नहीं लिखा । वे या तो आवश्यकता से अधिक नम्न बे, या ग्रपने सांसारिक जीवन को तुच्छ समझ कर पारलीकिक सत्ता पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। 'कवित विवेक एक नहिं मोरे' ग्रथवा 'हाँ प्रभु सब पतितन की टीकी' कह कर वे अपनी हीनता वर्णित करते थे। राष्ट्र-निर्माण की भावना अथवा सम्मिलित संगठन का दिष्टकोण तो हमारे कवियों के सामने या ही नहीं । प्रत्येक कवि व्यक्तित्व की परिधि में सीमित होकर परमात्मा की प्रार्थना में ही अपने को मुला देना चाहता था, इसीलिए केशवदास के पूर्व तक किसी कवि ने अपना यथेष्ट परिचय ही नहीं दिया। यह बात दूसरी है कि कवि ने ग्लानि अथवा अपनी हीनता के प्रदर्शन में अज्ञात रूप से अपने जीवन की घटनाओं का निर्देश कर दिया हो । तुलशीदास ने ही अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन अपनी आत्म-ग्लानि के वशीभत होकर किया है। रीतिकाल में न तो कार्य की भावना ही प्रबल रह गई थी श्रौर न श्रात्मग्लानि से स्पिन्तित्व ही शुद्र रह गया था। श्रृंगार श्रीर श्रृंगार-जनित जागृति ने प्रत्येक कवि को विलासी नहीं तो भावक तो अवस्य बना दिया था। इसी कारण रीतिकाल में हमें कवियों का यथेष्ट परिचय मिलता है। केशवदास, जो धार्मिक काल की संघ्या में देवीप्यमान नक्षत्र की भाँति उदित होते हैं, ग्रपना परिचय देते हैं। भिखारीदास तो भपने काव्य-निर्णय में काव्य-कौशल के द्वारा चमत्कारपूर्ण परिचय देने में ्र अपग्र जाम पड़ते हैं। कवियों का पूर्ण परिचय न पाने के कारण हमें इतिहास में कहीं

१ क्कबिप्रिया—कविवंश वर्णन के २१ दोहे। २ प्रियामकाश टीका —ला० भगवानदीन, सं० १६८२, पृष्ठ २१, २२ ३

'लगमग' का सहारा लेना पड़ता है; कभी बाह्य साक्ष्य का । कहीं हम किसी ऐतिहासिक घटना के ग्राधार पर किव का जीवन जानने की चेष्टा करते हैं। कहीं
उसकी किवता के उद्धरण ग्रथवा भाषा के विकास के सहारे उससे परिचय प्राप्त
करते हैं, किन्तु ऐसे ग्राधार का ग्राश्रय लेने पर हमें किव-विशेष के जीवन की एकदो घटनाएँ ही मिलती हैं। उनमें भी कुछ न कुछ सन्देह बना ही रहता है। तिथियों
को निश्चयात्मक रूप से न जान सकने के कारण हमें साहित्य के काल-विभाजन में भी
किठिनाई पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में भाषा तथा शैली में परिवर्तन, धार्मिक दृष्टिकोण से भेद ग्रथवा राजनीतिक परिस्थितियों के ग्राधार पर ही काल-विभाजन की
रेखा खींचनी पड़ती है। किवयों का ग्रपना परिचय देने का संकोच हुमारे सामने
उनका ग्रक्षम्य ग्रपराध समझा जाना चाहिए।

हिन्दी साहित्य का इतिहास अपने प्रारम्भ से ही उन समस्त सांस्कृतिक परम्पराधों से श्रोत-प्रोत रहा है, जो हिन्दी के जन्म के पूर्व ही श्रिक्षल मारतीय रूप में प्रचलित रहीं। संस्कृत साहित्य में वैदिक धमं की बहुमुखी प्रवृत्तियां शताब्दियां तक लोकमत का शासन करती रहीं। वैदिक धमं के कमंकाण्ड की प्रतिक्रिया ने बौद्ध-धमं को प्रसारित होने का श्रवसर दिया और यह बौद्ध धमं न केवल राजनीतिक केन्द्रों में शासक वर्गों की घचि का विषय रहा, प्रत्युत जनता के विश्वास का मेठदण्ड बन गया। वैदिक धमं का शास्त्रीय विवेचन जहां एक श्रोर श्राचार्यों का बुद्ध-वैभव बन कर रहा वहां बौद्ध धमं की महायान शाखा जनता की मनोवृत्तियों में परिव्याप्त होकर उनके जीवन के समानान्तर प्रवाहित होती रही। वैदिक धमं और बौद्ध धमं में समय-समय पर संघर्ष होते रहे और जब शंकर श्रीर कुमारिल श्रादि श्राचार्यों की प्रतिभा से वैदिक धमं का पुनष्टत्थान हुशा, तब भी बौद्ध धमं के संस्कार जनता के हृदय पर वर्त्तमान ही रहे तथा बौद्ध धमं के प्रभाव से चले हुए संप्रदाय जनता को श्रपनी श्रोर श्राक्षित करते ही रहे।

ध्राठवीं शताब्दी में भी बौद्ध धर्म की महायान शाला, जिसने जनता में वर्ग-भेद को हटाकर धर्म की साधना का मार्ग घ्रत्यन्त सुगम कर दिया था, ध्राक्ष्णंण का केन्द्र बनी ही रही । यह महायान शाला ध्रागे चलकर ध्रनेक सम्प्रदायों में विभाजित हो गई, जिनमें वष्त्रयान ध्रौर सहजयान संप्रदाय प्रमुख थे । जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ये स्वाभाविक ध्रौर सरल साधना के सम्प्रदाय पुष्ट होते रहें। ईसा की पहली शताब्दी से प्रारम्भ होकर महायान सम्प्रदाय ने घ्रपने सात-ध्राठ सौ

१ नन्ददास के सम्बन्ध में । २ मीराँ के सम्बन्ध में । ३ शाहजहाँ के इतिहास के आधार पर रहीम के जीवन का विवरण । ४ सरदास की साहित्य-लहरो का उद्धरण । ५ नरपित-नाल्ह ।

वर्कों की यात्रा में जनता के हृदय में काफी गहरा स्थान बना लिया भीर वह विविध रूपों में परिवर्तित होकर लोक-रुचि के भ्रत्यन्त समीप भा गया । जब वैदिक-धर्म में शैवः सम्प्रदाय को प्रमुखता प्राप्त हुई, तब भी बौद्ध धर्म के संस्कार शैव सम्प्रदाय से प्रभावित होकर नाथ-सम्प्रदाय के रूप में प्रतिफलित हुए । इस प्रकार बौद्ध भौर शैव-साधनाओं के संयोग से नाथपंथी साधकों का एक नया सम्प्रदाय चला ।

बौद्ध घर्म के समानान्तर ही जैन घर्म चलता रहा, यद्यपि जैन धर्म का विकास उतनी व्यापकता से नहीं हुआ जितना बौद्ध घर्म का।

इस प्रकार यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रारम्भ होने के पूर्व ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रवृत्तियाँ और उनके संस्कार जनता के हृदय पर विशेष रूप से श्रंकित थे और जब हिन्दी का विकास अपनी पूर्वतर्ती अपभंश की स्थिति से हुआ, तो इन्हीं धार्मिक संस्कारों से हमारे साहित्य का निर्माण हुआ। । फलस्वरूप सिद्धों-द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के वष्त्रयान श्रीर सहजयान सम्प्रदाय की तथा जैन-धाचार्यों द्वारा प्रचारित जैन धर्म के दिगम्बर श्रीर द्वेताम्बर-सम्प्रदाय की रूपरेखा साहित्य में देखने को मिलती है ।

यों तो देश में मुसलमानों का भागमन ईसा की सातवीं शताब्दी से ही हो गया था, किन्तु देश की विचार-घारा पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ग्यारहवी शताब्दी के पूर्व नहीं पड़ सका । उन्होंने देश काल-विभाग की राजनीतिक परिस्थिति को प्रभावित किया और राजनीतिक परिस्थितियों ने हमारे साहित्य की गति विधि पर विशेष प्रभाव डाला। ग्यारहवीं शताब्दी में राजनीतिक वातावरण ग्रत्यन्त ग्रस्त-व्यस्त था । संस्कृति का केन्द्र राजस्थान था। वहीं राजपूत वीरों के उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष का श्रभिनय हुश्रा था। यह पारस्परिक द्वेष की भाग १४वीं शताब्दी तक नहीं बुझ सकी। गृह-कलह भौर मसलमानों का प्रारम्भिक आतंक राजपूती शौर्य से संघर्ष लेता रहा । चौदहवीं शताब्दी के बाद मुसलमानों ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर अपने धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया। ग्रब संस्कृति का केन्द्र राजस्थान से हटकर मध्यदेश हो गया । हिंदू धर्म की प्रतिद्वत्विता में जब इस्लाम खड़ा हुआ, तो जनता के हृदय में अशान्ति के साथ-साथ कान्ति भी जागृत हुई। इस धार्मिक अव्यवस्था के फल-स्वरूप धर्म की जो भावना ईसा से पूर्व शताब्दियों से परम्पराग्रों के रूप में चली ग्रा रही थी, वह चारों ग्रोर से भारम-रक्षा ग्रीर शत्रु-विरोध के रूप में उठी तथा धर्म की मर्यादा में - धर्म की रक्षा में अनेक सन्देश कवियों की लेखनियों से निकल पड़े। यह कान्ति सबहवीं शताब्दी के मन्त तक मातंक के साथ गुँजती रही। इस समय तक मुसलग्रामः भी यहाँ के वातावरण से परिचित हो गए थे। हिन्दू भी मुसलमानों. को देश का निवासी मानने लगे थे। श्रतएव दोनों में मेल की भावना उत्पन्न हुई और प्रतिक्रिया के रूप में शांति, श्रानंद ग्रौर विलास की प्रवृत्तियाँ उठीं। श्रुंगार-रस से सारा समाज श्रोत-प्रोत हो गया, यद्यपि वीरत्व के चिह्न कभी-कभी परिस्थितियों के कारण और कभी-कभी रस-भेद के रूप में दीख पड़ते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के भन्त तक श्रुंगार की यह श्रवाध धारा देश को विलासता की गोद में सुलाए रही। इस समय तक संस्कृति का केन्द्र मध्यदेश के साथ दक्षिण में भी हो गया था श्रौर साहित्य, कला-कौशल, शिल्प ग्रादि का उत्कर्ष स्पष्ट रूप से सामने ग्रा रहा था। विक्रम की बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ग्रेंग्रेजों का प्रभाव विशेष रूप से सामने ग्राया। यद्यपि श्रोंग्रेजों का प्रवेश तो भारत में विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी से ही हो गया था, तथापि साहित्य ग्रौर संस्कृति के निर्माण में उनका कोई हाथ नहीं था। बीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में ही उन्होंने ग्रपनी सम्यता का भारत में विस्तार किया। ग्रव संस्कृति का केन्द्र समस्त भारत हो गया श्रौर साहित्य का प्रभाव जीवन के प्रत्येक भाग में होने लगा। विविध विषयों पर पुस्तकों लिखी जाने लगीं और जीवन की यथार्थ समालोचना की ग्रोर साहित्यकों का ध्यान ग्राक्तित हुगा।

इस प्रकार हम राजनीतिक पट-परिवर्तन के साथ साहित्य को निम्नलिखित पाँच मागों में विभाजित करते हैं:---

| सं० | काल-<br>विभाग | विस्तार              | संस्कृति<br>का स्थान                         | विचार <sup>,</sup><br>घारा | विशेष                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १   | सन्धि-<br>काल | सं०<br>७५०-<br>१०००  | नालन्दा,<br>विकम-<br>शिला<br>तथा<br>राजस्थान | ग्नाध्या-<br>रिमक          | श्रपभ्रंश से निकली हुई हिन्दी<br>की रूपरेखा, वज्जयान भौर जैन<br>धर्म की व्याख्या।                                                                                                       |
| २   | चारण-         | सं०<br>१०००-<br>१३७४ | राजस्थान                                     | लौकिक                      | पुरानी हिन्दी; काव्य की<br>ग्रपेक्षा भाषा का उत्कर्ष; ग्रधिक-<br>तर वर्णनात्मक काव्य; कविता के<br>क्षेत्र में वीर-रस का ग्रधिक महत्त्व,<br>व्यक्तिगत वीरत्व; राष्ट्रभावना<br>का ग्रभाव। |

| सं०  | काल-<br>विभाग    | विस्तार                 | संस्कृति<br>का स्थान                         | विचार-<br>घारा                       | विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (na. | भक्ति-<br>काल    | सं०<br>१३७४-<br>१७००    | राजस्थान<br>भ्रौर<br>मघ्य देश                | पारलौ-<br>किक                        | माव श्रीर भाषा दोनों का उत्कर्ष, वर्णनात्मक कान्य के साथ रीतिकान्य को प्रधानता, कविता के क्षेत्र में श्रृंगार श्रीर शांत-रस की प्रधानता, धार्मिक भावना का उत्कर्ष, राष्ट्र-भावना का सभाव, रचनात्मक [ Constructive ] साहित्य का प्रणयन।                                 |
| ¥    | रीति-काल         | सं०<br>१७००-<br>१६००    | राज-<br>स्थान,<br>मध्यदेश<br>ग्रीर<br>दक्षिण | पारलौ-<br>किक के<br>वेष में<br>लौकिक | भाषा का उत्कर्ष, भावों की पुरानी परम्परा का स्नावर्तन; कला का स्निवर्तन स्वर्णनात्मक किवता का प्राधान्य, भावों का स्नावश्यकता से स्निवक विस्तार, विता के क्षेत्र में प्रृंगार-रस का प्राधान्य, मौलिकता का स्नभाव, कवित्व की स्रपेक्षा स्नाचार्यस्व का स्निक प्रदर्शन । |
| ሂ    | ग्राघुनिक<br>काल | सं०<br>१६००-<br>श्रब तक | 111 770                                      | लौकिक,<br>पार-<br>लौकिक              | गद्य का विकास और विस्तार; भावों का नवीन स्वरूप; धार्मिक भावनाग्रों का ग्राधुनिक दृष्टिकोण; जीवन के सभी विभागों पर दृष्टि- पात; वर्णनात्मक ग्रौर नीति-काव्य की प्रधानता; राष्ट्र-भावना का सूत्रपात; रचनात्मक साहित्य का प्रणयन।                                         |

हिन्दी साहित्य का विस्तार घनेक बोलियों में पाया जाता है । बोलियों में साहित्य का निर्माण होने के कारण उनके रूप ग्रभी तक साहित्य का वर्त्तमान हैं भीर साहित्य के साथ जीवित हैं। भण्डारकर के विस्तार अनुसार हिन्दी की अनेक बोलियां हैं। राजस्थान में प्रयुक्त बहुत-सी बोलियों में दो प्रधान है। मेवाड़ी और उनके समीप-वर्त्ती भागों में बोली जाने वाली मारवाडी । इन दोनों बोलियों की भौगोलिक स्थिति से यह तो जाना जा सकता है कि वे गुजराती श्रीर ब्रजभाषा के बीच की बोलियां हैं, जिनमें दोनों भाषास्रों की विशेषताएँ हैं। उत्तर में ब्रजभाषा है जो मथुरा के समीप बोली जाती है। पूर्व में कन्नौजी है। दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। चौरासी-वैष्णवन की वार्ता और बल्लभी सम्प्रदाय के ग्रन्य ग्रन्थों की भाषा जो बजभाषा मानी जाती है, कन्नोजी-व्याकरण के रूप भी रखती है। सुदूर उत्तर में गढ़वाली ग्रीर कुमायुँनी है जो गढ़वाल और कुमायूँ में बोली जाती है। पूर्व में भयोध्या की बोली भवधी है श्रीर दक्षिण में बन्देली श्रीर बाघेली। सुदूर पूर्व में भोजपूरी तथा बिहार श्रीर बंगाल की सीमा पर प्रचलित मैथिली तथा अन्य बोलिया हैं। डिंगल [राजस्थानी], पिंगल [बजमाषा], अवधो, मैथिली और खड़ीबोली में साहित्य की रचना हुई। वस्तुतः इस समस्त साहित्य का नाम हिन्दी-साहित्य दिया जाना चाहिए। हिन्दी की भिन्न-भिन्न बोलियों में साहित्य का निर्माण होने तथा जन-समाज की व्यापक भीर शतरूपा वृत्ति का प्रदर्शन करने के कारण हिन्दी साहित्य का दृष्टिकोण विस्तृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं । जीवन को सबसे अधिक स्पर्श करने वाले श्रुंगार श्रीर शान्त-रस का परमोत्क्वष्ट भौर विस्तृत निरूपण होने के कारण भी हिन्दी साहित्य विश्व-जनीन भावनायों को लिये हए है।

इन बोलियों के श्राघार पर जिस प्रकार साहित्य-रचना हुई है, उस पर संक्षेप में विचार करना उचित होगा।

हिन्दी का प्रारम्म मगही भाषा में उन सिद्धों की कविता में हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 'वज्रयान' सिद्धान्त का प्रचार आठवीं शताब्दी सिद्ध-युग का से करना प्रारम्भ किया। ये सिद्ध संख्या में चौरासी माने गए साहित्य हैं। इन्होंने किसी साहित्यक भाषा को न लेकर जुन-साधारण की भाषा ही में प्रपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस भाषा के नमूने साहित्य में सुरक्षित नहीं हैं। इनका अनुवाद भोटिया में हुआ है और ये कविताएँ तिब्बत के स-स्वय विहार के पांच प्रधान गुरुश्रों की ग्रन्थावली 'स-स्वय-क्क-बुम् में हैं। इन सिद्धों में सरहपा, शवरपा, लूइपा, वारिकपा, घंटापा, जालंबरपा, कण्हपा और शन्तिपा मुख्य माने गये हैं। सरहपा का समय राहुल जी द्वारा स० ६२६ माना गया है और डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सम्बत् ६६०। व्रिट सार धार कर-प

सतः सातवीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाध्रों को धपनी भाषा के प्रारम्भिक रूप में पाते हैं। इन रचनाध्यों का वर्ण्य-विषय हठयोग, मन्त्र, मद्य ग्रीर स्त्री है, जो वज्जयान का मुख्य साधन है। भाषा धपभ्रंश मिश्रित है जिसमें सिद्धान्तों के प्राधान्य के कारण काक्योत्कर्ष हो नहीं पाया।

प्रपन्नंश की विकसित अवस्था जब हिन्दी का रूप ले रही थी उस समय जैन आचार्यों ने अपने घामिक सिद्धान्त इस अपभ्रंश से पुरानी हिन्दी निकलती हुई भाषा में प्रारम्भ कर दिये थे। यद्यपि इस भाषा का साहित्य में जैन धर्म के सिद्धान्त ही लिखे गए हैं, पर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हमें इसमें अपनी भाषा के विकास की सामग्री पर्याप्त

मात्रा में मिल सकती है। जैन धमं के दिगम्बर सम्प्रदाय ने हिन्दी में ग्रपने धमं के प्रचार की चेंघ्टा भी की। देवेताम्बर सम्प्रदाय ने तो ग्रधिकतर गुजराती भाषा का ही माश्रय ग्रहण किया। जैन धमं के प्रचार पर ग्रधिक ध्यान रहने के कारण कोई भी जैनी उत्कृष्ट किया। जैन धमं के प्रचान सिद्धान्तों को दुहराने से श्रवकाश ही नहीं मिलता था जिससे वह काव्य के ग्रंग पर विचार करे। सारे जैन-साहित्य में एक भी रसिनिरूपण-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं है। उसमें हेमचन्द्र के 'कुमार पाल चरित' से प्रारम्भ होकर धमंसूरि के 'जम्बू स्वामी रासा'; विजय सेन के 'रेवंतगिरि रासा'; विजय-चन्द्र के 'नेमिनाथ चउपई' ग्रादि की रचना हुई। इन ग्रन्थों में जैन धमं के सिद्धान्तों की चर्चा के साथ ही इतिहास की प्रसिद्ध घटनाग्रों की भी रक्षा की गई है। बनारसी-दास (सं०१६४३ जन्म) ग्रवस्य किय थे, पर उनकी प्रतिभा भी ग्रधिकतर ग्रपने जीवन-वृत्त एवं जैन ग्रादशों के लिखने में समाप्त हुई।

नागर अपश्रंश से प्रभावित राजस्थान की बोली साहित्यिक रूप में 'डिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें 'वीसलदेवरासो' सब से प्रथम राजस्थानी का गीति-ग्रन्थ है जो नरपित द्वारा स० १२१२ में लिखा गया। प्रसाहित्य (डिंगल) इसके बाद तो बहुत-से प्रवन्ध-काव्य श्रीर वर्णानात्मक काव्य लिखे गये जिनमें 'पृथ्वीराजरासो' का भी नाम लिया जाता है, यद्यपि इसके प्रामाणिक होने में अभी हिन्दी के विद्वानों को सन्देह है। इस साहित्य में पृथ्वीराज राठौर का भी नाम सम्मान-सहित है। जिन्होंने 'बेलि किसन रुकमिणी-री' की रचना की। इस साहित्य की रचना अधिकतर चारणों द्वारा हुई। अत्यव इसमें वीर और रीद्र रस की प्रधानृता है। यद्यपि इस साहित्य में भाषा का अधिक कोन्दर्य नहीं है, तथापि भावों का वर्णन स्वाभाविक और उत्कृष्ट है। इस साहित्य से हमारे देश के इतिहास की भी यथेष्ट रक्षा हुइ है। जहाँ बजभाषा में साहित्य की

<sup>ू</sup>र इसकी रचना सं० १०७३ में भी मानी गई है। ना० प्र० पत्रिका, मांग १४, और,

रचना अधिकतर पद्य में हुई वहाँ इस भाषा में साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। हमें 'रासो' के साथ-साथ 'बात' और 'ख्यात' की रचना भी मिलती है। इस भाषा के साहित्य का महत्त्व इसलिये भी है कि इसी के द्वारा हमारे साहित्य का कम-विकास हुआ है।

शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न बजबोली में साहित्य की रचना विकम की बारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई । उस समय इसका नाम 'पिंगल' था। यह राजस्थानी साहित्य डिंगल के समान मध्य-त्रजभाषा का साहित्य (पिंगल) देश की साहित्यिक रचना का नाम था। इस साहित्य का विस्तार हिन्दी की भ्रन्य बोलियों के साहित्य के विस्तार से श्रधिक रहा । सोलहवीं शताब्दीं में कृष्ण-पूजा का ग्राक्षय पाकर इस साहित्य ने बहुत उन्नति की । सूरदास, नन्ददास, सीताराम, ग्रब्टछाप के भ्रन्य किव, सेनापित, बिहारी, चिन्तामणि, रसखान, देव, धनानन्द, पद्माकर तथा रीतिकाल के समस्त कवि इसी साहित्य की श्री-विद्ध करते रहे। भारतेन्द्र ने खड़ीबोली का उद्घार करते हुए भी काव्य की भाषा ब्रजभाषा ही रखी। वर्त्तमान समय में भी ब्रजभाषा के प्रति लोगों की रुचि है, यद्यपि वह रुचि क्षीण ग्रस्तित्व ही लिए हुए है। ग्रोरखा-नरेश का 'देव-पुरस्कार' इस साहित्य की श्रभिवृद्धि का ग्रब भी स्वप्न देख रहा है। ७०० वर्षों से परिष्कृत होती हुई इस भाषा में सहस्रों कवियों के द्वारा साहित्य की सब से सुन्दर रचना हुई । कृष्ण-भिनत का साहित्यिक शृंगार इसी बजभाषा में हुआ और ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष कृष्ण-भिक्त में हुन्रा। दोनों ने एक दूसरे को पालिया। कृष्ण-भक्ति को ब्रजभाषा से भ्रच्छी भाषा नहीं मिल सकती थी श्रीर ब्रजभाषा को कृष्ण-साहित्य से बढ कर विषय नहीं मिल सकता था । कृष्ण-भिक्त का यह रूप श्रट्ठारहवीं-उन्नीसवी शताब्दी में कोमल श्रौर सुकुमार ब्रज की कविता में प्रदर्शित हुआ है, जैसे किसी षोडशी ने रेशमी साड़ी पहन ली हो। ब्रजभाषा की यह साहित्य-रचना हिन्दी की अनुपमेय निधि है। यह उसकी संचित वैभव-श्री है। इसमें नवरस-मयी रचना हुई है, यद्यपि श्रृंगार और शान्त रस की प्रधानता है।

श्रवधी साहित्य का सब से प्रथम प्रदर्शन श्राख्यानक कियों ने श्रपनी
प्रेम-गाथाश्रों में किया । उन्होंने श्रद्धं मागधी प्राकृत के विकसित
श्रवधी का रूप में श्रवधी-भाषा को श्रपने साहित्य-निर्माण का साधन
साहित्य बनाया । इन प्रेमाख्यानक कियों में मिलक मुहम्मद जायसी
प्रमुख थे । उन्होंने श्रवधी का सरल श्रौर साधारण रूप ही
रखा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का स्थान नहीं के बराबर है । इस प्रेम-काव्य की धारा के बाद श्रवधी का प्रयोग राम-साहित्य के सर्व-श्रोष्ठ किय तुलक्षीदार्शने किया । तुलसीदास की सर्वोत्तम कृति 'मानस' की रखना इसी भाषा में हिंदैं।

इसमें सन्देह नहीं कि नुलिं ने अवधी को परिष्कृत कर उसे संस्कृतमय कर दिया है तथापि भाषा का यह गौरव क्या कम है कि उस समय की काव्य-परम्परा में प्रचित्त क्रमाषा की उपेक्षा कर तुलिं ने अपनी मौलिकता अवधी में दिखलाई । अवधी को क्रमाषा के समान साहित्यिक रूप देने का श्रेय तुलिं सास जी ही को है । अलंकारों से परिपूर्ण, रसोद्रेक से ओत-प्रोत, गुणों की गरिमा से विभूषित, तुलिं की अवधी-कविता मानव-जीवन की व्यापक-विवेचना करने में समर्थ हुई है । तुलिं ने राम-काव्य में अवधी के सहारे इतनी सफलता प्राप्त की कि फिर किं कि कि अवधी में राम-साहित्य लिखने का साहस नहीं हुआ । क्रमाषा में तो कृष्ण-साहित्य सूर के बाद भी अनेक कियों के द्वारा लिखा गया, पर तुलिं द्वारा रिचत यह अवधी-कितता संसार के साहित्य में अपना महत्त्व सदैव रख सकेगी। क्रमाषा के साहित्य-महत्त्व के कारण यद्यपि अन्य बोलियों का विकास साहित्य-

बुन्देलसंडी का साहित्य रचना के लिए रुक-सा गया, तथापि बुन्देलखंडी भाषा ने कुछ ग्रंशों में ग्रपने ग्रस्तित्व की रक्षा ग्रवश्य की । सबसे प्रथम रचना जगनिक के द्वारा 'ग्रान्हखंड' की हुई । ग्रान्हखंड का साहित्यिक रूप ग्रप्राप्य है, वह जनता के कंठ की वस्तू है । यही कारण है

कि ग्रमी तक उसका प्रामाणिक पाठ नहीं मिल सका। भाषा के क्रमिक विकास ग्रीर परिवर्तन के कारण उसमें भी परिवर्तन होता रहा। उसका मूलरूप क्या था, यह जानना भी ग्रव कठिन है। ग्राल्हखंड में क्रजभाषा के कलेवर में बुन्देलखंडी भाषा बैठी हुई है। ग्रनेक बुन्देली क्रियाएँ ग्रीर शब्द—जैसे मँझोटा (कमरा), खों (को), लाने (लिये), ग्राउन लागे (ग्राने लगे) उसमें पाये जाते हैं। सम्पूर्ण रूप से बुन्देली बोली का कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। सम्वत् १६१२ में ग्रोरखा के व्यास स्वामी ने कुछ पदों की रचना की। निम्बादित्य के शिष्य होने पर उन्होंने 'हरि व्यासी' सम्प्रदाय की स्थापना की ग्रीर कृष्ण-भित्त पर पद लिखे। सं०१६५५ में केशव ने 'रामचन्द्रिका' लिखी। रामचन्द्रिका की भाषा ब्रजभाषा ग्रवश्य है, पर उसमें बुन्देली-शब्द बहुतायत से मिलते हैं, 'स्यों' 'जू' 'काकी', 'कठला' शब्द ग्रादि। सम्वत् १७२३ में ग्रोरखा के राजा सुजानसिंह के भतीजे ग्रजुंनिहंह की ग्राज्ञानसार मेघराज प्रधान ने एक प्रेम-कहानी 'मृगावती की कथा' लिखी। गोरेलाल 'लालकवि' ने राजा खत्रसाल की प्रशंसा में 'खत्र-प्रकाश' ग्रन्थ लिखा। उसमें भी बुन्देली का प्रभाव लिखत है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में विद्यापित ठाकुर ने मैथिनी साहित्य में प्रपनी पदावली की रचना की । बिहारी भाषा के प्रन्तगंत मैथिली बोली ही मैथिली का ऐसी है जिंसमें साहित्य-रचना हुई है । यद्यपि मैथिली को साहित्य मागधी प्रपन्नशंश से निकलने के कारण हिन्दी के अन्तगंत मानने में प्रापत्ति हो सकती है, पर शब्द-भाण्डार की व्यापकता और किसी से मैथिली का अधिक साम्य होने के कारण वह हिन्दी की एक शाखा

ही मान ली गई है। इसीलिए विद्यापित की कविता हिन्दी साहित्य के ग्रंतगंत मानी जाती है। विद्यापित ने राधाकृष्ण के सौन्दर्य ग्रौर प्रृंगार पर ग्रनेक पद लिखे हैं, जो जैतन्य महाप्रमु के द्वारा बहुत प्रचार पाते रहे। ग्रब भी विद्यापित की रचना लोकप्रिय है, यद्यपि वासना का रंग प्रखर होने से वह भक्तजनों को कुछ कम भाती है। "सरस वसन्त समय भल पाविल दिछन पवन बह धीरे" में साहित्य ग्रीन्दर्य भवस्य है, पर 'सूनि सेज पिय सालइ रे' में भक्ति नहीं मानी जा सकती।

मैथिली में विद्यापित के बाद और भी बहुत से किव हुए—उमापित, मोद, नारायण, चतुर्भुंज, चक्रपाणि, इत्यादि। मनबोध (मृत्यु १८४१ सं०) ने 'हरिवंश' नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कृष्ण का जीवन-वृत्त है। चन्द्र झा ने 'मिथिला भाषा रामायण' की रचना की जो अधिक लोकप्रिय है। इसी प्रकार सहस्र से अधिक पदों की इनकी 'महेश वाणी' है जो मिथिला के प्रत्येक घर और मंदिर की सम्पत्ति है। इन्होंने विद्यापित और गोविन्ददास का काव्य-संग्रह भी किया। ये मिथिला के बड़े भारी संगीतज्ञ और किव हुए। मुंशी रचुनन्दन दास ने तेरह सगों में 'सुभद्रा-हरण' महाकाव्य की रचना की। इन्होंने 'वीर बालक' नाम से अभिमन्यु के पराक्रम से संबंध रखने वाला एक 'वीर रसात्मक खंडकाव्य' भी लिखा। महामहोपाध्याय डा॰ सर गंगानाथ झा के बड़े भाई विन्ध्यनाथ झा तथा गणनाथ झा गीति-काव्य के सफल किव हुए। विन्ध्यनाथ झा ने करणरस में ग्रनेक सफल रचनाएँ की। इनके अतिरिक्त लालदास, गुणवन्तलालदास, पुलिकतलालदास, यदुनाथ झा और गंगाघर सफल किव हुए। मानुनाथ झा ने हास्यरस की धारा मैथिली में प्रवाहित की।

महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के शासनकाल (१८६०-१८६६ ई०) में मैथिली साहित्य के सभी विभागों में अमृतपूर्व उन्नति हुई : दर्शन, इतिहास, भूगोल, गणित, कोष, व्याकरण, छन्दशास्त्र, उपन्यास, कहानी आदि में उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया । साथ ही मैथिली साहित्य के अनेक केन्द्र स्थापित हो गए : (१) काशी केन्द्र ( महामहोपाध्याय मुरलीघर झा के नेतृत्व में ), (२) दरभंगा केन्द्र ( महाराजीधराज, महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, चन्द्र झा, विन्ध्यनाथ झा, चेतनाथ झा, सर गंगानाथ झा के नेतृत्व में ), (३) जयपुर केन्द्र (विद्यावाचस्पित मधुसूदन झा और पं० रामचंद्र झा के नेतृत्व में ), (४) अजमेर केन्द्र (औ रामचन्द्र मिश्र के नेतृत्व में ) कलकत्ता, बनारस और पटना विश्वविद्यालयों में मैथिली को पाठ्यकम में स्थान मिल जाने से, उसके साहित्य के प्रकाशन और प्रणयन में विशेष गितिशीलता आ गई । दरभंगा केन्द्र में मैथिली साहित्य परिषद् की स्थापना सन् १६३१ में हुई । महाराजाधिराज सर रामेश्वरिस्ह बहादुर तथा महाराजाधिराज सर

कार्मेश्वर सिंह बहादुर ने इस परिषद् को ग्रधिक प्रोत्साहन दिया । ग्राधुनिक मैथिली में भ्रनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुम्रा । 'मिथिला मोद', 'मिथिला मिहिर', 'मिथिला हित साधन', 'मिथिला प्रभा', 'मिथिला प्रभाकर', 'मिथिला बंधु' और 'मिथिला पत्र' उनमें प्रमुख हैं। कविता के क्षेत्र में भुवनेश्वरसिंह, सीताराम झा, बद्रीनाय झा, ईशनाय झा तथा तंत्रनाथ झा का नाम प्रमुख है। नाटक के क्षेत्र में हर्षनाय झा ने ख्याति श्रीजत की । ये कवि भी थे । हर्षनाथ झा के बाद जीवन झा, मुंशी रघनन्दन-दास तथा ईशनाथ झा का नाम ग्राता है । उपन्यास के क्षेत्र में महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, हरिनारायण झा, जीवन मिश्र, छेदी झा, पुण्यानन्द झा, कांचीनाथ झा, हरिमोहन झा विशेष प्रसिद्ध हैं। निबंधकारों में महामहोपाध्याय मुरलीधर झा, पुलिकतलालदास, बलदेव मिश्र, रामनाथ झा, त्रिलोचन झा ग्रीर डा॰ उमेश मिश्र प्रमुख हैं । उपयोगी साहित्य में भी मैथिली की संपत्ति श्लाध्य है । महामहो-पाष्याय डा० सर गंगानाथ झा का 'वेदान्त दीपिका' ग्रन्थ ग्रपनी सरलता श्रौर स्पष्टता के लिये प्रसिद्ध है । क्षेमधारी सिंह ने 'सांख्य खद्योतिका' ग्रन्थ लिखा । डा० उमेश मिश्र ने 'प्राचीन वैष्णव संप्रदाय' ग्रन्थ की रचना की। दीनबन्धु झा का 'भाषा विद्योतन' ग्रंथ व्याकरण पर सर्वश्रेष्ठ है। मैथिली के स्राध्निक विद्वानों में डा० ग्रमरनाथ झा, डा० सुधाकर झा, डा० उमेश मिश्र, डा० सुभद्र झा ग्रीर श्री रामनाथ झा का नाम ग्रादर से लिया जाता है।

खड़ीबोली दिल्ली, मेरठ ग्रादि स्थानों के जन-समुदाय की बोली रही है जो समय-समय पर साहित्य में प्रयुक्त हुई । खड़ीबोली में प्रथम लिखने वाले अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अपनी पहेलियों, खडीबोली का मुकरियों ग्रादि में इस भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रजभाषा साहित्य को ही उन्होंने विशेष से प्रश्रय दिया, पर उन्होने खडी-शोली को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा। 'एक नार ने ग्रचरच किया' कह कर वे उस समय की बोली में कविता कर हमें भी 'अचरज' में डाल देते है। कबीर ने भी फारसी-शब्दों के मेल से प्रपने समय की खड़ीबोली मे कविता की--"हमारा गर है हममें हमन को इन्तजारी क्या" लिखकर वे जन-समुदाय की भाषा के बहुत नेकट श्रागए हैं। यद्यपि ब्रजभाषा के महत्त्व के कारण खड़ीबोली का प्रचार न हो ाका, तथापि समय-समय पर साहित्य में उसके चिह्न ग्रवश्य मिलते रहे। [सलमानों ने भी इस बोली का श्राधार लेकर उसमें फारसी-शब्द मिला कर श्रपने उदू' साहित्य की सुष्टि की । म्राश्चर्य तो इस बात का है कि यह बोली उत्तर की ोती हुई भी दक्षिण में परलवित हुई घौर वहीं से भारत के घन्य स्थानों में फैली।

१ इलाहाबाद यूनोवसिंटी के वाइस चांसलर डा० श्रमरनाथ का ने हर्षनाथ-काव्य प्रन्थावली ११६३५ में प्रकाशित की।

विषय-प्रवेश है ६

क्रजभाषा के क्षेत्र से निकल कर लल्लूलाल ग्रादि ने पहले गद्य-रूप में इस खड़ी-बोली का प्रचार किया । बाद में हरिश्चन्द्र ने इसकी बहुत उन्नति की । यद्यपि उन्होंने भी इसे पद्य का रूप नहीं दिया, पर उनकी किवता पर इसका प्रभाव दीख पड़ने लगा था । महावोरप्रसाद दिवेदी के समय में इसने विशेष उन्नति की तथा श्रीषर पाठक, ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ग्रीर मैथिलीशरण गुप्त जैसे उत्कृष्ट किव इस भाषा में हुए । ग्रव तो खड़ीबोली ही गद्य ग्रीर पद्य की भाषा है।

धँगरेजी साहित्य के प्रभाव ने हिन्दी साहित्य को अनेक दिशाओं में विकसित होने की प्रेरणा दी। किवता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, आलोचना तथा उपयोगी साहित्य को रचना में अद्भुत प्रगतिशीलता आ गई। किवता में वस्तुवाद की छाया तथा जीवन के संघर्षों का चित्रण हिन्दी-काव्य का विषय बना। साथ ही मध्ययुग से चली आने वाली काव्य की परम्परा ने लोकोत्तर भावनाओं में रहस्य और संकेत के रूपकों की भी रक्षा की। अतः हिन्दी-काव्य का विकास एक ओर तो अपनी सांस्कृतिक पृष्टभूमि को साथ लिये रहा और दूसरी और जीवन में घटित होने वाली अनेक समस्याओं और उनके हल खोजने में सचेष्ट रहा। इसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्वतन्त्रता का संदेश समस्त भारत में फैलाया उससे अनुप्राणित होकर किवयों ने देश-प्रेम और राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कविताओं की रचना की।

हिन्दी कविता के विकास में प्रमुखतः तीन परिस्थितियाँ देखने में प्राती हैं। पहली परिस्थिति पूर्णतः वर्णनात्मक है, दूसरी परिस्थिति रहस्यात्मक ग्रीर तीसरी परिस्थित वस्तूरूपात्मक ग्रीर प्रगतिशील है । वर्णनात्मक कविता ग्रधिकतर धार्मिक, पौराणिक भीर ऐतिहासिक इतिवृत्तों में सीमित रही । ऋतु-वर्णन, प्राकृतिक दृश्य श्रीर वीर-पूजा इन रचनाम्रों के विषय रहे । श्री मुकुटधर पाण्डेय, श्री मैथिलीशरण-गुप्त ग्रीर श्री रामचरित उपाध्याय इस क्षेत्र में विशेष प्रमुख थे। रहस्यास्मक कविताग्री के दो प्रमुख म्राधार थे। प्रथम म्राधार तो उपनिषद् की विचार-धारा से निकली हुई परम्परा रही जिसमें कबीर श्रीर मीरां श्रादि का नाम श्राता है भीर दूसरा श्राधार श्रॅंगरेजी के युगांतरकालीन कवि शेली, कीट्स, बाइरन भीर वर्डस्वर्थं की रचनाएँ तथा विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाय ठाकुर की काव्य-पुस्तकें थीं। इस क्षेत्र में श्री जय-शंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानन्दन पंत, श्री सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ग्रीर श्री महादेवी वर्मा के विशेष महत्त्वपूर्ण नाम हैं। वस्तु रूपात्मक रचनाश्रों ने जीवन की नग्न श्रीर विषम परिस्थितियों का विशेष चित्रण किया। किसान भीर मजदूर इस प्रकार की रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। उनकी हृदय-द्रावक परिस्थितियों के तथा पूँजीपति भीर शोषक वर्ग के कूंभकर्णों की कृरता के भ्रनेक चित्र इन रचनाम्रों में मिलते हैं। इस प्रकार की रचनाओं में वेग स्रौर ग्राक्रोश है सीर इस स्वतन्त्र ग्रौर समर्यादित द्ष्टिकोण के कारण काव्य की अनेक मान्यताओं की अवहेलना भी उनमें देखी जाती है। ऐसे कवियों में श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री 'बच्चन', श्री नरेन्द्र प्रमुख हैं।

नाटक के क्षेत्र में सर्वश्री माघव शुक्ल, बदरीनाथ भट्ट, गोविन्दवल्लभ पन्त, माखनलाल चतुर्वेदी और बल्देव प्रसाद मिश्र ने विशेष रचनाएँ कीं; किन्तु इनके नाटकों में घटनाओं की कुतूहलता होते हुए भी चिरत्रों का अन्तर्द्धन्द्व और परिस्थितियों का संघर्ष नहीं था। यह अभाव श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने पूर्ण किया। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। चन्द्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन के ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक श्रादशों पर उन्होंने अपने विविध नाटकों की रचना की। उन्होंने अपने नाटकों में परिस्थितियों की स्पष्ट रूपरेखा और चिरत्रों के आंतरिक संघर्षों की संवेदना अत्यन्त कुशलता से स्पष्ट की। उनसे मार्ग-दर्शन पाकर सर्वश्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण 'प्रेमी' और सेठ गोविन्ददास ने अनेक नाटकों की रचना की।

इन नाटकों के साथ ही साथ एकांकी नाटकों की रचना भी पश्चिमी साहित्य के दिशा-संकेत से हुई। इन नाटकों में चारित्रिक ढंढ विशेष रूप से स्पष्ट हुन्ना है, साथ ही सामाजिक समस्यात्रों का हल भी खोजा गया है। ऐसे नाटककारों में सर्व-श्री उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क', उदयशंकर भट्ट, गणेशप्रसाद ढिवेदी, सेठ गोविन्ददास ग्रीर भुवनेश्वर प्रमुख हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'ज्योत्स्ना' नाम से एक प्रतीक नाटक लिखा है जिसमें प्रकृति के विविध विधानों के सहारे भविष्य के मानव-समाज के विकास की ग्रत्यन्त विशद कल्पना की गई है। हिंदी में यह नाटक ग्रपने ढंग का अकेला है।

उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में जीवन के मनोविज्ञान की स्थितियाँ अनेक रूपों में प्रस्तुत की गई हैं। देवकीनन्दन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी केवल आद्याद्यंजनक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं की एक काल्पिन कि कथा-शैली दे सके थे। मुंशी प्रेमचन्द ने जीवन के वास्तिवक चित्रों को घटनाओं की विषमताओं से संघर्ष करते हुए चित्रित किया। उन्होंने हमारे देश के ग्रामीण जीवन का जैसा रूप उपस्थित किया है, वह भागे भाने वाले युगों के लिये भ्रष्ययन, मनन और मनोरंजन की सामग्री होगा। सामाजिक भ्रादर्शवाद के साथ प्रेमचन्द ने जीवन के समस्त भ्रनुभव को ग्राम्य जीवन तथा नागरिक जीवन में घटित किया है।

उनके 'सेवासदन', 'रंगभूमि', 'प्रेमाश्रम', 'गबन', 'कर्मभूमि' श्रीर 'गोदान' उपन्यास हमारे समाज के सच्चे श्रीर करुण चित्र हैं। उनके 'गोदान' में होरी एक समर चरित्र है जिसमें भारतीय किसान का जीवन साकार हो उठा है। उपन्यासों के साथ श्री प्रेमचन्द ने श्रनेक कहानियाँ भी लिखी हैं जो कला की दृष्टि से श्रभूत-पूर्व हैं। प्रेमचन्द के पश्चात् सर्वश्री सुदर्शन चास्त्री, जैनेन्द्रकुमार,

विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक', भगवतीचरण वर्मा धौर यशपाल स्नादि सनेक सफल उनन्यासकार स्नौर कहानी-लेखक हैं। श्री वृंदावन लाल वर्मा एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास-लेखक हैं स्नौर वे स्रपने क्षेत्र में स्रकेले हैं।

निबन्ध और समालोचना के क्षेत्र में हिन्दी ने विशेष उन्नति की है। निबन्ध-लेखन जो श्री बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी में मारम्भ किया है, वह श्री महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने म्रत्यन्त सुथरे ढंग से उपस्थित किया। उनके बाद सर्वंश्री माधव प्रसाद, मध्यापक पूर्णिसह, पद्मसिंह शर्मा और श्यामसुन्दरदास ने उसमें बड़ी उन्नति की। इन लेखकों के बाद म्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने निबन्ध-साहित्य को बहुत उत्कर्ष दिया। उन्होंने निबन्ध में मनोविज्ञान के तत्त्व को जोड़ कर श्रपनी रचनाम्रों को भाव और कला की दृष्टि से म्रच्छी तरह सँवारा।

उनका 'चिन्तामणि' ग्रन्थ निबन्ध-साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के साथ ही सर्वश्री पदुमलाल पुष्तालाल बरूशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० घीरेन्द्र वर्मा ग्रीर गुलाबराय निबन्ध-लेखन में ग्रादर के साथ स्मरण किए जाते हैं। इन लेखकों ने ग्रालोचना के क्षेत्र को भी ग्रलंकृत किया है। मिश्रबन्धुग्रों की ग्रालोचना के युग से निकल कर ग्राधुनिक हिन्दी पश्चिम की ग्रालोचना-पद्धित का ग्रनुसरण करती हुई नवीन शैलियों में समालोचना-साहित्य को जन्म दे रही है। ग्राज की ग्रालोचना खोज का ग्राधार लेकर साहित्य की सद्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती हुई दुष्प्रवृत्तियों को दूर हटा रही है।

लित साहित्य के साथ ही साथ हिन्दी में उपयोगी साहित्य की रचना भी हो रही है। संस्कृति, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, धर्यशास्त्र और पुरातत्त्व विषयों पर स्थायी कार्य हो रहा है। सर्वश्री काशी प्रसाद जायसवाल, डा॰ भगवानदास, सम्पूर्णानन्द (संस्कृति); सर्वश्री डा॰ गंगानाथ झा, बलदेव उपाध्याय, रामदास गौड़, गुलाबराय (दर्शन); सर्वश्री डा॰ वेणीप्रसाद, डा॰ ताराचन्द (राजनीति); सर्वश्री डा॰ गोरख प्रसाद, सत्यप्रकाश, महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव (विज्ञान्); सर्वश्री दया शंकर दुबे, भगवानदास केला (धर्यशास्त्र); सर्वश्री गौरीशंकर हीराचन्द मोझा, राहुल संकृत्यायन, जयचन्द विद्यालंकार (पुरातत्त्व) साहित्य की रचना में ध्रग्रण्य हैं। पारिभाषिक शब्दकोष-संग्रह में श्री सुख सम्पति राय भंडारी का नाम उल्लेख-नीय है।

जीवन-चरित्र लेखकों में श्री बनारशीदास चतुर्वेदी सर्वप्रथम है, जिन्होंने श्री सत्यनारायण 'कविरत्न' की जीवनी लिखी । श्री रामनरेश त्रिपाठी ने मासवीय जी के साथ इकतीस दिन के अनुभवों को लिखा है । श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द ने 'प्रेमचन्द—घर में' लिख कर प्रेमचन्द की मानसिक माव-मूमि पर प्रकाश डाला है । हि॰ सा॰ आ॰ इ॰—६ म्रात्मचरित'-साहित्य में सर्वश्री श्यामसुन्दरदास, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, वियोगीहरि भ्रौर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

प्राम-गीतों के संकलन में श्री रामनरेश त्रिपाठी ने प्रथम प्रयास किया। ग्रव तो मैथिली के लोकगीत ग्रीर भोजपुरी तथा छत्तीसगढ़ी के लोकगीत भी प्रकाशित हो गए हैं। इस प्रकार खड़ीबोली में हिन्दी साहित्य की उन्नति सर्वांगरूप से हो रही है। इस साहित्य को लोकव्यापी बनाने में मासिकपत्रों का भी पर्याप्त श्रेय है जिनमें 'सरस्वती', 'माधुरी', 'हंस', 'विशालभारत', 'विश्ववाणी', 'विश्वमित्र' ग्रीर 'वीणा' प्रमुख हैं।

हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाने में विविध संस्थाएँ विशेष कार्य कर रही हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, (प्रयाग); नागरी प्रचारिणी सभा, (काशी); हिन्दुस्तानी एकेडेमी, (प्रयाग); राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, (वर्धा); वीरेंद्रकेशव साहित्य परिषद, (ग्रोरछा) ग्रौर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, (मद्रास) प्रमुख हैं। हिन्दी जिस गित से उन्नति कर रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में ही वह ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों से ग्रधिक समृद्धिशालिनी हो जायेगी।

साहित्य में बहुत से प्रन्य ऐसे प्रकाशित हुए हैं, जिनकी पाठ्य-सामग्री अभी तक संदिग्ध है। नागरी प्रचारिणी सभा के परिश्रम से जो ग्रन्थ सूचार रूप से सम्पादित हुए है, उनकी पाठ्य-सामग्री तो साहित्य की किसी प्रकार निश्चित-सी है, किन्तू ग्रन्य ग्रन्थों के पाठ कहीं-पाठय-सामग्री कहीं बहुत भ्रमपूर्ण हैं। 'सुरसागर' जैसे महान ग्रन्थ का पाठ श्रभी तक बहुत संदिग्ध है। कबीर भीर मीराँ के पाठ्य-भाग तो प्रामाणिक कहे ही नहीं जा सकते । जगनिक का 'भाल्हखण्ड' भी बहुत रूपान्तरित है । इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि हमारे साहित्य के ये ग्रन्थ बहुत काल तक मौिखक रूप में रहे। अतएव समयानुसार भाषा में परिवर्तन होने के कारण उन ग्रन्थों के पाठ में भी परिवर्तन हो गये। 'आल्हखण्ड' अभी तक लोगों के मुख का निवासी है। उसका प्रामाणिक संस्करण सभी तक प्रकाशित नहीं हुया। मीरौं स्रौर कबीर के पद भी बहुत लोकप्रिय होने के कारण जनता में गाए गए । इसीलिये उनके पदों में बहुत परिवर्तन हो गया। हम तो मनेक पदों को भाषुनिक भाषा में कबीर भौर भीरों के नाम से लिले हुए देखते हैं। ये प्रक्षिप्त पद कवि की रचनाओं के महत्त्व की कितना घटा देते हैं, यह कहने की भावश्यकता नहीं। भाषा के विकास की देष्टि से इन भ्रमात्मक पाठों का संशोधन होना चाहिये। दूसरा कारण यह है कि इसे प्रभी प्राचीन हस्त-लिखित प्रन्य पर्याप्त संस्था में मिले भी नहीं हैं जिनके

माधार पर पुराने प्रत्यों का प्रकाशन हो । नागरी प्रचारिणी सभा ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके फलस्वरूप कई सुन्दर ग्रीर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, जो अभी तक ग्रन्थकार में थे, प्रकाश में लाये गये हैं, किन्तु यह कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता । ग्रन्वेषण की अभी बहुत ग्रावश्यकता है । खोज में मिले हुए ग्रन्थों का प्रकाशन भी किसी सम्माननीय संस्था द्वारा होना चाहिये। अभी तक प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों का प्रकाशन जिन संस्थाओं से हुमा है उनमें श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई; नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ; खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर; नागरी प्रचारिणी सभा, काशी; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ग्रीर गङ्गा ग्रन्थागार, ज्ञखनऊ प्रमुख हैं । हिन्दी साहित्य के पुनरुद्धार में प्रेसों का भी बहुत बड़ा हाथ है । ग्रतएव हम ग्रनुभव करते हैं कि जितने महत्त्व की पाठ्य-सामग्री हमें मिलनी चाहिये उतने ही महत्त्व के साथ उसका प्रकाशन भी होना उचित है । यदि इन दोनों बातों पर भविष्य में ध्यान दिया गया तो साहित्य का स्वर्ण-युग निकट होगा।

विषय-प्रवेश की इस संक्षिप्त रूप-रेखा को समाप्त करने के पूर्व हिन्दी भाषा के विकास पर भी दृष्टि डाल लेना समीचीन होगा।

भाषा का सम्बन्ध मानव-समाज से है। म्रतएव मानव-समाज के विकास से

भाषा में भी विकास होता है। इस विकास की गति श्रविदित

रूप से चलती है। कालान्तर ही में परिवर्तन के चित्र दिष्ट-हिन्दी भाषा का गत होते हैं। भाषा-परिवर्तन के भनेक कारण हैं। वे दो विकास भागों में विभाजित किये गये हैं--ग्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग। परि-वर्तन होने का मुख्य ग्रन्तरंग कारण यही है कि भाषा प्रथमतः मुख की निवासिनी है । उसका उच्चारण सदैव एक-सा नहीं होता । उच्चारण की भिन्नता इतनी सुक्म होती है कि उसका परिचय हमें सो वर्ष बाद ही मिलता है ग्रीर कुछ शताब्दियों बाद तो भाषा बिल्कुल ही बदल जाती है, उसकी श्रवस्थाएँ तक बदल जाती हैं। विच्छेदावस्था ( Isolating Stage ), संयोगावस्था ( Agglutinative Stage ), विकृतावस्था ( Inflectional Stage ) श्रीर वियोगावस्था ( Analytic Stage ) की श्रेणी में भाषा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी पहुँच जाती है। इस प्रकार भाषा का एक इतिहास हो जाता है जिसमें भाषा के परिवर्तन की परिस्थितियों के सहारे हम अपने समाज की परिवर्तनशील प्रवृत्ति ही का नहीं, अपनी संस्कृति का भी परिचय पाते हैं। हिन्दी भाषा का इतिहास कुछ कम मनोरंजक नहीं है। भाषा विकास के नियमान्सार वह हमें अपनी भाषा की विभिन्न रूपावली के साथ अपनी

संस्कृति के इतिहास की सामग्री के चयन में सहायक है।

किसी भी भू-भाग में भाषा के दो रूप ध्राप से ग्राप हो जाते हैं। कारण यह है कि जन-समाज एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समुच्चय न होकर भिन्न-भिन्न बृद्धि ग्रोर ज्ञान-स्तर (Standard) के व्यक्तियों का समूह है। इसलिए उनकी भाषा में साम्य होते हुए भी भिन्नता के चिह्न पाये जा सकते हैं। जो ग्रधिक परिष्कृत मस्तिष्क वाले हैं, उनकी भाषा ग्रन्य साधारणजनों की भाषा से ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक परिष्कृत होगी। यही परिष्कृत की भावना भाषा में भिन्नता का सूत्रपात करती है ग्रीर यह भिन्नता ग्रन्त में भाषा का स्वरूप ही बदल देती है। उसका कारण यह है कि साहित्य के कठिन नियमों मे पड़ कर भाषा का रूप कठिन ग्रवश्य हो जाता है, जिसे जन-साधारण ग्रपने व्यवहार में नहीं ला सकते। ग्रतएव साहित्य के ग्रतिरिक्त जन-साधारण की भाषा भिन्नता लिए हुए प्रभावित होती रहती है। जब यह जन-साधारण की भाषा भी साहित्य का निर्माण करती है, तो जनता को ग्रपनी भाषा में स्वाभाविकता लाने के लिए फिर किसी सरल भाषा का ग्राविष्कार करना पड़ता है। जब उसमें भी साहित्य-रचना होने लगती है, तो जन-साधारण फिर एक नवीन भाषा का प्रयोग करते हैं। साहित्य-रचना ग्रीर जन-साधारण की भाषा का यही पारस्परिक वैषम्य भाषा के परिवर्तित होने का रहस्य है।

हमारे देश के प्राचीन आयों की भाषा का क्या रूप था, यह हमें प्राचीनतम ग्रन्थ 'ऋग्वेद' से ज्ञात हो सकता है, पर ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक भाषा का एक रूप मात्र है। साधारणजनों की भाषा इससे भवश्य ही कुछ न कुछ भिन्न रही होगी, जिसका स्वरूप हमारे सामने नहीं है। ऋग्वेद की भाषा, जिसने जन-समाज की भाषा से रूप लेकर ग्रपना परिष्करण किया था, स्थिरता का प्रमाण नहीं दे रही है। कारण यह है कि ऋग्वेद की रचना एक ही समय में ग्रौर एक ही स्थान पर नहीं हुई । श्रायों ने भारत में श्रपना नया निवास बनाने के लिए जैसे-जैसे पूर्व की ग्रोर प्रस्थान किया, बसे-बैसे उन्होंने स्थान-विशेष ग्रथवा परिस्थिति-विशेष से प्रभावित होकर समय-समय पर साहित्य-रचना की । सम्पूर्ण ग्रन्थ के निर्माण में भायों ने स्थान भौरंसमय का न जाने कितना प्रवाह भपने ऊपर से निकल जाने दिया। कन्धार, सिन्धु नदी और यमुना नदी के किनारे लिखे गए साहित्य में स्थान के साथ-साथ समय का भी भन्तर है। इस प्रकार तीन स्थानों और तीन कालों में लिखे हुए साहित्य में, जिसकी भाषा समयानुसार परिवर्तित होती गई है, मिन्नता के चित्र धवश्य ही होंगे। यही कारण है कि ऋग्वेद की ऋचामों में भाषा-साम्य किसी श्रंश तक नहीं है। दशम मण्डल के मन्त्रों की भाषा परवर्ती होने के कारण प्रथम मण्डलों के प्राचीन मन्त्रों की भाषा से बहुत भिन्न है। वेदकालीन इस भाषा के साय ही साथ जन-साधारण की माषाएँ भी रही होंगी, को साहित्य के पास से मुक्त होंगी । बेद को भाषा तो जन-सावारण को ग्रन्य भाषाग्रों में से एक माखा रही होगी. जिसके साहित्यिक रूप में वेद का प्रणयन हुआ होगा ।

इसी बेदकालीन भाषा का अधिक परिमाणित स्वरूप संस्कृत भाषा के निर्माण में स्थिर हुआ। आयों को भय था कि उनकी पवित्र भाषा में कहीं 'दूसरी देशज भाषाओं' के असंस्कृत शब्द न षुस आयों, इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा का संस्कार कर उसे 'संस्कृत' नाम से विभूषित किया। यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा की पवित्रता की रक्षा तो कर ली, तथापि वह भाषा देव-मन्दिर में अधिष्ठित मूर्ति की भौति ही जड़ होकर रह गई। जन-साधारण की भाषा अपने व्यावहारिक रूप में तरंगिणी की भौति आगे प्रवाहित होती गई और उसमें भिन्न-भिन्न देशज शब्द भी मिलते गये। स्वाभाविक रूप से अथवा प्रकृति के अनुसार बोली जाने वाली यही 'प्राकृत' भाषा अपना विकास करती गई और आगे चल कर यही हमारी हिन्दी के निर्माण में सहायक हुई।

भ्रतएव यह स्पष्ट है कि जन-साधारण में स्वाभाविक रूप से बोली जाने वाली प्राकृत ने ही क्रमशः वेदकालीन और संस्कृत भाषा को जन्म दिया । वेदकालीन भाषा किसी ग्रंश तक बोलचाल की भाषा रह सकती है, क्योंकि हम वेदकालीन भाषा का वेद में बहुत व्यापक रूप पाते हैं। कई वर्षों की बोलियों ने कमशः परिष्कृत होकर वेद के स्वरूप का निर्माण किया। मतएव कई बोलियाँ जो परिष्कृत होकर वेदकालीन भाषा का रूप बनी होंगी, जन-साधारण में कुछ काल तक तो भवर्य प्रचलित रही होंगी, किन्तु संस्कृत भाषा कभी बोलचाल की भाषा रही होगी, इसमें सन्देह है। नियमों से उसका रूप इतना क्लिष्ट और श्रशाह्य बना दिया गया था कि उसका प्रयोग साहित्य ही के लिए उपयुक्त था बोलचाल के लिए नहीं। घातुम्रों के मनेक प्रत्यय ग्रीर उपसर्ग के द्वारा बने हुए भ्रपरिमित भ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग जन-साधारण की बृद्धि के परे था । यास्क भीर पाणिनि, पूर्व भीर उत्तर में बोली जाने वाली संस्कृत का निर्देश श्रवश्य करते हैं। पतंजिल भी संस्कृत के प्रान्तीय विभेदों का वर्णन करते हैं, पर संस्कृत के व्यावहारिक रूप का प्रचलन यदि कहीं होगा तो वह साहित्यिक भौर शिष्ट समुदाय में ही होगा, क्योंकि उसका रूप कात्यायन भीर पतंजिल ने इतना व्यवस्थित कर दिया था कि जन-समुदाय उसके प्रयोग में थोड़ी भी स्वतंत्रता न ले सकता होगा। भाषा के विकास का यह काल ई० पू० १५०० से लेकर ई० ए० ५०० तक है।

संस्कृत का रूप स्थिर हो जाने पर उसकी कठिनता के कारण जन-समाज की भाषा अपने ही क्षेत्र में उन्नित करती गई। संस्कृत के बाद उसका सर्वप्रथम रूप हमें अद्योक के शिला-नेखों तथा बौद्ध और जैन घर्म-अन्यों में मिलता है (५०० ६० पू० के बाबू)। प्राचीन प्राकृत को पाली नाम भी दिया गया है। पाली में भी साहित्यिक गांभीय आने के कारण उसी के क्षाहचर्य से निकली हुई साधारण भाषा हुमारे सामने

मध्यकालीन प्राकृत के विशिष्ट रूप में आती है। प्राकृत के इस विकास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन (Primary), मध्य-कालीन (Secondary) और उत्तर-कालीन (Tertiary) प्राकृत उसके नाम हैं (१ ई०)। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा गया है। इस साहित्यिक प्राकृत के चार मुख्य रूप हैं:— महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अर्थ मागधी। इन्हें वरु चि और हेमचंद्र ने भी प्राकृत का नाम दिया है। इनमें बरार और उसके समीपवर्ती प्रदेश में बोली जाने वाली महाराष्ट्री सबसे प्रधान मानी गई है। यहाँ तक कि नाटकों में शौरसेनी बोलने वाली स्त्रियाँ भी महाराष्ट्री में गीत गाती हैं। शूरसेन अथवा मथुरा में और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बोली जाने वाली प्राकृत का नाम शौरसेनी प्राकृत है। नाटक में साधारणतया स्त्रियों और विदूषक की भाषा यही है। 'कपूँ र-मंजरी' में राजा भी शौरसेनी का प्रयोग करता है। यह प्राकृत संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हुई, क्योंकि इसका जन्म-स्थान मध्यदेश ही था, जहाँ परिष्कृत संस्कृत का जन्म हुआ था।

पूर्व में बोली जाने वाली भाषा मागधी प्राक्तत ही है। नाटकों में निकृष्ट पात्र ही इसका प्रयोग करते थे। इसी से इसका तुलनात्मक मूल्य श्रांका जा सकता है। शौरसेनी शौर मागधी के बीच की भाषा का नाम श्रर्थ मागधी है। इसका भी कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इनके भ्रतिरिक्त वररुचि श्रौर हेमचन्द्र एक भ्रन्य प्राकृत का वर्णन करते हैं, जो पिंचमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। इस प्राकृत का नाम पैशाची है।

जब साहित्य का निर्माण इन प्राकृतों में होने लगा और वैयाकरणों ने इन्हें क्याकरण के किटन नियमों में बाँधना प्रारम्भ कर दिया, तो जन-साधारण की भाषा में इस साहित्यिक प्राकृत से फिर अन्तर होना प्रारम्भ हो गया। जिन बोलियों के आधार पर प्राकृत भाषाओं का निर्माण हुआ था वे अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो रही थीं। वैयाकरणों ने अपनी साहित्यिक प्राकृत की तुलना में इन्हें "अपभंश" का नाम दिया, जिसका अर्थ है - भ्रष्ट हुई। ईसा की तीसरी शताब्दी में अपभंश आभीर आदि निम्न जातियों की भाषा का नाम था जो सिंघ और उत्तरी पंजाब में बोली जाती थी। निम्न श्रेणी के लोगों की माषा होने के. कारण वह कभी गौरव के साथ नहीं देखी गई। इसके बोलने वाले अधिकतर विदेशी थे, जो स्वेत हूणों के समुदाय में थे। इनका निवास पंजाब और राजपूताने में था। इन विदेशियों में "आभीरी" नामक समुदाय था जिसने सिंघ पर विजय

श्रहानेली इस मत से सहमत नहीं हैं। वे शौरसेनी और महाराष्ट्री को दो पृथक् भावा नहीं मानते, उन्हें वे एक श्री भावा की दो शैलियाँ मानते हैं। गथ में शौरसेनी का प्रक्षीन होता है और पद्म में महाराष्ट्री का।

प्राप्त की, बाद में गुजरात ग्रीर राजपूताना भी इनके ग्रधिकार में चला भाया। सातवीं शताब्दी में इन लोगों का ग्रधिकार पांचाल तक हो गया। फलस्वरूप इन लोगों की भाषा, जो अपभंश के नाम से प्रसिद्ध है, राज-भाषा हुई ग्रीर उसका प्रचार इनके द्वारा विजित प्रदेश में ही नहीं, वरन् उसके बाहर भी स्थान-विशेष की भाषा के ग्राधार पर होने लगा। इसी वंश के राजा भोज (सं० ६००-६३८) ने भपने राज्य की सीमा ग्रीर भी बढ़ाई ग्रीर बिहार प्रान्त भी इन ग्रामीरों के राज्य के अन्तर्गत ग्रा गया। इस समय समस्त उत्तर भारत में भी ग्रपभंश का प्रचार केवल जन-साधारण की भाषा के रूप में ही नहीं, वरन् साहित्य में भी होने लगा। दसवीं शताब्दी में यह भाषा ग्रपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँची ग्रीर इसका प्रचार पिचम में सिंघ से लेकर पूर्व में मगध तक ग्रीर दक्षिण में सौराष्ट्र तक हो गया। इतना ग्रवह्य है कि कुछ शिष्ट लोगों में ग्रभी तक संस्कृत ग्रीर प्राकृत के प्रति ग्राकर्षण रह गया था। जब जन-साधारण की बोली प्राकृत के साहित्यिक कारागार से निकलने का प्रयत्न करने लगी, तो प्राकृत के वैयाकरणों ने उसे हीन दृष्टि से देखते हुए 'ग्रपभंश' नाम दे दिया, ग्राभीरों की भाषा के रूप में ऐसी 'भ्रष्ट हुई' प्राकृत का कोई ग्रच्छा नाम नहीं हो सकता था।

वैयाकरणों ने तो ग्रपने व्याकरण के सिद्धान्त से इसे 'भ्रष्ट हुई' साबित किया है, पर वस्तुतः यह ग्रपभ्रंश प्राकृत की विकसित ग्रवस्था का ही नाम है।

यों तो प्रत्येक साहित्यिक प्राकृत का समानान्तर अपभंश-रूप होना चाहिये, जैसे शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी अपभंश, महाराष्ट्री प्राकृत का महाराष्ट्री अपभंश आदि, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत की विकसित अवस्था ही अपभंश के रूप में है, किंतु केवल तीन अपभंश ही माने गये हैं। नागर, बाचड और उपनागर। मार्कण्डेय अपने प्राकृत-सर्वस्व में अनेक प्रकार के अपभंशों का निर्देश करते हैं। व्याख्या करते हुए वे एक अज्ञात लेखक के मतानुसार २७ अपभंशों की सूचना देते हैं, पर स्वयं मार्कण्डेय के विचार से केवल तीन अपभंश भाषाएँ हैं:—नागर, बाचड और उपनागर। अन्य अपभंशों को वे इसलिये मिन्न माथा नहीं मानते, क्योंकि उनमें पारस्परिक मिन्नता इतनी कम है कि वे स्वतंत्र माथाओं के अन्तर्गत नहीं आ सकतीं।

## "अपभंशाः परे सुक्षमभेदत्वान् न पृथङ् मताः।"

इस प्रकार यह जात होता है कि उन्होंने २७ प्रपन्नंश भाषाएँ मानी भ्रवस्य हैं, तथापि वे उनके स्वतंत्र नामकरण के पक्षपाती नहीं हैं। इन भाषात्रों में मार्कण्डेय ने पाण्ड्य, कालिंग्य, कारणाट, कांच्य, द्वाविड़ प्रादि को भी सम्मिलित कर दिया है। इसी के भाषार पर पिशेल का कथन है कि मार्कण्डेय ने भ्रपन्नंश के सम्सर्गंत सार्य त्रीर स्ननायं दोनों प्रकार की भाषास्रों का वर्गीकरण किया है। यथि यह किठनता से माना जा सकता है कि सार्य और सनायं भाषास्रों में सूक्ष्म भेद ही है सीर वे स्वतंत्र भाषास्रों की संज्ञा से विभूषित नहीं की जा सकतीं। जिस प्रकार प्राकृत में महाराष्ट्री प्राकृत मान्य है, उसी प्रकार प्रपन्नंशों में नागर अपन्नंश का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह मुख्यतः गुजरात में बोली जाती थी। नागर का प्रथं यह भी है कि जो नागर देश में बोली जाती हो। गुजरात के पण्डित नागर कहे जाते थे, सतएव नागर अपन्नंश का स्थान गुजरात था। प्रसिद्ध जैन साचायं नागर-पण्डित हेमचन्द्र ने नागर प्रपन्नंश ही में अपने प्रन्थों की रचना की है। हेमचन्द्र की रचना संस्कृत से बहुत प्रभावित है, क्योंकि नागर प्रपन्नंश का साधार शौरसेनी प्राकृत ही था। शौरसेनी प्राकृत का जन्म मध्यप्रदेश में होने के कारण वह संस्कृत के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकती थी।

काचड सिंघ में बोली जाती थी ग्रीर उपनागर सिंघ के बीच के प्रदेश में प्रयात् पश्चिम राजस्थान ग्रीर दक्षिण पंजाब में। हम इन ग्रपभ्रंशों के विषय में नागर ग्रपभ्रंश के ग्रितिरक्त ग्रन्थ किसी ग्रपभ्रंश के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखते, क्यों कि हैमचन्द्र ने केवल नागर ग्रपभ्रंश का ही वर्णन किया है। मार्कण्डेय ने भी ग्रन्थ ग्रपभ्रंश के विषय में कोई विशेष बात नहीं लिखी। जब साहित्य की प्रृंखला में प्राकृत 'मृत' भाषा मानी जाने लगी, तो ग्रपभ्रंश में साहित्य-निर्माण होना प्रारम्भ हुग्रा। छठवीं शताब्दी में ग्रपभ्रंश का स्वर्णकाल प्रारम्भ हुग्रा, जब उसमें उच्च साहित्य की रचना होनी प्रारम्भ हुई। मुदूर दक्षिण ग्रीर पूर्व तक में इसका प्रचार हो गया ग्रीर यह शिष्ट संप्रदाय की भाषा हो गई। ग्रपभ्रंश भाषा दसवीं शताब्दी तक प्रचलित रही, उसके बाद उसे भी 'साहित्य-मरण' के लिए बाध्य होना पड़ा ग्रीर दसवीं शताब्दी से ग्रपभ्रंश भाषा न शनेक शाखाग्रों में विभाजित होकर नवीन नाम धारण किये। फलतः हिन्दी ग्रादि भाषाग्रों का सूत्रपात हुग्रा। इतना घ्यान में रखना ग्रावस्था (Analytic) में हुग्रा है। हिन्दी ग्रादि भाषाएँ, जो ग्रपभ्रंश से विकसित हुई, वियोगावस्था की भाषाएँ हैं।

अपभ्रंश के 'जड़' हो जाने की अवस्था का ठीक-ठीक समय निर्वारित नहीं किया जा सकता। अनुमानतः यह समय १००० ई० के बाद का ही है। अनेक स्थानों में बोले जाने वाले अपभ्रंश अनेक प्रकार की भाषाओं में परिवर्तित हो गये। प्रांतभेद के अनुसार बाचड से सिंधी भाषा का जन्म हुआ; नागर या औरसेनी अपभ्रंश से हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी का विकास हुआ; सामधी

१ अपभ्रंश एकारहिंग दु मार्कपडेय-जी॰ प॰ ग्रियर्सन ( जे॰ आर॰ प॰ पस॰ १६१%, पृष्ठ ८१५)।

भपभ्रंश से बंगला, बिहारी, भासामी भौर उड़िया का, मर्थमागथी भपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी का तथा महाराष्ट्री भपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ।

हमारा उद्देश्य यहां केवल हिन्दी के विकास से है। भ्रपभंश से किस प्रकार हिन्दी का सूत्रपात हुमा, यही ह<del>नें</del> देखना है।

प्रांत-भेद से तो नागर या शौरसेनी अपभ्रंश अनेक भाषाओं में रूपान्तरित हुई, किन्तु काव्य अथवा रीति-भेद से वह दो भागों में विभाजित हुई। पहली का नाम है डिंगल और दूसरी का पिगल। डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम पड़ा और ख़िगल बज-प्रदेश की साहित्यिक भाषा का नाम। यहीं से हमारी हिन्दी की उत्पत्ति होती है। किस समय अपभ्रंश ने हिन्दी में परिवर्तित होना प्रारम्भ किया, यह तो अनिदिचत है। अभी तक के इतिहासकारों ने उसकी उत्पत्ति विकम सं० ७०० से मानी है।

मिश्रवन्युओं के अनुसार "हिन्दी की उत्पत्ति संवत् ७०० के आस-पास मानी गई, क्योंकि पुन्ड अथवा पुष्य नामक हिन्दी का पहला किव सं० ७७० में हुआ।" उसकी किवता का क्या रूप है और उसके कितने उदाहरण प्राप्त हुए हैं, इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। साहित्य में केवल पुष्य किव का नामोल्लेख ही है। पुष्य के परवर्ती किवयों का विवरण भी विवाद प्रस्त है और उनकी रचनाएँ भी अभी तक प्रामाणिक नहीं मानी गई। अतएव हिन्दी का प्रारम्भिक काल पुष्य से मानना, जिसके सम्बन्ध में अभी तक कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहोगा।

---:0:--

## पहला प्रकरण संधिकाल

सिद्ध-साहित्य : जैन-साहित्य

(सं० ७५०--१८००)

हिन्दी साहित्य के विकास-काल को संधिकाल कहना ग्रिधिक उपयुक्त है। इस काल में अपभ्रंश की गौरवशालिनी कृतियों के बीच में भाषा-विषयक वह सरलता दृष्टिगोचर होने लगी थी जो जनता की स्वामाविक मनोवृत्ति से प्रेरित होकर अपने को साहित्यिक विधानों से मुक्त करती है। साहित्यिक जड़वाद से जनता संतुष्ट नहीं होती। वह अपनी चेतना सरल भाषा में विकसित करती है और साहित्यिक शैंकी के रूढ़ होते ही अपनी स्वामाविक बोली में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सीधे मार्ग का अन्वेषण करती है। किन्तु यह पार्थक्य एक साथ नहीं हो जाता। उसके लिए तो अनेक युगों की आवश्यकता है। अतः जब साहित्य के वृन्त पर जन-भाषा अपनी पंखुड़ियाँ खोलना प्रारम्भ करती है तो उसके ऊपर पुरातन अनुक्यों का आग्रह तो रहता ही है। जनता के मनोभावों से प्रेरित ऐसे साहित्य में प्राचीन शैली के भीतर नवीन प्रयोगों की कसमसाहट दील पड़ती है। यह कसमसाहट धीरे-धीरे उभरती हुई अपने पंख खोलती है और अपने लिए साहित्य में मान्यता प्राप्त कर लेती है। अतः अपने विकास में साहित्य ऐसे स्थल पर आता है जहाँ दो भाषाओं या दो शैलियों में सन्धि होती है और साहित्य ऐसे स्थल पर आता है जहाँ दो भाषाओं या दो शैलियों में सन्धि होती है और साहित्य के इस काल को सन्धिकाल कहना ही अधिक समीचीन है।

प्रपन्नंश जब प्रपनी साहित्यिक शैली में रूढ़ होने जा रहा था तब उसमें जनता की मनोवृत्ति से नवीन प्रयोग हुए जो सिद्धों भौर जैन कवियों की रचनात्रों में पाये जाते हैं। सिद्धों की माषा जन-रुचि के नवीन प्रयोगों के रूप में प्रधंमागधी प्रपन्नंश से विकसित हुई श्रीर जैन कवियों की भाषा नागर श्रपन्नंश से। इस प्रकार इन दोनों प्रपन्नंशों के कोड़ में ऐसी भाषा पोषित होने लगी जो लोकरुचि का श्राधार पाकर अपने लिए एक प्रालोकमय भविष्य का निर्माण करने जा रही थी। यद्यपि हिन्दी का विकास मूलतः शौरसेनी प्रपन्नंश से हुमा, प्रधंमागधी या नागर श्रपन्नंश से नहीं, किन्तु शौरसेनी का देशव्यापी महत्त्व इतना श्रधिक रहा कि श्रधंभामधी सीर नागर श्रपन्नंश भाषाएँ उसके प्रभाव से अपने को नहीं बचा सकीं। परिणाम-

सन्धिकाल ५१

स्तरूप मर्धमागधी म्रपभ्रंश मौर नागर मपभ्रंश के कोड़ से निकलने वाली जन-भाषाएँ मपने म्रादि रूप में शौरसेनी से निकलने वाली हिन्दी के म्रादि रूप के मत्यन्त निकट मा जाती हैं। यही कारण है कि मर्धमागधी और नागर मपभ्रंश से निकलने वाली सिद्ध मौर जैन कवियों की भाषा हिन्दी के प्रारम्भिक रूप की खाप लिये हुए है। इस प्रकार इसे हिन्दी साहित्य के इतिहास के मन्तर्गत स्थान मिलना चाहिए।

सिद्धों का समय सं० ८१७ से माना जाता है, क्यों कि सिद्धों के प्रथम कि व सरहपा का ग्राविर्भाव-काल सं० ८१७ वि० है। ये सिद्ध सिद्ध-युग कौन थे, इस पर भी विचार कर लेना ग्रावश्यक है। सिद्धों की परम्परा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों की एक विकृति ही माननी

चाहिए । बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाम्रों की सब्दि की, उन्हीं के परिणाम-स्वरूप सिद्ध-साहित्य की रूपरेसा तैयार हुई। बुद्धदेव का निर्माण ई० पूर्व ४८३ में हुआ। वे लगभग ४५ वर्ष तक अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे। इस प्रकार ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के पूर्वीर्ध से बौद्ध मत का प्रचार हुआ। यह धर्म अपनी पूर्ण शक्ति के साथ देश-विदेश में अपनी विजय की दुन्द्भी बजाता रहा। वैदिक कर्म-काण्ड की जटिलता श्रीर हिंसा की प्रतिकिया में, सहानुभृति श्रीर सदाचार द्वारा श्रात्मवाद के विनाश से तृष्णा श्रीर दु:खरहित निर्वाण की प्राप्ति करना ही बौद्ध धर्म का भादशं रहा । ईसा की पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान ग्रौर हीनयान दो सम्प्रदायों में विभाजित हमा। महायान में सिद्धान्त-परम्परा मधिक नहीं रही। उसमें लोक-भावना का मेल इतना अधिक हो गया कि निर्वाण के लिए संन्यास और विरक्ति के पर्याय लोक-कल्याण और भाचार की पवित्रता प्रधान हो गई तथा वह वर्ग-भेद से उठ कर एक सार्वजनिक धर्म बन गया । हीनयान में ज्ञानार्जन, पांडित्य श्रीर व्रतादि की कठिन मर्यादा बनी रही । बौद्ध धर्म का चितन-पक्ष हीनयान में रहा भीर व्यावहारिक पक्ष महायान में । यों तो बौद्ध धर्म को समय-समय पर संघर्षों का सामना करना पड़ा-गुप्त वंश के 'परम भागवत' नरेशों द्वारा भी बौद्ध धर्म की गति में बाधा पड़ी, लेकिन उसे सबसे बढ़ा श्राधात ईसा की श्राठवीं शताब्दी में कुमारिल भीर शंकराचार्य द्वारा वैदिक धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा में सहन करना पड़ा। लोकरुचि के बौद्ध धर्म-सम्बन्धी संस्कार यद्यपि नष्ट नहीं हुए तथापि उन पर वैदिक धर्म के सिद्धान्तों की छाप पड़ी श्रीर महायान का व्यावहारिक पक्ष शंकर के ज्ञान-कांड से जुड़ गया। शंकर की दिग्विजय में बौद्ध धर्म की लोकमान्य स्वीकृति भी जनता से उठने लगी । परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारतम्मि से निर्वासित होने लगा और उसने तिन्वत, नेपाल या बंगाल की शरण ली। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में रह गए थे, उन्हें वैदिक धर्म के मत-विशेष से ऐसा समझौता करना पड़ा जिससे वे जनता की

रुचि को अपनी मोर आकर्षित कर सकें। श्री शंकराचार्य के शैव धर्म से प्रभावित होकर तथा जनता को प्रपने प्रभाव में लाने के स्रिभप्राय से बौद्ध सम्प्रदाय ने तन्त्र, मंत्र ग्रीर ग्रभिचार ग्रादि का ग्राश्रय ग्रहण किया जिसमें चमत्कारपूर्ण शक्तियों का श्राविभीव किया जा सके और जनता के हृदय में अपनी मान्यता सुरक्षित रखी जा सके। परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म जो अपनी साधना की सरलता और सदाचार की महानता से, कर्म के परिष्कार में वैदिक धर्म की यज्ञ-सम्बन्धी जिटलता से लोहा लेकर सफल हम्रा था, पून: साघना की उलझनों भ्रौर मंत्रों की जटिलतास्रों में भावद्ध होने लगा और योग-समाधि, तन्त्र-मन्त्र भौर डाकिनी-शाकिनी की सिद्धि में प्रयत्नशील हमा । यद्यपि बद्धदेव के समय में भी 'गन्धारी विद्या' या 'म्रावर्तनी विद्या' मन्त्र-कल्प से प्रचलित भी भौर बुद्धदेव ने उन्हें 'मिथ्या जीव' की संज्ञा दी थी तथापि उनके कुछ शिष्यों में इस विद्या के प्रति श्राकर्षण अवस्य था । बुद्धदेव के निर्वाण के बाद तो यह आकर्षण अधिकाधिक मात्रा में बढता गया श्रीर जब जनता को अपनी और आकर्षित करने की भावना प्रमुख हुई तो मन्त्र-चमत्कार की सिद्धि और भी बढ़ गई। इस प्रकार महायान की यह सरल साधना मन्त्रयान में परिवर्तित हुई और ४०० से ७०० ईस्वी के लगभग अपने प्रचार में व्यापक रूप से कार्यं करने लगी । इसी के समानान्तर वाममार्ग का प्रचार हुन्ना और जनता को भपनी भोर भार्कावत करने के दृष्टिकोण से मन्त्रों की प्रतिष्ठा होने लगी। इस प्रकार मन्त्रयान के अन्तर्गत वाम मार्ग बौद्ध धर्म की विकृतावस्था का एक हीन चित्र ही है। बौद्ध धर्म के भिक्ष-जीवन की प्रतिक्रिया वाम मार्ग में बड़ी भीषणता के साथ प्रकट हुई।

मन्त्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति प्रचारित करने वाले साधक 'सिद्ध' नाम से प्रसिद्ध हुए । शंकराचार्य का शैव मत बौद्धों के विरोध में था । मतः जब उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार म्रत्यधिक बढ़ा तो बौद्धों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया । दक्षिण भारत में उस समय मान्ध्र सासकों का मनुराग बौद्ध धर्म पर बना हुआ था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान (पैठन) में थी । उसके बाद की राजधानी धान्यकटक बनी । इसके समीप ही धी पर्वत सिद्धों का महान केन्द्र हुआ । यहीं मन्त्रमान का प्रसिद्ध ग्रन्थ "मंजुश्री मूलकरूप" लिखा गया । 'मंजुश्री मूलकरूप' में मनेक तन्त्रों भौर मन्त्रों का विधान है। इन तन्त्रों मौर मन्त्रों की सिद्धि के लिए दक्षिण का यह श्रीपवंत बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पर सिद्धों का स्थान माना गया है । श्री नागार्जुन भपनी साधना से मन्त्रयौन के प्रसिद्ध झाचार्य हुए । यह मन्त्रयान ईसा की

१ ''श्रीपर्वते महारौले दिच्चणा पथसंत्रिके।
 श्री भानकटके चैत्ये जिन भातुरे मुवि॥
 सिध्यन्ते तत्र मंत्रा वै द्विम सर्वार्थकर्मसु॥'' (मंजुश्री मूलकल्प)

सातवीं शताब्दी तक प्रपनी मंत्र-शिंदत का विकास करता रहा। इसके विकास (?) की चरम प्रवस्था तो तब प्राती है जब यह 'भैरवी चक्र' के रूप में सदाचार की प्रवहेलना करता है। यहीं से मुंत्रयान वज्जयान में परिवर्तित होता है। यह समय ई० ५०० के लगभग प्रारम्भ होता है। 'मंजुश्री मूलकल्प' में 'भैरवी चक्र' का निर्देश नहीं है। अतः वह मंत्रयान का ही प्रन्थ है। बाद में जब मंत्रयान में मद्य भौर मैथुन का प्रवेश हुआ तो वही वज्जयान में परिवर्तित होता है। इस प्रकार वज्जयान में मंत्रयान के मृंत्र प्रौर हुआ तो वही वज्जयान में परिवर्तित होता है। इस प्रकार वज्जयान में मंत्रयान के मृंत्र प्रौर हुआ तो वही वज्जयान में वज्जयान होकर सदावार से हाथ भी बैठा। यह वज्जयान ई० ५०० से ११७५ तक चलता रहा। बाद में धीरे-धीर इसका पतन हुआ।

ईसा की आठवीं शताब्दी में सिद्ध-किवयों की जो रचना 'मगही' भाषा में प्राप्त होती है, उसका एक ऐतिहासिक कारण है। इस शताब्दी में बौद्ध धर्मावलंबी पाल शासकों ने बंगाल और बिहार में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उन्होंने बौद्धों के प्रति अपनी संरक्षणशील प्रवृत्ति का परिचय दिया। यहाँ तक कि बौद्ध विश्व-विद्यालय विकमशिला की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा हुई। ऐसी स्थित में सुदूर दक्षिण में चलने वाले वज्जयान को भी यहाँ आकर शरण मिली और राज्य-संरक्षण प्राप्त कर वज्जयान अपने तंत्र और मंत्रवाद के साथ अपने सिद्धान्तों का प्रचार भी पूरी शक्ति से करने लगा। वाम मार्ग और शक्ति-तंत्र का रूप उप्र हो उठा। इसी समय राजा धर्मपाल के शासन-काल (ई० ७६६-५०६) में सिद्ध-किव सरहपा का धाविर्भाव हुगा। बिहार की जन-भाषा में काव्य-रचना करने के कारण सरहपा ग्रादि किवयों की भाषा 'मगही' का पूर्व रूप होना स्वाभाविक ही है।

श्री राहुल सांकृत्यायन ने चौरासी सिद्धों का नाम निम्न कम से दिया है:

१ लुइपा-कायस्थ

२ लीलापा

३ विरूपा

४ डोम्बिपा-शतिय

x शबरपा—

६ सरहपा---ब्राह्मण

७ कंकालीपा--शूद्र

मीनपा—मञ्जूषा

ह गोरक्षपा

१० चोरंगिपा--राजकुमार

११ वीणापा--

१२ शान्तिपा-नाह्मण

१३ तन्तिपा--तततवा

१४ चमारिपा-चर्मकार

१५ खड्गपा--शूद्र

१६ नागाज् न--ब्राह्मण

१७ कण्हपा--कायस्य

१८ कर्णरिपा

१६ यगनपा---शूद्र

२० नारोपा-- ब्राह्मण

२१ शिलपा--शूद्र

२२ तिलोपा-- ब्राह्मण

## हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास

- २३ खत्रपा--शूद्र
- २४ भद्रपा--ब्राह्मण
- २४ दोखंधिपा
- २६ अजोगिपा--गृहपति
- २७ कालपा
- २८ घोम्मिपा -- घोबी
- २६ कंकणपा--राजकुमार
- ३० कमरिपा
- ३१ डेंगिपा--ब्राह्मण
- ३२ भदेपा
- ३३ तंधेपा--शूद्र
- ३४ कुकुरिपा--ब्राह्मण
- ३५ कुचिपा---शूद्र
- ३६ धर्मपा---ब्राह्मण
- ३७ महीपा--शूद्र
- ३८ अचितपा--लकडहारा
- ३६ भलहपा--क्षत्रिय
- ४० नलिनपा
- ४१ भुसुकिपा--राजकुमार
- ४२ इन्द्रभूति--राजा
- ४३ मेकोपा--वणिक्
- ४४ कुठालिपा
- ४५ कमरिपा--लोहार
- ४६ जालंधरपा--ब्राह्मण
- ४७ राहुलपा-शूद
- ४८ घर्वरिपा
- ४६ घोकरिपा--शूद्र
- ५० मेदनीपा
- ५१ पकजपा---ब्राह्मण
- ५२ घंटापा--क्षत्रिय
- ५३ जोगीपा--डोम
- ५४ चेलुकपा--शूद्र

४४ गुंडरिपा—चिड़ीमार

५६ लुचिकपा--ब्राह्मण

५७ निर्गुणपा--शूद्र

५८ जयानन्त--ब्राह्मण

५६ चर्पटीपा--कहार

- ६० चम्पकपा
- ६१ भिखनपा--शूद्र
- ६२ भलिपा--कृष्ण घृत वणिक्
- ६३ कुमरिपा
- ६४ चवरिपा
- ६५ मणिभद्रा--(योगिनी) गृहदासी
- ६६ मेखलापा--(योगिनी) गृहपति
- ६७ कनखलापा--(")
- ६८ कल कलपा--शूद्र
- ६६ कंतालीपा--दर्जी
- ७० धहुलिपा--शूद्र
- ७१ उधलिपा--वैश्य
- ७२ कपालपा---शूद्र
- ७३ किलपा--राजकुमार
- ७४ सागरपा--राजा
- ७५ सर्वभक्षपा--शूद्र
- ७६ नाग बोधिपा---ब्राह्मण
- ७७ दारिकपा--राजा
- ७८ पुतुलिपा--शूद्र
- ७१ पनहपा-चमार
- ५० कोकालिपा—राजकुमार
- ८१ मनंगपा--शूद्र
- द२ लक्ष्मीकरा (योगिनी)

राजकुमारी

- **८३ समुद**पा
- ८४ भलिपा--ब्राह्मण

इन चौरासी सिद्धों की नामावली देखने से ज्ञात होता है कि इनमें प्रायः सभी वर्ण के साधक थे। शूद्ध सब से धिधक थे, उनके बाद ब्राह्मण, फिर राजकुमार, क्षत्रिय, राजा, कायस्य, चर्मकार, विणक् तया शेष साधकों में मछुग्ना, तत्वा, गृहपित, घोबी, लकड़हारा, लोहार, डोम, चिड़ीमार, कहार, गृहदासी, गृहपित-कन्या, दर्जी, वैश्य श्रीर राजकुमारी श्रादि की गणना है। इससे ज्ञात होता है कि इन साधकों में न तो वर्ण-भेद था श्रीर न वर्ग-भेद। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शूद्ध के साथ ही साथ समाज के विविध व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति भी थे। इनमें राजा, राजकुमारी, गृहपित-कन्या श्रीर गृहदासी भी सम्मिलत थे। इस प्रकार समाज के विविध स्तरों से श्राए हुए साधकों ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की भावना जनता के कोड़ में पोषित हुई श्रीर उसके प्रचार मे राज्यवर्ग के साथ जनता का भी सिक्रय सहयोग रहा।

उपर्युक्त चौरासी सिद्धों में भ्रनेक सिद्ध काव्य-रचना में समर्थ हुए। जिन सिद्धों ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन काव्य द्वारा किया उन में निम्नलिखित मुख्य हैं:---

१ सरहपा (सं० ८१७) सिद्ध ६ द गुंडरीपा (सं॰ ८६७) सिद्ध ५४ ६ कुकुरिपा (सं० ८६७) २ शबरपा (सं० ८३७) ,, ४ 38 ३ भस्कूपा (सं० ८५७) ,, ४१ १० कमरिपा (सं० ८६७) .. 84 ४ लइपा (सं० ८८७) ,, १ ११ कण्हपा (सं० ८६७) १७ ५ विरूपा (सं० ८८७) ,, १२ गोरक्षपा (सं० ६०२) " 3 ६ डोम्बिया (सं० ८६७) ,, ४ १३ तिलोपा (सं० १००७) ,, **२२** १४ शान्तिपा (सं० १०५७) " ७ दारिकपा (सं० ८६७) ,, ७७ 82

यद्यपि वज्जयान की परम्परा लेकर ही इन सिद्ध-वियों ने प्रपने सिद्धानों का प्रतिपादन किया, तथापि इनके काव्य को देखने से जात होगा कि इन्होंने तत्कालीन वज्जयानी वातावरण में प्रद्भुत कांति उपस्थित की । इन्होंने जिस स्वाभाविक धर्म ग्रीर ग्राचार का प्रतिपादन किया वह वज्ज्यान के सिद्धान्तों से भिन्न था। इन सिद्धों के दृष्टिकोण में एक विशेष बात यह है कि वृह ईव्वरवाद की ग्रीर ग्रायस हो रहा है। निरीक्वरवादी बौद्ध धर्म के कोड़ में पल्लवित होने वाले महायान, मंत्रयान ग्रीर वज्ज्यान से संबंध-विच्छेद-सा करते हुए ये सिद्ध किसी 'धर्म महासुख' की ग्रीर ग्रायस हो रहे हैं जिसमें ईक्वरवाद्ध का प्रतिफलन होता है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब तक वज्ज्यान का केन्द्र श्रीपवंत पर रहा तब तक तंत्र, मंत्र ग्रीर ग्रीभवार में मांस, मदिरा ग्रीर मैथुन का प्रयोग होता रहा, क्योंकि सहजचर्या के लिए ये वस्तुएं ग्रावक्यक समझी जाती थीं। किन्तु जब वह केन्द्र श्रीपवंत से नालन्दा ग्रीर विक्रमशिला में ग्राया तब

वस्त्रयान की सहजचर्या में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ ग्रीर मद्य, स्त्री ग्रांदि का व्यवहार वस्त्रयान की सिद्धि में ग्रांवश्यक नहीं रह गया। इतना ग्रवश्य माना जा सकता है कि कुछ सिद्धों ने वामाचार के अनुसार भी स्त्री की चर्ची की है, किन्तु यह प्रवृत्ति सिद्धों में ग्रांधिक नहीं रही। यदि किसी ग्रंश तक रही भी तो वह घीरे-घीरे कम होती गई। उन्होंने जीवन को प्राकृतिक रूप के गाईस्थ्य जीवन में व्यतीत करने पर जोर दिया। यदि उन्होंने कभी स्त्री का निर्देश भी किया तो केवल इसलिए कि संसार-रूपी विष से निवृत्ति पाने के लिए स्त्री-रूपी विष ही की ग्रावश्यकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सिद्धों ने वस्त्रयान को वहीं तक स्वीकार किया है जहाँ तक वह सदाचार के विरोध में नहीं खड़ा होता। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्त होने की सहमित सिद्धों से ग्रवश्य मिलती है ग्रीर वह इसलिए कि जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का देमन करने से साधना के निर्वाह में बाधा पड़ती है। इसीलिए भोग में निर्वाण की भावना सिद्ध-साहित्य में देखने को मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास रखने के कारण ही सिद्धों का सिद्धान्त सहज-मार्ग कहलाता है।

यह सिद्ध-साहित्य विशेषतः चार विद्वानों द्वारा म्रध्ययन किया गया है। सब से पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री न सरहपा भ्रौर कृष्णाचार्यपा के दोहों के संम्रह 'बौद्ध गान भ्रो दोहां' नाम से प्रकाशित किये। किन्तु इस संम्रह का पाठ बहुत मशुद्ध था। उनके बाद डा० शहीदुल्ला ने इस पाठ का भ्रत्यन्त सूक्ष्म भ्रध्ययन करते हुए मूल को तिब्बत-म्रनुवाद से मिला कर एक सही संकलन प्रकाशित किया। यह ''ला चाँद्स मिसतीक्स द कान्ह ऐंद सरह'' है जिसमें भाषा की जाँच-पड़ताल के साथ म्रथं भी स्पष्ट किया गया है। तीसरे विद्वान् डा० प्रबोध चन्द्र बागची हैं जिन्होंन राजगुरु हेमराज शर्मा के संम्रह भ्रौर दरबार लाइब्रेरी के हस्तिलिखत भ्रन्थों का भ्रष्ययन करते हुए तिल्लोपादस्य दोहा कोषः, सरहपादीय दोहा सरहपा-

दोहाकोष--करहपा

१ तिश्रङ्का चापी जोशन दे श्रंकवाली। कमल कुलिरा घायट करहुँ विश्राली।। जोशन तहँ विन खनहि न जीविम। तो मुद्द चुम्बी कमल-रस पीविम।।। चयौगीत—गृंडरीपा

१ जिमि लोग विलिज्जई पाणिएँहि तिम घरणी लह चित्त । समरत जाई तक्खणे, जह पुणु ते सम णित्त ।

१ जिम विस मक्ख १ विसहि पलुत्ता । तिम भव भुआ १ भवहि न जुत्ता ।। खण भानन्द भेउ जो जाण १। सो १६ जम्महि जो १ मणिज्ज १।।

दोहाकोष-तिलोपा

४ खाश्चन्त पिश्चन्ते सुद्दहि रमन्ते । शिक्त पुरुणु चनका वि भरन्ते ॥ श्रद्धस भैन्म सिज्भद्द परलोश्चद्द । श्राह पाये दलीट भश्चलोश्चद ॥

चर्यापद-सरहणा

दस्य दोहाकोषः, काण्ह्यादस्य दोहाकोषः, सरहपादीय दोहासंग्रहः, संकीर्णं दोहा संग्रहः को 'दोहाकोष' नाम से प्रकाशित किया । इसमें पाठ्य भाग व्यवस्थित श्रीर टिप्पणी सहित है । चौये विद्वान महापण्डित राहल सांकृत्यायन हैं जिन्होंने सिद्ध-कवियां का संग्रह 'हिन्दी काब्य-धारा' नाम से किया । इन सिद्ध-कवियों के साथ धाठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक के ध्रनेक जैन तथा चारण-कवि भी है, किन्तु इन सब कवियों में सिद्ध-किवयों की प्रधानता है। सिद्ध-किवयों की रचनाग्रों का निकटतम हिन्दी रूपान्तर राहुल जी ने साथ ही दे दिया है जिससे कविता को समझने में न्नासानी हो । महामहोपाष्याय हरप्रसाद शास्त्री, डा० शहीदुल्ला, डा० प्रबोधचन्द्र बागची भ्रौर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध-कवियों की भाषा श्रौर काव्य-दृष्टिकोण पर जो प्रकाश डाला है, उससे हिन्दी साहित्य के इतिहास का ग्रादि भाग यथेष्ट स्पष्ट **हुम्रा** है । इस प्रकार हि<u>न्दी-कविता का म्रादि रूप ना</u>लन्दा भ्रौर विक्रमशिला के इन सिद्धों द्वारा बौद्धधर्म के वज्जयान तत्व के प्रचार में मिलता है। ये सिद्ध किसी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न कर जनता की भाषा का ही प्रयोग करते थे। यह भाषा मागधी अपभ्रंश से निकली हुई मगही है। मागधी से निकलने के कारण डा॰ बी॰ भट्टाचार्य सरहपा को बंगाली का प्रथम कवि मानते हैं, किन्तू नालन्दा श्रौर विक्रमशिला की भाषा स्पष्टतः बिहारी है। फिर उपयु कत दोनों स्थान भी बंगाल में नहीं है। अतएव भट्टाचार्य का कथन भ्रमपूर्ण है। यह भाषा 'संध्या भाषा' के नाम से प्रचलित थी।

चौरासी सिद्ध का समय सं० ७६७ से १२५७ तक माना गया है, यद्यपि सिद्ध की परम्परा इसके बाद भी अनेक वर्षों तक चलती रही। इस परम्परा को 'नायपन्य' का नाम देना उचित है। यह नायपन्य मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ द्वारा चलाया गया था जो बारहचीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी ने हमारे साहित्य में संत-साहित्य की नींव डाली, जिसके सर्वप्रथम कि कबीर (जन्म सं० १४५६) थे। अतः संत साहित्य का आदि इन्हीं सिद्धों को , मध्य नाथपिन्थ्यों को और पूर्ण विकास कबीर से प्रारम्भ होने वाली संत-परम्परा में नानक, दादू, मलूकदास, सुन्दरदास आदि को मानना चाहिए। इस प्रकार संत-साहित्य अपने आदि रूप से विकसित होकर श्रांति । कबीर ने यद्यपि स्थान-स्थान

१ श्री काशीप्रसाद जायसवाल का भाषण।

२ नाथपन्थ चौरासी सिद्धों से निकला है। गोरखिसिद्धान्त संग्रह में "चतुर-शीति सिद्ध" शब्द के साथ चौरासी सिद्धों में से आदि नाथ जालन्थरपा तथा अन्य ६ सिद्धों के नाम मिलते हैं। (राहुल सांकृत्यायन)

३ धरती अरु श्रसमानिबिच, दोई तूबड़ा अवध । षट दर्शन संसे षड्या, श्ररु चौरासी सिद्ध ॥

पर चौरासी सिद्धों की सिद्धि में शंका को है तथापि इससे उनकी विचार-परम्परा में अन्तर ही ज्ञात होता है, विरोध नहीं। नाथपन्थ के हठयोग ग्रादि पर तो कबीर की ग्रास्था थी ही, क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी बार कुण्डलिनी, इडा, पिंगला, सुषुम्णा ग्रादि के सहारे 'ग्रनहद' नाद सुनने की रीति बतलाई है।

सिद्धों की किवता जनता की भाषा से सम्बन्ध रखती थी ग्रतएव साहित्य-क्षेत्र में वह उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई। इसीलिए उसके ग्रवतरण कहीं देखने में नहीं ग्राते। सिद्धों की परम्परा का विस्तार ५०० वर्षों तक होने के कारण भाषा में भी ग्रन्तर होना स्वाभाविक है। ग्रतः इस सिद्ध-युग की भाषा ग्रनेक रूपों में होकर विकसित हुई है।

सिद्धों का विवरण राहुल जी ने तिब्बत के 'स-स्कय-विहार' के पाँच प्रधान गुरुश्नों की श्रन्थावली 'स-स्कय-ब्कं बुम्' के सहारे दिया है, जो चीन की सीमा के पास 'तेर-गां' मठ में छपी है। ' उसके अनुसार सरहपा ग्रादिम सिद्ध हैं, जिनका समय सं० ६६० माना गया है। ' ग्रातएव यह कहा जा सकता है कि वज्जयान का प्रचार सातवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ हो गया था। राहुल जी सरहपा का समय सं० ६१७ मानते हैं, क्योंकि वे महाराज घमंपाल (सं० ६२६--६६६) के समकालीन थे। जो भी समय निश्चित हो, यह तो ग्रवस्य कहा जा सकता है कि वृज्जयान के प्रचारक सिद्धों ने नियमित रूप से सबसे प्रथम हिन्दी में रचना प्रारम्भ कर दी थी। ये रचनाएँ मगही में हुई ग्रीर हमें भोटिया में ग्रनुवादित ग्रन्थावली से प्राप्त हुई जो भोटिया-ग्रन्थ-संग्रह तन्-जूर में सुरक्षित है। उस समय के सिद्धों के साहित्य पर विस्तारपूर्वक विचार करना अप्राणिक न होगा।

डा० विनयतोष मट्टाचार्यं ने सरहपा का समय सं० ६६० माना है, किन्तु श्री राहुल सांकृत्यायन के कथनानुसार वे सम्वल् ६१७ में सरहपा प्राविभूत हुए । श्री राहुल जी का कथन है कि ''भोटिया-(सं० ७६७-६२६) भ्रन्थों से मालूम होता है कि बुद्धज्ञान जो सरहपा के सहपाठी भीर शिष्य थे, वर्शन में हरिभद्र के भी शिष्य थे। हरिभद्र शान्तरक्षित के शिष्य थे, जिनका देहान्त ६४० ई० के करीब तिब्बत में हुम्रा था। वहीं से यह भी मालूम होता है कि बुद्धज्ञान ग्रीर हरिभद्र महाराज धर्मपाल (७६६-६०६ ई०) के समकालीन थे। सरहपा के शिष्य शवरपा लुइपा के गुरु थे। लुइपा महाराज धर्मपाल के कायस्थ (लेखक ) थे। शान्त रक्षित का जन्म ७४० के

१ गंगा-पुरातत्वांक (१६३३), पृष्ठ २२०

२ डा॰ विनयतीष भट्टाचार्य के मतानुसार--विद्यार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल, खंड १४, भाग ३, पृष्ठ ३४६

करीब, विक्रमिशिला के पास सहोर राजवंश में हुआ। फलतः हम सरहपा को महा-राज धर्मपाल (७६६-८०६ ई०) का समकालीन मान लें तो सभी बातें ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार चौरासी सिद्धों का ग्रारम्भ हम ग्राठवीं शताब्दी के ग्रन्त (८०० ई०) से मान सकते हैं।" जप्युंक्त कथन से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरहपा सं० ७६७ से ८२६ तक ग्रर्थात् इन तीस वर्षों के ग्रासपास ग्रवश्य वर्तमान रहे होंगे, क्योंकि सं० ७६७ सरहपा के समकालीन हिर्मद्र के गृह शान्तरक्षित का जन्म सम्बत् है ग्रीर सं० ८२६ सरहपा के प्रशिष्य लुइपा के ग्राश्रयदाता धर्मपाल के राज्य-काल का प्रारम्भ है।

सरहपा एक ब्राह्मण भिक्षु थे, साथ ही वज्यान के विशेष ज्ञ भी थे । बौद्धों की परम्परा में होने के कारण इन्हें 'राहुल मद्र' और वज्यानी होने के कारण इन्हें 'सरोज वज्ज' भी कहते हैं। प्रारम्भ में इनका निवास-स्थान नालन्दा था। बाद में वज्जयान के प्रभाव में माकर इन्होंने शर (सर) बनाने वाले की कन्या को 'जोगिनि' बना कर उसके साथ भ्रारण्य-वास किया भीर स्वयं शर (सर) बनाने का कार्य स्वीकार किया । भ्रपने इस कार्य के कारण ही ये 'सरहपा' कहलाये। इनके लिखे हुए ३२ ग्रन्थ कहे जाते हैं जिनमें 'दोहाकोष' विशेष प्रसिद्धि पा सका । यद्यपि ये वज्जयान के प्रमुख सिद्ध कहे जाते हैं, तथापि इन्होंने जीवन के स्वाभाविक भोगों और वज्जयान के सहज श्रभचारों के श्रतिरिक्त सदाचार के विपरीत कोई बात नहीं लिखी। इनके दृष्टिकोण की रूप-रेखा संक्षेप में इस प्रकार दी जा सकती है:——

इनकी रचनाश्रों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :--

१ जह पच्चक्ख कि कार्यों कीश्रश्रा। जह परोक्ख अन्धार म धीश्रश्रा। सरहें [ शिप्त ] कट्टिंज राव। सहज सहाव ण भावाभाव ।। [सहज संयम]

१ पुरातत्व निबन्धावली-श्री राहुल सांकृत्यायन (इंब्यन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, १६३७) पण्ठ १४४-१४६ ।

२ विद प्रत्यक्षं [तदा] ध्यानेन किं क्रियते। यदि परोक्षं [तदा] अधकारो मा ध्रियताम्।।

२ जइ खग्गा विद्य हो द ग्रुत्ति ता सुणह सिम्रालह। लोमु पाइणें अस्थि सिद्धि ता जुनर णिश्रम्बह।। पिच्छी गृहणे दिट्ठ मोनल [ता मोरह चमरह]। उच्छें भोमणें होइ जाण ता करिह तुरङ्गह॥ सरह भणइ खन्या।ण मोनल महु किंग्पि ण भासह। तत्त रहिम काम्रा ण तान पर केवल साहह।।

[पालन्ड ग्रीर ग्राडम्बर-विनाश]

१ गुरु उवएसे अभिन्न रसु धावि ए पीन्नहु लेहि। कहु सत्थत्थ मरुत्थालिहि तिसिए मिरिश्रज तेहि॥ चित्ताचित्त वि परिहरहु तिम अच्छहु जिम बालु। गुरु वन्नएँ दिङ मित्त कर होइ जई सहज उलालु॥

गुरु-सेवा

४ [सहज छड्डि जे शिव्वाश भाविउ ] । श्यु परमस्य एक्क ते साहिउ ।। जोएसु जो श्य होइ संतुट्ठो । मोक्ख कि लव् भइ भाश पविद्वो ॥<sup>3</sup>

[सहज-मार्ग]

सरहेण नित्यम् उच्चेः कथितम् । [यत्] सहज स्वाभावो न [तत्र] भावाभावो ॥ दोशकोप डा० प्रवोधचन्द्र बागचो (कलकत्ता सस्कृत सीरीज नं० २५ सी) पृष्ठ १६

श्यदि नग्ना इव भवित मुक्तिः तदा शुनः श्वालस्य [न किम्]।
रोमोत् पाटने ऋस्ति सिद्धिः तदा शुवती नितम्बस्य [न किम्]।
पुच्छ प्रह्ये दृष्टो मोचः तदा मयूर चामरस्य [न किम्]।
उच्छिष्ट भोजनेन भवित श्वान तदा हस्ति तुरक्षस्य [न किम्]।
सरहो भयित चपयकार्ना मोचो मद्यां किमियं न प्रतिभासते।
तत्व सहितो कायो न तावत् परं केवलं साधयित ॥

उपरलिखित पुस्तक, पृष्ठ १६

गुरूपदेशेन अमृत रसो धाम्यते न पीयते यै: ।
 बहु शास्त्रार्थ मरूरथली तृष्ण्या प्रियते तै: ।।
 चित्ताचित्तमपि परिहर तथा अस्तु यथा बालः ।
 गुरुवचने दृढ़ भक्तिं कुरु भवति येन सहजोल्लोलः ।।

उपरलिखित पुस्तक, पृष्ठ २७

सहजं परित्यज्य येन निर्वाणं भावितम् । न तु परमार्थः एकोऽपि तेन साधितः ॥
 बोगेषु यो न भवित सन्तुष्टः । मीक्षं किं सभते ध्यान प्रविष्ठः ॥
 उपरिलक्षित, पुस्तक पृष्ठ १७

१ श्राह या श्रन्त या मज्म याउ भव याउ याउ याउ वायाया।
यह सो परम महासुह याउ पर याउ श्रप्पाया।।
जहि मया मरह पत्रया हो क्लन्न जाह।
यह सो परम महासुह रहिश्र कहिम्य या जाह।।

(महासुख की प्राप्ति)

म्रन्य प्रमुख सिद्ध कवियों का विवरण इस प्रकार है :--

शवरपा—शवरो की वेषभूषा में रहने के कारण इनका नाम शवरपाद
पड़ा। ये सरहपाद के शिष्य तथा लुइपाद के गुरु थे। इनकी
शवरपा रचनाग्रों मे रहस्योन्मुख भावनाएँ ग्रौर महासुख-प्राप्ति के
(सं० ८३७) विचार ग्रधिक हैं। इनके चर्या-पदों से कुछ, पंक्तियौ
लीजिए:--

काड काड मात्रा मोहा विषम दुन्रोली। महासुहे विजसन्ति शवरी लक्ष्मा सुण-मेहेली।। भुमुकुपा—ये क्षत्रिय भिक्षु थे। इनका निवास-स्थान नालन्दा में था श्रौर ये नालन्दा-नरेश राजा देवपाल (सं० ६६६-६०६) के भुमुकुपा समकालीन थे। एक बार राजा देवपाल ने इनकी श्रस्तव्यस्त (सं० ६५७) वेषभूषा देलकर इन्हें 'भुमुकु' कह दिया। उस समय से ये 'भूमुकुपा' कहलाने लगे। तंत्र-संबन्धी तथा रहस्योन्मुख विचारों से

स्रोत-प्रोत रचनाएँ किया करते थे। इनकी किवता का नमूना इस प्रकार है:——

हिंद जो पन्न पाटण ई दिविसन्ना एठा। ए जानिम चित्र मोर कहिं गई परठा।।

सोण तहन्न मोर किम्प ए थाकिउ। निन्न परिवारे महासुहे थाकिउ॥ के लुइपा——ये अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध थे, इसीलिए सिद्धों में इनका स्थान

प्रथम है। ये सिद्ध शवरपा के शिष्य तथा राजा धर्मपाल के लुइपा लेखक थे। अपनी साधना में इतने ऊँचे थे कि उड़ीसा के (सं० ८५७)

राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा तक इनके शिष्य वन गए थे। इन्होंने रहस्यात्मक विचारों से परिपूर्ण रचनाएँ

की हैं। उदाहरण के लिए इनके ये पद लीजिये:--

एतत् खलु तत् परम महा सुखं न तु परो न तु आत्मा ।।

यत्र मनो त्रियते पवनश्च चयं याति । पतदेव खलु तत् परम महासुखं रहित कुत्रापि न याति ।

कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५ सी, पृष्ठ २१

१ आदिनं अन्तं न मध्यं न तु भवी न तु निर्वाणम्।

२ राग-रामकी—शवरपादानाम [मेटीरियल्स फार ए क्रिटिकल एडीशन आव् दि ओल्ड बेंगार्ल चर्यापदाज, पार्ट वन्, प्रवोध चन्द्र बागची, कलकत्ता यूनीवसिटी प्रेस, १६१०] एष्ठ १५४ ३ उपरिलिखित पुस्तक एष्ट १५४

कामा तरुवर पद्मिन हाल । चंचल चीर पहरा काल ।। दिद करिम्न महासुद परिमाण । लुद भण्ड गुरू पुच्छिम जाण ॥ १ विरूपा—ये बड़े पर्यंटनशील सिद्ध थे । इन्होंने नालन्दा, श्रीपवंत, देवीकोट, उड़ीसा भ्रादि स्थानों की यात्रा की । इनका मुख्य स्थान विरूपा नालन्दा ही था । कण्हपा भ्रीर डोम्बिपा इनके शिष्य थे । (सं० ८८७) ये भ्रधिकतर तंत्रों में विश्वास करते थे श्रीर वज्रयान के सिद्धान्तों में पूर्ण भ्रास्था रखते थे ।

पक से सुविदनि दुइ धरे सान्धन्न । चीम्नण वाकलभ वारुणी वान्धम ॥ सहजे थिर करि वारुणी सान्धे । जे अजरामर होइ दिद कान्धे ॥ १ डोम्बिया—ये क्षत्रिय थे । ये बीणापा और विरूपा के शिष्य थे । इनकी

डोम्बिपा कविता का नमूना इस प्रकार है:--

(सं० ८६७) गंगा चउना मांके रे बहद नाइ। तिह बुड़िली मातंगि पोदमा लीले पार करेद।। बाहतु डोम्बी वाहलो डोम्बी वाट भइल उछारा। सदगुरु पाम्र-पए जाइब पुगु जिग्यउरा।।३

दारिक पा--ये लुइपा के शिष्य थे। पहले ये उड़ीसा के राजा थे, बाद में लुइपा से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गये। इनके दारिकपा साथ इनके मंत्री डेंगीपा भी शिष्य हुए । गुरु के घादेश से (सं० = ६७) सिद्धि-प्राप्ति के लिए ये ग्रनेक वर्षी तक कांचीपुरी में गणिका की सेवा करते रहे। सिद्धि प्राप्त करने पर ये 'दारिकपा' कहे जाने लगे। इनके शिष्य बच्चघण्टापा थे। इन्होंने भी 'महासुख' में विश्वास करते हुए रहस्योन्मुख रचनाएँ लिखी हैं:---

सुन करुण रे श्रभिनचार काञ्रवाक्चिए। विलस दारिक गद्यणत पारिमकुलें।।
अलक्ख लक्ख चिए महासुहें। विलस दारिक गद्यणत पारिमकुलें।।
गुंडरीपा—पे कर्मकार थे। सिद्धलीलापा इनके गुरु थे। इनकी रचना
में वज्ययान के श्रभिचारों का विशेष वर्णन है। उदाहरण

गुँबरी पा निम्नलिखित है :---(सं० ८६७)

> तिमङ्का चापी जोशनि दे शङ्कवाली। कमल कुलिश घायट करहूँ विश्वाली। जोशनि तँइ विनु खर्नीई न जीविम। तो मुह चुम्बी कमल रस पीविम॥ प

कलकत्ता संश्कृत
 सी(।पानं २ २४ सी पृष्ठ १०६
 ३ ,, ,, पृष्ठ १०६
 ३ ,, ,, पृष्ठ १२१
 ४ ,, ,, पृष्ठ १४०
 ४ ,, ,, पृष्ठ ११०

कुकुरिपा—ये बाह्मण थे; कपिलवस्तु के निवासी थे ग्रीर चर्पटी के शिष्य कुकुरिपा थे। इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है:—— (सं० ८६७)

दिवसइ बहुड़ी काग टरे भाश्र। राति भइले कामरु जाश्र।।
श्रव्यसन चर्या कुक्कुरी पाएँ गाइड़। कोड़िमामें एकु हिश्महिं समाइड़ा।
कमरिपा—ये उड़ीसा के राजवंशी थे। इन्हें प्रज्ञापारिमता पर पूर्णीधिकार
था। इन्होंने श्रपने गरु वज्रघण्टापा के साथ उड़ीसा में बौद्ध

कमरिपा धर्म का प्रचार किया। तन्त्रों पर इनकी विशेष भ्रास्था थी।

(सं० ८६७) इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है:—
सोने भरिती करुणा नावी। रूपा थोई नाहिक ठावी॥
बाहत कामिल गञ्जण उनेसें। गेला जाम बाहुबड कहसें॥

कण्हपा---कर्णाटक में जन्म लेने के कारण इन्हें 'कर्णपा' भी कहा गया है।

यों भ्रपने त्याम वर्ण के कारण इन्हें 'कृष्णपा' या 'कण्हपा' कण्हपा नाम दिया गया। ये बहुत बड़े विद्वान् थे, साथ ही सिद्धों में (सं० ८६७) सर्वेश्वेष्ठ कवि भी थे। ऐ महाराज देवपाल (सं० ८६६–६०६)

के समकालीन थे। इनका प्रमुख स्थान सोमपुरी (बिहार)

में था। जालंघरपा इनके गुरु थे। चौरासी सिद्धों में ध्रनेक सिद्ध इनके शिष्य थे। इन्होंने रहस्यात्मक भावनाग्रों के साथ वज्रगीत भी लिखे है, किन्तु साथ ही शास्त्रीय रूढ़ियों का पूर्ण शक्ति के साथ खंडन भी किया है। इनकी कविता निम्नलिखित है:——

प्वंकार दिद वाखोक मोड्डिउ। विविह विश्रापक बान्थण तोकिउ।।
करह विलस्त्र श्रासव माता। सहज नलनीवन पर्शस निविता।।
जिम जिम करिणा करिनिरं रिसन्न। तिम तिम तथता मन्नगल वरिसन्न।।
छक्ष्यह सन्नल सहावे स्थ। मावामाव वलाग न छूथ।।
दशवल रन्नण परित्र दशदिसं। श्रविचा करिक्ँ दम अकिलेसं॥
गोरक्षपा—ये गोरखपुर के निवासी कहे गए हैं। ये सिद्धों में बड़े प्रभाव-

शाली थे। इन्हें 'नाय संप्रदाय' का प्रवर्त्तक मानना चाहिए, गोरक्षपा क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्जयान की परंपराग्रों में (सं० ६०२) विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इन्हें ही गोरखनाथ कहा गया है। इनकी कविता का

### उदाहरण इस प्रकार है:--

१ कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५ सी, पृष्ठ १०८

२ " " पृष्ठ ११४

३ ,, ,, पुरु ११५

परतरपवना रहै निरंतिर । महारस सीमे काया श्रिभिश्रंतिर ॥ गोरख कहै श्रम्हे चंचल श्रहिश्रा । सिउ सक्ती ले निज धर रहिश्रा ॥

तिलोपा—सिद्धाचार में तिलो क्टने के कारण ही इनका नाम 'तिलोपा'
पड़ा । इनका निवास-स्थान भृगुनगर (बिहार) में था । ये
तिलोपा राजवंशी थे । इनके गुरु का नाम विजयपा था जो कण्हपा के
(सं १००७) प्रशिष्य थे । इनके शिष्य का नाम नारोपा था जो विक्रमशिला
में श्रपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे । ये जीवन के स्वाभाविक
यापन में विश्वास करते थे ग्रीर सहज मार्ग के प्रसिद्ध पंडित थे । इनकी किवता का
उदाहरण निम्नलिखित है:—

जिम विस भक्खई विसर्हि पल्लता । तिम भव भुजह भवहिं न जुत्ता ।। खण श्राणंद मेउ जो जाण्ड । सो इह जम्महिं जोइ भणिज्जह ॥ २

शान्तिपा—ये बड़े पर्यटनशील थे। उडन्तपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, मालवा ग्रीर सिंहल में इन्होंने ज्ञानार्जन करते हुए धर्म-प्रचार शान्तिपा किया। ये बहुत बड़े विद्वान् थे। इन्हें श्रायु भी बहुत बड़ी (सं० १००७) मिली। पाण्डित्य के कारण इन्हें "किल-काल सर्वज्ञ" भी कहा मया है। इनकी किता का उदाहरण इस प्रकार है:—

तुला धुणि धुणि श्राँसुरे श्राँस । श्राँसु धुणि धुणि णिरवर सेस् ॥ तउ से हेरुण ण पवित्रह । सान्ति भणह कि ए स भाविश्रह ॥ ।

इन कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध-कवियों ने भी अपने सिद्धांतों का प्रचार किवता द्वारा किया जिनमें तंतिपा, महीपा, भदेपा, धर्मपा आदि का नाम लिया जा सकता है। उपयुंक्त कवियों की रचनाओं से ज्ञात हो सकता है कि सिद्ध-साहित्य की रूपरेखा क्या थी। संक्षेप में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:——

सिद्ध-किवयों ने वज्जयान धर्म का प्रचार किया। जैसा कि ऊपर लिखा जा
चुका है कि वज्जयान में तत्र की प्रधानता थी ग्रौर ग्रपने उत्कर्ष
वर्ण्यविषय में धर्म का ग्राश्रय लेकर उसमें मद्य ग्रौर मैथुन का प्रचार भी
हो गया था। इन सिद्ध-किवयों ने यद्यपि तत्र ग्रौर हठयोग का
ग्रनुसरण किसी मात्रा में तो किया, किंतु मद्य ग्रौर मैथुन को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं
दिया। सदाचार में उन्होंने ग्रास्था रखी ग्रौर जीवन के स्वाभाविक यापन में उन्होंने
ग्रपना विश्वास प्रकट किया। जीवन की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का ग्रनुचित रूप से दमन
या प्रश्रय वे धार्मिक जीवन के लिए हितकर नहीं समझते थे। तिलोपा ने तो संसार

१ गोरखबानी-डा० पीतांबरदत्त वब्ध्वाल (साहित्यं सम्मेलन, प्रयाग)

२ हिन्दी काव्य धारा--राहुल सांकृत्यायन (किताब महल, श्लाहाबाद, १६४५) पृष्ठ १७४

३ मै० फा० ए०. पष्ठ १३१

के विष को दूर करने के लिए संसार का प्रयोग करना ही उचित समझा है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदाचार की मर्यादा तोड़ दी जावे। प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन-यापन करना ही सिद्धि का सोपान है।

सिद्ध-कवियों का साधन-तत्व सहज संयम से प्रारम्भ होता है। यह सहज संयम दो रूपों में प्रतिफलित होना चाहिए। पहला रूप है सदाचार श्रीर दूसरा रूप है मध्यम मार्ग। इन दोनों रूपों से स्वानुभृति जाग्रत होती है और शरीर में ही तीर्थ का अनुभव होता है। इस अनुभृति में गुरु-उपदेश का बहुत बड़ा हाय है। इस उपदेश से हृदय में विचारों की प्रवृत्ति दो क्षेत्रों में चलती है । एक क्षेत्र में वह साधना का मार्ग प्रशस्त करती हुई कियात्मक होती है जिसमें भोग में भी निर्वाण का रूप स्पष्ट होता है अर्थात् संसार श्रीर निर्वाण एक ही तत्व के दो रूप भासित होने लगते हैं। 'कमल कुलिश साधना' में धारणा की शक्ति बढ़ती है भीर मानसिक क्षेत्र में रहस्य स्पष्ट रूप लेकर भवतरित होने लगते हैं। दूसरे क्षेत्र में वह प्रवृत्ति प्रतिक्रियात्मक रूप से जीवन के समस्त पाखंडों का विनाश करती है। सिद्धि-साधना में मंत्र श्रीर देवता व्यर्थ ज्ञात होते हैं श्रीर संकीण संप्रदाय को स्वीकार करना तथा दम्भपूर्ण पंडितों का प्रन्धानुकरण करना प्रसम्भव हो जाता है। ये दोनों ही कियात्मक श्रीर प्रतिकियात्मक भाव 'महासुख' की दिशा में ले जाते हैं जो शुन्यतत्त्व का परम फल है। उसी 'महासुख' को रहस्यवाद का नाम दिया जा सकता है। इन विचारों के ग्राधार पर सिद्ध-साधना का रेखा-चित्र पुष्ठ ६६ पर लिखित रूप से खींचा जा सकता है।

सिद्धों की भाषा जन-समुदाय की भाषा का ग्राथ्य लेकर ग्राप्थंश की उस ग्रावस्था का संकेत करती है जिसमें ग्राधुनिक भाषा के चिह्न भाषा विकसित होने लगे थे। इसलिए कि ये सिद्ध ग्राधिकतर नालन्दा ग्रीर विक्रमशिला में रहे, उनकी भाषा बिहार की जनता द्वारा बोली जाने वाली ग्राधंमागधी ग्राप्थंश के िकट की भाषा है। ग्रातः उनकी भाषा में जन-बोली 'मगही' का ग्राभास देखा जाता है। इस भाषा को 'सन्ध्या भाषा' का नाम भी दिया गया है। विद्वानों द्वारा इस नाम को विविध ग्रयों में समझाने का प्रयत्न किया गया है:—

- (१) ग्रन्थकार ग्रीर प्रकाश के बीच संघ्या की मौति जिसकी रचना स्पष्टता ग्रीर ग्रस्पष्टता के बीच की हो ग्रीर जिसे स्पष्ट करने के लिए जान रूपी प्रकाश की ग्रावश्यकता हो।
- (२) जो रचना सन्धि-स्थल की हो । दो भाषाग्रों की सन्धि में जो रूप बने, उसी से जिसका निर्माण हुआ हो । बिहार ग्रीर बंगाल की सीमा पर लिखी जाने के कारण इसे यह नाम दिया गया । हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ॰— ६

# हिन्दी साहित्य का ग्रालीचनात्मक इतिहास

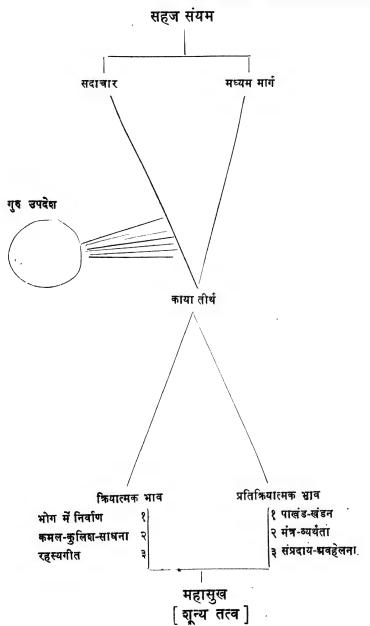

(३) जिस भाषा में किसी प्रकार की ग्रमिसन्धि, रहस्य या ग्रमिप्राय हो। वज्जयान के सिद्धान्तों में निहित गूढ़ार्थया व्यंजना-सम्पन्न किसी भाव को स्पष्ट करने की यह भाषा है।

मेरे विचार से ये तीनों ही अर्थ व्यर्थ हैं। पहुले अर्थ में स्पष्टता और अस्पष्टता की बात भ्रामक ही है। प्रत्येक भाषा जब जन-समुदाय के उपयोग में आती है तो उसमें अनेक देशज शब्दों के मिश्रण से साहित्यिकता के नाते अस्पष्टता आ ही जाती है। इस दृष्टिकोण से उसे प्रकाश और अन्धकार के मिश्रण का रूपक देना उपयुक्त ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में 'उर्दू' जो हिन्दी में अरबी-फारसी शब्दों के मिश्रण से बनी है, साहित्यिक मापदण्ड के अनुसार किसी अंश तक अस्पष्ट होने के कारण भविष्य के किसी इतिहास में 'संध्या भाषा' के नाम से पुकारी जा सकती है।

दूसरा ग्रथं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट है। बंगाल ग्रौर बिहार की सीमा तो राज-नीतिक सुविधाग्रों के कारण ग्राधुनिक काल में बना दी गई है। पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन उचित ही है कि 'इसमें मान लिया गया है कि बंगाल ग्रौर बिहार के ग्राधुनिक विभाग सदा से इसी भाँति चले ग्रा रहे हैं।" श्रतः यह ग्रथं तो भाषा के क्षेत्र में ग्रनथं ही है।

तीसरा ग्रर्थं 'ग्रमिसन्धि-सहित या ग्रमिप्राय-युक्त भाषा' भी ठीक नहीं है। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य का ग्रधिकांश भाग जिसमें गूढ़ार्थं, व्यंजना या ग्रमिप्राय है, 'सन्ध्या-माषा' की परिभाषा में ग्रा जावेगा।

मेरे विचार से तो सन्ध्या भाषा का सीधा-सादा अर्थ यही है कि वह भाषा जो अपभ्रंश के सन्ध्याकाल या 'समाप्त होने वाले काल' में लिखी गई। सिद्धों की भाषा निश्चित रूप से अपभ्रंश के कोड से निकलती हुई जनता की आधुनिक भाषा के निर्माण में अग्रसर होती है। इसलिए इस भाषा से अपभ्रंश भाषा की अन्तिम अवस्था जात होती है। 'सन्ध्याकाल' का प्रयोग किसी अवस्था के अन्तिम भाग की सूचना देने के लिए होता ही है, अतः इस शब्द को साधारण अर्थ में ही लेना चाहिए। विशेष कर सहजयान के सिद्धों के विचारों के अनुरूप मुझे इस शब्द का 'सहज' अर्थ लेना ही युक्तिसंगत जान पड़ता है। व्यर्थ की खींच-तान या गूढ़ार्थ खोजने की चेष्टा साहित्य और भाषा के क्षेत्र में सत्य का समर्थन नहीं करती।

सिद्ध-किवयों की रचना में विशेष कर श्रुंगार और शान्त रस हैं। किन्हीं सिद्धों की किवता में वज्रयान के प्रभाव से कहीं-कहीं रस उत्तान श्रुंगार भ्रवश्य हो गया है। उदाहरणार्थं भुसुकुपा,ने लिखा है:---

१ हिन्दी साहित्य की भूमिका-शी हजारीप्रसाद दिवेदीं, पृष्ठ १४

श्रथ राति भर क्रमल विकासित । बतिस जोश्णी तसु श्रङ्ग उल्हिसित । चालिश्रज संसहर मागे श्रवधूर । रश्चणहु सहजे कहेर ॥

---रागकामोद, २७

या गंडरीपा ने लिखा है :--

तिश्रह्वा चापी जोर्शन दे श्रॅंकवाली । कमल कुलिश घायट करहुँ विश्राली । जोर्शन तरूँ विनु खनिई न जीविम । तो मुह चुम्बी कमल-रस पीविम ॥

--चर्यागीति, ४

तथापि अनेक सिद्धों ने इस श्रृंगार का संकेत साधना क्षेत्र में करते हुए भी इससे ऊपर उठने का आग्रह किया है और उसकी परिणति शान्त रस में की है। भुसुकुपा ने लिखा ही है:---

इ.स. पांच्या क्षा पांच्या क्षा पांच्या प

सवाचार और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए सिद्धों ने रुढ़ियों का खन्डन किया है और 'महासुख' की प्राप्ति का आदर्श स्थापित किया है। ऐसी स्थिति में उनकी रचनाओं में 'शान्ति' और 'आनन्द' की भावना का रहना अनिवायं है। उनके शान्त रस में निराशावाद नहीं है। और उसका कारण यह है कि वे संसार के दु.ख को या उसकी नश्वरता को देखते हुए भी उसे छोड़ने का आदेश नहीं देते। वे स्वाभाविक रूप से संसार को ग्रहण करते हुए भी उसके उपयोग की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार शरीर को तीर्थ की भांति मानते हुए उसके द्वारा साधना मार्ग पर अग्रसर हीना ही सबसे आवश्यक बात है। जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। निराशावाद के भीतर से आशावाद का सन्देश देना—संसार की क्षणिकता में उसके विचित्र्य का इन्द्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था और उसका आदर्श था जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को "महासुख" के शीतल सरोवर में प्रवाहन कराना।

काव्य के लक्षणों को घ्यान में रखते हुए इन सिद्धों की रचना में-चाहे 'रस' का परिपाक न हुआ हो किर भी उसमें जो अलौकिक आनन्द और आत्म-सन्तोष का प्रवाह है उससे उसे 'अलौकिक रस' की संज्ञा दी जा सकती है। यही 'अलौकिक रस' कबीर, मीराँ, दादू आदि की रचनाओं में है जिनमें काव्य-लक्षणों की उतनी अधिक व्यवस्था नहीं है जितनी मनोवैज्ञानिक रस-संचार की। यह रस अपनी पूर्णता में किसी काव्य-लक्षण की अपेक्षा नहीं रखता।

यों तो इस साहित्य की प्रिषकांश रचना चर्यागीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकिप्रिय खन्द भी प्रयुक्त हुए हैं। यह पहले खुव्द ही कहा जा चुका है कि यह साहित्य जनता की बोली में उसी के जीवन-परिष्करण के लिए लिखा गया था । प्रतः जनता के हृदय में पैठ जाने वाले छोटे-छीटे खन्दों भीर गीतों में ही इस साहित्य की रचना हुई । सिद्ध-किवयों के लिए दोहा बहुत प्रिय छन्द रहा है। यह प्रिषकतर सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ वर्णन-विस्तार है, वहाँ चौपाई छन्द है। यों कहीं-कहीं सीरठा और खप्य भी है, किन्तु दोहे का प्राधान्य सर्वत्र है।

सहजयान की चर्या में गीतों की शैली विशेष रूप से प्रयुक्त है। ये चर्यांगीत विशिष्ट राग-रागितयों में लिखे गए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि राग-रागितयों का संकेत स्वयं सिद्धों द्वारा हुन्ना है, श्रथवा बाद में जोड़ दिया गया है। सम्भावना तो यही है कि स्वयं सिद्धों द्वारा यह उल्लेख हुन्ना होगा, क्यों कि सिद्धों में संगीत-साधना की रुचि भी थी। सिद्ध-परम्परा में एक सिद्ध है जिनका नाम बीणापा है। इनके सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि ये बीणा बजाते हुए प्रपने पदों का गान किया करते थे।

विशेष——(१) सिद्ध-साहित्य का महत्त्व इस बात में बहुत प्रधिक है कि

उससे हमारे साहित्य के ग्रादि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग
से प्राप्त होती है। साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम माना जाने
वाला चारण-कालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिच्छाया है। यह सिद्ध-साहित्य शताब्दियों से ग्राने वाली धार्मिक
ग्रीर सांस्कृतिक विचार-धारा का एक स्पष्ट उल्लेख है। ग्रतः इस साहित्य ने हमारे
धार्मिक विकास की श्रृंखला को ग्रीर भी मजवूत बना दिया है। इस साहित्य के
ग्रांध्यन से हम सिद्ध-सम्प्रदाय, नाथ-सम्प्रदाय ग्रीर सन्त-सम्प्रदाय में एक ऐसी विकासोम्मुख विचार-परम्परा पाते है जिससे हमारे इतिहास की धार्मिक रचनाग्रों पर यर्थेष्ट
प्रकाश पड़ता है।

- (२) इस साहित्य की भाषा ने भाषा-विज्ञान-विज्ञारदों के समक्ष बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रस्तुत की है। 'सन्ध्या भाषा' में प्रपन्नेश से निकलती हुई जन-भाषा की रूप-रेखा जितना प्रधिक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है, उतना प्रधिक साहित्यिक भी। नालन्दा और विकमिशाला के समीपवर्ती भागों की यह 'सन्ध्या भाषा' हमें तत्कालीन प्रन्य साहित्यिक ग्रीर घामिक केन्द्रों की जन-भाषा खोजने के लिए सचेष्ट बनाती है।
- (३) सिद्ध साहित्यं की रचना में हमें 'रहस्यवाद' का बीज मिलता है। हिन्दी साहित्यं में रहस्यवाद जिस प्रकार विकसित हुआ है उसे समझने के खिए

सिद्ध-साहित्य का रहस्यवाद एक बड़ी महत्त्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि उपस्थित करता है। उसमें जो मनोविज्ञान है. उसे यदि ग्राधुनिक रहस्यवाद के मनोविज्ञान से मिलाया जाय तो हमें शताब्दियों से पोषित होने वाली मनोवैज्ञानिक कियाग्रों की एक बड़ी मनोरंजक ग्रुंखला मिलेगी। साहित्य के ग्रन्वेषकों के लिए यह निमन्त्रण किसी 'एटहोम' से कम साकर्षक नहीं है।

## जैन साहित्य

जैन धर्म के संस्थापन की एक परम्परा है। जैन-पुराणों का कथन है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान चौदह कुलकरों ने सिखलाया। सबसे प्रथम कुलकर का नाम 'प्रतिश्रुति' था जिन्होंने मनुष्यों की सूर्य और चन्द्र का ज्ञान दिया। कुलकरों के परचात् श्री ऋषभदेब हुए जो धर्म के प्रथम संस्थापक हुए। उन्होंने जनता को 'प्रसि, मिस और कृषि' का उपदेश दिया। अपनी ज्येष्ठ पुत्री 'ब्राह्मी' के लिए उन्होंने लेखन-कला और लिपि का निर्धारण किया। इसीलिए उस लिपि का नाम 'ब्राह्मी लिपि' हुग्रा। श्री ऋषभदेव जी के परचात् होने वाले ग्रनेक तीर्थंकरों का वर्णन जैन-ग्रन्थों में है। नेमिनाथ बाइसवें तीर्थंकर हुए जिन्होंने श्री ऋषभदेव द्वारा संस्थापित धर्म को ग्रागे बढ़ाया। तेइसवें तीर्थंकर श्री पाश्वंनाथ थे। इनके समय का समर्थन इतिहास-सम्मत प्रमाणों से होता है। चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर थे जिन्होंने जैन धर्म को ग्रत्यन्त व्यवस्थित रूप देकर उसका संगठन किया। श्री महावीर के समय से ही जैन धर्म का सर्वमान्य इतिहास हमें प्राप्त होता है।

वेवर, व्हीलर, जैकोबी, हानंले, म्रादि विदेशी विद्वानों ने तथा डा० हीरालाल जैन, श्री नाथूराम प्रेमी, श्री मगरचन्द्र नाहटा, श्री जुगलिकशोर मुस्तार म्रादि देशी विद्वानों ने जैन घमं का मध्ययन कर उसका इतिहास हमारे सम्मुख उपस्थित किया है, किन्तु मभी तक ये विद्वान् उस श्रपभ्रंश साहित्य का पूर्ण मन्वेषण मौर मध्ययन नहीं कर सके है जो प्राचीन पुस्तक-भंडारों में सुरक्षित है और जिसके मध्ययन के बिना जैन धमंकी धार्मिक मौर ऐतिहासिक परम्परा पूर्ण रूप से नहीं समझी जा सकती। मपभ्रंश साहित्य का उद्धार कारंजा जैन मन्यमाला द्वारा धीरे-धीरे हो रहा है। माशा करनी चाहिए कि इस प्रकार मन्य जैन मन्य-मालाएँ प्रकाशित होंगी जिससे जैन भर्म की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ेगा।

जैन धर्म वस्तुतः बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिन्दू धर्म के अधिक समीप है। उसमें परमात्मा की स्थिति तो मानी गई है, किन्तु वह सृष्टि का नियामक न होकर केवल जित और आनन्द का अनन्त स्रोत है। वह एक ऐसी आदर्श सत्ता है जो संसार से परे है तथा संसार-चक्र से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह सम्पूर्ण तथा एक विशुद्ध एवं परम आत्मा है। अत्येक जीव अपनी साधना से—अपने पौछ्य से—परमात्मा

हो सकता है। उसे उस परमात्मा से मिलने की भाववयकता नहीं है। परमात्मा की भावना में तो केवल एक ऐसे भादर्श की कल्पना है जिसे प्रत्येक जीव भपने कार्यों से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यद्यपि हिन्दू धर्म के विशुद्ध चैतन्य भीर भानन्दमय परमात्मा का रूप जैन धर्म में भी है तथापि वह परमात्मा 'ब्रह्म' की शक्ति-सम्पन्नता भीर प्रमुत्व से रहित है।

जैन धर्म की परमात्मा-विषयक भावना किस प्रकार बनी, इस सम्बन्ध में तीन अनुमान हो सकते हैं। पहला अनुमान तो यह हो सकता है कि जैन धर्म के सिद्धान्तों की कल्पना उसी समय हो गई होगी जब हिन्दू धर्म में बहदेवबाद का प्रचार रहा हो ग्रौर उसमे किसी एक सर्वशक्तिशाली देवता या बहा की भावना न बन पायी हो। दूसरा अनुमान यह हो सकता है कि जीव को संसार में ऊँची से ऊँची सिद्धि-प्राप्ति में सक्षम बनाने की भावना से एक महान ग्राशावाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हो श्रीर तीसरा अनुमान यह हो सकता है कि हिन्दू धर्म के ब्रह्म-विषयक दार्शनिक सिद्धान्तों की यह एक प्रतिक्रिया हो । मेरे दिष्टकोण से तो दूसरा ग्रनुमान ही सही हो सकता है ग्रीर उसका कारण यह है कि जैन धर्म ने अपने क्रोड में दर्शन को उतना अधिक प्रश्रय नहीं दिया जितना संसार के चैतन रूपों के प्रति ग्रपार श्रद्धा को । जैन धर्म तो जड पदार्थों में भी ग्रात्मा की स्थित मानता है। इस प्रकार जीव के विस्तार भीर उसके विकास की जितनी लम्बी परिधि खींची जा सकती है, उतनी जैन धर्म ने खींचने की चेष्टा की है। उसमें जीव की जन्नति की अपरिमित सम्भावनाएँ है । यह जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वह ग्रपने कर्मों का उत्तरदायित्व ग्रपने ऊपर ही लेता है । इन्हीं कर्मों से उसे सुबा-दुःख का भोग भोगना पड़ता है। यदि वह चाहे तो अपने पृक्षार्थ और किया-कौशल से अपने शुद्ध कर्मी का निर्माण करते हुए स्वयं परमात्मा हो सकता है। जीवन की परिस्थितियों में ग्रपने कर्मों का परिष्करण करके साधना के उच्चतम सोपान तक चढ़ने की प्रेरणा ने ही जैन धर्म को 'ब्रह्म' की कल्पना से परे रखा। उसमें परमात्मा केवल शुद्ध श्रात्मा है, जो जीव की कर्म-विषयक सफलता या विफलता से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । वह केवल विशुद्धता का एक भादर्श है, एक प्रतीक है ।

जिस प्रकार जीव अपने ही कमों से शासित है, उसी प्रकार यह संसार भी अपनी प्राकृतिक शिक्तयों से चल रहा है। किसी ब्रह्म या परमात्मा ने उसका निर्माण नहीं किया। इसके अन्तर्गत वस्तुओं की अनुभूति अनेक दृष्टिकोणों से है। इब्य, काल, क्षेत्र आदि अवस्था-विशेष से प्रत्येक वस्तु नित्य या अनित्य मानी जाती है। इस प्रकार जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 'अनेकान्त' न्याय से संसार की ओर दृष्टिपात करता है। इसी सिद्धान्त में जैन धर्म का आचार अपनी चरम अवस्था को पहुँच गया है।

जैन धर्म में अनुमान और कल्पना की अपेक्षा जीवनगत सत्य ही मान्य है। उसमें जीवन के प्रति चरम श्रद्धा का विकास हुआ है। आचार को सुदृढ़ अनुशासन में रखकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति भी दया और करुणा का व्यवहार करना कमें का आदर्श है। न केवल मनुष्यों, जन्तुओं और वनस्पतियों में जीव है प्रत्युत प्रकृति के तत्त्वों में भी जीवन का निवास है। इस परिस्थित में ऐसी सावधानी से जीवन व्यतीत किया जाय जिससे किसी जीव की हानि या हिंसा न हो। शीतल जल में जीवाणुओं का निवास है, इसलिए शीतल जल न पिया जाय; शस्य में जीव है, इसलिए भिक्षान्न से उदर-पोषण किया जाय; मार्ग में छोटे-छोटे जीव चलते हैं, इस लिए मार्ग बुहार कर चला जाय; आदि आचरण सम्बन्धी कितने ही आदर्श जैन धर्म में मान्य हुए। इस भौति उसमें अहिंसा ही परम धर्म समझा गया।

इस महिसा ने जैन धर्म में त्याग की भावना का सूत्रपात किया। यह त्याग न केवल इन्द्रियों के म्रनुशासन में है प्रत्युत कष्ट-सहन में भी है। स्वादिष्ट भोजन का परित्याग, सुविधाजनक वस्तुम्रों का परित्याग, यहाँ तक कि वस्त्रों का परित्याग भी जैन साधुम्रों का म्रादर्श हो गया। शरीर को कष्ट-सहन करने की क्षमता प्रदान करने में शरीर के लोमों का लुंचन ग्रीर उपवास भी साधना का भ्रंग बन गया।

श्री महावीर इस धर्म के बड़े प्रभावशाली प्रचारक हुए । ईसा की छठीं शताब्दी पूर्व जैन धर्म बौद्ध धर्म के समानान्तर लोकमान्य हुग्रा । श्री महावीर ने अपनी तपस्या भौर जितेन्द्रियता से जो ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त किया उससे उन्होंने जैन धर्म को बड़े व्यावहारिक ढंग से संसार के समक्ष रखा । उन्होंने कर्म-काण्ड भौर वर्ण-भेद हटा कर बाह्मण भौर शूद्र को समान रूप से मुक्ति का ग्रधिकारी बतलाया । उन्होंने परिभ्रमण करके साधारण जनता को उन्हीं की भाषा में उपदेश दिया । उन्होंने 'मुनि संभ्रों' की स्थापना की जो गृहस्थों को भाचार का भादर्श बतला सकें।

श्री महावीर का जन्म कुण्डग्राम (वैशाली) में हुन्ना था । मगध के क्षत्रिय वंशों की परम्परान्नों में पोषित होकर इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से सदाचार की न्रीर गई। जब इनकी तीस वर्ष की श्रवस्था में पिता सिद्धार्थ ग्रीर माता त्रिशला की मृत्यु हो गई तो इन्होंने संन्यास ले लिया ग्रीर बारह वर्ष तक कठोर तपस्या की । ग्रइतालीस वर्ष की श्रवस्था में इन्हें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई ग्रीर इन्होंने तीस वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार किया । 'जैन' 'जिन' शब्द से बना है जिसका श्रर्थ है 'विजय प्राप्त करने बाला ।' संसार के श्राक्षणों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ हो सके बह 'जैन' है । जैन धर्म के श्रन्ययी 'निग्रंन्थ' कहलाते थे । 'निग्रंन्थ' का ग्रर्थ भी 'बन्धनों से रहित' है । सन्नाट् ग्रशोक (ई० पू० २७५) का जो स्तम्भ दिल्ली में पाया गया है, जसकी ग्राठवीं प्रशस्ति में 'निगन्थ' ( निग्रंन्थ ) का उल्लेख है । सन्नाट् ग्रशोक ने जिस प्रकार ग्रन्य धर्मों के लिए 'धर्म महामात्रों' की नियुक्ति की थी, उसी प्रकार

'निगन्थ' पन्य के लिए भी व्यवस्था थी। इससे यह स्पष्ट है कि सम्नाट् प्रशोक के शासन-काल में 'निगन्थ' (जैन) धर्म श्रन्य धर्मों के समान ही प्रचलित था। इसका समर्थन किव कल्हण की 'राज-तरंगिणी' के प्रथम श्रध्याय से भी होता है जिसमें आशोक का काश्मीर में जैन धर्म प्रचार निर्दिष्ट है:——

यः शान्त वृजिनो राजा प्रवन्नो जिन शासनम् । शुष्कलेऽत्र वितस्तात्रौ तस्तार स्तूषमण्डले ।।

यही नहीं यह भी सत्य है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी ष्रधिक प्राचीन है। बौद्ध ग्रन्थों में उल्लेख है कि श्री महावीर के शिष्यों ने श्रनेक बार बुद्धदेव से शास्त्रार्थं किया है। श्री महावीर के संन्यास लेने के पूर्व भी यह जैन धर्म प्रचलित था। दें इंडियन एंटीकरी में प्रो० कर्न का कथन है कि जहाँ तक ग्राहिसा का सम्बन्ध है, श्रशोक के नियम बौद्धों के सिद्धान्तों की अपेक्षा जैनों के सिद्धान्तों से अधिक साम्य रखते हैं। श्री महावीर का निर्वाण-समय पावापुरी (पटना) में ईस्वी पूर्व ५२७ माना जाता है।

मौर्य-काल में जैन धर्म दो भागों में विभवत होने लगता है। इस काल में जैन के दो प्रसिद्ध आवार्य हुए, भद्रवाहु और स्थलभद्र। भद्रवाह ने दिगम्बर सम्प्रदाय चलाया श्रीर स्थलभद्र ने इवेता-जैन-सम्प्रदाय म्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय मे तीर्थं करों की नग्न प्रतिमा का पुजन होता है तथा दिगम्बर साथ भी वस्त्रों का परित्याग कर नग्न रहते हैं । दवेताम्बर सम्प्रदाय में तीर्थकरों की मूर्तियों को वस्त्रों से सुमज्जित कर पुष्प ग्रीर धूप से पूजते हैं। इस सम्प्रदाय के जैन श्वेत-वस्त्र धारण करते हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय के लोगों का यह विश्वास है कि जब तीर्थंकर वीतराग थे तब उन्हें सामाजिक नियमों से वस्त्राभुषणों की भ्रावश्यकता ही क्या थी ? इस दृष्टि से दिगम्बर साधुम्री में त्याग, संयम और कष्ट-सहन साधना का विशिष्ट ग्रंग माना जाता है । हरिषेण-कृत ग्रारा-धना कथाकोष ( रचना सं० ६८६ ) में भद्रबाह की कथा में यह लिखा गया है कि 'भद्रबाह ने बारह वर्षों के घोर दुभिक्ष पड़ने का भविष्य जान कर ग्रापने तमाम शिष्यों को दक्षिणापथ तथा सिन्धु ग्रादि देशों की ग्रोर भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गए श्रीर उज्जियनी भव (निकट?) भद्रपद देश (स्थान?) में पहुँच कर उन्होंने मनशनपूर्वक समाधि-मरण करके स्वर्ग प्राप्त किया।

> मद्रबाहु मुनिधीरो भय सप्तक वर्जितः। पंपा क्षुषा श्रमं तीनं जिगाय सहसोरियतम्।।४२॥

१ सेकरेड बुक झॉव् दि ईस्ट----माग २२, ४५---( टा० जैकोवी ) २ इंडियन एंटीकरी, भाग ५, पृष्ठ २०५ हि० सा० झा० इ०----१०

रुवेताम्बर सम्प्रदाय की श्रपेक्षा दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार स्रिधिक हुआ।'

जैनों के धर्मप्रन्थ 'प्राचाराङ्ग सूत्र' ग्रीर 'उपासक दशा सूत्र' कहे गए है,
जिनमें कमशः जैन भिक्षुग्रों ग्रीर जैन उपासकों के ग्राचरणजैन साहित्य सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन है। ४५४ ई० में देव्धिगणि
द्वारा गुजरात में समस्त जैन धर्म के ग्रन्थों का ग्रालेखन हुग्रा।
इनकी भाषा प्राकृत ही थी। ग्रागे चल कर ग्रपभ्रंश में जैन धर्म का समस्त वैभव
व्यक्त हुग्रा। जब ग्रपभ्रंश में ग्राधुनिक भाषाओं के चिह्न दृष्टिगत हुए तो क्वेताम्बर
सम्प्रदाय का साहित्य ग्रधिकतर गुजराती में लिखा गया ग्रीर दिगम्बर सम्प्रदाय का
साहित्य हिन्दी में। सम्भव है, क्वेताम्बरों का साहित्य किसी ग्रंश तक हिन्दी में भी
लिखा गया हो, पर ग्रभी तक उसकी खोज नहीं हो पायी।

वास्तव में हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति ग्रीर विकास में जैन धर्म का बहुत हाथ रहा है। ग्रपभ्रंश में ही जैनियों के मूल सिद्धान्तों की रचना हुई। ग्रपभ्रंश का विकास हिन्दी में होने के कारण हिन्दी की प्रथमावस्था में भी इन सिद्धान्तों पर रचनाएँ हुईं। ग्रतएव भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, वरन् हिन्दी के प्रारम्भिक रूप का सूत्रपात करने में भी जैन-साहित्य का महत्त्व है।

हिन्दी के जैन किवयों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का धाता है। ये ध्रपभंश भाषा के महाकिव थे। किन्तु इन्होंने ध्रपने प्रत्थ स्वयंभू देव 'पउम चरिउ' (पद्म चरित्र——जैन रामायण) में ऐसी ध्रपभंश भाषा का प्रयोग किया है जिसमें प्राचीन हिन्दी का रूप इंगित है। इनका समय विक्रम की धाठवीं शताब्दी ज्ञात होता है। इसका कारण यह है

है। इनका समय विकम का म्राठवा शताब्दा ज्ञात हाता है। इसका कारण यह ह कि इन्होंने ग्रपने ग्रन्थ 'पउम चरिउ' भौर 'रिट्ठिनेमि चरिउ' में ग्रपने पूर्ववर्ती किवयों भौर उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है। इन किवयों में एक रिविषेणाचार्य हैं। रिविषेण के 'पद्म चरित' का लेखन-काल विकम सं० ७३४ है। ग्रतः स्वयंभू देव का समय सं० ७३४ के बाद है। ग्रब यह देखना है कि स्वयंभू देव का उल्लेख कब भीर किसके द्वारा हुआ है। सर्वप्रथम स्वयंभू देव का उल्लेख महाकिव पुष्पदन्त ने किया है। महाकिव पुष्पदन्त ने ग्रपने महापुराण का प्रारम्भ सं० १०१६ में

१ इन दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक सम्प्रदाय और है जिसका नाम 'यापनीय' संघ है। इस संघ में भी प्रतिमाएं क्कारहित पूंजी जाती हैं किन्तु साथना में स्वेतान्वर सम्प्रदाय का प्रभाव अधिक है। 'यापनीय संघ' को दिगम्बर और स्वेतान्वर सम्प्रदाय का मिलन-विन्दु कहा जा सकता है।

२ चडमुद्दु सर्वभु सिरिहरिसु दोणु । णालोइड कह ईसाणु वाणु । १-५ ।। (मैंने चतुर्मुख, स्वयंमू अहिर्ष, द्रोण, किव ईशान और वाण का अवलोकन नहीं किया ।)

ितया । ग्रतः स्वयंभू देव का समय सं० ७३४ से १०१६ के बीच ठहरता है। लगभग ३०० वर्षों की लंबी श्रविध में ठीक संवत् खोजना कठिन है। श्री नाथूराम 'प्रेमी' इस ग्रविध में स्वयंभू देव का काल संवत् ७३४ से ८४० के बीच मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सं० ८४७ के लगभग अनुमान करते हैं। इस सम्बन्ध में पर्याप्त ऐतिहा-सिक सामग्री प्राप्त नहीं है। ग्रभी हमें इसी से संतोष करना चाहिए कि स्वयंभू देव विकम की ग्राठवीं शताब्दी में हए।

स्वयंभू देव के पिता का नाम माहितदेव और माता का नाम पद्मिनी था।
माहितदेव भी किव थे। अपने पिता का संकेत करते हुए वे स्वयंभू-व्याकरण में
उनका एक दोहा उदाहरण के रूप में देते हें। स्वयंभू देव स्वयं अपभंश के छंदशास्त्र और व्याकरण-शास्त्र के आचार्य थे। वे अपने आचारों में भिक्षु या मुनि नहीं
थे, वे थे एक श्रेष्ठ उपासक। 'पउम चरिउ' संधि ( सर्ग) ४२ और २० के पद्यों
में उनकी दो पित्नयों का उल्लेख मिलता है। प्रथम का नाम आइच्चंबा (आदित्याम्बा)
और दूसरी का नाम सामिश्रव्वा था। संभव है, उनकी और भी पित्नयां रही हों।
इन पित्नयों से उनके अनेक पुत्र हुए जिनमें सब से छोटे का नाम त्रिभुवन स्वयंभू
था। ये त्रिभुवन स्वयंभू भी किव थे। इस प्रकार इस कुल में काव्य की परम्परा का
विशेष मान था। त्रिभुवन कि होने के साथ ही बड़े विद्वान् और वैयाकरण थे।
इन्होंने अपने पिता स्वयंभू देव की रचनाओं की सफलता के साथ पूर्ति की। यद्यि
यह पूर्ति पिता के अधूरे ग्रंथों की नहीं थी तथापि जहाँ कहीं प्रसंग स्पष्ट नहीं हुए,
वहाँ उनकी स्पष्टता के लिए त्रिभुवन ने अनेक 'कड़वकों' और 'सन्ध्यों' की रचनाएँ कीं। उदाहरण के लिए 'पउम चरिउ' में बारह हजार खोक हैं। इन खोकों
में नब्बे संधियाँ हैं। उन संधियों का विवरण इस प्रकार है:—

विद्याधर काण्ड २० सिन्ध प्रयोध्या काण्ड २२ ,, सुन्दर काण्ड १४ ,, युद्ध काण्ड २१ ,, उत्तर काण्ड १३ ,, कुल ५ काण्ड ६० सिन्धर्याँ

इन ६० सिन्धयों में स्वयंभू देव की ६३ संधियों हैं और त्रिभुवन की ७।

१ तहा य माउर देवरस । ४-६॥

२ लद्ध्उ मित्त भमतेण रश्रणाश्ररचदेण। सो सिज्जंते सिज्जंद वि तह भरह भरंतेण ॥४-६॥

३ एक कड़वक = आठ यमक एक यमक = दो पद संधि = सर्ग

यों तो त्रिभुवन ने ६३ नं० की सिन्ध की पुष्पिका में भी ग्रपना नाम दे दिया है ग्रीर इस प्रकार ६३ सिन्ध से ६० सिन्ध तक ६ सिन्ध होती है, किन्तु ग्रन्थ के ग्रन्त में त्रिभुवन ने ग्रपनी राम-कथा को सात सिन्ध वाली (सप्त महा सर्गागी) ही कहा है। इससे भनुमान होता है कि त्रिभुवन ने ६३ नं० की सिन्ध में ग्रपनी कथा की ही पृष्ठ-भूमि बनाने के लिए कुछ 'कड़वक' ही जोड़े होंगे। ग्रन्तिम सात सिन्धयों के बिना भी 'पउमचरिउ' ग्रन्थ पूर्ण है। त्रिभुवन की सिन्धयों में ग्रवान्तर कथाएँ ही हैं। उदाहरण के लिए सीता या बालि की कथा या मास्त-निर्वाण या हरि-मरण। इस प्रकार जो ग्रन्थ स्वयंभू देव के हैं, वे त्रिभुवन स्वयंभू की रचनाशों को भी सिम्मिलत किये हुए हैं।

्रस्वयंभू देव ने चार ग्रन्थों की रचना की है:—
१--पडमचरिड (पद्म चरित्र--जैन रामायण)
२--रिट्ठणेमि चरिड (ग्ररिष्टनेमि चरित्र--हरिवंश पुराण)
३--पंचिम चरिड (नागकुमार चरित)
४--स्वयंभु छन्द

स्वयंभू देव बहुत ग्रच्छे किव थे। उन्होंने जीवन की विविध दशाग्रों का बड़ा हृदयाकर्षक वर्णन किया है। 'पउम चरिउ' में वे विलाप ग्रौर युद्ध लिखने में विशेष पटु हैं। उन्होंने नारी विलाप, बन्धु विलाप, दशरथ विलाप, राम विलाप, भरत विलाप, रावण विलाप, विभीषण विलाप ग्रादि बड़े सुन्दर ढंग से लिखे है। युद्ध में वे योद्धान्नों की उमंगें, रण-यात्रा, मेघवाहन युद्ध, हनुमान युद्ध, तुम्भकर्ण युद्ध, लक्ष्मण युद्ध बड़े वीरत्व-पूर्ण ढंग से स्पष्ट करते हैं। प्रेम-विरह गीत, प्रकृति-वर्णन, नगर-वर्णन ग्रौर वस्तु-वर्णन भी वे बड़े विस्तार ग्रौर स्वाभाविक ढंग से लिखते हैं। उदाहरण देखिए:——

रावण की मृत्यु पर मन्दोदरी विलाप—(करुण रस)
श्रापिंद सोश्रारियदि, श्रद्वारह दिव जुवह सहासेहिं।
याव घण माला डंबरेदि, झाइउ विज्जु जेम चउपासेहिं।।
रोवह लंकापुर परमेसिरे। हा रावण ! तिहुयण जण केसिरे।।
पह विग्रु समर त्रु कहीं वज्जह। पह विग्रु बालकील कही छज्जह।।
पह विग्रु खावगह पक्कीकरण्ड। को परिहेसह कंठाइरण्ड।।
पह विग्रु को विज्जा श्राराहह। पह विग्रु चन्द्रहासु को साहह।।
को गंधव्य वापि आबोहह। करण्डों छवि-सहासु संखोहह।।
पह विग्रु को जुवेर अंजैसह। तिजग विदुसणु कहों बसें होसह।।
पह विग्रु को जमु विणवारेसह। को कहलासु द्वरणु करेसह।।
सहस विरुणु णल कुम्बर सक्कहु। को श्रारे होसह सिस वरुणक्कहु॥
को णिहाण रथण्ड पालेसह। को वहरूविण विज्जां सप्रसह।।

वत्ता—सामिय पर्वे भविष्ण विणु, पुष्फ विमार्णे चडिव गुरुभत्तिएँ। मेरु सिद्दें जिल्ला मन्दिरदें, की मद्द सेसइ बंदल इत्तिए।

हनुमान का युद्ध-वर्णन-(वीररस)

हणुनंत रणे परिवेडिज्जइ णिसियरेहिं। णंगयण-यले बाल-दिवायर जलहरेहिं। पर-वलु अर्णतु हणुनंत एक्कु। गय-जूहहों णाइ इंदु थक्कु।। आरोक्कइ कोक्कइ समुद्व थाइ। जिह जिंध ह तिह ति ति जें थाइ। गय-घट सड थड अंजुंतु जाइ। वंस्त्थलें लग्गु दविग्ग णाइ।। एक्कु रहु महाँहवें रस विसट्ड। परिभमइ णाइँ वर्ले भइय वट्ट। सों णवि भडु जासु ण मिलज माणु। सो ण धयन जासु ण लग्णु बाणु। सो ण धयन जासु ण लग्णु वाणु। सो णवि भडु जासु ण विष्णु गन्तु। तं णवि विमाणु जहि सह ण पन्तु।

घत्ता-जगडंतु-वलु मारु हिंडइ जहिं जें जहिं। संगाम गहिहें रुंड चिरंतर तहि जें तहिं॥

डा० हीरालाल जैन ने बरार प्रदेश के कारंजा नामक स्थान के दो बड़े
प्राचीन शास्त्र-भाण्डारों को देख कर घनेक ग्रन्थों की खोज
धावायं देवसेन की है, जिनमें ग्रपभंश भाषा से निकली हुई प्राचीन हिन्दी
के रूप जैन धाचार्यों के ग्रन्थों में मिलते हैं। इन ग्रन्थों के
धातिरिक्त भी मुनिजिनविजय धौर श्री नाथूराम 'प्रेमी' के परिश्रम से धनेक
जैनाचार्यों ग्रीर उनके ग्रन्थों का परिचय प्राप्त हुआ है। इनमें प्रमुख धाचार्य श्री
देवसेन सूरि हैं। ये श्री विमलसेन गणधर के शिष्य थे। श्री देवसेन का धाविर्भावकाल विकम की दसवी शताब्दी है। विव ने ग्रपने ग्रथ 'दर्शनसार' में उसकी
रचना-तिथि विकम सवत् १६० लिखी है। धातः यह स्पष्ट है कि देवसेन विकम
की दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हए।

दर्शनसार के देखने से अनुमान होता है कि ये भगवत् कुन्द कुन्दाचार्यं अन्वय के ग्राचार्यं थे। इन्होंने ग्रपने ग्रंथ में जैन धर्म के ग्रनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है ग्रीर उन्हों 'जैनाभास' का नाम दिया है। उन्होंने केवल ग्राचार्यं कुन्दकुन्द की प्रशंसा की है ग्रतः वे ग्राचार्यं कुन्दकुन्द की ग्रनुयायी भवश्य रहे होंगे। इनका स्थान धारा नगरी (मालवा) था।

स्राचार्य देवसेन ने जैन धर्म के सिद्धान्तों का बड़ा विशद विवेचन किया है। उन्होंने स्रनेक ग्रन्थों की रचना की। इन ग्रन्थों में इनका 'नयचक' बहुत

सिरि विमल सेण गणहर हर सिस्सो णामेण देवसेणो ति ।
 अबुह जण बोहणत्थं तेणेथं विरहयं सुत्तं ।।—दैवसेन रचित भावसंग्रह

२ रहन्नो दंसण सारो हारो भन्नाण णवसए नवए। सिरि पासणाह गेहे सुविसुद्धे माह सुद्ध दसमीए ॥५४॥ दर्शनसार

३ जैन साहित्य और इतिहास-( श्री नायूराम 'प्रेमी' ), पृष्ठ १२०

प्रसिद्ध है। इसे लघु 'नयचक' का नाम भी दिया गया है। 'लघु' विशेषण किसी दूसरे बड़े ग्रन्थ से भिन्नता प्रदिशत करने के लिए लगा दिया गया है। किन्तु 'वृहत् नयचक' जो जैन-साहित्य में इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है वास्तव में इनके शिष्य माइल्ल धवल का लिखा हुग्रा है। ग्रन्थ का वास्तविक नाम 'दव्व सहाव पयास' (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) है। पहले यह ग्रन्थ 'दोहाबन्ध' में था, किन्तु पीछे से किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा-बन्ध कर दिया गया।

सुणि कण दोहरस्थं सिग्धं हसिकण सुद्दंकरो भणव। एत्थण सोहइ अत्थो गाहा वंधेण तं भणइ॥ दब्ब सहाव पयासं दोहय वंधेण आसि जं दिट्टं। तं गाहा वंधेण य रहयं माइल्ल घवलेण॥

'गाया' प्राकृत का परिचायक है ग्रौर दोहा ग्रपभ्रश या ग्रपभ्रंश से निकलती हुई पुरानी हिन्दी का। ग्रतः यह स्पष्ट है कि 'दव्व सहाव पयास' पहले पुरानी हिन्दी में या। बाद में धार्मिक ग्रन्थ होने के कारण जैन ग्राचार्य माइल्ल धवल द्वारा ग्रधिक ग्रम्भीर प्राकृत में कर दिया गया। इस उल्लेख से यह सरलता से जाना जा सकता है कि इस काल में प्राकृत रचना का ग्राधार पुरानी हिन्दी का रूप ग्रथवा ग्रपभ्रंश से परिवर्तित होता हुग्रा जन-भाषा का रूप होगा तो पुरानी हिन्दी या ग्रपभ्रंश से उद्भूत जन-भाषा इस समय तक यथेष्ठ उन्नति कर चुकी होगी, जिससे कि उसमें ग्रन्थ-रचना हो सके। ग्रौर यदि पुरानी हिन्दी में ग्रन्थ रचना होने की परिस्थिति ग्रा गई होगी तो वह जन-साधारण में इससे भी पहले — कम से कम सौ वर्ष पहले—तो ग्रवस्य बोली जाती होगी। ग्रतएव जैन-ग्रन्थों के ग्राधार पर भी पुरानी हिन्दी का रचना-काल विक्रम की ग्राठवीं शताब्दी से ग्रारम्भ हो गया होगा।

ग्राचार्यं देवसेन का 'नयचक' श्वेताम्बराचार्यों द्वारा भी मान्य रहा। नयचक में विणत नय, उपनय श्रीर दोनों मूलनय भी श्वेताम्बराचार्यं श्री यशोविजय द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। इसमें नयों के श्रतिरिक्त दर्शन, ज्ञान, द्वव्य, गुण श्रादि का कोई वर्णन नहीं है जो माइल्ल धवल द्वारा रिचत 'दव्व सहाव पयास' में है। ग्रतः 'नयचक' मूल मालूम होता है, उसी में ग्रन्य प्रसंगों को जोड़ कर 'दव्व सहाव पयास' की रचना हुई। स्वयं माइल्ल धवल ग्रपनी गाथा के ग्रन्त में देवसेन को 'नयचक' के कत्ती मानते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं:—

सिय सद सुण्य दुग्ण दणु देह विदारग्रेक्कवर वीरं। तं देवसेण देवं ग्यय चवकथरं गुरुं णमह।।

'नयचक' के ग्रतिरिक्त ग्राज्ञायं देवसेन के ग्रन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख है। दर्शनसार, भावसंग्रह, श्राराधनासार ग्रीर तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा उनके ग्रन्य ग्रन्थ हैं। ग्राज्ञायं देवसेन दिगम्बर सम्प्रदाय के ऐसे कवि ग्रीर ग्राज्ञायं थे जिनसे जैन धर्म के सिद्धान्त-दर्शन में ग्रत्यिक योग मिला। 'सावयधम्म दोहा' में देवसेन ने गृहस्थों के लिए सिद्धान्त-प्रतिपादन किया है। इसलिए यह बिना किसी प्रतिबन्ध के गृहस्थों में प्रचलित रहा। इसके विपरीत 'नयचक' भिक्षुओं या साधुयों के लिए है। उसका विषय 'पाण्डित्यपूर्ण न्याय' है। यही कारण है कि किसी शुभंकर ने धार्मिक गौरव के लिए उसका 'गाहा' में परिवर्तन करा कर प्राकृत रूप दिला दिया और 'दोहा रूप' नष्ट करा दिया। 'सावय धम्म' के सार्वजनिक विषय ने उसके रूप की रक्षा की। यह ग्रंथ मालवा में लिखा गया। फलस्वरूप इस पर नागर ग्रपभंश का प्रभाव है। यह भाषा हिन्दी के कितने समीप है, तथा ग्रन्थ के सिद्धान्त कितने व्यावहारिक और स्पष्ट है यह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकता है।:—

भोगों का प्रमाण--

भोगहं करिं पमाणु जिय, इंदिय म करि सदप्प। हुंति य भल्ला पोसिया, दुखें काला सप्प ॥६॥॥

(हे जीव ! भोगों का भी प्रमाण रख । इन्द्रियों को बहुत श्रमिमानी मत बना। काले साँपों का दुग्ध से पोषण करना श्रच्छा नहीं होता।)

कुपात्र दान का फल--

दंसण रहिय कुपत्ति जह दिएणह ताह कुभोउ। खार घडहं श्रह णिवडियउ णीरु वि खारउ होउ।।८१।।

(दर्शन-रहित कुपात्र को यदि दान दिया जाता है तो उससे कुभोग प्राप्त होता है । खारे घड़े में डाला हम्राजल भी खारा हो जाता है ।)

> हय गय सुराइहं दारियहं मिच्छा दिट्ठिहिं भेय। ते कुपत्त दार्या थिघवहं फल जाराहु बहु मेक ॥८२॥

(घोड़े, हाथी, कुत्ता व वेश्याग्रो के भोग मिथ्या दृष्टियों के भोग हैं। इन्हें कुपात्र दान-रूपी वृक्ष के नाना प्रकार के फल जानो।)

सुपात्र दान की महिमा--

इक्कु वि तारइ भव जलहि बहु दायार सुपत्तु । सुपरोह्न्यु एक्कु वि बहुय दीसइ पारहु णित्तु ॥=५॥

(एक ही सुपात्र अपनेक दातारों को भव समृद्र से तार देता है। श्रच्छी एक ही नौका बहुतों को पार लगाती देखी जाती है।)

कृपण की सम्पत्त--

काई बहुत्तई संपयहं जह किवियहं घरि होई। उबिह सीरु खारें भरिउ पास्पिउ पियह स कोई।।८६।।

१ सावय धम्म दोहा--( सम्पादक-डा० हीरालाल जैन) कारंबा जैन पिक्लिकेशन सोसाइटी, कारंबा, बरार ११३२

(बहुत सम्पत्ति से भी क्या यदि वह कृपण के घर हुई। समृद्ध का जल खार से भरा है। उसका पानी तक कोई नहीं पीता।)

पात्रदान थोड़ा भी बहत है--

धम्म सरूवें परिणवह चाउ वि पत्तहं दिएणु। साहय जलु सिप्पिहिं गयउ मुत्तिउ होह रवएणु।।ह१॥

(पात्र को दिया हुआ दान धर्मस्वरूप परिणमित होता है। स्वातिजल सीप में पड़कर रमणीय मोती बन जाता है।)

धर्म से धन प्राप्त--

भन्मु करंतहं होइ भण इत्थु ण कायउ भांति। जलु कडढंतहं कृत्यहं श्रवसहं सिर घटंति॥ १६॥

(धर्म करने वालों के धन होता है, भ्रांति न करना चाहिए। कूप से जल काढ़ने वालों के सिर पर श्रवश्य घड़ा होता है।)

पाप से सुख नहीं--

सुद्दियज हुवज रा को वि इह रै जिय ग्यरु पानेगा। कदमि ताबिज जट्टियज गिंदुज दिट्टज केगा।।१५३।।

(हे जीव ! पाप से यहाँ कोई नर सुखी नहीं हुआ। की चड़ में मारी हुई गेंद उठती हुई किसने देखी हैं ?)

श्री माइल्ल धवल श्री देवसेन ग्राचार्य के शिष्य थे। इन्होंने ग्रपने गुरू की रचना 'नयचक' को ग्रपने ग्रन्य 'दव्व सहाव पयास' में माइल्ल धवल ग्रन्तर्गाभित कर उसे गाहा रूप दिया। इनका समय भी दसवीं शताब्दी का उत्तरार्घ है। इनकी रचना का नमूना देखिए:---- दारिय दुण्य यदणुयं पर अप्प परिक्खति कल खर धारं। सक्वण्द विष्हु विष्हुं सुदसणं णमह एय चक्कं॥

ये १८०० इलोकों से रचित हरिवंश पुराण के कर्ता भी हैं। इन्होंने जैन धर्म के चरित्र-नायकों का वर्णन किया है।

महाकिव पुष्पदंत जैन-साहित्य के ग्रत्यन्त प्रसिद्ध महाकिव थे। इन्होंने श्रपने
ग्रन्थ 'णाय कुमार चिरिउ' (नाग कुमार चिरत) के ग्रन्त में
महाकि ग्रपने माता-पिता का संकेत करते हुए सम्प्रदाय का भी उल्लेख
पुष्पदन्त किया है। उसके ग्रनुसार इनके पिता प्रथमतः शिव-भक्त थे,
किन्तु बाद में किसी जिन संन्यासी के उपदेश से जैन धर्म में
दीक्षित हो गए थे। पिता के सम्प्रदाय-परिवर्तन के साथ ये भी जैन हो गए। पिता
का नाम केशव भट्ट था ग्रीर माता का नाम मुग्धा देवी।

श्रीत भत्ताइं मि जिल्ला सरुणासें वे वि मयाई दुरियणिरुणासें ।
 बंभणाइं कासवरिसि गोत्तई गुरुवयणामिय पूरियसोत्तमं ॥

रचनाभों की भाषा देखते हुए अनुमान होता है कि ये उत्तरी भारत के ही निवासी होंगे, क्योंकि दक्षिणी भाषाभों का इनकी रचना पर कोई प्रभाव नहीं है। इनकी भाषा को बाचड़ अपभ्रंश या उसी से प्रभावित भाषा माननी चाहिए।

किव में आत्म-सम्मान की मात्रा विशेष रूप में थी। एक बार निर्जन वन में पड़े रहने पर जब 'श्रम्मइय' ग्रीर 'इन्द्र' नामक व्यक्तियों द्वारा कारण पूछा गया तब इन्होंने कहा——

> णाउ दुज्जन भजेंहा वंकियाइं, दीसंतु कलुसभावंकियाइं। बर खरतरु भवलिच्छिहे होतु म कुच्छिहे मरउ सीणिमुहणिग्गमे। खल कुच्छिय पहुवयणइं भिजिबयण यणइं म णिहालउ सुरुगमे॥…

(दुर्जनों की बंकिम भौंह देखना उचित नहीं, चाहे गिरि-कन्दराग्रों में घास खाकर भने ही रह जाय। मा के कुक्ष से उत्पन्न होते ही मर जाना ठीक है, किन्तु राजा के टेढ़ी भृकुटी के नेत्र देखना ग्रौर उसके दुर्वचन सुनना उचित नहीं।)

यही कारण है कि उन्होंने प्रपने लिए 'ग्रिभिमान मेरु', 'काव्य रत्नाकर', 'किविकल तिलक' प्रादि की उपाधियाँ जोड़ी हैं। जहाँ मानसिक रूप से वे प्रपने को इतना गौरव देते थे, वहाँ व शरीर से बहुत दुर्बल श्रौर कुरूप थे। इनका एक गृण विशेष था श्रौर वह यह कि ये शरीर-सम्पत्ति से हीन होते हुए भी सदैव प्रसन्न-चित्त रहा करते थे। इनके नाम के श्रमुरूप उनकी दंत पक्ति पुष्प के समान धवल थी।

महाकवि पुष्पदंत के दो आश्रयदाता थे। प्रथम राष्ट्रकूट वंश के महाराजा-विराज कृष्णराज (तृतीय) के महामाःय भरत और दूसरे महामास्य भरत के पुत्र नन्न जो आगे चल कर महामास्य नन्न हुए। इन्हीं दोनों के प्रोत्साहन से महाकवि पुष्पदंत ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हुए है:--

१—ितसिट्ठ महापुरिस गुणालंकार (त्रिषष्टि महापुरिष गुणालंकार)— इसी ग्रन्थ को 'महापुराण' भी कहा गया है। इसमें दो खंड हैं: ग्रादि पुराण भीर उत्तर पुराण। ग्रादि पुराण में ६० श्रीर उत्तर पुराण में ४२ संघियों हैं। इसमें त्रेसठ महापुरुषों के चरित्र हैं। ग्रादि पुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र है, उत्तर पुराण में बाकी २३ तीर्थंकर तथा उनके समकालीन पुरुषों के चरित्र हैं। इन दोनों में लगभग २० हजार पद्य होंगे। इसके निर्माण में महामाश्य भरत की प्रेरणा थी, क्योंकि ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि में भरत का गुण-गान है।

२--णाय कुमार चरिउ (नाग कुमार चरित्र)--यह प्रन्य महामात्य नन्न की प्रेरणा से लिखा गया । यह एक खंड-काव्य है जिसमें नौ संधियाँ हैं । पंचमी के उपवास का फल कहने वाले नागकुमार का चरित्र इसका विषय है।

१ कसण सरीरें सुझ कुरूवें मुद्धापवि गम्भ सम्भूवें। उत्तर पुराण ११

२ सिथ दंत पंति भवली क्यासु ता जंपर बरवाया विलासु ।

हि॰ सा॰ मा॰ इ॰---११

३—-जसहर चरिउ (यशोधर चरित्र) यह भी नन्न की प्रेरणा से लिखा गया। इसमें चार सन्धियाँ है। इसमें यशोधर नामक पुरुष का चरित्र कहा गया है। यह खंड-काव्य भी 'णाय कुमार चरिउ' के समान सुन्दर है।

४---कोश ग्रन्थ---यह देशज शब्दों का एक कोष है। इससे महाकवि का भाषा पर ग्रिथिकार ज्ञात होता है।

महाकवि पुष्पदन्त एक महान् पिडत स्रौर प्रतिभाशील कवि थे। इनका काव्य-पक्ष स्रत्यन्त विस्तृत स्रौर उत्कृष्ट था। स्रलंकारों का प्रयोग इनकी निरीक्षण स्रौर स्रध्ययन-शिक्त का परिचायक है। इनकी कविता के उदाहरण देखिए:--सन्ध्या-वर्णन

स्राथिम दिखेसि जिड सउणा । तिह पंथिय थिय माणिय सउणा । जिह फुरियउ दीवय दित्तियउ । तिह कंताहरणह दित्तियउ । जिह संका राउँ रंजियउ । तिह वेसा राउँ रंजियउ । जिह भुवयुक्लउ संतावियउ । तिह चक्कुत्लुबि संताबियउ । जिह दिसि दिसि तिमिरई मिलियाह । तिह दिसि दिसि जारह मिलियाई । जिह रयिणिहि कमलई मउलियाई । तिह विर्हिण वयगाई मउलियाई ।। स्नादि (तिसिंद्र महापुरिष गुग्गालंक क्—महापुराग )

### युद्ध-वर्णन

संगाम भेरीहि, णं पलय मारीहि। भुत्र्यां गसंतीहि गहिर रसंतीहि।
सगगद्ध-कुद्धाइँ उद्धुद्ध चिधाइँ। उववद्ध तीणाइ गुण-णिहिय वाणाइँ।
करि चडिय जोहाईँ चम चामरोहाइँ। छत्तं ध्याराइँ पसरिय वियाराइँ।
वाहिय तुरंगाइँ चोइय मयंगाईँ। चल धूलि किवलाइँ कप्पूर धवलाइँ॥ स्नादि
(णाय कुमार चरिउ)

े (णाय कुमार चरिउ)
श्री धनपाल अपभ्रंश भाषा के बहुत प्राचीन कित्र है। इनकी भाषा जनता

की भाषा के बहुत समीप है। ग्राचार्य हेमचन्द्र ने ग्रपने ग्रपभंश-धनपाल व्याकरण में अपभंश का जो रूप दिया है, उससे भी पहले की भाषा में महाकवि धनपाल की रचना है। इस प्रकार इनका ग्राविर्भाव-काल विक्रम की दसवीं सताब्दी माना गया है। इनका केवल एक ही भन्थ प्रसिद्ध है। वंह है 'भविसयदत्त कहा' (भविष्यदत्त कथा)। ये दिगम्बर सम्प्र-दाय के थे तथा धक्कड वैश्य थे। इन्होंने ग्रपना परिचय इस प्रकार दिया है:——

> थक्कड़विणवंसि माएसरहो समुक्तभविण । भणसिरि देवि सुएण विरइउ सरसइ संभविण ॥ ६॥ भविसयदत्त कहा ।

इस प्रकार विणकवंश के माएसेर पिता ग्रौर घनश्री देवी माता से इनका जन्म हुग्रा था । 'भविसयदत्त कहा' के रचियता घनपाल के ग्रितिरिक्त जैन साहित्य में भ्रन्य दो घनपाल कवियो का उल्लेख मिलता है । पहले घनपाल तो वाक्पतिराज मुंज की किव-सभा के रत्न थे जिन्हें मुंज की ब्रोर से 'सरस्वती' की उपाधि मिली थी। इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरी के लिए 'पाइश्र लच्छी नाम माला' (प्राकृत लक्ष्मी नाम माला) कोष की रचना की थी। तत्पश्चान् राजा भोज के लिए 'तिलंक मंजरी' नामक ग्रन्थ की रचना की थी; यह 'तिलंक मंजरी' एक गद्य-काव्य है जो अपनी शैली में समस्त जैन-साहित्य में ब्रिह्मिय है। ये क्वेताम्बर सम्प्रदाय के श्रन्यायी थे और विकम की ग्यारहवी शताब्दी में हुए। दूसरे धनपाल पालीबाल जाति के थे। इन्होंने प्रथम धनपाल के 'तिलंक मंजरी' नामक ग्रन्थ की कथा का सार 'तिलंक मंजरी कथा-सार' में लिखा है। ये दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रन्तर्गत थे। इनका समय विकम की तेरहवीं शताब्दी माना जाता है।

'भविसयदत्त कहा' के किव धनपाल की रचना का उदाहरण निम्नलिखित है:—— दिट्ठि जुमारी वियिश्य सोवण धरि । लिच्छि नाइँ नव कमल दलंतरि । जिण सासिश्य छज्जीव दया इव । पंडिय मरिश्य सुगइ वरिमाइव ।। सुद्ध मारुइण मलय वणराइव । सिंहल दीवि रयण विख्याइव । सोहइ दप्पश्चि कील करंती । चिद्चर तरंग मंग विवरंती ॥ सो फिल इंतरेण सा पिक्खइ । सावि तासु आगगगु न लक्खइ ।।

घत्ता० — नं वम्मह भिल्ल विषय सील जुवाय जिया । तिह पिविखिव कंति विभित्र भक्ति कुमारिमिया ।।

मुनि रामसिंह जैन-रहस्यवाद के बहुत बड़े किव हुए। इनकी विचारधारा बहुत कुछ सिद्ध-किवयों की विचारधारा से साम्य रखती है। इनका मुनि रामसिंह 'पाहुड़ दोहा' ने नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। 'पाहुड़ दोहा' में देवसेन कृत 'सावयधम्म-दोहा' के उद्धरण हैं। ग्रतः इनका समय देव-

सेन के समय ( सं॰ ६६० ) के बाद ही होगा। पुनः 'पाहुड़ दोहा' के छन्द श्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत हैं। हेमचन्द्र का समय सं० ११५७ है श्रतः मुनि रामसिंह का श्राविर्भाव सं० ६६० से ११५७ के बीव हुआ होगा। डा० हीरालाल मुनि रामसिंह का आविर्भाव-काल स० १०५७ के लगभग मानते हैं।

मुनि रामसिंह जैन-साहित्य मे सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जा सकते हैं। इनकी विचारधारा प्रायः वही है जो प्रायः मिद्धों के काव्य मे पाई जाती है। सरहपा, गुण्डरीपा, वीणापा, डोम्बिपा के चर्या-पदों के दिव्हिकोण के समानान्तर ही मृनि राम-सिंह ने 'पाहुड़ दोहा' की रचना की। इनका दृष्टिकोण यही है कि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा मुख है। तीथों मे स्नान करने से स्नात्मा शुद्ध ,

१ 'समस्त श्रुत झान' को 'पाइइ' कहा है। इससे विदित होता है कि धार्मिक सिंछान्त-संग्रह को 'पाइइ' कहते थे। 'पाइइ' का संस्कृत रूपान्तर 'प्राभृत' किया जाता है जिसका अर्थ उपहार है। इसके अनुसार हम वर्तमान ग्रन्थ के नाम का अर्थ 'दोहा का उपहार' ऐसा ले सकते हैं। [डा॰ होरालाल जैन]

नहीं होती । आत्मा की शुद्धि तो राग देव आदि प्रवृत्तियों को रोकने से ही होती है। इन्द्रिय-सुख न तो स्थायी है और न कल्याणकारी । वह हृदय को अनन्त दोषों से भर देता है। उपरी वेष भी अहंकार को उत्पन्न करता है। साधना का सबसे सरल उपाय आत्मानुभव है। इसोलिए मुंडन, केशलुब्बन और वस्त्र-परित्याग से कोई संसार से विरक्त नहीं हो सकता संसार-परित्याग करने का सरल मार्ग तो प्रत्याहार द्वारा संसार के विषयों से मन को खींच लेना है। ईश्वर न तो मूर्ति में है और न मन्दिर में। ईश्वर तो हृदय के भीतर निवास करने वाला है, इसलिए आत्म-दर्शन की बड़ी आवश्यकता है। इसी आत्म-दर्शन में ब्रह्म-सुख की अनुभूति होती है और इसी में कवि का रहस्यवाद पोषित हुआ है। इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखत है:—

ैश्रप्पाए वि विभावियहं खासह पाठ खरोख । सर विखासह तिमिर हर एक्कल्लाउ रिमिसेण । १७४॥

(भात्मा की भावना करने से पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। भ्रकेला सूर्य एक निमेष में भ्रन्थकार के समूह का विनाश कर देता है।)

> जोश्य हिथड्ड जासु पर एकु जिथिवसह देउ। जम्मण मरण विविज्जियस तो पावह परलोउ।।७६।।

(हे योगी ! जिसके हृदय में जन्म-मरण से विवर्णित एक परमदेव निवास करता है वह परलोक प्राप्त करता है।)

> ताम कुतित्थश्चं परिभमश्चं धुत्तिम ताम करंति। गुरुदुं पसाएं जाम ण वि देहहं देउ मुर्णात ॥६०॥

(लोग तभी तक कुतीयों को परिश्रमण करते हैं श्रीर तभी तक धूर्तता करते हैं जब तक वे गुरु के प्रसाद से देह के देव को नहीं जान लेते।)

> पंडिय पंडिय पंडिया कणु इंडिवि तुस कंडिया । ऋत्ये गंथे तुट्टी सि परमश्यु ण जाण हि मूढी सि ।।४८॥

( हे पण्डितों में श्रेष्ठ पण्डित ! तूने कण को छोड़कर तुष को कूटा है। तू ग्रन्थ और उसके अर्थ से सन्तुष्ट है, किन्तु परमार्थ को नहीं जानता । इसलिए तू मूर्स है।)

इत्य ऋहुद्वहं देवलो बासहं शा हि पवेसु । संतु शिरंजणु तिहं वसह शिम्मलु होह गवेसु ।।१४॥

(साढ़े तीन हाथ का जो छोटा-सा देवालय है वहाँ बाल का भी प्रवेश नहीं हो सकता । सन्त निरंजन वहीं निवास करता है । निर्मल होकर गवेषणा कर । )

१ पाइक दोहा--(सुनि रामसिंह) बा० दीरालाल जैन, (कार्रजा जैन पब्लिकेशन सोसाहटी, कारंजा, सं० १६६०)

मुंबिय मुंडिय मुंडिया सिरु मुंडिउ चित्तुण मुंडिया! चित्तहं मुंडिणु जि कियउ। संसारहं खंडिणु ति कियउ।।१३४॥

(हे मूँड़ मुँड़ाने वालों में श्रेष्ठ मुण्डी ! तूने सिर को मुँड़ाया, किन्तु चित्त को न मूँड़ा । जिसने चित्त का मुंडन कर डाला, उसने संसार का खंडन किया।)

श्री ग्रामयदेव सूरि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्राचार्य थे। व्याख्या ग्रीर टीका करने की अपूर्व पटुता के कारण इन्हें 'नवांग वृत्तिकार' भी श्री श्रमयदेव कहा गया है। इनका जन्म सं० १०७२ वि० में हुगा था ग्रीर सूरि सम्वत् १०५५ में इन्हें ग्राचार्य-पद प्राप्त हुगा था। लगभग ५-६ वर्ष की ग्रवस्था ही में ग्राप जैन साधु हो गये थे। कहा जाता है कि जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद ही श्री ग्रमयदेव सूरि के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। धीरे-धीरे व्याधि ने उग्र रूप धारण कर लिया। ग्रनेक प्रकार-की ग्रीषियाँ की गई, किन्तु उनका रोग दूर नहीं हुगा। ग्रन्त में सूरि जी ने सम्भायत के समीक सिंद नदी के किनारे भगवान पार्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर स्तुति रूप में 'जय तिहुग्रण' स्तोत्र की रचना की। उसी समय श्री पार्वनाथ की कृपा से इनका कुष्ठ रोग दूर हो गया।

श्री सूरि बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। इनकी विद्वत्ता सर्वमान्य थी। भगवान महावीर-उपदेशित प्राकृत (ग्रंथमागधी) श्रंग-साहित्य पर सूरि जी की संस्कृत टीकाएँ क्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय में विशेष प्रामाणिक समझी जाती हैं। इन्होंने निम्निलिखत श्रंगों पर टीकाएँ लिखीं:—श्री स्थानांग सूत्र, श्री समवायांग सूत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, श्री उपाशक दशा सूत्र, श्री अन्तकृत दशा सूत्र, श्री अन्तकृत तशा सूत्र, श्री अन्तकृत पातिक दशा सूत्र, श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र, श्री विपाक सूत्र, पंच निग्नथी प्रकरण, पंचाशक वृत्ति, श्रागम अध्दोत्तरी श्रीर काल-स्वरूप निर्णय। यों तो उपयुंकृत सभी कृतियाँ संस्कृत में हैं तथापि इनकी कृतियाँ अपभ्रंश में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। इनका 'जय तिहुश्रण' स्तोत्र अपभ्रंश की लोकभाषा में है। यह स्तोत्र ३० गाथाश्रों में समाप्त हुशा है। इसका रचनाकाल सम्वत् १११९ माना जाता है। श्री सूरि जी का देहावसान सं० ११३५ में हुशा।

'जय तिहुझण' स्तोत्र में से कुछ गाथाएँ इनकी कविता के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं:--

तुहु सामिउ तुहु माय बण्यु तुहु मित्त वियंकर । तुहु गइ तुहु मद तुहु जिताणु तुहु शुरु खेमंकर ।। इज दुहमर मारिउ वराउ राउ निव्मग्गह । लीयाउ तुहु कम कमल सरणु किया पालहि चंगह ।।

(तुम्हीं स्वामी हो, तुम्हीं माता-पिता हो श्रौर तुम्हीं प्रिय मित्र हो । तुम्हीं गति हो, तुम्हीं मृति हो, तुम्हीं त्राणकत्ता हो श्रौर तुम्हीं क्षेम करने वाले गुरु हो । मैं भारी दुःख से भरा हुआ वेचारा तथा श्रभागियों में प्रमुख हूँ। तुम्हारे चरण-कमलों में लीन हूँ। शरण दो श्रीर मुझे स्वस्थ कर पोषित करो।)

श्री चन्द्रमुनि जैन-साहित्य के उत्कृष्ट कियों में से थे। इनमें काव्य-प्रतिभा ग्रह्मित प्रकार थी। कथा लेखन की प्रणाली बौद्ध जातकों द्वारा श्री चन्द्रमुनि बहुत प्रचेलित हो गई थी। श्री चन्द्रमुनि ने उसी शैली का ग्रमुकरण ग्रपनी जैन धर्म की कथाओं मे किया। इन्होंने महाकित पुष्पदन्त के 'उत्तर पुराण' ग्रीर रिविषण के 'पद्म चरित' के टिप्पण लिखे तथा 'पुराणसार' ग्रादि ग्रन्थों की रचना की। ये श्रीनन्दि के शिष्य थे तथा धारा नगरी में निवास करते थे। इनका ग्राविर्भाव-काल सं० १००० के लगभग है। ये भोजदेव के समकालीन थे। इनके उत्तर पुराण-टिप्पण की श्लीकसंख्या १७०० है। कुछ लोगों ने श्री चन्द्रमुनि ग्रीर श्री प्रभाचन्द्र मुनि को एक ही माना है, क्योंकि प्रभाचन्द्र मुनि भी 'उत्तर पुराण' ग्रीर 'पद्म चरित' के टिप्पण लिखे हैं, किन्तु प्रभाचन्द्र मुनि भी 'उत्तर पुराण' ग्रीर 'पद्म चरित' के टिप्पण लिखे हैं, किन्तु प्रभाचन्द्र मुनि श्री चन्द्रमुनि से भिन्न थे। जहाँ श्री चन्द्रमुनि ने धारापित भोजदेव का उल्लेख किया है वहाँ श्री प्रभाचन्द्र मुनि ने धारा-पित जयसिंह देव का उल्लेख किया है। 'पुराण-सार' ग्रन्थ में ही श्री चन्द्रमुनि की कथा-शैली प्रस्फृटित हुई है।

कनकामर मुनि—इनका दूसरा नाम कनकदेव भी है। ये 'करकंड्ड चरिउ'
के रचयिता थे। इनका ध्राविभीव-काल सं० १११७ माना
कनकामर मुनि गया है। ये ब्राह्मण वंश के थे, किन्तु बाद में जैन धर्म के
दिगम्बर सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। इनकी कविता का उदाहरण
निम्नलिखित है:—

संसार भमंतहँ कवणु सोक्खु । श्रमुहावउ पावह विविह दुक्ख ॥

णरयालहँ णाणा जारपंहिं। चिरिक्तयहिं णिहम्मह वहरपहिं॥
हिथपण वि चितर्दुं सिक्क्तयाहँ। तहिं भुत्तहं प्वरहं दुक्कियाहँ॥

श्रवहथ्क जाह विरुद्धपहिं। तिरियाण मज्मे उप्परणपहिं॥ श्रादि॥

श्री णयणंदि मुनि कुन्द-कुन्दाचार्यं की परम्परा में दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन णयणंदि मुनि मुनि थे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है:--

श्वारां पुरि भोज देव नृपते राज्ये जवात्युचकैः अभिमत्तागरसेनतो यतिपतेज्ञात्वा पुरायां महत्त् । मुक्त्यर्थ भवंभीति भीत जगतौ श्रीनन्दि शिष्यो बुधः कुवें चारु पुराण सार ममलं श्रीचन्द्र नामा मुनिः ॥

<sup>- &#</sup>x27;पुराणसार' यन्थ का भन्तिम श्लोक।



इस परस्परा के श्रनुसार वे माणिक्यनंदि के शिष्य थे। एत्थ सुदंसण चरिष्णंचमीक्कार फल प्यासयरे। माणिक्कणंदितइ विज्जसीसण यणंदिणा रहुए।।

(सुदंसण चरिज-सन्धि १२)

(यह सुदर्शन चरित जो पंच नमस्कार फल प्रकाशित करने वाला है माणिक्य-नंदि के विद्या-शिष्य णयणंदि द्वारा रचित हुमा ) ।

ये धारा नगरी (ग्रवंती) के ग्रधिपति राजा भोज के समकालीन थे। इन्होंने एक सुन्दर काव्य-ग्रंथ की रचना की जिसका नाम सुदंसण चरिउ (सुदर्शन चरित) है। यह ग्रन्थ बारह सन्धियों में लिखा गया है। इसका रचना-काल विक्रम ११०० के ग्रनन्तर का है। यह ग्रन्थ एक प्रेम-कथा को लेकर लिखा गया है, किन्तु इस कथा की व्यंजना में 'पंच नमस्कार' का फल घटित किया गया है। ग्रहंत्, सिद्ध, ग्राचार्य, उपीध्याय ग्रीर साधु को नमस्कार करने का फल प्रत्येक उपासक के लिए मोक्ष का कारण है। ग्रन्थ के बीच-बीच में धार्मिक प्रकरण रख दिए गए हैं। धार्मिक व्यंजना के साथ प्रेम-कथा कहने की इस शैली का महत्त्व इसलिए ग्रधिक होना चाहिए कि ग्रागे चल कर प्रेमाख्यानक काव्य में सूफी-कवियों ने भी इसी सांकेतिक शैली का ग्रनुसरण किया है। बहुत सम्भव है कि जैन-कवियों की यह शैली सूफी-कवियों के सामने रही हो ग्रीर उन्होंने 'सुदंसण चरिउ' के कथानक के समानान्तर अपने कथानकों की रचना करते हुए ग्रम्त में उसे सूफी-सिद्धान्तों के प्रतीकों में घटित किया हो।

'सुदंसण चरिउ' की कथा का सारांश निम्नलिखित है--

भगध देश के राजगृह नामक नगर में श्रीणक महाराज राज्य करते थे। उनकी पट्टमहिषी का नाम चेल्लना देवी था। एक समय वर्षमान ऋषि राजगृह पघारे। उनके आगमन की सूचना पाकर राजा नगर-निवासियों के सहितं उनके दर्शनार्थ पहुँचा। राजा के प्रार्थना करने पर ऋषि उपदेश प्रारम्भ करते हैं—भरत क्षेत्रान्तगंत क्षंगदेश में चम्पापुर नामक मुन्दर नगर था। वहाँ महाराज थाड़ी वाहन राज्य करते थे। उनकी महारानी अभया थी। चम्पापुर में ऋषभदास नामक एक (अस्त्रम्स

समृद्धिशाली श्रेष्ठि रहता था। उसकी पत्नी का नाम प्ररुहदासी था। एक गोपाल श्रेष्ठि का परिचित था। गंगा में स्नान करते समय गोपाल दैवयोग से मर जाता है। मरते समय पंच परमेष्ठि स्मरण करने के कारण उसे ऋषभदास के घर में जन्म मिलता है भीर उसका नाम 'सूदर्शन' रखा जाता है। बडे होने पर सूदर्शन का विवाह सागरदत्त श्रेष्ठि की पुत्री मनोरमा से होता है। सुदर्शन बहुत रूपवान् था। धाड़ी वाहन राजा की रानी प्रभया उस पर प्रासक्त हो जाती है। ग्रीर वह ग्रपनी चतुर परिचारिका पण्डिता के द्वारा सुदर्शन को बलवाती है। सुदर्शन किसी प्रकार भाता है। सब प्रकार भ्रपने को भ्रसफल पाकर निराश होकर कुटिल भ्रभया चिल्ला उठती है--लोगो दौड़ो, यह बनिया मुझे मारे डालता है...., कर्मचारी दौड़ कर भाते हैं भीर उसे बन्दी बना लेते है। एक 'विंतर' (देवी पुरुष) प्रकट होकर सुदर्धन की रक्षा करता है। धाड़ी वाहन ग्रीर 'वितर' में युद्ध होता है, धाड़ी वाहन परास्त होकर सुदर्शन की शरण में प्राता है। यथार्थ समाचार का पता लगने पर धाड़ी वाहन सुदर्शन को राज्य देकर विरक्त होना चाहता है। सुदर्शन भी विरक्त होना चाहता है । ग्रभया त्रीर पंडिता दोनों मर जाती हैं, सुदर्शन मरणोपरान्त स्वर्ग को जाता है। पंच नमस्कार का माहात्म्य कह कर थोड़ा-सा परिचय देकर कवि ग्रंथ को समाप्त करता है।'

प्रंथ में यद्यपि श्रृंगार रस प्रधान है, तथापि उसका पर्यवसन शान्त रस में हुआ है। जहाँ एक ग्रोर स्त्री के सौन्दर्य-चित्रण ग्रोर ग्राकर्षक परिस्थितियों में किंव ने भपनी कल्पना ग्रोर सौन्दर्य-दर्शन की ग्रन्तदृंष्टि का परिचय दिया है, वहाँ बीच-बीच में जैन घमं के सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से उसने ग्रपने को ग्रनुभव-सिद्ध जैन मुनि भी सिद्ध किया है। नायिका-भेद, नख-शिख, प्रकृति-चित्रण के रसानुकृल प्रसंग-ग्रन्थ में बड़ी मनोहारिता से प्रस्तुत किए गए हैं। संस्कृत-साहित्य की रीति परिपाटी ग्रोर हिन्दी साहित्य की रीति-शैली की संधि-भूमि इसी ग्रन्थ में दीख पड़ती है। जैन-साहित्य में यह शैली ग्राधक विकसित नहीं हुई, क्योंकि उस पर 'धमं' का कठिन प्रतिबन्ध था। 'वैराग्य' ने 'ग्रनुराग' को उभरने का ग्रवसर नहीं दिया। इसी ग्रन्थ में किंव को ग्रपनी कथा में ग्रनेक उपदेश के प्रसंग रखने पड़े है। फिर भी 'सुदंसण चरिउ' एक प्रेम काव्य है मलें ही वह धमं के कोड़ में पोषित किया गया है।

इस बन्य में किव 'णयणंदि' की किवता का उदाहरण देखिए :— 'सुदर्शन' के सौन्दर्य-दर्शन के लिए युवितयों की झाकांक्षा—

सुहि सहित धारि हिंदतु भार । उदगण समाणु ससि गथिण चार । ता सरद समुद्द तह तरुचि जूह । सुर करिहि चार कस्ति समृदु ।

१ सुदंसचा चरिज-अी रामसिंह तोमर (विश्वभारती पत्रिका, खगड ४, शंक ४, एष्ठ २६३)।

काहिनि रह सुदु दुउ दशयेषा। पुणरुत्ताथं कि फंसयेषा। किन भणह मणहरा हरण लेहि। बोल्लावंती पडिनयणु देहि। किन गिरि निमुक्क हत्तिउ करेह। पत्रण हय केलि जिम धरहरेह। किन भणह रिक्षमह एक नार। बिरहें मारंतिहि णिब्नियार। सिहितविय सिला हन हउ जित्ता। पर कञ्जुन तुदु सीयलउमित्ता। ३—११

श्री जिनवल्लभ सूरि श्री जिनेश्वर सूरि के शिष्य थे। ये बहुत बड़े विद्वान्
श्रीर बड़े प्रभावशाली विधिमार्गी जैन थे। इनकी 'संघपट्टक'
भी जिनवल्लभ नामक संस्कृति-रचना बहुत प्रसिद्ध है। उसमें इन्होंने चैरपसूरि वासियों का शिथिल धाचार बहुत धच्छी तरह वर्णित किया
है। चित्ती इ के श्रावकों ने भगवान महावीर का जो मन्दिर
बनवाया था, उसके एक स्तंभ पर उक्त 'संघपट्टक' के चालीसों पद्य खुदे हुए है।
प्राचीन हिन्दी में जो इनका ग्रन्थ प्राप्त हुआ है, वह 'वृद्ध नवकार' है। श्री जिनबल्लभ सूरि जैन धमं के उत्कृष्ट प्रचारकों में कहे गए हैं। इनमें काव्य-प्रतिभा से
धिक धमं का धावेश था।

श्री जिनदत्त सूरि श्री जिनवल्लभ सूरि की भीति विधिमार्गी जैन थे। ये धवलक (गुजरात) के निवासी थे। यद्यपि ये जाति के विणक् श्री जिनदत्त सूरि थे, तथापि झागे चलकर जैन साधु हो गए थे। इनके ग्रन्थों में 'चाचिर', 'कालस्वरूप कुलक' ग्रीर 'उवएस रसायण' (उपदेश रसायन) प्रसिद्ध है। इनका श्राविर्भाव-काल संवत् ११५० के लगभग माना गया है। इनकी रचना का उदाहरण निम्नलिखित है:——

जोन्वयात्थ जा नस्बर दारी। सा लग्गइ सावयह विवादी।।
तिहि निमित्तु सावयसुय फट्टि। जंतिहिं दिवसिहिं धम्मह फिट्टिहें।।
बहुय लोय रायंघ सिपेच्छिहि। जिह मुह पंकउ विरक्षा वंछिहि।।
जिस्सु जिस्स भविण सुदृत्थ जु श्रायउ। मरह सु तिक्ख कडिक्खिहिं धायउ।।

श्री योगचन्द्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार थे। इनके ग्रन्थ का नाम 'योगसार' है
जिसमें श्राध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है।
योगचन्द्र मुनि इनकी भाषा बहुत साफ-सुथरी है। इस भाषा में हिन्दी ग्रपने
स्पष्ट रूप में आने को प्रस्तुत होती हुई जान पड़ती है। उदाहरणस्वरूप एक सोरठा इस प्रकार है:---

भीवा जीवह मेउ जो जाण ह भी जाणियउ। मोवखह कारण येउ भणह ओ हिह मणिउ।।
(जीव और अजीव का भेद जो जानना है, वही वास्तव में जानकार है।
जो उसे मोक्ष का कारण कहता है, वही वास्तव में कथनकार है।)
हि० सा० आ० इ०—१०

ग्रधिक स्पष्ट है।

जैन सन्तों में सबसे अधिक प्रसिद्ध साहित्यकार श्री हेमचन्द्र सूरि हैं। भाषा के प्रयोग और पाण्डित्य के दृष्टिकोण से इनका महत्त्व ग्रहितीय श्राचार्य हेमचन्द्र है। संस्कृत, प्राकृत ग्रीर अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग इनके भाषा-ज्ञान का पूर्ण परिचायक है:। इनका जन्म संवत् ११४५ में हुमा। इनके जन्म का नाम चंगदेव था, पीछे हेमचन्द्र हुम्रा। गुजरात के सीलंकी सिद्धराज जयसिंह ने इनका बड़ा सम्मान किया। उन्हीं के लिए हैमचंद्र सूरि ने **श्रपना** व्याकरण बनाया, जो 'सिद्ध हैम' के नाम से प्रसिद्ध हुस्रा । सिद्धराज के बाद जब जनका भतीजा कुमारपाल राजा हुआ तो हेमचन्द्र की प्रतिष्ठा ग्रौर भी बढ़ गई, क्योंकि कुमारपाल के राजा होने की भविष्यवाणी इन्होने पहले ही कर दी थी । संवत् १२१६ में हेमचन्द्र ने जैन धर्म स्वीकार किया । उसी के बाद हेमचन्द्र ने कूमारपाल के द्वारा जैन सिद्धान्तों का अत्यधिक प्रचार कराया । कुमारपाल पर तो इनका इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने जैन धर्म ग्रहण करने पर हेमचन्द्र के उपदेशानसार शिकार खेलना, मांस खाना ग्रादि ग्रपने राज्य में वन्द करा दिया था। है हेमचन्द्र ने श्रपनी रचना के भ्रवतरणों में कृष्ण-कथा, राम-कथा, वीररस, श्रृंङ्काररस, हिन्दू धर्म, जैन घर्म भ्रादि का वर्णन किया है। इस प्रकार इन्होंने जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों का बडा सजीव चित्रण किया है। संस्कृत ग्रीर प्राकृत के व्याकरण में इन्होंने उदाहरण-स्वरूप केवल वाक्य या पद ही दिए हैं, किन्तू अपभ्रंश के उदाहरण में इन्होंने सम्पूर्ण गाथा एवं छंद दे दिए है। कारण यह था कि संस्कृत स्रीर प्राकृत का साहित्य जिज्ञासुत्रों के सामने था, उसके समझाने के वाक्य या पद यथेष्ट थे, पर श्रपभ्रंश शिष्ट समाज में अधिक प्रचलित न होने के कारण सीमित साथा, इसलिए उसके सम्पूर्ण उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार इन्होंने अपभ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी के जीवित उदाहरण सुरक्षित कर साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया । ये उदाहरण हेमचन्द्र ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के दिए हैं, जिसमें हेमचन्द्र के पूर्व की भाषा का भी ज्ञान होता है। यह सामग्री अनुमानतः संवत् १०२६ के आस-पास की मानी गई है, श्रतएव हेमचन्द्र की कविता में ही शताब्दियों की भाषा के नमूने मिलते हैं। इसीलिए उनका 'सिख हैम' या 'सिख हेमचन्द्र शब्दानुशासन' भीर

'कुमारपाल चरित्र' (जिसमें ब्राठ सर्गों में कुमारपाल का जीवन-चरित्र वर्णित है) प्राकृत व्याकरण भीर भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझे गए हैं। उनमें ब्रपभ्रंश के भी उदाहरण हैं। गुजरात में होने के कारण इनकी भाषा का 'नागर' अपभ्रंश रूप

१ हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता—डा० वेणीपसाद (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, बलाहाबाद ) पृथ्ठ ४८४।

श्राचार्य हेमचन्द्र ने विविध विषयों पर श्रनेक ग्रन्थों की रचना की । इनकां प्रसिद्ध 'योगशास्त्र' नामक ग्रन्थ महाराजा कुमारपाल की इच्छानसार ही लिखा गया था । इनके ग्रन्थों में 'प्राकृत व्याकरण', 'छन्दानुशासन' ग्रौर 'देशी नाममीला कोष' प्रसिद्ध हैं । इनका देहावसान सम्वत् १२२६ में हुग्रा । इनकी रचना का नमूना निम्नलिखित है:---

मल्ला हुआ जो मारिआ वहिष्णि महारा कंतु । लज्जेज्जंतु वयंसियहु, जह भग्गा घर एंतु ॥ जिहें किप्पिज्जह सिरण सरु, खिज्जह खिगण खग्ग । तिह तेहह भन्ड-घड निविह, कंतु प्रयासह मग्गु ॥ कंतु महारउ हिल सिहए, निच्छहं स्सर जासु । अत्थिहं सित्थिहं हिथिहं वि ठाउ वि केडह तासु ॥ अन्हे थोवारिउ वहुअ कायर एव भणंति । सुद्धि निहालहि गयण यसु, कह जण जोएह करंति ॥ खग्ग विसाहिउ जिहें लहहु, पिय तिहं देसिंह जाहुं । रण दुष्भिक्खें भग्गह विस्रु जुज्मे न बलाहुँ । पुत्तें जाएं कवण गुणु अवगुणु कवणु मुण्ण । जा वष्पी की भँहको चंपिज्जह अवरोण ॥

( प्राकृत न्याकरण )

गयगुप्परि कि न चड़िह कि निर विक्खरिह दिसिह वसु,
भुवण त्त्रय संताबु हरिह कि न किरिब सुहारसु।
अध्यार कि न दलिह पयि उज्जोउ गहिज्लक्षों,
कि न धरिज्जिह देवि सिरहँ सई हिर सोहिल्लक्षों।
कि न तग्र होहि रयगारहु, होहि कि न सिरि भायरु।
तुवि चंद निश्चवि मुहु गोरिअहि, कुवि न करह तुह आयरु।।

श्री हरिभद्र सूरि चन्द्रसूरि के शिष्य थे। इनके समय के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। डा॰ जैकोबी ने हरिभद्र सूरि का समय हरिभद्र सूरि ईसा की नवीं शताब्दी माना है। मुनि श्री जिनविजय ने 'हरिभद्र सूरि का समय निणंय' शीषंक लेख में इनका ध्राविर्भाव-काल सम्वत् ७५७ ग्रीर ८२७ के बीच निश्चित किया है। श्री नाथूराम प्रेमी इन्हें ग्राठवीं शताब्दी का मानते हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन के मत से श्री हरिभद्र सूरि सम्वत् १२१६ के लगभग हुए। जितने भी प्रमाण ग्रभी तक उपस्थित हुए हैं उनमें मुनि श्री जिनविजय का मत ग्रिषक समीचीन ग्रीर युक्तिसंगत माना जाना चाहिए।

श्री हरिभद्र सूरि स्वेताम्बराचार्य थे। इनका स्थान वाणगङ्गा के किनारे पईठाण (गुजरात) में माना जाता है। इनके ग्रनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिनमें 'लिलत विस्तरा', 'धूर्ताख्यान' 'जसहर चरिउ', 'सम्बोध प्रकरण' ग्रौर 'णेमिणाह चरिउ' प्रमुख हैं। इनकी कविता का उदाहरण 'णेमिणाह चरिउ' से लीजिए:—

पूरुष सीन्दर्य

नील कुंतल कमल नयिणल्ल विवाहरु सियदससु । क्वंबुग्गीयु पुर श्रररि डरबसु । जुय दीहर भुय जुयल वयस्य सिंध जिय कमल उप्पल । पडम दलारुस करचलसु, तिथय कस्य गोरंगु श्रद्ध विरस वर्ड पहु हुयल समहिय विजिय श्रस्मंगु ॥

(णेमिणाह चरिउ)

श्री शालिभद्र सूरि प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका ग्राविर्भाव-काल स० १२४१ माना गया है। ये गुजरात-निवासी थे। इनका ग्रन्थ 'बाहुवलि शालिभद्र सूरि रास' प्रसिद्ध है। मुनि श्री विजय ने इसका सम्पादन किया है। इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है:--

#### सेना-यात्रा

परि जगिम पूरव दिसिहि पहिलाउँ चालिय चवक । धूजिय धरयल थरहरएँ चिलय कुवालक चवक ॥
पूठि पिथाणुं ताउ दियपं भुगविल भरह निरंदु तु । पिक पञ्चायण पर दलहं हिलयिल अवर सुरिदु ॥
विकाय समहरि संचरिय सेनापित सामंत । मिलिय महाधर मंडलिय गाढिम गुण गज्जंत ॥
गण्ययदत् गयवर गुडिय, जंगम जिमि गिरि श्रक्त । सुंद दंड चिर चालवहँ वेलहँ झंगिहिं झंग ॥
गंगह फिरि फिरि गिरि सिहिर भंजहँ तस्अर डालि । अंकस विस आवहँ नहीं करहँ अपार अपालि ॥
हीसहँ इसमिसि हण्यहण्वहँ तरवर तार तोषार । खंदहँ खुरलहं खेडविय, मान मानहँ असुवार ॥
(बाहुविल रास)

श्री सोमप्रभ सुरि का स्राविर्भाव-काल सं० १२५२ माना गया है । ये एक प्रसिद्ध जैन साधु थे स्रौर ग्रनहिलवाड़ (गुजरात) के निवासी सोमप्रभ सूरि थे । जैन धर्म-सम्बन्धी जो उपदेश हेमचन्द्र ने कुमारपाल को दिये थे, उन्ही का इन्होंने श्रपने ग्रन्थ 'कुमारपाल प्रतिबोध' में

निरूपण किया है। इस ग्रन्थ में पाँच प्रस्ताव है। इसमें संस्कृत ग्रीर प्राकृत दोनों का उपयोग किया है, किन्तु बीच-बीच में ग्रपभंश ग्रीर पुरानी हिन्दी के उदाहरण भी मिल जाते हैं। जहाँ वे कुमारपाल का कर्त्तव्य ग्रीर इतिहास वर्णन करते है वहाँ तो वे अपभंश का प्रयोग नहीं करते, किन्तु जहाँ कथाग्रों को रोचक बनाने की ग्रावश्यकता पंड़ती है वहाँ वे जन-साधारण में प्रचलित ग्रपभंश में लिखे गए ग्रज्ञात कवियों के दोहे रख देते हैं, जिनमे उक्तियाँ, वियोग-वर्णन, ऋतु-वर्णन ग्रीर कहावतें हैं। इनकी किवता का उदाहरण निम्नलिखित है:—

#### नीति

बसर कमिल कल हंसी जीव दया जमु विचि । तसु पक्खालण जिल्या होसर असिर निवित्ति ।।

शाभरण किरण दिप्पंत देह । शहरीकथ सुरवहु रूबरेह ।।

धण कुंकुम करम घर दुबारि । सुर्पंत चलण नचंति नारि ।।

तीवह तिक्रि पियारं है किल कजबल सिंदूर । अन्तर तिनि पियारं , दुद्ध जँवाइड तुह ।।

वेस विसिद्धः वारियः, उद्दिव मणोहर गत्त । गंगाजल पक्खालियवि, सुणिहि कि होद पित्त ॥ नथिणिहि रोयः भणि हसः, जणु जाणाः सउ तत्तु । वेसि विसिद्धः तं करः, जं कहः करवत्तुं॥

श्री जिनपद्म सूरि का म्राविर्भाव-काल सं० १२४७ है। ये जैन साधु थे श्रीर गुजरात-निवासी थं। इनकी रचना 'थूलिभइ फागु' प्रसिद्ध

जिनपद्म सूरि है। इनकी रचना का उदाहरण निम्नलिखित है :--

#### श्रृंगार

काजिल श्रंजिवि नयण जुप, सिरि संथठ फाडेई । बोरिँ याविड कांचुलिय पुण, उर मंडिल कांडेई । कि जुपल जमु लहलहंत किर मयण हिंडोला । चंचल चपल तरंग चंग जमु नयण कचोला ॥ सोइइ जासु कपोल पालि जमु गालि मसूरा । कोमलु विमलु सुकंठ जासु वाजह सँखतूरा । लविणम रस भर कूवडीय जसु नाहिय रेहइ । मयण राइ किर विजय खंभ जसु छक्छ सोहइ ॥ जसु नह पल्लव ।कामदेव श्रंकुसु जिम राजइ । रिमिक्तिम रिमिक्तिम पाय कमिल पाघरिय सुवाजह । नव जोवन विलसन्ति देह नवनेह गहिल्ली परिमल लहरिहि मदमयंत रइ-केलि पहिल्ली ॥ शहर विंब परवाल खरण वर चंपावन्नी । नयन सल्णिय हाव भाव बहुगुण सम्पुन्नी ॥ इय सिखगार करेवि वर, जग आवी मुखिपासि । जो एवा क उतिगि मिलियः क्रिंनर धाकासि ॥ (धूलिमह फागु)

श्री विनयचन्द्र मूरि का श्राविभीव-काल सं० १२५७ माना गया है । ये जैन साधु थे ग्रीर गुजरात के निवासी थे। इनके ग्रन्थों में विनयचन्द्र सूरि 'मल्लिनाय महाकाव्य', 'पार्श्वनाथ चरित', 'कल्पनिरुक्त', 'नेमिनाथ चउपई' ग्रीर 'उवएस माला कहाणय छुप्पय' प्रसिद्ध हैं। नकी रचना का उदाहरण निम्नलिखित है:---

## विरह-वर्णन (बारह मासा)

माह मासि माचइ हिम रासि। देवि भण्ड मइ प्रिय लइ पासि॥
तइ विणु सामिय दहइ तुसार । नव नव मारिहि मारइ मारु॥
इहु सिख रोइसि सहू अरिक्ष । हिथ कि जामइ धरण्ड किष्ठ॥
तउ न पती जिसि माहरि माइ। सिढि रमिण रत्तउ निम जाइ॥
कंति बसंतइ दियङा माहि। वाति पहीजडं किमहि लसाइँ॥
सिढि जाइ तउ काइत बीइ। सरसी जाउत उगसेंण धीय॥
फागुण वागुण पन्न पढंति। राजल दुःविख कि तर रोयंति॥
गिष्म गलिवि इउ काइन मूय। भण्ड विहंगल धारिण धूय॥
अजिउ मिर्छ किर सिख विम्मासि। अछइ मला वर नेमिहि पास॥
अनुसिख मोदक जउ नवि हुंति। खुहिय सुहाली किन रुच्वंति॥

(नेमिनाथ चउपई)

श्री धर्मसूरि महेन्द्रसूरि के शिष्य थे। इनका ग्राविर्माव-काल सं० १२६६ माना जाता है। इनका 'जम्बू स्वामी रासा' ग्रन्थ प्रसिद्ध है। वर्मसूरि इनकी रचना का उदाहरण इस प्रकार है:— जिण चउनिस पय नमेनि गुरु चरण नमेनि । जंनू स्वामिहि तणं चरिय मनिउ निसुणेनि ।। किर सानिध सरसत्ति देनि जीयरयं कहाणउ । जम्नू स्वामिहि गुण गहण संखेनि नखाणउ ॥ जम्नू दीनि सिरि भरहिसत्ति तिहिं नथर पहाणउ । राजमह नामेण नथर पहुनी वनखाणउ ॥ राज करह सेणिय नरिद नश्वरहं जुसारो । तासु तण्ह बुद्धिनंत मित अभय कुमारो ॥

श्री विजयसेन सूरि का म्राविर्भाव-काल सं० १२८८ के लगभग माना गया है । ये वस्तुपाल मन्त्री के गुरु थे । इनका 'रेवंतगिरि रासा' विजयसेन सूरि नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इनकी रचना का उदाहरण निम्न-

परमेसर तिरथेसरह पय पंकज पर्णमेवि। भिष्णसु रासु रैवंतिगरि श्रंविक दिवि सुमरेवि॥ गामागर पुर वण गहण सिर सरविर सुपपसु। देवंभूमि दिसि पिच्छमह मणहरु सोरठ देसु॥ जिण्यु निह्नं मंडल मंडणड मरगय मजड महंतु। निम्मल सामल सिहर भर रेह्ह गिरि रैवंतु॥ तसु सिरि सामिज सामलड सोहग सुन्दर सारु। "इव निम्मल कुल तिलड निवसह नेमि कुमारु॥ तसु सुहदंसंणु दस दिसवि देस दिसंतरु संघ। श्रावह भाव रसालमण उहिल रंग तरंग॥ पोरवाडकुल मंडणड नंदणु श्रासाराय। वस्तुपाल वर मंति तहि तेजपालु दुह भाह॥ गुर्जर पर धुरि धवल वीर धवल देवराजि। विड वेंधवि श्रवयारियड समऊ दूसम मामि॥

श्री मेरुतुंग का ग्राविर्भाव-काल सं० १३६० के लगभग है। इन्होंने 'प्रबन्ध चिन्तामणि' की रचना कर प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों ग्रीर मेरुतुंग राजाग्रों के चित्रों का कथारूप में संकलन किया। सिद्धराज जर्यासह, कुमारपाल, हेमचन्द्र, वस्तुपाल, तेजपाल ग्रादि के वृत्त मेरुतुंग ने बड़ी सावधानी से लिखे हैं जिनसे बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री की रक्षा हो गई है। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' की रचना सं० १३६१ में हुई। इस ग्रन्थ में अपभ्रंश के जो नमूने मिलते हैं वे ग्राधिकतर उद्धृत ही किये गए हैं, मौलिक रूप में नहीं लिखे गये। कुछ दोहे धाराधिपति राजा भोज के चाचा मुंज के नाम पर हैं। भत्रतप्व ये उद्धृत दोहे मेरुतुंग के पूर्व की भाषा का परोक्षरूप से परिचय देते हैं। इनकी रचना का उदाहरण निम्नलिखित है:——

मंजु भण ह मुणालवह जुक्यणु गथज न मृति । जह सक्कर सथलं ह थिय, तो इस मीठी चूरि ॥ जा मित पाल्वह संपजह सा मित पहिली हो ह। मुजु भण ह मुणालवह विधन न वेदह को ह॥ जह यहु रावणु जाहरी, दह मुहु इक्कु सरी ह। जननि विधमी चितवह, कवनु पियह ए खी ह॥ कसु करु पुत्र कल प्रभी, कसु करु करसण वाहि । आह्य जाहरु एकला, हत्थ (सु) विन्नवि भाहि ॥

श्री ग्रम्बदेव सूरि का ग्राविर्भाव काल सं० १३७१ के लगभग है। ये नागेन्द्र गच्छ के श्राचार्य पासडसूरि के शिष्य थे। ये श्रणहिलपुर ग्रम्बदेव सूरि पट्टन (गुजरात) के निवासी ज्ञात होते हैं। ये एक प्रसिद्ध जैत साधु थे। शाह समरा संवपति द्वारा शत्रु जय तीर्थ के उद्धार होने पर इन्होंने 'संवपति समरा रासा' ग्रम्थ का निर्माण किया।

## समरा शाह का शत्रुंजय की स्रोर प्रस्थान

जयतु कान्द दुइ संघपित चालिया । हिर्पाली लंदुको महाधर दृृृद थिया ॥ वाजिय संख असंख नादि काहल दुृृृदुिया । घोढे चढा सल्लार सार राउत सींगिडिया ॥ तड देवालउ जीति वेगि घाघिर रत्नु अमकद । सम विसम निव गण्द कोई निव वारिउ थक्कह ॥ सिंजवाला घर घडहडह बाढिण वहु वेगि । घरणि घडकह र जु उडए निव स्भार मागो ॥ ह्य हीसय आरसह करह वेगि वहह वहल्ल । सादिकया थाहरह अवरु निव देई बुल्ल ॥ विसि दीवी अलहल्हि जेम रूगिउ तारायणु । पावल पारु न पामियए वेगि वहई सुखासणु ॥ आगे वाणिहि संचरए संघपित साहु देसलु । बुद्धिवंतु बहु पुंनिवंतु परिकमिहि सुनिश्चलु ॥ पाछे वाणिहि सोमसीह साहु सहजा पूतो । सांगणु साहु दूणिगाद पूत सोमजिन जुत्तो ॥

श्री राजशेखर सूरि सस्कृत के मुप्रसिद्ध श्राचार्य राजशेखर से भिन्न हैं जो कपूर मजरी नाटिका के प्रणेता थे। ये राजशेखर गुजरात-राजशेखर सूरि निवासी जैन साधु थे। इनका 'नेमिनाय फाग' ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इनका ग्राविर्भाव-काल सं० १३७१ के लगभग माना गया है।

इनकी रचना का उदाहरण निम्नलिखित है:--

#### श्रुंगार वर्णन

किम िकम राजल देवित एउ सिर्ण गारु भर्णेव उ। चंव इ गोरी श्रव्योई श्रंगि चंद सु लेव उ॥ खुंपु भरावित्र जा इ कुसुमि कसतूरी सारी। सीमन ह सिंदूर रेह मोतीसिर सारी॥ नवरंगी कुंकुमि तिलय किय रवण निलंज तसु भाले। मोती कुंग्डल किन्नि थिय विंवालिय कर जाले॥ नरितय कज्जल रेह नयिण मूंह कमलि तंबोलो। नागोदर कंठल ज कि श्रव्याहार विरोलो॥ मरगद जादर कंचुयज फुंड फुल्लह माला। करें कङ्गण मिण वलय चूंड खलकाव ह बाला। रुणु कुणु रुणु कुणु कुणु कुणु किमिसि। श्रेखडियाली। रिमिकिमि रिमिकिमएं प्यनेजर जुयली॥ निहं शालत्त्वज वलवल उसेश्रंसुय किमिसि। श्रेखडियाली रायम ह श्रिय जोश ह मनरिस॥

बाद की शताब्दियों मे जैन म्राचायों द्वारा ग्रन्थ लिखे गए। पन्द्रहवीं शताब्दी में श्वेताम्बराचार्य विजयभद्र ने 'गौतम रासा' की रचना की, विद्धणू ने 'ज्ञान पंचमी चउपई' श्रौर दयासागर सूरि ने 'धर्मदत्त चरित्र' लिखा। इसी प्रकार जैन-किवयों द्वारा श्रागे की रचना होती गई, किन्तु उनका महत्त्व भाषा विज्ञान की दृष्टि से न होकर घामिक, साहित्यिक श्रौर ऐतिहासिक ही रह जाता है। ग्रतएव इस काल में जैन-साहित्य की परवर्ती श्रृंखला पर विचार न कर, उसकी प्रस्तुत विशेषताश्रों पर ही विचार करना श्रीधक उचित होगा।

जैन-साहित्य की रचना का क्षेत्र जीवन के सभी विभागों में फैला हुआ है।
जहाँ भावों के दृष्टिकोण से उसमें चरम व्यापकता है, वहाँ शैली
बर्ण्य-विषय के दृष्टिकोण से भी वह अत्यन्त विस्तृत है। भाव-पक्ष के चार
विभाग किये जा सकते हैं:—

- १ प्रथमानुयोग--(तीर्थंकरों की जीवनियाँ)
- २ करणानुयोग--(विश्व-वर्णन)
- ३ करणानुयोग--(श्रावकों का चित्रण)
- ४ द्रव्यानुयोग-(सांसारिक वर्णन)

इस प्रकार यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि लौकिक पक्ष ग्रीर ग्रलीकिक पक्ष -दोनों ही में जैन ग्राचार्यों ग्रीर कवियों ने ग्रपनी ग्रमित साधना ग्रीर श्रन्तर्दृष्टि का परिचय दिया है। जैन-साहित्य के पुराणों ग्रीर काव्यों की कथावस्तु प्रमुख रूप से न्नेसठ शलाका पुरुषों के चरित्रों (त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित) से सम्बन्ध रखती है। नेसठ शलाका पुरुषों का वर्गीकरण इस प्रकार है :---

| 8 | तीर्थंकर     | 28 |
|---|--------------|----|
| २ | चऋवर्ती      | १२ |
| 3 | बलदेव        | 3  |
| ¥ | नारायण       | 3  |
| ¥ | प्रति नारायण | 3  |
|   | कुल          | ६३ |

चौबीस तीर्थकरों के चरित्रों में जैन-म्राचार्य ग्रौर जैन-कवियों की परम ग्रास्था है । ये चौबीस तीर्थंकर निम्नलिखित है : —

| जन्मस्थान         | प्रतीक                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ग्रयोध्या         | वृषभ                                                                                                          |
| ,,                | हस्ति                                                                                                         |
| श्रावस्ती         | भ्रदव                                                                                                         |
| भ्रयोध्या         | वानर                                                                                                          |
| "                 | कौंच                                                                                                          |
| कौशाम्बी          | कोकनाद                                                                                                        |
| काशी              | स्वस्तिका                                                                                                     |
| चन्द्रपुरी        | चन्द्रकला                                                                                                     |
| काकण्डी           | मकर                                                                                                           |
| बद्रिकापुरी       | श्रीवत्स                                                                                                      |
| सिंहपुरी          | गरुड़                                                                                                         |
| चम्पापुरी         | महिष                                                                                                          |
| कांपिल्य          | वाराह                                                                                                         |
| <b>प्रयो</b> घ्या | वा <b>ज</b>                                                                                                   |
|                   | श्रयोध्या  ,, श्रावस्ती श्रयोध्या  ,, कौशाम्बी काशी चन्द्रपुरी काकण्डी बद्रिकापुरी सिहपुरी चम्पापुरी कांपिल्य |

|     | नाम               | जन्मस्थान                    | प्रतीक            |
|-----|-------------------|------------------------------|-------------------|
| १४  | धर्मनाथ           | रत्नपुरी                     | वज्रदण्ड          |
| १६  | शान्तिनाथ         | हस्तिनापुर                   | मृग               |
| १७  | कुंथुनाथ          | *);                          | ध्रज              |
| १८  | <b>ग्र</b> रह्नाथ | ,,                           | मीन (नद्यावर्त्त) |
| 3 9 | मल्लिनाथ          | मिथिलापुरी                   | कुम्भ             |
| २०  | मुनि सुवत         | कुशाग्र नगर (राजगृह <b>)</b> | कच्छप             |
| २१  | नमिनाथ            | मिथिलापुरी                   | नीलकमल            |
| २२  | नेमिनाथ           | सौरिपुर (द्वारिका)           | शं <i>ग</i> व     |
| २३  | पाइर्वनाथ         | काशी                         | फणि               |
| २४  | महावीर            | कुन्दपुर                     | सिंह              |
|     |                   |                              |                   |

इन तीर्थं करों के चरित्र के भ्रतिरिक्त नारायण श्रीर बलदेव के चरित्र भी विशेष रूप से लिखे गए। 'पउम चरिउ' मे पउम (पद्म) राम का चरित्र अनेक कवियों द्वारा लिखा गया । इसी के श्राधार पर 'जैन रामायण' का सूत्रपात हुआ। यह 'जैन रामायण' भ्रनेक घटनाम्रों में 'वाल्मीकि रामायण', 'ग्रध्यात्म रामायण' या रामचरितमानस' से भिन्न है । 'जैन रामायण' मे महाराज दशरथ की पटरानी का नाम श्रपराजिता है। यही पद्म (राम) की माता थी। बड़े होने पर पद्म (राम) ने महाराजा जनक को अपनी वीरता से बहुत प्रभावित किया। महाराजा जनक के स्रनेक शत्रुश्रों को भी राम ने पराजित किया। उन्होंने शत्रुश्रों को नष्ट करने मे महाराजा जनक की अनेक प्रकार से सहायता की। पद्म (राम) की इस वीरता से महाराजा जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होने स्रानी पुत्री सीता को पदम (राम) से ब्याह देने का विवार किया । किन्तु एक कठिनाई थी । विद्यावर कुमार चन्द्रगति के लिए सीता पहले से ही बाग्दत्ता थी । इस कठिनाई को हल करने के लि<mark>ए महाराज</mark> जनक ने स्वयवर की व्यवस्था की । इसी स्वयवर मे पद्म (राम) ग्रीर सीता का विवाह हम्रा, म्रादि । 'पर्म चरित' मे जैन-मुनि-दीक्षा का प्रभाव बहुत घोषित किया गया है। दशरथ, जनक श्रीर पद्म (राम) ने मुनि-दीक्षा लेकर मोक्ष का श्रिविकार प्राप्त किया । श्राचार्य रविषेक, गुणभद्र तथा हेमचन्द्र ने इस कथा को विविध शैलियों में लिखा है।

इसी प्रकार 'महाभारत' की कथा भी जैन-कवियो द्वारा विविधता से लिखी गई है। पुनार संघ के ग्राचार्य जिनमेन ने 'हरिवंदा पुराण' में 'महाभारत' की कथा का वर्णन किया है। मकल कीर्ति, देव प्रभमूरि, गुभचन्द्र ग्रादि इस इतिवृत्ति के लिखने मे विशेष रूप से सफल हुए है। हि॰ सा॰ ग्रा० इ०---१३

जैन-साहित्य में प्रेमकथाएँ अनेक रूपों में लिखी गईं। वे प्रेमकथाएँ पूर्ण भौतिक उत्कर्ष में हैं, किन्तु इन भौतिक उत्कर्षों में नश्वरता की भावना लेकर अली-किक पक्ष या आध्यात्मक पक्ष की ग्रोर संकेत किया गया है। 'बिजली की प्रभा' या 'खेत केश' का ग्राधार लेकर नायक की विरिक्त का सूत्रपात होता है ग्रौर अन्त में कथा का पर्य्यवसान मोक्ष में होता है। इन प्रेम-कथाग्रों में प्रृंगार-चेंड्टाएँ, रूप की आकर्षणशक्ति तथा अनेक प्रकार की हृदयाकर्षक कीड़ाएँ विणत है। इनका स्पष्टीकरण कियों ने पूर्ण सौन्दर्यात्मक दृष्टिकोण से किया है। इसके अनन्तर लौकिक प्रेम में एकाएक प्रतिकिया होती है। किसी जैन मुनि या तपस्वी के प्रभाव से दीक्षा तथा कठिन तपस्या का द्वार उद्घाटित होता है। ग्रन्त में मोक्ष का ग्रादर्श प्रस्तुत कर दिया जाता है।

जैन धर्म का दार्शनिक पक्ष पूर्ण रूप से तर्क पर ग्राधारित है। 'स्याद्वाद' या 'भ्रनेकान्त' इसकी पृष्ठ-भूमि है। 'स्याद्वाद' या 'भ्रनेकान्त' का अर्थ सापेक्ष्य दृष्टि-कोण है। एक ही वस्तु अर्नेक दृष्टिकोणों से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं भ्रपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूँ, बहिन की अपेक्षा से भाई हूँ, भाँजे की अपेक्षा से मामा हूँ। एक होकर में भ्रनेक भावों से मान्य हूँ, किन्तु पिता या माता की अपेक्षा से पुत्र होकर भी बहिन की अपेक्षा से पुत्र नहीं हूँ। यदि दोनों 'अपेक्षा' से वर्णन किया जाय तो में पुत्र हूँ और पुत्र नहीं भी हूँ। 'हूँ और 'नही हूँ' एक साथ ही कहना भ्रनिवंचनीय है। इसी कारण विश्व के व्यवहारों का कथन करना विचारों की शैली से परे है। ससार की विविध वस्तुओं को विविध दृष्टिकोणों से देखने से एक ऐसी उदार दृष्टि प्राप्त होती है जिससे विरोध की भावना हटती है और प्रेम का प्रसार होता है।

जैन धर्म में मुख्यतः सात तत्त्वों की मीमांसा है । वे सात तत्त्व निम्न-लिखित हैं:---

- १ जीव--चैतन्य गुण सम्पन्न सत्ता।
- २ म्रजीव--शरीर म्रादि जड पदार्थ।
- ३ मास्रव---शुभाशुभ कर्म के द्वार।
- ४ कर्मबन्ध-ग्रध्यात्म ग्रीर कर्म का पारस्परिक सम्मिलन ।
- प्रसंवर—शुभाशुभ कर्मों का प्रतिकार।
- ६ निर्जरा-पूर्व संचित कर्मों से स्वतन्त्रता ।
- ७ मोक्ष--संपूर्णं कर्मी का विनाश।

मोक्ष में प्रवेश करने के लिए तीन मार्ग (रत्नत्रयी) हैं:--

१ सम्यक् दर्शन-सर्वं तत्त्वों में मन्तर्वृष्टि ।

२ सम्यक् ज्ञान--वास्तविक विवेक ।

३ सम्यक् चरित्र — दोषरहित पवित्र ग्राचरण । सम्यक् चरित्र के दो रूप हैं:---

- १ श्रावकाचार-ये ग्राचार गृहस्थों के लिए है।
- २ श्रमणाचार---ये ग्रचार मुनियों के लिए हैं।

इन दोनों ब्राचारों में ब्रहिसा का स्थान सर्वोपरि है। जैन दर्शन के सिद्धान्तों का रेखा-चित्र निम्न प्रकार से हो सकता है:--

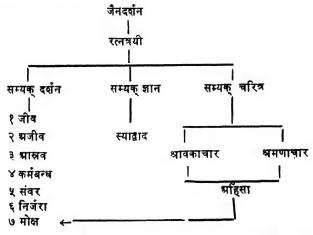

प्रपन्नंश से निकलती हुई हिन्दी के प्राचीन रूप हमें इस समय की भाषा

में मिलते हैं। इस पर विशेष कर नागर प्रपन्नंश का अधिक
भाषा प्रभाव है और उसी के व्याकरण के अनुसार शब्द-योजना
है। यह भाषा अधिकतर पद्य रूप में ही है, गद्य रूप में कम।
वादीयसिंह का 'गद्य चिन्तामणि' तथा धनपाल का 'तिलक मंजरी' गद्यकाव्य के अब्बे
उदाहरण हैं। आगे चल कर जैन आचार्यों ने गद्य में यथेष्ट रचना अवश्य की
है। इस समय यदि हमें कहीं गद्य के दर्शन होते हैं तो वे केवल टिप्पणियों के रूप
ही में। जैन-साहित्य में उनका नाम 'टब्बा' है।

जैन-साहित्य सम्पूर्ण रूप से शान्त रस में लिखा गया है। यद्यपि श्रृंगार रस का भी ग्रनेक कथानकों में पूर्ण परिपाक हुआ। प्रेम-काव्यों रस में तो इस रस को उभरने का पूर्ण भवसर मिला है। मस्तुंग का यह दोहा—

एक जम्मु नम्पृहं गिड भिक्सिर खम्मु न भम्मु । तिक्खां तुरिय न माणियाँ गोरी गली न साम्मु ॥

(यह जन्म व्यर्थ ही गया। भटों के शीश पर खंग भंग नहीं हुआ। न तेज घोड़े ही दौड़ाये ग्रौर न गोरी (सुन्दर स्त्री) ही गले से लगी)।——काव्यों की अन्तर्दंष्टिका सकेत करता है।

इस प्रकार के उदाहरण उसी स्थल पर पाये जाते हैं, जहाँ किसी ऐतिहामिक पुरुष का चिरताङ्कण की प्रथवा किसी प्रेम-कथा का वर्णत हो । साधारणतया जैन-साहित्य में तो जैन धेर्म ही का शान्त वातावरण व्याप्त है । सन्त के हृदय में शृंगार कैसा ? फलतः इतने बड़े साहित्य में ऐसे ग्रन्थ कम है जिनमें केवल प्रालंकार-निरूपण या केवल नायिका-भेद है। संस्कृत प्रथवा प्राकृत में जैन विद्वानों के बनाये हुए शृंगार-रस पूर्ण ग्रन्थ ग्रवश्य है, पर ग्रपभ्रंश ग्रथवा पुरानी हिन्दी में ग्रपक्षाकृत कम । उसका कारण यही है कि ग्रपभ्रंश ग्रथवा पुरानी हिन्दी में ग्रन्थ लिखते समय उन ग्राचार्यों के हृदय में धर्म-प्रचार की भावना प्रधान रूप से रही होगी। वे साहित्य की ग्रपेक्षा धर्म को ग्रधिक प्रधान मानते थे। इसीलिए तत्व-सिद्धान्तों में ही उनके धर्म का निरूपण हुग्रा है। जयपुर के एक पुस्तक-भण्डार की सूची में दीवान लालमिण के 'रस-प्रकाश' शलंकार-ग्रन्थ का उल्लेख है। सेवाराम द्वारा भी एक 'रस-ग्रन्थ' की रचना बतलायी जाती है, पर इन दोनों में से एक भी ग्रन्थ ग्रभी तक प्राप्त नहीं हो सका। ध

जैन-साहित्य में भ्रनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है । चरित्र, रास, चतुष्पदी, चौढालिया, ढाल, सिज्झाय, कवित्त, छन्द, छन्द दोहा ग्रादि । किन्तु इस काल की कविता में दोहे की ही प्रधा-नता है। इस प्रकार की रचना (प्रबन्ध चिन्तामणि में) 'दोहा-विद्या' के नाम से कही गई है। रड्डा का प्रयोग भी यथेष्ट किया गया है।

१--जैन-साहित्य द्वारा इतिहास की विशेष रक्षा हुई है। पौराणिक चरित्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र भी जिसे गये हैं कि विशेष हैमचन्द्र का 'कुमारपाल चरित', सोमप्रभु सूरि का 'कुमारपाल प्रतिवोध', धर्मसूरि का जम्बू स्वामी रासा,' विजयसेन सूरि का 'रेवतिगिरि रासा', ध्रम्बदेव का 'संवपित समरा रासा', मेरेतु ग का 'प्रवस्थ चिन्ता-मणि', विजयभद्र का 'गौतम रासा', ईश्वर सूरि का 'लितितांग चरित्र' आदि इतिहास की प्रधान घटनाओं भीर व्यक्तियों के सम्बन्ध में यथेष्ट प्रकास डासते हैं। भ्रतप्व इस साहित्य का महत्त्व भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी होते हुए इतिहास-सम्बन्धी भी है।

१ हिन्दी जै० सा० का इतिहास - (नाम्द्राम प्रेमी), पृष्ठ १४%

२—-जैन-साहित्य में अनुवादित ग्रन्थों की श्रिधिकता है। स्वतन्त्र ग्रन्थ कम हैं। पूर्ववर्ती कियों के ग्रन्थों श्रथवा छन्दों के उद्धरण ही साहित्य का कलेवर बढ़ाने में सहायक हुए है। कारण यह है कि हिन्दी जैन-साहित्य ग्रधिकतर गृहस्य या श्रावकों द्वारा लिखा गया है। गृहस्य या श्रावकों को भय था कि वे स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचना करते समय कही धर्म-विरुद्ध कोई ग्रनुचित बात न कह दें। ग्रतएव उन्होंने ग्रपने पूर्ववर्ती ग्राचार्यों के सिद्धान्तों का ही ग्रनुसरण किया ग्रीर उन्हीं के ग्रन्थों को भनुवादित किया।

३—-जैन-साहित्य में कोई बडा लक्षण-किव नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि प्रत्येक आचार्य का आदर्श धर्म की व्यवस्था करना प्रमुख था, काव्य का प्रृंगार करना गौण। इसीलिए काव्य-लक्षणों पर बहुत कम किवयों का ध्यान गया। केवल सिद्धान्तों के प्रतिपादन मे अच्छी किवता नहीं हो सकती। प्रसिद्ध जैन-किव बनारसी दास (जन्म सं० १६४३) ने प्रृंगार रस की रचनाओं का एक संग्रह किया था। पर जैन होने के कारण उन्हें बाद मे इस विषय से इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने उसे यमुना में बहा दिया, जिससे उसका अस्तित्व ही न रहे।

# संधिकाल का उत्तरार्ध

### विविध सम्प्रदाय

#### नाथ-संप्रदाय

संधिकाल के उत्तराधं में सिद्धों के वज्जयान की सहज साधना 'नाथ-सम्प्रदाय' के रूप में परुलवित हुई । जीवन के जिस रूप को सिद्धों ने कर्म-काण्डों के जाल से मुक्त कर 'सहज रूप' दिया था—उसे सम्प्रदाय के रूप में प्रागे बढ़ाने का श्रेय नाथों को ही दिया जाना चाहिए । इस प्रकार नाथ-संप्रदाय को सिद्ध-संप्रदाय का विकसित और शक्तिशाली रूप ही समझना चाहिए । सिद्धों की विचार-धारा भौर उनके रूपकों को लेकर ही नाथ-वर्ग ने उनमें नवीन विचारों की प्रतिष्ठा की भौर उनकी व्यंजना में भनेक तत्वों का सम्मिश्रण किया । इस शैली का भनुसरण करते हुए उन्होंने निर्दिश्वरवादी 'शून्य' को ईश्वरवादी 'शून्य' बना दिया ।

सुंनि ज मार्र सुंनि जनाप । सुंनि निरंजन आपै आप । सुंनि के परचे भवा सथीर । निइचल जोगी गहर गंभीर ॥

कुँछ विदानों का मत है कि नाथ-संप्रदाय का विकास स्वतन्त्रं कृप से हुमा १ गोरखनानी (बार प्रीसांबरदक बंबन्बाल ) पृष्ठ ७२ [दिन्दी साहित्य सन्मेलन, प्रयान, संरु ३६६६] है। 'यदि नाथ लोग सिद्धों के दिखाए मार्ग को ही प्रपना साधन चुन लेते तो उनको कोई भी महत्त्व न मिलना'। कितु यह मत भ्रान्तिपूर्ण है। सन्त 'लोगों' ने भी तो नाथ 'लोगों' के दिखाए मार्ग को अपना साधन चुना था फिर उनको क्या महत्त्व कहीं मिला? वस्तुतः बात यह है कि सिद्धों ने जिस पथ की ओर संकेत किया था, उसे राजमार्ग बनाने का कार्य नाथ-संप्रदाय के सन्तों ने किया। सिद्धों की विचार-धारा को अपना कर उसे व्यापकता देते हुए नाथ-सन्तों ने उसे नवीन और प्रगतिशोल सिद्धान्तों से समन्वित किया। प्रत्येक धामिक विचार-धारा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि युगों और परिस्थितियों के अनुकूल उसमें संशोधन, परिवर्तन और परिमार्जन हुआ है। बौद्ध धमं इस बात का द्योतक है, राम-साहित्य में भी इस विकास की परम्परा देखी जा सकती है। इस भाँति मन्त्रयान से वज्जयान, वज्जयान से सहज्यान और सहज्यान से नाथ-सम्प्रदाय की विकासोन्मुखी परम्परा समझनी, चाहिये।

यह निस्संदेह माना जा सकता है कि नाथ-सम्प्रदाय पर कौल-पन्थ के कुछ प्रभाव हैं। कौल-पन्थ में अञ्दांग योग की जो भावना है वह साधना-रूप में नाथ-सम्प्रदाय में अवदय चली आई है, किन्तु अभिचारों में प्रवृत्ति का तीव्रतम विरोध नाथ-सम्प्रदाय ने किया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि अभिचारों और क्रियापक्ष में प्रवृत्ति होने पर जीवन के सहज रूप में विकृति की संभावना होने लगती है और तब ऐसे पथ का अनुसरण करना हिंस ज्याद्य की गर्दन का आलिंगन करने, विषैले सर्प से कीड़ा करने अथवा नंगे कृपाण की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान भयानक हो जाता है। अष्टांग योग की साधना वच्चयान की साधना में भी रही। यह बात दूसरी है कि नाथ-सम्प्रदाय में अष्टांग योग की साधना सीघे वच्चयान से न आई हो; किन्तु मेरे विचार से सम्भावना तो यही है कि वच्चयान के संशोधित रूप सहजयान को अपनाते हुए नाथ-सम्प्रदाय ने वच्चयान के योग को भी अपना लिया हो। नाथ-सम्प्रदाय के इस अष्टांग योग में रसायन का भी प्रभाव है। इस रसायन से योग की प्रारम्भिक अवस्थाओं में शरीर का 'काया कल्प' कर लेना को नाथ-सन्तों की साधना का आवस्यक अंश रहा है। जब तक शरीर चैतन्य और तेजयुक्त नहीं रहेगा तब तक उसके द्वारा साधना अविरत रूप से नहीं हो सकेगी।

कुछ तो भ्रष्टांग योग श्रीर रसायन की कष्टसाव्य कियाश्रों के कारण नाथ-सम्प्रदाय लोक-धर्म के रूप मे प्रचलित नहीं हो सका श्रीर कुछ नाथ-सन्तों के साधना-

१ नाथ सम्प्रदाय-श्री पूर्णागेर गोस्वामी बी० ए० [ सरस्वती, भाग ४७, सं र, संख्या २ पृष्ठ १०१]

२ बरसवे दिन काया पलटिवा, यूं कोई विरला जोगी।

सम्बन्धी नियंत्रणों के कारण साधारण जनता उसकी दीक्षा प्राप्त करने में ग्रसमर्थ रही । इस प्रकार यद्यपि नाथ-सम्प्रदाय एक सार्वजनिक धर्म नहीं बन सका तथापि उसने जीवन के सुदाचार की ग्रोर ग्रत्यन्त वेग से गमन किया भीर कर्मकांडों की रूढियों के प्रति दुर्निवार प्रहार किया ।

गोरखनाथ या गोरक्षपा--इस नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक श्री गोरखनाथ कहे जाते हैं। इनके भ्राविभाव के सम्बन्ध में ग्रभी तक बहुत-सी भ्रान्तियाँ फैली हुई है।

भारतीय दन्त-कथाम्रों में श्री गारखनाथ सर्वव्यापक ग्रीर सर्वशिक्तमान माने गए हैं। ये मत्स्येन्द्रनाथ के प्रतिद्वन्द्वी थे श्रीर गोरखा (सं० — गोरक्ष) राज्य के संरक्षक सन्त थे। मत्स्येन्द्रनाथ से रिक्षित नेपाल राज्य को ये ग्रपने वर्षों के ग्रथक परिश्रम के बाद ग्रपने संरक्षण में ला सके। इसके बाद इन्होंने मत्स्येन्द्रनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया। तिब्बती जनश्रुति के ग्रनुसार गोरखनाथ एक बौद्ध बाजीगर थे ग्रीर उनके सारे कनफटे शिष्य भी ग्रादि में बौद्ध थे। किन्तु बारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में सेन वंश के नाश होने पर ये शैवमत में हो गए।

नेपाल की एक दूसरी जनश्रति के अनुसार गोरखनाथ ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं होने दी; वह भी एक साधारण कौशल के द्वारा । इन्होंने पानी के सभी उद्गमों की खोज की और उन्हें मन्त्र द्वारा एक ही सूत्र में बाँध लिया । इसके बाद ये उन सभी उद्गम-सूत्रों पर बैठ गए । बारह वर्षों तक पानी किसी प्रकार भी नहीं बरस सका । चारों स्रोर हाहाकार मच गया । पानी किम प्रकार बन्धन से मुक्त किया गया, इस पर बौद्ध और ब्राह्मण जनश्रुतियाँ सहमत नहीं, किन्तु यह घटना प्राचीन किम्बदन्तियों में महत्त्वपूर्ण है ।

राजस्थान की जनश्रुतियाँ गोरखनाथ के अनेक नाम बतलाती हैं, जिनमें मुख्य 'गुग्ग' या 'गूग' है। ये 'जहरपीर' भी कहे जाते हैं, क्यों कि इन्होंने अपने शिशु-पन में ही एक सर्प खा लिया था। ये बागर या उत्तरी राजस्थान के शासक भी कहे गए हैं, इसीलिए इनका नाम 'बागर वीर' भी कहा जाना है। इन्होंने बागर के शासक की हैसियत से अनेक युद्ध भी किए। एक जनश्रुति के अनुसार ये अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। दूपरी जनश्रुति के अनुसार ये अपने ४५ पुत्र और ६० भतीजों के साथ मुहम्मद गोरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। १

गोरखनाथ में देवत्व की स्थापना बहुत प्राचीन काल से है। जनश्रुति के श्रनुसार ये सर्वशक्तिशाली हैं। कभी-कभी तो ये शिव से भी बड़े बतलाए गए हैं।

१ पनसाइनलोपीडिया आव रिलीजन एंड एथिनस, भाग ६, पृष्ठ ३२८

२ रिलीजन एंड फोकलोर आव न र्टन इंडिया-( डक्ट्यू० कुक, १६२६ )

इनका मुख्य स्थान गोरखनाथ (गोरखपुर) में है। ये नेपाल में भी कुछ दिनों रहे स्रोर शैवमत का प्रचार करते रहे।

ग्रनेक रंगरूप की इन दन्त-कथाग्रों के ग्राधार पर वास्तिविक तथ्य की खोज बहुत किन है। इतना तो निश्चित है कि इन्होंने नेपाल को महायान बौद्धमत से शैवमत में रूपान्तरित किया। सम्भवतः ये स्वय हिमालय-वासी रहे हो, जहाँ बौद्धमत के साथ-साथ शिव-पूजा भी प्रचलित रही हो, क्योंकि पजाब के उत्तर में हिमालय के प्रदेश में ग्रभी तक कनफटे योगी हैं, जो शिव का पूजन करते हैं। यदि गोरक्ष-राज्य से गोरखनाथ का सम्बन्ध है तो ये शिव के रूप भी माने जा सकते हैं, क्योंकि गोरक्ष-राज्य के सरक्षक-देवता शिव है। ऐसी स्थिति मे गोरक्ष के नाथ शिव-रूप ही हो सकते हैं। गोरखनाथ के सरक्षण में गोरखों ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी, जो उस समय वौद्ध ग्रार्थ ग्रवलोकितेश्वर (मत्स्येन्द्रनाथ) के संरक्षण में था। इस प्रकार नेपाल भी गोरखों के प्रभाव में ग्राया। यह प्रमाण नेपाल की धार्मिक ग्रीर राजनीतिक परिस्थितियों में भले ही लागू हो, पर इममे गोरखनाथ की भारत-प्रसिद्धि पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

गोरखनाथ का अभी तक कोई सम्बद्ध विवरण नहीं मिलता । यह सन्ताप की बात अवश्य है कि जिन गोरखनाथ का भारत के धार्मिक इतिहास में इतना बड़ा महत्त्व है, उनके विषय में प्रामाणिक अन्वेषण अभी तक सतोषजनक रूप से नहीं हुआ।

मराठी-साहित्य में ज्ञानेश्वरी का बड़ा मान है। उसके लेखक है श्री ज्ञानेश्वर महाराज। पं० लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर बी० ए० ने मराठी में 'श्री ज्ञानेश्वर चित्र' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसका अनुवाद हिन्दी में श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे ने किया है। उसके अनुसार श्री ज्ञानेश्वर महाराज के प्रपितामह श्री ज्यम्बक पंत थे जो गोरखनाथ के समकालीन थे। ज्यम्बक पत के सम्बन्ध में श्री पागारकर लिखते हैं:—

"त्यम्बक पंत ने यज्ञोपवीत होने के पश्चात् देवगढ़ जाकर वेद-शास्त्र का अध्ययन किया । इनकी पूर्व वयस देवगढ़ के यादव राजाग्रों की सेवा में व्यतीत हुई भीर उत्तर वयस में इन्होंने श्री गोरखनाथ की कृपा से भगविच्वन्तन का आनन्द लिया । इन्होंने पांच वर्ष तक बीड के देशाधिकारी का काम किया । शाके ११२६ (संबत् १२६४) प्रभव-नाम संवत्सर चैत्र शुक्ल ४ इन्द्रवासर प्रात.काल घटि ११ का एक राजाज्ञापत्र भिगरिकर महोदय ने प्रकाशित किया है । उसमे यह मालूम

१ प्रकाशक -गीता प्रेस गोरखपुर, प्रथम संस्करण सं० १६६०

होता है कि जैत्रपाल महाराज ने दस सहस्र यादव मुद्रिका पर उन्हें बीड देश का ग्रिमिकारी नियुक्त किया।" <sup>9</sup>

"इस बात का उन्हें बड़ा पश्चाता हु द्रा कि राजसेवा ग्रौर कुटुम्ब-भरण में ही सारी श्रायु गैंवा दी। ग्रब उन्होंने शेष जीवन भगवच्चरणों में लगा कर सार्थक करने का निश्चय किया। कर्म-धर्म संयोग से इसी समय गोरखनाथ महाराज तीर्थाटन करते हए ग्रापेगांव में पधारे। ज्यम्बक पन्त उनकी शरण में गए ग्रौर उनके ग्रन्थहरूपात्र हुए।"

इस प्रवतरण से यह स्पष्ट है कि ज्यम्बक पन्त के पूर्व वयस का समय संवत् १२६४ है जब इन्होंने बीड देश के देशाधिकारी का कार्य हाथ में लिया। इन्होंने केवल पाँच वर्ष तक ही इस कार्य को सम्हाला। इसके बाद पुत्र की मृत्यु के उपरान्त इन्हों वैराग्य ग्रा गया ग्रौर इन्होंने सं० १२७० के लगभग ग्रपनी उत्तर वयस में गोरखनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया। इस तिथि के निर्देश से ज्ञात होता है कि गोरखनाथ सं० १२७० में वर्त्तमान थे ग्रौर वे इंतने प्रसिद्ध ग्रवस्य हो गए थे कि उनका शिष्यत्व एक देशाधिकारी कर सके। ग्रतएव इस ग्राधार पर इनका ग्राविभीव-काल विकम की तेरहवी शताब्दी का मध्यकाल ठहरता है।

श्यम्बक पन्त के ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द पन्त ग्रीर उनकी सहधर्मिणी निराबाई के सम्बन्ध में लिखा गया है कि गोविन्द पन्त ग्रीर निराबाई दोनों को गोरखनाथ के शिष्य गैणीनाथ से ब्रह्मोपदेश प्राप्त हुआ था। व गोरखनाथ की शिष्य-परम्परा में गैणीनाथ हुए थे। ग्रतएव ये गोरखनाथ जिनसे श्यम्बक पन्त को ज्ञान-लाभ हुआ था; हठयोग के प्रधर्त्तंक गोरखनाथ ही थे, इस नाम के श्रन्य कोई नहीं। ज्ञानेक्वरी के रचियता श्री ज्ञानेक्वर ने भी ग्रपनी गुरु-परम्परा का उल्लेख करते हुए गोरखनाथ जी का नाम लिया है। व

१ श्री द्वानेश्वर चरित्र, पृष्ठ ३८

२,, ,, वृष्ठ ४०

३,, ,, ,, कुन्ठ४१

४ चीरसिंधु परिसरी। शक्तीच्या कर्ण कुहरी।
नेणों के श्री त्रिपुरारी। सांगीत लें जें। ५२।।
तें चीर कल्लोला श्राँत। मकरोदरीं गुप्त।
होता तयाचा हात। पैठें जालें।। ५३।।
तो मल्येन्द्र सप्तश्क्ती। भग्नावयवा चौरंगीं।
मेटला कों तो सर्वोङ्गी। संपूर्ण जाला।। ५४।।
मग समाधी श्रव्यत्यया। मोगावी वासना मया।
ते सुद्रा श्री गोरच राया। दिचली मीनीं।। ५५।।
तेणों मोगावजी सरोवर। विषय विध्वंसै कवीर।

इस उद्धरण के अनुसार श्री ज्ञानदेव की गुरु-परम्परा इस प्रकार है :---

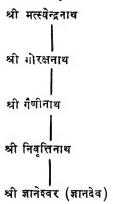

श्री ज्ञानेश्वर चिरत्र से ज्ञात होता है कि इस गुरु-परम्परा के साथ श्री ज्ञानेश्वर की वंशावली पूर्ण साम्य रखती है। श्री गोरखनाथ के समकालीन थे श्री श्र्यम्बक पन्त, जो श्री ज्ञानेश्वर के प्रपितामह थे। श्री गैणीनाथ के समकालीन थे श्री गोविन्द पन्त भौर उनकी सहधर्मिणी निराबाई। श्रीर विट्ठलपन्त तो निवृत्तिनाथ भौर ज्ञानेश्वर महाराज के पिता ही थे। श्री निवृत्तिनाथ का जन्म-समय सं० १३३० भौर भी ज्ञानेश्वर महाराज का सं० १३३२ माना गया है। श्री गोरखनाथ श्री ज्ञानेश्वर के प्रपितामह श्र्यम्बक पन्त के समकालीन थे। श्री त्रयम्बक पन्त का समय सं० १२५० है, ग्रतः गोरखनाथ का समय भी यही मानना चाहिए धर्षात् वे तेरहवी शताब्दी के मध्य में हुए। स्पष्टता के लिए श्री ज्ञानेश्वर महाराज की वंशावली भागे दी जाती है:——

ति ये पदीं कों सवेंश्वर । अभिषेक्ति ॥ ५६ ॥

मग तिटीं ते शांभव । अद्भयानंद वैभव । '
संपादिले सप्रभव । श्री गैणीनाथा ॥ ५७ ॥

तेणें कलिकलित भूतां । आला देखोनि निरुता ।

ते आज्ञा श्री निवृत्ति नाथा । दिघली ऐसी ॥ ५८ ॥

ना आदि गुरु शक्करा । लागोनि शिष्य परम्परा ।

बोधाचा हा संसरा । जाला जो आमुतें ॥ ५६ ॥

श्री शानेश्वरी—पृष्ठ ५४३ [तुकाराम जावजी ( सुम्बई ) सन् १६०४]

१ श्री ज्ञानेश्वर-चरित्र ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) सं० १६६०

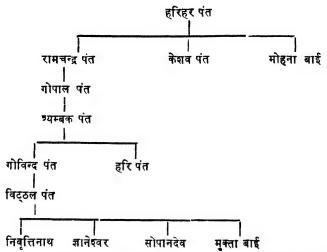

गोरखनाथ के काल-निर्णय मे यह भी कहा जाता है कि गोरखनाथ के एक शिष्य का नाम धर्मनाथ था। उसने चौदहवीं शताब्दी मे कनफटे पन्थ का प्रचार कच्छ में किया। पैयदि धर्मनाथ का काल चौदहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग माना जावेतो गोरखनाथ का काल सरलता से तेरहवीं शताब्दी का मध्य भाग माना जा सकता है। इस साक्ष्य से भी गोरखनाथ तेरहवीं शताब्दी के मध्य में हुए।

श्री ज्ञानेश्वरी का प्रमाण श्रिषक विश्वसनीय ज्ञात होता है, यद्यपि ध्रनेक विद्वानों ने गोरखनाथ के घ्राविर्माव के सम्बन्ध में ध्रपनी विवेचना और तर्क के ध्राधार पर विविध संवत् निर्दिष्ट किए हैं। डा० शहीदुल्ला गोरखनाथ का घ्राविर्माव सं० ७२२ में मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उनका समय सं० ६०२ निर्धारित किया है। डा० मोहनसिंह के मतानुसार गोरखनाथ का समय विक्रम की नवीं श्रीर दशवीं शताब्दी है। डा० बड़थ्वाल ने यह समय सं० १०५० निश्चित किया है। डा० फर्कहार गोरखनाथ का समय सं० १२५७ मानते हैं।

यदि गोरखनाथ सिद्धों की परम्परा में होने वाले गोरक्षपा ही हैं श्रीर उन्हीं के द्वारा वच्चयान के प्रभावों को लेकर शैवमत के कोड़ में नाथ-सम्प्रदाय पोषित हुआ तो श्री राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार उनका समय सं० ६०२ है। किन्तु यह भी सम्भव है कि गोरखनाथ का समय सिद्धों की परम्परा में होते हुए भी दसवीं शताब्दी के बाद हो, क्योंकि चौरासी सिद्धों की परम्परा सं० १२५७ तक चलती रही। यदि हम सिद्धों की परम्परा के उत्तराद्धं में श्री गोरखनाथ का आविर्भाव मानें तो उनके काल-निर्णय में श्री जानेश्वरी के प्रमाण की भी सार्थंकता चरितार्थं हो सकती

१ पनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, पृष्ठ ३२८-३१०

है प्रीर सिद्धों की सरमारा में रहते हुए भी श्री गोरखनाथ तेरहवीं शताब्दी के मध्य में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोरखनाथ सिद्धों की परम्परा में ग्रन्तिम या श्रन्तिम से कुछ पहले के सिद्ध रहे होंगे। सिद्धों की परम्परा में वे नवें सिद्ध माने गये हैं, किन्तु जात होता है कि यह स्थान उन्हें अपने महत्त्व के कारण मिल गया है, वस्तुतः वे बहुत पीछे के सिद्ध रहे होंगे। यह वैगी ही स्थिति है जिसमें सरहपा सिद्धों के कम में छठे स्थान के ग्रधिकारी होकर भी अपने प्रकाण्ड पांडित्य श्रीर अनुभूति के कारण सिद्ध-कवियो में प्रथम माने जाते है।

श्री गोरखनाथ के सम्बन्ध में स्रभी पूर्ण प्रामाणिक खोज नहीं हो पाई। जो सामग्री स्रभी तक उपलब्ध हुई है उसकी पूर्ण विवेचना करने के उपरान्त सिद्धों की परम्परा स्रीर श्री ज्ञानेश्वरी के प्रमाण की सार्थकता मानते हुए में गोरखनाथ का समय तेरहवीं शताब्दी का मध्य भाग ही स्थिर कर सका हूँ। :—

गोरखनाथ धर्म की जिस शाखा-विशेष के प्रवर्त्तक माने जाते है वह शाखा दार्शनिकता की दृष्टि से तो शैवमृत के अन्तर्गत है और व्यावहारिकता की दृष्टि से पतंजित के हुठ्योग से सम्बन्ध रखती है। गोरखनाथ का मन जो धर्म-साहित्य में नाथपन्थ के नाम से विख्यात है उसकी महत्ता सिद्धों के बज्ज्यान की विकसित अवस्था मानी जा सकती है। इस नाथ-सम्प्रदाय ने चौदहवीं शताब्दी तक साहित्य और धर्म का सासन किया। इसमें अनुभूति और हुठ्योग का प्रधान स्थान है और इन्हीं विशेष-ताओं ने कबीर के निर्णूणपन्य का बहुत कुछ साधन-रूप निर्धारित किया। 'गोरख-सिद्धान्त-सप्रह' में जहाँ स्वतन्त्र हुठ्योग का निर्देश है वहाँ दूसरी और चौरासी सिद्धो के छः प्रधान शिष्यों का भी वर्णन है। इस प्रकार नाथपन्थ को हम सिद्धयूग और संतयुग के बीच की अवस्था मान सकते हैं।

नायपन्थ में ईश्वर की भावना शून्यवाद में है, जो सम्भवतः वज्रयान से ली गई है। इसी 'शून्य' को कवीर ने श्रागे चलकर 'सहस्रदलकमल' का 'शून्य' माना है, जहाँ अनहदनाद की सृष्टि होती है श्रोर ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। इस शून्यवाद का इतिहास लिखते हुए श्री क्षितिमोहन सेन ग्रपने ग्रन्थ 'दादू' में लिखते हैं । :--

१ ''महायान शाधनाय शृद्य तत्वि कमशः नाना भावे शृद्धे श्रो ऐश्वर्य भिरया उठिते लागिलण क्रमे माध्यमिक मतवादे बुढ, धमै, ईश्वर शबाई शृद्य होइया उठितेन । वज्रयान योगाचार प्रभृति मतवादीदेर कृपाय शृद्यई कमे होइया दौँडाइल विश्वेर मृ्ततत्व । शृद्य छाड़ा विश्वजगत् देवदेवी प्रभृति किछूइ किछू नय, शबई माया ।

एइ रहिन कमें कलख निरंखन होइया नाथ पन्थ निरंखन पन्थ प्रभृतिदेर मध्ये स्थान पाइल। गोरखनाथ प्रभृति योगीदेर मनवै।देश्रो इहा बेश स्थान जमाइया बशिल। श्रोधइ प्रभृति बारपन्थीदेर मध्येश्रो रहिन पेत्रादेर गौरवमय स्थान। चौरासी शिकादेर उपदेशे शह्य एकटि खूब बढ़ कथा। ये दादू —श्री चितिमोइन सेन, पुष्ठ १७६

<sup>(</sup>विश्वभारती यन्थालय, कलकत्ता)

"महायान की साधना में शून्य का महत्त्व ही घ्रानेक प्रकार से सुख घौर ऐश्वर्यपूर्ण हो क्रमानुसार परिविद्धित हुआ। इसके बाद बौद्धधमं के मध्यकाल में बौद्धधमं श्रीर भी शून्य से सम्बद्ध हो गया। वज्जयान के योग श्रीर धाचार मताव-लिम्बियों की कृपा से तो शून्यवाद ही आगे चल कर विश्व का मूल तत्त्व हो गया। शून्य को छोड़ कर संसार में देवी-देवताओं का अस्तित्व ही कुछ न रह गया। शून्य के अतिरिक्त सभी माया है।

यही शून्य कमानुसार भ्रलख निरंजन होकर नागपन्थ, निरंजनपन्थ भ्रादि मतों में स्थान पा गया। गोरखनाथ भ्रादि योगियों के मत में तो इसने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। भ्रौघड पन्थ भ्रादि वारपंथियों में तो शून्यवाद का स्थान गौरवपूर्ण है। चौरासी सिद्धों के उपदेशों में एक मात्र शून्य की ही गुणगाथा का विस्तार है।"

गोरखनाथ ने इसी शून्यवाद का प्रचार किया है। इसी कारण उन्हें योग की साधना को महत्त्व देना पड़ा। यह योग नाथपन्थ का ग्रावश्यक ग्रंग है जिसका प्रचार चौदहवीं शताब्दी में समस्त उत्तर भारत में हुग्ना।

नाथपन्थ के अनुयायी 'कनफटे' कहलाते हैं, क्यों कि ये अपने कानों के मध्य भाग को फाड़ कर उसमें वड़ा छेद कर लेते हैं। वे इस छेद में स्फटिक का कुण्डल भी धारण करते हैं। ये अनुयायी दो भागों में विभक्त हैं। एक तो वे जो भारत के उत्तर-पूर्वीय भाग के निवासी है और गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं। दूसरे वे जो पश्चिमी भारत के निवासी है और धर्मनाथ से अपनी वंश-परम्परा मानते हैं।

गोरलनाथ धर्म-साहित्य के एक बड़े सन्त-किव है। उनकी ग्रन्थ-रचना सस्कृत में ही ग्रधिक कही जाती है। उनकी बहुत-सी संस्कृत-पुस्तके ग्राज भी उपलब्ध हैं, पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह है। उनकी लिखी संस्कृत-पुस्तकों में प्रधान निम्नलिखित है:—

गोरक्ष शतक, चतुर्शीत्यासन, ज्ञानामृत, योगिचन्तामणि, योगिसद्धान्त पद्धित, विवेक मार्तण्ड श्रीर सिद्धसिद्धान्त पद्धित ।

डा॰ पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल ने 'गोरखबानी' (जोगेसुरी बानी, भाग १) में श्री गोरखनाय की रचनाध्रों का संग्रह प्रकाशित किया है । इस 'गोरखबानी' में निम्नलिखित रचनाएँ संगृहीत हैं:—

'सबदी', 'पद' (राग सामग्री), 'सिष्या दरसन', 'प्राण संग्रली', 'नरवै बोघ', 'ग्रात्म बोघ', 'ग्राप्म मात्रा जोग', 'पन्द्रह तिथि', 'सप्तवार', 'मञ्जीन्द्र गोरखबोघ', 'रोमावली', 'ग्यान तिलक' ग्रौर 'पंच मात्रा'।

१ प्रकाशक-हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण सं० १६६६।

उपर्युंक्त १३ रचनाएँ डा॰ बड़ध्वाल द्वारा प्रामाणिक मानी गई हैं, शेष रचनाएँ जो 'गोरखवानी' में सगृहीत हैं, सन्देह की 'छाया' से ग्रस्त हैं :--

'गोरष गणेश गष्टि', 'ज्ञानदीप बोध', 'महादेव गोरष गृष्टि', 'सिस्ट पुराण', 'दयाबोध', 'कुछ पद', 'सप्तवार नवग्रह', 'ब्रत', 'पंच ग्रग्नि', 'ग्रष्ट मुद्रा', 'चौबीस सिद्धि', 'बतीस लखन', 'ग्रष्ट चक्र' ग्रौर 'रह रासि'।

में 'अभै मात्रायोग' को छोड़कर शेष १२ रचनाग्रों को प्रामाणिक मानता हूँ।

मिश्रवन्धुओं ने उनके दस ग्रन्थ प्रामाणिक समझें हैं:—'गोरखबोध', 'दत्त-गोरख संवाद', 'गोरखनाथ जी के पद', 'गोरख जी के स्फूट ग्रन्थ', 'ज्ञान सिद्धान्त योग', 'ज्ञान तिलक', 'योगेश्वरी साखी', 'नरवै बोध', 'विराट पुराण' श्रीर 'गोरखसार'। १

मिश्रवन्धुश्रों द्वारा मान्य उपयुंक्त पुस्तकों में से कुछ तो गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा लिखी ज्ञात होती है, किन्तु कौन पुस्तकों स्वयं गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है श्रोर कौन उनके शिष्यों द्वारा, यह कहना किठन है। 'गोरखनाथ जी के पद' पुस्तक स्वय गोरखनाथ की लिखी हुई न होगी, क्योंकि पुस्तक का शीर्षक ही लेखक के लिए आदर-सूचक है। कोई भी सन्त ग्रपने नाम को 'जी' प्रस्यय के साथ न लिखेगा। अतः यह पुस्तक तो गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा ही लिखी गई होगी, जिन्होंने अपने गुरु को ग्रादर-सूचक प्रत्यय के साथ स्मरण किया है। इसी प्रकार 'दत्तगोरख संवाद' ग्रन्थ भी गोरखनाथ द्वारा न लिखा गया होगा, क्योंकि देवता दत्तात्रेय की भावना को विवाद के लिए गोरखनाथ ग्रपने मन में ला ही नहीं सकते थे। सम्भवतः शिष्यों ने गोरखनाथ की श्रेष्ठता प्रदिश्त करने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों की रचना की होगी।

इन्हीं नामों के अनुरूप हमें कुछ ग्रन्थ कबीर के भी मिलते हैं, जैसे 'कबीर गोरख की गोष्ठी', 'कबीर जो को साखी', 'मुहम्मद बोध' ग्रादि । हम तीनों ग्रन्थों को कबीर द्वारा न लिखा हुआ मान कर उनके शिष्यों द्वारा लिखा हुआ मानते हैं । कबीर गोरख के समकालीन भी नहीं थे, ग्रतः उनकी 'गोष्ठी' तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती । इसी प्रकार मुहम्मद भी कबीर से ज्ञान-लाभ नहीं कर सकते ग्रौर कबीर अपने को 'कबीर जी' नहीं लिख सकते । कबीर के शिष्यों ने ही उनके नाम से इन ग्रन्थों की रचना की होगी । यही सिद्धान्त मिश्रवन्युओं द्वारा मान्य गोरखनाथ के ग्रन्थों पर भी घटित होता है ।

गोरखनाथ ने अपने नाथ-पन्य के प्रचार के लिए जन-समुदाय की भाषा का ग्राश्रय ग्रहण किया । गौनम बुद्ध ने भी अपने मत का प्रचार संस्कृत को छोड़

१ मिश्रवन्सु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २४१.

कर जन-समुदाय की भाषा पाली में किया था । सर्वसाधारण को ध्रपने सिद्धान्त समझाने के लिए गोरखनाथ भी जन-भाषा में कुछ लिखने के लिए बाध्य हुए। पर उनके ग्रन्थ पूर्ण प्रामाणिकता के साथ ग्रभी निश्चित नहीं हो सके हैं। मिश्र-बन्धुग्रों का कथन है कि ''इस महात्मा ने प्रायः ४० छोटे-बड़े ग्रथ रचे ग्रीर बजभाषा-गद्य में भी एक ग्रच्छा ग्रंथ बनाया। सो ये महात्मा गद्य के प्रथम कि है।'' ।

हिन्दी के सभी इतिहासकारों ने गोरखनाथ की रचना का निम्निलिखित ग्रवतरण उद्धृत किया है:—

"श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डवत है। हैं कैसे परमानन्द, ग्रानन्द स्वरूप है शरीर जिन्हि को। जिन्ही के नित्य गाये तै शरीर चेतिन्न ग्रुष्ठ ग्रानन्दमय होतु है। मैं जु ही गोरिष सो मछन्दर नाथ को दण्डवत् करत हो। है कैसे वे मछन्दर नाथ। ग्रात्मा ज्योति निश्चल है ग्रन्त करन जिनि कौ ग्रुष्ठ मूलद्वार तै छइ चक्र जिनि नीकी तरह जाने। ग्रुष्ठ जुग काल कल्प इनिकी रचना तत्व जिनि गायो। सुगन्ध को समुद्र तिनि कौ मेरी दण्डवत। स्वामी तुमे तो सतगुरु ग्रम्है तो सिष, सब्द एक पूछिबा, दया करि कहिबा, मिन न करिबा रोस।"

यह अवतरण सम्भवतः इसलिए उद्धृत किया जाता है कि इसमें गोरख का नाम प्रथम पुरुष मे है। गोरखनाथ अधिकतर पूरव और उत्तर के निवासी थे, अतः इन्हें साधारणतः पूरवी गद्य का प्रयोग करना चाहिए था। इसके विपरीत उनके द्वारा लिखा हुआ यह अवतरण अजभाषा में है। फिर इसमें पूछिवा', 'कहिबा' आदि शब्द विशेष है, जिन्हे पण्डित रामचन्द्र शुक्न राजम्थान के शब्द मानते हैं। पिस समय वजभाषा में किवता की शैली का जन्म ही नहीं हुआ था और वह साहिस्य में मान्य भी नहीं थी, उस समय एक पूरब का निवासी अपने प्रान्त की भाषा में न जिख कर सुदूर अज-भाषा के अप्रचलित गद्य में अपना अन्य लिखे, यह बात विश्वसनीय नहीं जान पड़ती। यह माना जा सकता है कि गद्य का यह अवतरण परवर्ती काल में गोरखनाथ के किसी शिष्य ने (जो राजपूताने का निवासी होगा?) अपने पन्थ-प्रवर्त्तक गोरखनाथ के नाम से लिख दिया हो।

नाथ-सम्प्रदाय प्रधान रूप से निवृत्तिमार्गी ज्ञान-योग के झन्तर्गत 'नाथ' का झर्य इस सम्प्रदाय में 'मुक्तिदान करने वाला' माना गया है। मुक्ति का दान वही कर सकता है जो स्वयं 'मुक्त' हो। झत. नाथ-सम्प्रदाय में ससार के बन्धनों से मुक्त

१ मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, एष्ठ ११२

२ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) एष्ठ ४००

श्रस्माकम्मते शक्तिः स्थि करोति, शिवः पालनं करोति, कालः संइरति, नाथो सुक्ति
 ददाति।—गोरच सिद्धाना संग्रदः

होने की ही विधि विशेष रूप से मान्य है। संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, विषयों से स्वतन्त्रता तभी मिल सकती है, जब वैराग्य की भावना मन में स्थिर हो जावे। यह वैराग्य गुरु की सहायता से ही हो सकता है। ग्रुट भी शिष्य की दृढ़ता स्नीर योग्यता देखकर उसे दीक्षा देता है। गुरु भी शिष्य की दृढ़ता स्नीर योग्यता देखकर उसे दीक्षा देता है। वह उपवासादि ग्रीर कठिन संयम से उसकी कठिन परीक्षा लेता है। जब शिष्य के ग्रत्यन्त कठिन-साध्य ग्राचरणों से गुरु को सन्तोष हो जाता है, तब वह उसे दीक्षा देने को प्रस्तुत होता है। नाथ-सम्प्रदाय इसीलिए एक व्यापक सम्प्रदाय नहीं बन पाया। उसमें शिष्यों को ग्राक्षित करने का कोई प्रलोभन नहीं है। किन्तु जितने भी शिष्य उसमें दीक्षित होते हैं वे ग्रपने साधना-मार्ग पर ग्रत्यन्त दृढ़ रहते हें। सम्प्रदाय के प्रचार की ग्रपेक्षा उसमें मर्यादा-रक्षण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इस सम्प्रदाय के कुछ ग्राध्यात्मक संकेत रहस्यात्मक शैली में, या उल्टवाँसी में, या विचित्र रूपकों में दिए जाते हैं जो साधारण जनता की समझ से बाहर होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उस रहस्यात्मक शैली से परिचित न हो तब तक वह उल्टबाँसियों या विचित्र रूपकों के ग्रार्थ समझने में समर्थ नहीं होता।

वैराग्य की भावना जब हृदय में दृढ़ता से स्थिर हो जाती है तब वह अपनी द्यभिव्यंजना में तीन मार्ग ग्रहण करती है। पहला मार्ग इन्द्रिय-निग्रह का है, दूसरा प्राण-साधना का ग्रीर तीसरा मन-साधना का है। पहला मार्ग सब से प्रमुख है। नाथ-सम्प्रदाय में इंद्रिय-निग्रह पर बड़ा जोर दिया गया है। इन्द्रियों के लिए सब से बडा ग्राकर्षण 'नारी' है। इस इन्द्रिय-निग्रह पर श्री गोरखनाथ ने सम्भवतः इसी-लिए इतना जोर दिया कि उन्होंने बौद्ध-विहारों में भिक्षणियों के प्रवेश का परिणाम बौद्ध धर्म के अधःपतन में देखा हो, अथवा कौल-पद्धति या वज्जयान में उन्होंने भैरवी भीर योगिनी रूप नारियों की ऐद्रिक उपासना में धर्म को विकृत होता हुआ देखा हो । उन्होंने कौल-पद्धति में मद्य और मानवी की श्रोर प्रवृत्ति की भयानकता का भ्रनभव किया हो। प्रवत्ति में लीन होकर निवृत्ति की ओर बढ़ना वैसा ही कठिन है जैसे शर्वत पीते हुए उसका स्वाद न लेना। सभी साधकों में इतनी क्षमता नही कि सुन्दरी को देखकर, उसका स्पर्श पाकर, उसका निकटतम साहचर्य पाकर उसके भीतर कंकाल का रूप देख सकें। 'सूल कूलिस ग्रसि ग्रेंगविनहारे। ते रितनाथ सुमन-सर मारें जैसी अवस्था योग की चरमावस्था को पहुँचे हुए साधकों की भी हो सकती है। संयम में जकड़ी हुई इंद्रियां थोड़ा-सा भी 'सुयोग' पाकड़ विद्रोह कर उठती हैं स्रीर साधना में उनकी प्रतिक्रिया होने लगती है। इसी को विज्ञानियों ने 'ऋविद्या' कहा है। महात्मा तुलसीदास ने इस परिस्थिति का कितना सुन्दर स्पटीकरण भागे के दोहे में किया है :--

कवने अवसर का भयज, गयेज नारि विस्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहिं 'अविद्या' नास ॥

यहाँ 'नारि विस्वास', 'जोगसिद्धि', 'यतिहिं भौर 'भ्रविद्या' साभिप्राय रखे हुए ज्ञात होते हैं। नारी पर विश्वास करना 'जोग-सिद्धि' के लिए घातक है। इसी 'स्रविद्या' को दर्शन की पुस्तकों में 'स्रात्मा की अन्धकारमयी रजनी' (The Dark Night of the Soul ) कहा गया है । इसीलिए नाय-सम्प्रदाय में इन्द्रिय-निग्रह के अन्तर्गत सर्वप्रथम 'नारी' को रखा गया है। गोरखनाथ ने इस सत्य का श्रनुभव किया था और इसीलिए उन्होंने इस सम्प्रदाय को नारी से दूर रखने का प्रनु-शासनपूर्ण त्रादेश दिया । इस इन्द्रिय-निग्रह में त्रासन की दढ़ता मानी गई ग्रीर उससे 'बिन्दु' का स्थैर्य माना गया है। इन्द्रिय-निग्रह के उपरान्त प्राण-साधना का स्थान है। प्राण-साधना का तात्पर्य शरीर के अन्तर्गत प्राण-वाय के नियमित संचा-लन भीर कुम्भकादि से है। इस सावना में प्राणायाम की सिद्धिकी श्रावश्यकता होती है। प्राणायाम की सिद्धि में जप फली भूत होता है। प्राण-साधना के बाद मन-साधना है । मन-साधना का तात्पर्य यह है कि संसार की विविध मायिक प्रवृत्तियो से मन को खीच कर ध्रपने धंत करण की ग्रोर ही उन्मुख कर देना। मन की जो स्वाभाविक गति बहिर्जगत की श्रोर है उसे उलट कर श्रन्त जंगत की श्रोर करना ही मन की साधना की कसौटी है। इसी उलटने की किया से ससार के व्यापारों मे विरोध भासित होता है भ्रौर यही दृष्टिकोण 'उलट बांसियों' का भ्राधार है। इसी को मानसिक वृत्तियों का 'विपर्यय' कहा गया है।

इिन्दिय-निग्रह से ग्रासन, प्राण-साधना से प्राणायाम ग्रीर मन-साधना से प्रत्याहार सिद्ध होने पर साधक में नाड़ी-साधन ग्रीर कुंडलिनी-जागरण की शक्ति उत्पन्न होती है। इडा, पिंगला ग्रीर सुपुम्णा नाड़ी के सचेतन होने पर मूलाधार चक्र के त्रिकोण में स्थित निम्नमुखी कुंडलिनी तेज सम्पन्न होकर जागृत होती है ग्रीर सुपुम्णा नाड़ी के भीतर ही भीतर क्यार की ग्रीर बढ़ती है। ग्रपने बढ़ने की किया में वह मेरुदण्ड के समानान्तर सुपुम्णा नाड़ी पर स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मिण्पूरक, ग्रनाहत, विशुद्ध ग्रीर ग्राजा चक्रों को भेदन करती हुई तालुमूल से सिर तक स्थित सहस्रार के ब्रह्म रंघ्न का स्पर्श करती है। इस किया की ग्रनवरत साधना में रसायन या रस-विद्या की सहायता से शरीर की दुर्शलताग्रों ग्रीर विकारों को दूर कर काया-कल्प ग्राद्धि करने के भी विधान है। योग साधना में शरीर का ध्यान महीं रहता, समाधि में शरीर की क्रियाएँ भी रुक जाती है ग्रीर यदि समाधि की ग्रवधि सम्बी हो गई तो शरीर-रक्षा का ध्यान शिष्यों को ही विशेष रूप से करना पड़ता है। शरीर को नष्ट होने से बचाने के लिए काया-कल्प से शरीर को विशेष हि० सा० ग्रा० इ०—१५

बिलब्ठ करने की भ्रावश्यकता है। षट्चक-भेद की स्थिति के समानान्तर 'श्रजपा जाप' का प्रतिफलन होता है। यह 'जाप' बिना जपे ही होता रहता है। इस जाप में जिल्ला की भ्रावश्यकता नहीं होती। शरीर के रोम-रोम से यह 'जाप' स्वाभाविक रूप से सांस के भ्राने-जाने के समान ही होता रहता है। साधना की भ्रन्य कियाभ्रों में लीन रहते हुए भी साधक इस 'श्रजपा जाप' में कभी भ्रन्तर भीर व्याघात होता हुआ नहीं देखता।

षट्चक-भेद की स्थित के बाद सुरति-शब्द योग की अनुभूति होती है। यह शब्द-योग 'ग्रनाहत नाद' से सम्बन्ध रखता है जो कूंडलिनी के द्वारा षट्चक भेदन के उपरांत सहस्रार या सहस्रदल कमल में होता है। इस 'ग्रनाहत नाद' का सुख म्रनिर्वचनीय है। इसी में 'शून्य' की महत्ता ग्रीर व्यापकता समझ में ग्राती है। यह शून्य जहाँ प्रकृति के समस्त अनुबन्धों का निराकरण करता है वहाँ यह अध्यात्मवाद की समस्त ग्रनुभृतियों की सम्भावना के लिए क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यह 'शून्य' ऐसी भवस्था का द्योतक है जहाँ द्वैत का विनाश होकर सत्, चित्, भ्रानन्द की अनुभृतियां शरीर में प्रकट होती हैं। यह 'शुन्य' शरीर, मनसु श्रीर प्रज्ञा के परे है। यही 'परम सुख' है। सिद्धों ने अपनी साधना का यही चरम ध्येय माना है। इसीलिए कि सिद्ध निरीश्वरवादी बौद्ध-धर्म की परम्परा में हुए थे, उन्होंने इस 'परम सुख' मे 'ब्रह्मानंद' की स्थिति नहीं देखी, किन्तू नाथ सम्प्रदाय 'शैव-धर्म' की स्फूर्ति से अनुप्राणित हुन्ना था। अतः उसने इस शून्य में शिव और शक्ति की ज्योति देखी ग्रीर इस प्रकार सिद्धों के लक्ष्य से ग्रागे चलकर उसने निश्चित विश्वास के साथ 'ईश्वरवाद' की भावना की प्रतिषठा की। 'शिव' ग्रीर 'शिक्त' की ज्योति में लीन होकर साधक 'असंप्रज्ञात समाधि' का अधिकारी होकर 'कैवल्य मोक्ष' प्राप्त करता है।

'शिव' ही नाथ-सम्प्रदाय के 'ग्राराघ्य देव' हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम योग की शिक्षा पार्वती (शिक्त) को दी। मत्स्येन्द्रनाथ ने उस शिक्षा को मछली का रूप घारण कर चोरी से सुना। इस प्रकार योग की शिक्षा पाकर मत्स्येन्द्रनाथ ने ग्रपने शिष्य गोरखनाथ को उसी का ज्ञान दिया। गोरखनाथ ग्रपनी साधना भौर ग्रनुभूति में ग्रपने गुरु की महत्ता से भी ग्रागे बढ़े। गुप्त रूप से योग की शिक्षा सुनने के कारण जब मत्स्येन्द्रनाथ मोह में फँस जाने के लिए ग्रिभशप्त हुए तो गोरखनाथ ने ही उनका उद्घार किया था। गोरखनाथ ने योग मार्ग का जो प्रचार किया उसमें 'शिव' ग्रीर 'शक्ति' को ग्रादि तत्त्व माना गया है।

संक्षेप में नाथ-सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का रेखा-चित्र इस प्रकार से समझा जा सकता है:—

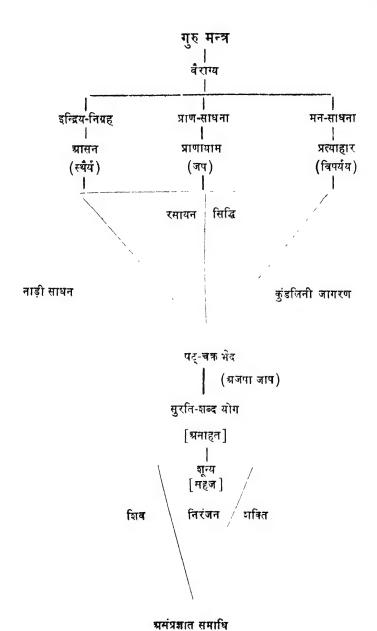

ग्र गोरखनाय ने ग्रपने सिद्धान्तों की मीमांसा जन-भाषा के श्राश्रय से 'सबदियो' श्रौर पदों में की है। उदाहरणस्वरूप सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से उनकी कविता का नमुना निम्नलिखित है ——

### गुरु-महिमा--

गुर कीजै गहिला निगुरा न रहिला, गुर बिन ग्यांन न पायला रे माईला ॥ दुभे भोया कोइला उजला न होइला, कागा कंठै पहुप माल इंसला न मैला ॥ वैराग्य--

श्रासित छै हो विस्ता नासित नाही । श्रनभै होय परतीति निरंतिर मांही ॥ ग्वांन षीजि श्रमे विग्वांन पाया । सित सित भाषत सिध सित नाथ राया ॥

#### इन्द्रिय-निग्रह--

भोगिया स्ते अजहुँ न जागे। भोग नहीं रे रोग अभागे।। भोगिया कहें भल भोग हमारा। मनसङ्गारि किया तन छ।रा॥

#### प्राण-साधना---

आसण बैसिना पवन निरोधिना, थांन मांन सन धन्या। बदंत गोरखनाथ आतमां विचारंत, ज्यूंल न दीसे चंदा॥४

#### मन-साधना---

नाथ बोलै ऋमृत बांगी। बरियेगी कंवली पांगी।। गाडि पञ्चा बांधिलै पूंटा। चलैं दमामा बिजले ऊंटा।। प रसायन-सिद्धि---

सास उसास बाहको भिषया। रोकि लेतु नव द्वारं॥ छठे छमासि काया ,पलटिवा। तव उन मँनी जोग श्रपारं॥ व

#### नाड़ी-साधना--

श्रवधू ईड़ा मारग चन्द्र मणीजै। प्यंगुला मारग भानं ॥ सुपमना मारग बीली बोलिये, त्रिय मूल अरथांनं ॥ कुंडलिनीजागरण, षट्चक-भेद, अजपा जाप और श्रनाहत नाद—— छुत्तै सहंस इकीसी जाप। अनइद उपजै आपि आप।। बंकनालि मैं कुगै सुर। रोम रोम धुनि बाजै तुर॥ द

१ गोरखबानी - पृष्ठ १२=

२ ,, ., ६७

३ ,, ., १३८

٧ ,, ,, २६

**y** ,, ,, १४१

६ ,, ,, १६

७ ,, ,, **३**₹ ⊏ ,, ,, १२४

शून्य---

सुरहट घाट अपन्हे बिखिजारा। सुंनि क्ष्मारा पसारा॥ लेख न जार्थों देख न जार्थों। एदा वर्णज क्ष्मारा॥ शिव-शवित---

यह मन सकती यह मन सीव।यह मन पाँच तक्त का बीव।। यह मन ले जै उनमन रहै।तौ तीन लोक की बार्ता कहै॥<sup>3</sup> सहज—

सहज गोरपनाथ विष्यज कराई।
पञ्च बलद नौ गाई॥
सहज सुभावे बाषर लाई।
मोरे मन उड़ियांनी क्याई॥

इस समस्त साधना-पद्धति के साथ नाथ-पंथ में उन सभी रूढ़ियों का खंडन है जो सिद्ध-सम्प्रदाय में पाया जाता है। सदाचार का धाश्रय लेकर काया में तीथं की अनुभूति मानी गई है तथा साधना के प्रतिक्रियात्मक भाव से पाखंड-खंडन, मन्त्र-व्यथंता और सम्प्रदाय अवहेलना की प्रबल-भावना भी गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के सामने रखी है। इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय सिद्धों की 'सहज' भावना का ऐसा परिवद्धित रूप है जिसमें धमं की वास्तविक अनुभूति की थ्रोर संनेत किया गया है। लौकिक जीवन को हृदयंगम करते हुए भी उसमें ऊपरी रग रूप की श्रोर से उपेक्षा दिखलाई गई है। इसी मनोभाव में माया की श्रवहेलना की गई है जो श्रागे चलकर सन्त-सम्प्रदाय में चेतावनी का प्रमुख धंग बनी। गोरखनाथ ने नाथ-सम्प्रदाय को जिस श्रान्दोलन का रूप दिया, वह भारतीय मनोवृत्ति के सवंया श्रनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहाँ एक श्रोर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई वहाँ दूमरी और धमं की विकृत करने वाली समस्त परम्परागत रू ढ़ियों पर कठोर श्राघात भी किया गया। जीवन को अधिक से श्रधिक संयम और सदाचार के अनुशासन मे रख कर आध्यारिमक अनुभृतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शिवतशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया।

नाथ-सम्प्रदाय में 'नवनाय' की चर्चा की जाती है। परवर्ती किवयों ने भी 'चौरासी सिद्ध' ग्रौर 'नवनाथ' की ग्रोर संकेत किया है। कबीर ने भी लिखा है: 'सिम्च चउरासीह माइग्रा महि खेला' ग्रौर 'नावै नाथ सूरज ग्रह चन्दा।' इन 'नवनाथों' में पृष्ठ ११८ पर लिखित 'नाथ' ग्राते हैं।

१ गोरखबानी पृष्ठ १०४

२ ,, ,, १=

३ ,, ,, १०४

४ सन्त ब.बीर, पृष्ठ २१६-२२० ( साहित्य भवन, इलाहाबाद )

| १ | म्रादिनाथ               | ६ चौरंगीनाथ      |
|---|-------------------------|------------------|
| 3 | मत्स्येन्द्र <b>नाथ</b> | ७ ज्वालेन्द्रनाथ |
| ą | गोरखनाथ                 | द <b>भ</b> तृनाथ |
| ४ | गाहिणीनाथ               | ह गोपीचन्दनाथ    |
| × | चर्पटनाथ                |                  |

यद्यपि मत्स्येन्द्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे तथापि गोरखनाथ ने जिस श्रद्धा धौर भिक्त से मत्स्येन्द्रनाथ की भिक्त की थी उससे स्वयं मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ को योग के प्रथम ग्रिथिकारी धौर श्राचार्य मान लिये जाने का धाशीर्वाद दिया था। इन 'नवनाथों' में सभी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं; प्राप्त रचनाधों के साथ उनका विवरण नीचे दिया जाता है:—

श्चादिनाथ इस सम्प्रदाय के सर्वप्रथम श्चाचार्य भने ही रहे हों, किन्तु परवर्ती सन्तों द्वारा वे 'शिव' मान लिये गए हैं। इस विश्वास से यह श्चादिनाथ विचार भी पुष्ट होता है कि शिव ही इस सम्प्रदाय के श्चादि श्चाचार्य हैं।

मत्स्येन्द्रनाथ को मीननाथ श्रीर मछन्दरनाथ भी कहा गया है। ये गोरखनाथ के गुरु थे। ये चौथे बोधिसत्व श्रवलोकितेश्वर के नाम से मत्स्येन्द्रनाथ भी प्रसिद्ध है। ये नेपाल के श्राराध्यदेव रूप से गैरिखनाथ के पूर्व मान्य रहे। इन्होंने योग की शिक्षा श्रादिनाथ (शिव) से प्राप्त की। सागर के तट पर शिव जी योग-विद्या का रहस्य पार्वती को समझा रहे थे। पार्वती को नींद श्रा गई, किन्तु मत्स्येन्द्रनाथ मछली रूप में उस योग-विद्या के रहस्य को सुनते रहे। उनके इसी कार्य से उनका नामकरण हुआ।

यह किम्बदन्ती भी है कि मत्स्येन्द्रनाथ कामरूप (ग्रासाम) से ग्राए थे ग्रीर वे गोरखनाथ द्वारा किये गए बारह वर्ष के ग्रवर्षण को दूर करने में कृतकार्य हुए। यह भी कहा जाता है कि चोरी से योग-विद्या का रहस्य सुनने के कारण शिव जी ने उन्हें शाप दिया कि 'यद्यपि तुम योग-रहस्य से परिचित हो गए फिर भी तुम्हें मोह के पाश में ग्राबद्ध होना पड़ेगा।' फल स्वरूप जब वे सिहल द्वीप गए तो वहाँ की रानी पद्मावती के रूप पर ग्रासक्त होकर वहीं रहने लगे। जब गोरखनाथ को ग्राप्ति गुरु के पतन की गाथा मालूम हुई तो वे सिहल द्वीप गए। वहाँ उन्होंने ग्रपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को रानी पद्मावती के ग्रन्तः पुर में पाया। उन्होंने उनकी योग-विद्या का स्मरण दिला कर उनका विवेक जागृत किया। मत्स्येन्द्रनाथ को ज्ञान हुग्रा ग्रीर वे रानी पद्मावती को छोड़कर फिर योगा हुग्र । पद्मावती से उत्पन्न ग्रपने दोनों

पुत्रों — पारसनाथ ग्रौर निमिनाथ (जो ग्रागे चल कर जैन तीर्थंकर हुए) को लेकर वे फिर नेपाल चले ग्राए।

इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है:—
जल कुछाई मांद्रली, खण कुछाई मोर।
सेवक चाहे राम कूं ज्यौ च्यंतवत चन्द चकोर।।
यो स्वारथ को जीवड़ो, स्वारथ छाड़ि न जाय।
जब गोरख किरपा करी, म्हारो मनवो समकायो भाय॥
जोगी सोई जोगी रे, जुगत रहै उदास।
तात नीरं जण पाइया, यो कहे मच्छन्द्रनाथ॥
1

इस रचना पर राजस्थानी प्रभाव का कारण स्पष्ट नहीं है । मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा रचित संस्कृत की किसी कौलीय पुस्तक का पता ग्रवश्य लगा है, किन्तु वह ग्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्राई।

गोरखनाथ गोरखनाथ का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है।

गाहिणी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविन्दपन्त को ब्रह्मोपदेश दिया था। ये ज्ञानेश्वर के पिता गाहिणीनाथ विट्ठल के भी गुरु कहे जाते हैं। इन्हों गैनीनाथ या गाहिनीनाथ भी कहा गया है। इनका समय तेरहवीं शताब्दी का मध्य

भाग है। 🖓

मनुखेत पत्तन में चर्पटनाथ का जन्म हुआ। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनका पूर्वनाम श्री चरकानन्द नाथ था। ये कहीं गोरखनाथ के श्रीर चर्पट नाथ कहीं बालानाथ के शिष्य कहें गए है। इनकी कविता का उदाहरण निम्नलिखित है:—

इक लाल पटा एक सेत पटा। इक तिलक जनेज लमक लटा। जब लहीं जलटी प्राण घटा। तब चरपट भूले पेट नटा। जब आवेंगी काल घटा। तब छोड़ि जाइगे लटा पटा। सुणि सिखवंती सुणि पतिवंती इस जग महि केसे रहणां। असी देखन कंणी सुनण मुख सो कछू न कहना बकते आगे स्रोता होइ रहु धौक आगे मसकीना गुरु आगे चेला होइबो पहा बात परबीना मन महि रहना मेद न कहना बोलिबो असृत बानी अगला अगन होइबा औधू आप होइबा पानी

१ गोरखनाथ एगड मिडीवल हिन्दू मिरिटसिज्म-डा० मोहनसिंह ( लाहौर, १६३७) परिशिष्ट, पृष्ठ २ २ नाथ-सम्प्रदाय-सरस्वती, फरवरी १६४६, पृष्ठ १०५

रह संसार कंटिकों की बाड़ी निरख निरख पगु धरना चरपट कहें सुनह रे सिधो हिंठ किर तपु नहीं करना जािथ के अजािथ होय बात तूं ले पछािथ चेले होडआं लाभु होइगा गुरु होइआं होन अंदरि गंगा बाहरि गंदा। तु की भूलिशो चरपट अंधा।

चौरंगीनाथ ही 'पूरन भगत' के नाम से प्रसिद्ध है। ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनकी वंश-परम्परा के सम्बन्ध में यह किंवदंती भी है कि चौरंगीनाथ एक खत्रानी सुन्दरी जब सियालकोट के समीप ख्राइक नदी में स्नान कर रही थी तो नाग वासुिक उसके गौर शरीर श्रीर ग्रप्रतिम सौन्दर्य पर मुग्ध हो गए। उन दोनों के संयोग से उम खत्रानी सुन्दरी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम शालिवाहन रखा गया। नाग वासुिक की सहायता से शालिवाहन बड़ा प्रतापी राजा हुआ और उसने अतुल वैभव प्राप्त किया। वह सियालकोट का राजा हुआ। उसी शालिवाहन के दो पुत्र हुए जिनमे ज्येष्ठ का नाम पूरन भगत हुआ। अपनी विमाता के प्रणय की अवहेलना करने के कारण इनकी आँखें फोड़ दी गई और हाथ पैर काट कर इन्हें कुएँ में डाल दिया गया। ये बारह वर्ष तक उसी कुएँ में पड़े रहे। बाद में गोरखनाथ ने मत्स्येन्द्रनाथ के प्रभाव से उन्हें सुन्दर शरीर से संपन्न (चौरंगी) बनाकर किसी कुमारी की बटी हुई रस्सी के सहारे ऊपर खीचा।

ज्वालेन्द्रनाथ गोपीचन्द के गुरु थे। गोपीचन्द की माता मैनावती भी ज्वालेन्द्रनाथ से प्रभावित थी। मैनावती ग्राध्यात्मिक दृष्टि से उचालेन्द्रनाथ अपने पुत्र गोपीचन्द को चाहती थी, किन्तु गोपीचन्द ने इसका सांसारिक दृष्टि से दूसरा ही अर्थ लगाया। मैनावती के मनोभावों में ज्वालेन्द्रनाथ का हाथ देखकर गोपीचन्द ने ज्वालेन्द्रनाथ का प्राणान्त करने का निश्चय किया। उन्होंने ज्वालेन्द्रनाथ को कुएँ में डाल दिया, किन्तु वे मरे नहीं। अपने योग-बल से कुएँ में समाधि लगाकर बैठ गए। गोरखनाथ ने कुएँ पर आकर ज्वालेन्द्रनाथ से निकलने की प्रार्थना की। ज्वालेन्द्रनाथ मौन रहे। तब गोरखनाथ ने गोपीचन्द की प्रतिमा कुएँ पर रख कर उनसे बाहर आने का आग्रह किया। गोरखनाथ जानते थे कि यदि स्वयं गोपीचन्द को कुएँ पर खड़ा किया जायगा तो गोपीचन्द भस्म हो जायेंगे। हुआ भी यही। श्री ज्वालेन्द्रनाथ के योग-बल से गोपीचन्द की प्रतिमा जल कर भस्म हो गई। दुवारा प्रतिमा रखने पर भी ऐसा ही हुआ। अन्त में गोरीचन्द को श्रत्यन्त विनय श्रीर प्रार्थना से खड़

१ गोरखनाथ पंड मिडीवल हिन्दू मिस्टिसिज्म (डा० मोइन सिंह ) परिशिष्ट पुष्ठ २३

करते हुए गोरखनाथ ने ज्वालेन्द्रनाथ को कुएँ से बाहर निकलने का अनुरोध किया। ज्वालेन्द्र प्रसन्न हुए और वे गोपीचन्द को धमरत्व का आशीर्वाद देते हुए कुएँ से बाहर निकले।

भर्तृनाथ का दूसरा नाम भर्तृहरिया भरथरी भी प्रसिद्ध है। ये जालन्धर-पा के शिष्य थे। इन्होंने श्रपने गुरु से प्रार्थनाकी कि मुझे धर्म का कोई विशिष्ट चिह्न दीजिये । जालन्धरपा ने उनके भर्त् नाथ कानों के मध्य में छेद कर उसमें कुण्डल डाल दिया। भर्त नाथ के योग-धारण के सम्बन्ध में कथा है कि वे एक बार शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने शिकार में देखा कि शिकार (पारधी) को नाग ने काट लिया। पारधी की स्त्री अपने पति को चिता पर रख कर और अपने माँस को काट-काट कर सती हो गई । यह दृश्य देखकर भत्नाथ ने श्रपनी रानी पिंगला की परीक्षा करनी चाही । उन्होने वह कथा पिंगला से कही । पिंगला ने कहा कि 'मैं तो तुम्हारी मृत्यु का संवाद मात्र सुनते ही सती हो जाऊँगी ।' कुछ दिनों बाद जब भर्तृहरि फिर शिकार को गए तो उन्होंने झुठमूठ अपनी मृत्यु का संवाद प्रचारित कर दिया । रानी पिंगला संवाद सुनते ही चिता में भस्म हो गई । घर म्राकर भर्तृहरि ने जलती हुई चिता देखी। वे शोक में डूब गए। उसी समय वहाँ गोरखनाथ पहुँचे । उन्होंने यह दृश्य देखकर अपना भिक्षा-पात्र जमीन पर गिर जाने दिया। जब वह भिक्षा-पात्र गिर कर टूट गया तो ये भर्इहरि की भौति ही रोने लगे। भर्तु हरि ने कहा कि 'भिक्षा-पात्र के टूटने पर प्राप क्यों रोते हैं? वह तो दूसरा भी मिल सकता है। गोरखनाथ ने कहा, भ्राप पिंगल की मृत्यु पर क्यों रोते हैं ? पिंगला तो फिर जीवित हो सकती है। 'गोरखनाथ ने चिता पर जल डाल दिया और चिता से २५ रानियाँ पिंगला रूप की उठ खड़ी हुईं। दुबारा जल डालनें पर केवल एक पिंगल रानी रह गई। भर्त हरि का भी हदूर हुआ और वे योगी हो गए। पिंगला को माता कह कर उन्होंने भिक्षा प्राप्त की ग्रीर गोरलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया।

गोपीचन्द का विवरण ज्वालेन्द्रनाथ के प्रसंग में श्रा ही गया है । गोपीचन्द ने जब राज्य छोड़ा तो उनकी रानियों, पुत्रियों और माता गोपीचन्दनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयस्न किया, किन्तु उन्होंने स्नेह-बन्धन तोड़कर योग-साधना में ही जीवन की सार्थकता समझी। भर्तृहिर गोपीचन्द के नाम से जनता में ग्रनेक लोक-गीत प्रचलित हैं । इन लोक गीतों में संसार की नश्वरता ग्रीर वैभव-विलास की निस्सारता बड़े भावनामय शब्दों में कही गई है। साथ ही योग के सिद्धान्तों को ग्रत्यन्त व्यावहारिक रूप से समझाने हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ॰--१६

का प्रयत्न किया है। भर्तृहरि श्रीर गोपीचन्द के गीतों ने शताब्दियों तक जिस धार्मिक जीवन में श्रास्था रखने का संदेश दिया है, वह बड़े-बड़े तत्ववादियों द्वारा नहीं दिया जा सका।

इन लोक-गीतों ने नाथ-सम्प्रदाय के प्रभाव को जनता के हृदयों में दूर तक पहुँचा दिया श्रीर योग की कठिन साधनाएँ भी जीवन के लिए श्रत्यन्त हितकर रूप में उपस्थित हो सकीं।

गोरखनाथ के शिष्यों ने बहुत-सी रचनाएँ की है, पर वे किसी शिष्य विशेष के नाम से सम्बद्ध नहीं हैं, जिस प्रकार कबीर के शिष्य धर्मदास की रचनाएँ हैं। कहा जाता है कि गोरखनाथ के किसी शिष्य ने 'काफिर बोध' ग्रौर 'ग्रविल सलूक' नाम की रचनाएँ 'किसी बादशाह' का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए की थीं। उस समय जब मुसलमानों का धार्मिक ग्रत्याचार बढ़ रहा था, गोरखनाथ के शिष्यों ने उसका विरोध ग्रपनी रचनाग्रों द्वारा किया था। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हिन्दू ग्रौर मुसलमान दोनों प्रभु के सेवक हैं ग्रौर योगी उन दोनो में कोई ग्रन्तर नहीं देखते। व

ग्रतः जहाँ गोरखनाथ के शिष्य एक ग्रोर योग के द्वारा धर्म का प्रतिपादन कर रहे थे, वहाँ दूसरी ग्रोर वे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर कुछ छन्द भी लिख दिया करते थे। उन्होंने ऐसी रचना कितनी की है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गोरखनाथ ग्रीर उनके शिष्यों के ग्रन्थों की पूरी खोज होने पर ही उनकी शैली पर विश्वस्त रूप से प्रकाश डाला जा सकेगा।

## २--शृंगारी और मनोरंजक साहित्य

सिद्ध श्रीर जैन कियों ने यद्यपि धार्मिक जीवन की व्यवस्था की श्रोर पूर्ण बल से जनता को ध्यान श्राकिषत किया था तथापि उन्होंने ग्रफ्ने लक्ष्य की श्रोर चलते हुए संसार की पूर्ण उपेक्षा नहीं की थी । उन्होंने ग्राध्यात्मिक जीवन के निर्माण में लौकिक जीवन के विकारों की श्रोर संकेत ग्रवश्य किया था श्रौर यह संकेत ग्रपने समस्त पाथिव ग्राकर्षणों के साथ था। किसी भी रोग का निदान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके लक्षणों की पूर्ण व्याख्या न कर दी जाये। इसी प्रकार संसार की माया का तिरस्कार उस समय तक नहीं हो सकता जब तक की माया के समस्त ग्राकर्षणों ग्रीर प्रलोभनों की व्याख्या करते हुए उनके पास

१ हिन्दू मुसलमान खुदाई के बन्दे हम जोगी न रखें किस ही के बन्दे ।।
——काफिर बोध, ६

से मुक्त होने का उपाय न बतला दिया जाये। ऐसे प्रसंगों में सिद्ध ग्रीर जैन कियों ने केमशः रूपकों ग्रीर कथानकों का ग्राश्रय लेकर माया के ग्राक्षणों की ऐद्विकता का परिपूर्ण चित्रण किया है। माया के ग्राक्षणों में नारी प्रमुख है। ग्रतः नारी का रूप-वर्णन, उसकी वेष-भूषा, उसके संयोग ग्रीर वियोग की ग्रवस्थाएँ, उसके हास-विलास में ऋतु-वर्णन ग्रादि विषयों पर संधिकाल के सिद्ध ग्रीर जैन किवयों ने यथेष्ट लिखा है। यह बात ग्रवहय है कि उन्होंने इन समस्त ग्राक्षणों की नष्टवरता दिखला कर उनके सौन्दर्य ग्रीर वैभव को नीव में डाल कर ग्रपने ग्राध्यात्मिक जीवन का प्रासाद खड़ा किया है। उन्होंने 'प्रेय' को साधना में रख कर 'श्रेय' की सिद्धि की ग्रोर संकेत किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने 'प्रवृत्ति' का परिष्कार कर 'निवृत्ति' का पथ प्रशस्त किया।

इन किवयों के स्रितिरिक्त कुछ ऐसे किवयों का भी वर्ग था जिन्होंने संसार के सौन्दर्य वर्णन में एकमात्र लौकिक दृष्टिकोण ही लिया है। उन्होंने संसार के वस्तुवाद का यथातथ्य चित्रण करते हुए जीवन की उपयोगिता और उसकी नैतिक दृष्टि की स्रोर घ्यान दिया। उन्होंने संयोग और वियोग के बड़े हृदयाकर्षक चित्र खींचे। ऐसे चित्रों में प्रकृति-वर्णन श्रौर उसके अनुरूप संयोग या वियोग की बड़ी सुन्दर मनो-वैज्ञानिक झाँकियाँ हैं। कभी-कभी केवल मनोरंजनार्थं कौतूहलजनक शब्द-चमत्कार भी प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे किवयों में तीन प्रमुख है—अबदुर्रहमान, बब्बर श्रौर श्रमीर खुसरो। संभव है, इन किवयों के श्रतिरिक्त और भी किव हुए हों, किन्तु सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक श्रांदोलनों ने उन्हें विस्मृति के गर्त में डाल दिया है। इन तीनों किवयों का विस्तारपूर्वक विवेचन करना उचित है।

श्रव्दुर्रहमान जुलाहा-वंश में उत्पन्न एक यशस्वी मुसलमान कवि थे। इनका श्राविर्भाव काल संवत् १०६७ है। ये मुल्तान निवासी थे। श्रव्दुर्रहमान इनकी कविता पर भारतीय श्रादशों का बड़ा प्रभाव है। यद्यपि ये मुसलमान थे तथापि इनकी कविता में हिन्दू संस्कारों की श्रातमा निवास कर रही है। इनका संनेह-रासय (संदेश रासक) ग्रंथ प्रसिद्ध है। इसमें एक वियोगिनी का संदेश विविध ऋतुश्रों के उद्दीपन से बड़े स्वामाविक किया-कलापो में विणत है। ग्रव्दुर्रहमान की कविता में प्रौढ़ता तथा सजीवता है। इनकी शैली विशेष मैंजी हुई है। कविता को देखने से ज्ञात होता है कि इन्होंने श्रनेक ग्रंथों की रचना की होगी, जो श्रव प्राप्त नहीं है। इनकी रचना का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है:—

कहिं इय गाइ पंथिय! मनापि पिउ। दोहा पंच कहिज्जसु, गुरु विषापण सँउ।। पित्र विरहानल संतविउ, जइ वञ्चह सुरलोइ। तुत्र छुड्डिवि हिय ऋट्टियह तं परवाडिण होइ॥ कत जु तह हिश्रयद्वियह, विरह विदंबह काछ । सप्पुरिसह मरणाश्रहिछ परपरिहव-संताछ ॥
गरुश्रछ परिहबु किन सहछ, पह पीरिस निलएण । जिहि श्रंगिहि त् विलिसियछ ते दढ़ा विरहेण ॥
विरह परिग्गह छावडह, पहराविछ निरबित्व । तही ते हण हउ हियउ, तुश्र संमाणिय पिक्छ ॥
मह्ण समित्यिम विरह सज त अञ्छद्घ विलवंति । पालीरूश्र पमाण पर घण सामिहि धुन्मिति ॥
संदेसइछ सिवत्थरङ, पर मह कह्ण न जाह । ज। काणंगुलि मूंदइछ सो बाहड़ी समाह ॥
लहित्य श्रंसु उद्धिछ, श्रंगु विक्तिय अल्य, हुथ उन्विर वयण खिलय विवरीय गय ।
कुंकुम कण्य सरिच्छ कंति कसिणा वरिया, हुहय मुंध तुय विरहि थिसायर थिसियरिया ॥

वब्बर का म्राविभीय काल सं० ११०७ माना गया है। ये राजा कर्ण कलचुरी के दरबारी किव थे। इनका निवास स्थान त्रिपुरी (म्राधुनिक बब्बर जबलपुर, मध्यप्रान्त) था। इनकी रचना-शैली भी प्रौढ़ है। इनका कोई विशिष्ट ग्रन्थ देखने मे नही म्राता, स्फुट रचनाएँ ही प्राप्त होती हैं। इन्होंने नारी का जो सौन्दर्य वर्णन किया है, उनका नमूना देखिए:

रे पिया! मत्त मश्रंगज गामिण, खजय लोश्राण चंदमुही। चंचल जोञ्बय जात या ज.याहि, छहल समप्पित काह याही।। सुंदर गुज्जिरि यारि, लोश्रया दीह विसारि। पीया पश्चोहर भार लोलिश्च मोत्तिश्च हारि॥ हरिया सरिस्सा याश्रया, कमल सरिस्सा वश्रया। जुवश्रया वित्ता विरयी, पिय सहि दिट्टा तरुयी। चल कमल याश्रयिश्चा, खलिश्च थल वसियाश्चा। हसह पर यिश्चलिश्चा, श्वसह भुश्च बहुलिया।

महामत्त काश्रंग पाए ठवीश्रा। महा तिक्ख बाणा कडक्खे धरीश्रा॥ भुत्रा पास भौरा धण्हा समाणा। श्रही णाश्ररी काम राश्ररस सेणा॥

संधि काल की सध्या मे अमीर खुसरो ने साहित्य को विविध रगो से रजित किया । जब कि लौकिक साहित्य के आदर्श निश्चित नहीं थे अमीर खुसरो और रचनाएँ धमं या राजनीति के सकेतों पर नाचती थी, उस समय विनोद और मनोरजन की प्रवृत्तियों को जन्म देना साधारण काम नहीं था । यही अमीर खुसरों की विशेषता थी । साहित्य की तत्कालीन परिस्थिति अपभंश मिश्रित काव्य की रचनाओं तक ही सीमित थी । पूर्व में उससे भी गम्भीर धमं की भावना गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा प्रचारित हो रही थी, उस समय अमीर खुसरों ने साहित्य के लिए एक नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन को संग्राम और आत्म-शासन की मुद्द और कठोर श्रृंखला से मुक्त कर आनन्द भीर विनोद के स्वच्छन्द वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना । यही अमीर खुसरों की मौलिकता थी ।

साहित्य जिस पथ पर चल रहा था, उस पथ का अनुसरण खुसरी ने नही किया, यद्यपि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपनी रचनाओं में अवश्य

१ हिंदी कान्य-धारा —राहुल सांकृत्यायन (कितान महल, इलाहानाद ) एष्ठ २६८--

की । श्रपनी 'किरानुस्सादैन' नामक मसनवी में उन्होंने चंगेज खाँ के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का वर्णन किया है। यह वर्णन श्रतिरंजित अवश्य है, क्योंकि खुसरो मंगोलों के द्वारा कैंद कर लिये गए थे और बहुत सताए गए थे।

काव्य की दो भाषाएँ अभी तक मान्य थीं। एक तो राजस्थानी जिसमें डिगल काव्य की रचना हो रही थी श्रीर दूसरी अपभ्रंश से निकली हुई हिन्दी जिसमें सिद्ध श्रीर जैन कवियों की रचनाएँ थीं। ये दोनों साहित्यिक भाषाएँ हो गई थी। श्रमीर खुसरो जन-साधारण की भाषा खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में सबसे पहले सफल हुए। इस सम्बन्ध में इतिहास के सामने उनकी रचना यथेष्ट मात्रा में है।

श्रमीर खुसरो का वास्तविक नाम श्रबुलहसन था। इनकी काव्य प्रतिभा की चकाचौध में ग्रबुलहसन बिलकूल ही विस्मृत होकर रह गया। 'ग्रमीर खुसरो' नाम ही सब जगह प्रसिद्ध हो गया । इनका जन्म एटा जिला के पटियाली ग्राम में संवत् १३१० में हुआ था। बालपन ही मे ये निजामुद्दीन श्रीलिया के शिष्य हो गए थे। ये बलबन के दरबार में उसके पुत्र मुहम्मद के काव्य-विनोद के लिए नौकर रख लिये गए। धीरे-धीरे बढ़कर ये दरबार के राजकिव हो गए। इन्होंने भ्रपने जीवन-काल में राजनीतिक हलचलों का जितना ग्रधिक अनुभव किया था, उतना हिन्दी के किसी भी कवि ने नहीं किया। गलाम वंश के पतन से लेकर इन्होंने तुगलक वंश का ग्रारम्भ तक देखा था। खिल्जी वंश का शासन-काल तो इनके जीवन-काल का मध्य यग था । इस प्रकार इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर ग्यारह बादशाहों का आरोहण देला था। दरवारी होने के कारण इनको कविता मुसलमानी आदर्शों के आश्रय मे पोषित हुई। यही कारण है कि वह बड़ी रसीली ग्रीर मनोरंजक है। फारसी के यातिम विद्वान् होते हुए भी इन्होंने हिन्दी की उपेक्षा नहीं की--उस हिन्दी की, जो दिल्ली के स्रासपास बोली जाती थी। श्रनायास ही इन्होने खड़ीबोली हिन्दी को प्रथम बार कविता में स्थान दिया। यही कारण है कि ये खडीबोली के स्रादि किय कहे जाते..है । इस प्रकार ये युग-परिवर्तनकारी हुए । जब निजामुद्दीन ग्रीलिया की मृत्यु हुई तो ये बड़े दु:खित हुए। उसी शोक मे सवत् १३८२ में इनकी मृत्यु हो गई।

खुसरो ने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया। जहाँ इन्होंने फारसी गे अपनेक मसनवियाँ लिखी, वहाँ हिन्दो को भी नहीं भुलाया। दन्होंने खड़ीबोर्ला

१ मिडाबल इंडिया ( डा० ईश्वरी प्रसाद ), पृष्ठ ५७१

२ मसनवी किरानुस्सादैन, मसनवी मतललल अनवार, मसनवी शीरी व खुसरी, मसनवी लैला व मजनूँ, मसनवी आईने इस्कन्दरी, मसनवी इफ्त खिजनामह, मसनवी विहिश्त, मसनवी नृह सिपइर, मसनवी तुगलक नामा आदि।

दि हिस्ट्री आँन् इंडिया ( हैनरा इलियर ) भाग ३, पृष्ठ ५५६

हिन्दी में कविता कर मुसलमानी शासकों का ध्यान हिन्दी की ग्रोर श्राकिषत विया ग्रीर खालिकयारी की रचना कर हिन्दी, फारसी ग्रीर ग्ररबी को परस्पर समझने का मौका दिया । उसमें हिन्दी, ग्ररबी ग्रीर फारसी के समानार्थवाची शब्दों का समूह है, जिससे इन तीनों भाषाग्रों का ज्ञान सरल ग्रीर मनोरंजक हो गया है।

स्रभी तक साहित्य किसी नरेश के यशोगान में स्रथवा जीवन के महत्त्वपूर्ण गंभीर स्वरूप के वर्णन ही में ग्रपनी सार्थकता समझता था, पर खुसरो ने साहित्य मे ऐसे भावों की सृष्टि की जिनसे साहित्य का दृष्टिकोण ही बदल गया। साहित्य जीवन की मनोरंजक वस्तु हो गया। ऐसा हिन्दी साहित्य में पहली बार हुन्ना।

खुसरो ने हिन्दी को किसी प्रकार भी अपरबीया फारसी से हीन और तुच्छ नहीं माना। वे अपनी 'आशिका' नामक रचना में हिन्दी की प्रशंसा जी खोल कर करते हैं:---

"िकन्तु मेरी यह भूल थी, क्योंिक यदि ग्राप इस विषय पर श्रव्छी तरह से विचार करें तो ग्राप हिन्दी भाषा को फारसी से किसी प्रकार भी हीन न पावेगे। वह भाषाग्रों की स्वामिनी ग्रदबी से कुछ हीन ग्रवश्य है, पर राय ग्रौर रूम (पर-शिया के शहर) में जो भाषा प्रचलित है, वह हिन्दी से हीन है। यह मैंने बहुत विचारपूर्वक निर्धारित किया है।

''हिन्दी ग्ररबी के समान है, क्यों कि इन दोनों में से कोई भी मिश्रित नहीं है। यदि ग्ररबी में व्याकरण ग्रीर शब्द-विन्यास है तो हिन्दी में भी वह एक ग्रक्षर कम नहीं है। यदि ग्राप पूछे कि उसमें काव्य-शास्त्र है तो हिन्दी किसी प्रकार भी इस क्षेत्र में हीन नहीं है। जो व्यक्ति तीनों भाषाग्रों का ज्ञाता है, वह समझ लेगा कि मैं न तो भूल कर रहा हूँ ग्रीर न ग्रातिशयों कित ही।"

खुसरो की भाषा के सम्बन्ध में डाक्टर सैयद मही उद्दीन कादरी का कथन इस प्रकार है :--

"यह वह जमाना है कि हिन्दोस्तान के हर हिस्से में श्रजीमुश्शान लिसनी इन्किलाबात हो रहे थे ग्रौर नई जबाने श्रालमेवुजूद में ग्रा रही थी। चुनाँचे खुसरों ने भी इन तब्दीलियों की तरफ इशारा किया है ग्रौर पंजाब में ग्रौर देहली के अत्राफ व ग्रक्नाफ जो बोलियाँ इस कन्त मुख्बज थीं उनके मुख्तलिफ नाम गिनाए हैं।...इनकी जबान ब्रजभाषा से मिलती-जुलती है। यह यकीन के साथ नहीं कहा

१ दि हिस्टी ऋाँव् इंडिया एज टील्ड बाइ इट्स श्रीन हिस्टीरियन्स, दि मुद्दमङन पीरियङ, भाग ३, परिशिष्ट एष्ठ ५५६ ( हैनरी इलियट )

जा सकता कि जिस जबान में वह शम्ररगोई करता था वह वही थी जो म्नाम तौर पर हिन्दू मुसलमान बोलते थे। "१

डाक्टर साहब ग्रपने वक्तव्य में भूल कर गए हैं। खुसरो की जबान ब्रजभाषा नहीं थी। ब्रजभाषा के शब्दों का ग्रा जाना ही ब्रजभाषा नहीं है। जब तक किसी भाषा के कियापद ग्रौर कारक-चिह्नादि व्याकरण की दृष्टि से प्रयुक्त न हो तब तक उस भाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से नही माना जा सकेगा। यही बात खुसरो की किवता में है। शब्द चाहे ब्रजभाषा के भले हो हो पर किया ग्रौर कारक-चिह्न ग्रादि खड़ीबोली के हैं। एंसी स्थिति में खुसरो की भाषा को ब्रजभाषा न मान कर खड़ीबोली मानना ग्रिथिक समीचीन होगा।

डाक़्टर कादरी तो खुसरो को खालिकवारी का कर्ता मानने में भी सन्देह करते हैं। वे कहते हैं:—

"श्राम तौर पर श्रमीर खुसरों को खालिकबारी का जो हिन्दुस्तानी श्रौर इस्लामी जवानों की एक मन्जूम फरहग है, मुसन्निफ समझा जाता है। मगर हाल ही में खास तौर पर महमूद शेरानी की तहकीक श्रौर तफतीश से यह साबित हो चुका है कि यह बहुत बाद के जमाने की किताब है।"

जब तक कि महमूद शेरानी की तहकीक पर पूर्ण विचार न हो जाये तब तक इस सम्बन्ध में कुछ कहना बहत ही कठिन है।

डा॰ ईश्वरीप्रसाद खुसरो के सम्बन्ध में लिखते हैं:-

''खुसरो केवल किव ही नहीं था, वह योद्धा भी था और साथ ही कियाशील मनुष्य भी। उसने अनेक चढ़ाइयों में भाग भी लिया था, जिनका वर्णन उसने अपने अन्थों में किया है। उसके अन्थों की विस्तृत समालोचना करना यहाँ असम्भव है, क्योंकि उसके लिए तो एक अन्थ अलग ही चाहिए। इतना कहना पर्याप्त होगा कि वह एक प्रतिभावान किव और गायक था, जिसकी कल्पना की उड़ान भाषा के साधन से विषयों की विविध रूपावली लिए हुए है। जिस चिकत कर देने वाली सरलता और सौन्दर्य से वह मानवी उद्धेगों और रागात्मक प्रवृत्तियों का वर्णन करता है तथा प्रेम और युद्ध की चित्रावली प्रस्तुत करता है, वह उसे सर्वकालीन महाकवियों की पितत में विठलाने में समर्थ है। वह गद्य-लेखक भी था और यद्यपि

१ उद्शहपारे (जिल्द श्रव्वल ) पृष्ठ १० मन्तवप इबाहीमिया, हैदराबाद, दखन डान्टर सैयद महीउदीन कादरी एम० ए०, पी-एच० डी २ २ उद्शहपारे, जिल्द श्रव्वल, पृष्ठ १०

हम उसकी शैली में मार्दव नहीं पाते, क्योंकि उसके 'खजायन-उलफतूह' में अर्थ कल्पनातीत हो गया है, तथापि वह गद्य-काव्य का आचार्य कहा जा सकता है। किव होने के अतिरिक्त खुसरो गायनाचार्य भी था। वह संगीत शास्त्र का ज्ञाता था, जैसा कि १४ वीं शताब्दी के गायक गोपालनायक के साथ उसके वाद-विवाद से ज्ञात होता है।"

डा० ईश्वरीप्रसाद ग्रादि विद्वानों ने खुसरो की प्रशंसा ग्रतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में की है। उन्होंने उसे संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में बिठला दिया है। उसने जीवन का जो चित्रण किया है, उसके लिए उसे महाकवि या कवियों में राजक्मार (The Prince Among Poets) कहा है। खुसरो की जो कविता हमें प्राप्त है, उसमें तो जीवन की विवेचना नहीं के बराबर है। सम्भव है, उसने फारसी में जो रचनाएँ की है, उनमे जीवन की महान् समस्यास्रों पर प्रकाश डाला हो, ग्रथवा हिन्दी में ही कुछ रचनाएँ इस प्रकार की हों, जो अब अप्राप्य है। पर जितनी कविता खुसरो की भ्राज तक प्राप्त हो सकी है, उसमें तो जीवन के किसी गम्भीर तत्व का निरूपण नही है, उसमें जीवन की विवेचना भी नहीं है। उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है ग्रीर न कोई सन्देश ही । वह केवल मनो-रंजन की सामग्री है। जीवन की गम्भीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकुरियों श्रीर दोसलुनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल श्रीर विनोद की सुष्टि की है। कहीं-कही तो उस विनोद में अश्लीलता भी आ गई है। जन्होंने दरबारी वातावरण में रह कर चलती हुई बोली से हास्य की सुष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। खुसरो की कविता का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है।

खुसरों ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह यह कि उन्होंने तत्कालीन काव्य्र ग्रादशों में बॅघ कर जन-साधारण की बोली मे हिन्दी रचना की। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं। काव्य-ग्रादशों के कारण भाषा कहीं-कहीं कृत्रिम हो जाया करती हैं। भाषा में सौन्दर्य लाने के लिए उसे ग्रलंकारों से सम्बद्ध करना एक प्रयास हो जाता है; उसकी शब्दावली सुसंस्कृत ग्रीर तत्सम हो जाती है, पर जन-साधारण की भाषा में स्वाभाविकता ग्रीर प्रवाह पर किसी प्रकार का ग्राघात नहीं होता। वह हृदय की वस्तु होती है ग्रीर उसमे सजीवता रहती है। यही विशेष गुण खुसरों की हिन्दी कितना में है। दिल्ली की खड़ी बोली हिन्दी कितनी सरस, स्वाभाविक ग्रीर मनमोहक रूप में लिखी जा सकती है, यह खुसरों की कितना से भली प्रकार ज्ञात हो सकता है। काव्य के ग्रादर्श की भाषा न लेकर जन-समाज को भाषा शहण करने में ही खुसरों की विशेषता है।

१ मिडीबल बंडिया ( डा० ईश्वरीप्रसाद ), पृष्ठ ६१६

खुसरो ने दूसरा काम यह किया कि उन्होंने साहित्य की तत्कालीन भ्रव्य-विस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान-सिंहासन पर हिन्दी को आसीन किया। खालिकवारी कोष लिख कर उन्होंने मरवी, फारसी और हिन्दी की त्रिवेणी को जन्म दिया। इन तीनों के पर्यायों से उन्होंने मुसलमानों भौर हिन्दुओं की भाषा भौर संस्कृति जोड़ने का प्रयत्न किया। यदि यथार्थ में पूछा जाये तो उद्दें का जन्म खुसरो की कितता में ही हुआ। उसमें भरवी और फारसी शब्द हिन्दी कितता में सादर विठलाये गए हैं। यद्यपि खुसरो ने हिन्दी को भरवी के समान विशुद्ध भौर भमिश्रित भाषा ही माना है, तथापि उन्होंने भपनी नवीन हिन्दी शैली में उसे भरवी, फारसी से मिश्रित भ्रवश्य कर दिया है। यहीं से उद्दें का प्रारम्भ होता है। श्रीख की पहेली में खुसरो की भाषा वर्तमान उद्दें से कितना साम्य रखती है:—

> पेनमैन है सीप की स्रत, आँखों देखी कहती है। अन खावे ना पानी पीते, देखे से वह जीती है।। दौड़-दौड़ जमी पर दौड़े, आसमान पर उड़ती है। एक तमाशा हमने देखा, हाथ पाँव नहीं रखती है।।

भाषा का इतना चलता रूप होना खुसरो की कविता के लिए घातक भी हुग्रा। बहुत-सी पहेलियाँ ग्रीर मुकरियाँ प्रक्षिप्त रूप से खुसरो की कविता में ग्रा गई ग्रीर वे सब इस प्रकार मिल गई कि उनको ग्रलग करना बहुत कठिन हो गया। जहाँ भाषा की सरलता ग्रीर उसके व्यावहारिक रूप ने खुसरो की कविता को ग्राज तक सजीव ग्रीर सरल रखा, वहाँ उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी सन्देह को स्थान मिला।

खुसरो की कविता निम्नलिलित धाराश्रों में प्रवाहित हुई है :---

उपर कहा ही जा चुका है कि खुसरो की किवता में गम्भीरता के लिए कोई
स्थान नहीं। उन्होंने उसे विनोद भीर हास्य की प्रवृत्तियों से
१. गजल भर रखा है। यदि गम्भीर रचनाएँ उन्होंने की भी हों, जो
जीवन की परिस्थितियों का उद्घाटन करती हैं, तो वे हमें
स्प्राप्य हैं। विरह वर्णन की एक गजल स्रवस्य प्राप्त है, जिसमें स्त्री के व्याकुल
हुदय का चित्र है। पर उस गजल की एक पंक्ति में फारसी भीर दूसरी पंक्ति में
अजनाषा मिश्रित खड़ीबोली रखी हुई है; जिससे उस गजल में विनोद की मात्रा
धा ही जाती है। वह गजल इस प्रकार है:—

जै हाल मिस्कीं मकुन तगाफुल, हुराय नैना बनाए बतियाँ। कि ताबे हिजराँ न दारम ए जां न लेहु काहे लगाय छतियाँ।।

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( भाग २, सम्बद् १६७८), पृष्ठ २८३ हि० सा० झा० इ०---१७

शकाने क्षिजराँ दराज चूं- जुल्फ व रोजे वसलत चु उन्न कोता ह । सखी पिया को जो में न देखूँ तो कैसे कार्यू श्रॅंधेरी रितयाँ ।। यकायक श्रज दिल दो चश्मे जादू वसद फरेब म बेनुर्द तसकी । किसे पड़ी हैं जो जा सुनावे पियारे पी को हमारी बितयाँ ।। चु शमश्र सोजाँ चु जर्रः हैराँ हमेशः गिरियाँ वहश्क श्राँ मेह । न नीद नैना न श्रग चेना न श्राप श्राए न मेजी पितयाँ ।। बहक्क रोजे विसाल दिलवर कि दाद मा रा फरेब खुसरो । स पीत मन की दुराए राखुँ जो जान पाऊँ पिया की गितयाँ ।। पीत मन की दुराए राखुँ जो जान पाऊँ पिया की गितयाँ ।। पीत मन की दुराए राखुँ जो जान पाऊँ पिया की गितयाँ ।। पी

बुसरो ने इतिहास भी लिखा है, पर वह सब फारंसी भाषा में है। उन्होंने मसनवियों में वर्णनात्मक ढंग से तत्कालीन राजनीतिक घट- २. इतिहास नाग्रों पर प्रकाश डाला है। हिन्दी में इस प्रकार की कोई भी रचना प्राप्त नहीं है।

खुसरो संगीतज्ञ थें, अतः इन्होंने संगीत पर भी कुछ लिखा है। कहा जाता है कि बरवा राग में लय रखने की रीति इन्होंने ही प्रारम्भ ४. संगीत की। कव्वाली में इन्होंने अनेक नये राग निकाले जिनका प्रचार अभी तक है। इनके बसन्त के पद बहुत ही लोकप्रिय हैं।

पहेलियों के लिए तो खुसरो प्रसिद्ध ही हैं। इस प्रकार की पहेली ग्रीर मुकरी कहने वाला हिन्दी साहित्य में एक भी नहीं है, इस क्षेत्र में वे ५. पहेलियाँ ग्रिदितीय हैं। इन पहेलियों में जहाँ कौतूहल है, वहाँ रिसकता ग्रीर विनोद की मात्रा भी पूरी है। ये पहेलियाँ छः प्रकार की हैं:--

(अ) अन्तर्लापिका (जिसका उत्तर पहेली में ही छिपा हुआँ है) उदाहरणार्थः -श्याम वरन और दाँत अनेक। लचकत जैसे नारी। दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आ री।
(आरी)

(मा) बहिलीपिका (जिसका उत्तर पहेली में न होकर बाहर से सोचकर बतलाया जाता है) जैसे :--- पुरुष

१ श्राबेहवान--- मुंहस्मद दुंसेन श्राजाद) नवाँ संस्करण, १६१७, <u>इस्लामिया स्टीम</u> प्रेस्, लाहोर

श्याम बरन की है एक नारी, माथे उत्पर लागे ध्यारी। जो मानुभ इस श्राय को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। (भौ)

(इ) मुकरी (जिसमें एक प्रश्नोत्तर रहता है। 'ऐ सखी साजन ?' के रूप में प्रश्न किया जाता है और उसका उत्तर निषेध कर (मुकर कर ) दिया जाता है। इसी से इनका नाम 'मुकरी' पड़ा। अलंकारशास्त्र में उसे अपह्नुति कहते हैं।) जैसे:--

मेरा मोसे मिंगार करावत, श्रागे बैठ के मान बढ़ावत। वासे चिक्कन ना कोड दीसा, ऐ सखी साजन ! ना सखि सीसा।।

(ई) दो पखुना (जिसमें दो या तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर हो) जैसे :---रोटी क्यों सूखी ? बस्ती क्यों उजड़ी ?

---खाई न थी । सितार क्यों न क्जा? श्रीरत क्यों न नहाइ? ---परदान था।

- (उ) बराबरी या सम्बन्ध (जिसमे दो प्रथी के शब्दों को कौतूहल के साथ धटित किया जाय) जैसे :---
  - १. घोड़े श्रौर बजाज में बया सम्बन्ध है ? उत्तर-धान, जीन ।
  - २. श्रादमी श्रीर गेहुँ ,, ,, वाल ।
  - ३. गहने श्रीर दरस्त में ,, ,, पत्ता।
  - (জ) ढकोसला (जिसमें बेमतलब शब्दावली हो) जैसे :-पीपल पकी पपोलियाँ, कड़ कड़ पड़े हैं बैर। सर में लगा खटाक से, बाह वे तेरी मिठास।।
    ला पानी पिला

चारणकालीन रक्तरंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल किविता उद्धत स्वरों में गूँज रही थी ग्रौर उसकी प्रतिध्वनि ग्रौर भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गम्भीर घार्मिक प्रवृत्ति ग्रात्म-शासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में ग्रमीर खुसरों की विनोदपूर्ण किवता हिन्दी साहित्य के इतिहास की एक महान् निधि है। मनोरंजन ग्रौर रसिकता का ग्रवतार यह किव ग्रमीर खुसरों ग्रपनी मौलिकता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।

# ३--प्रेम-कथा साहित्य

खुसरी का नाम जब समस्त उत्तरी भारत मे एक महान् किव के रूप में फैल रहा था, उसी समय मुख्ला दाऊद का नाम भी हिन्दी मुख्ला दाऊद साहित्य के इतिहास में आता है। मुख्ला दाऊद की एक प्रेम-कहानी प्रसिद्ध है, उसका नाम है 'चंदाबन' या 'चंदाबत'। यह प्रन्थ प्रभी तक धप्राप्य है और इसके सम्बन्ध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से ज्ञात नहीं है। इतना तो प्रवश्य कहा जा सकता है कि यह कथा मुसलमान लेखक के द्वारा लिखी जाने के कारण मसनवी के धाधार पर लिखी गई होगी। ध्रमीर खुसरो ने स्वयं कई मसनवियाँ लिखी हैं धौर वे उस समय के साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बहुत सम्भव है, मुल्ला दाउद ने भी उन्हीं मसनवियों की शैली में अपनी प्रेमकथा लिखी हो। इस प्रेमकथा का महत्त्व इसलिए धौर भी धिक है कि इसी प्रेम-परम्परा को लेकर प्रेम-साहित्य के किव कुतुबन, मंझन, जायसी आदि ने अपनी प्रेम-कथाएँ लिखीं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रेम-कहानी में कोई धाध्यात्मक व्यंजना है या नहीं, अथवा सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है या नहीं, जैसा कि परवर्ती प्रेम-काव्य के किवयों ने किया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'चंदाबन' की भाषा का क्या स्वरूप है। यि इस प्रेम-कथा की कोई प्रामाणिक प्रति मिल सकी तो वह प्रेम-काव्य की परम्परा पर यथेष्ट प्रकाश डालने में सहायक हो सकेगी।

मुल्ला दाऊद ग्रलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। ग्रलाउद्दीन खिलजी सन् १२६६ में राजसिंहासन पर बैठा। उसकी मृत्यु २ जनवरी सन् १३१६ में हुई। अतः ग्रलाउद्दीन खिलजी का राजत्वकाल सन् १२६६ से सन् १३१६ सं० १३५३ से सं० १३७३ तक मानना चाहिए। इसके ग्रनुसार मृल्ला दाऊद का किवता-काल सम्वत् १३७५ के ग्रासपास ही है। श्री मिश्रबन्धु मृल्ला दाऊद का किवताकाल सं० १३८५ मानते हैं ग्रीर डाक्टर पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल सं० १४६७ (सन् १४४०)। श्री मिश्रबन्धु द्वारा दिया हुआ सम्वत् तो किसी प्रकार माना भी जा सकता है, पर डा० बड्थ्वाल द्वारा दिया हुआ सम्वत् तो ग्रलाउद्दीन के बहुत बाद का है। वे मुल्ला दाऊद का ग्राविभविकाल सन् १४४० मानते हुए उसे ग्रलाउद्दीन खिलजी का समकालीन मानते हैं। श्री श्रावाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तो सन् १२१६ में ही हो गई थी। फिर यदि मुल्ला दाऊद सन् १४४० में हुआ तो वह ग्रलाउद्दीन खिजली का समकालीन कैसे हो सकता है? ग्रतः डा० बड्थ्वाल का दिया हुआ मुल्ला दाऊद का समय ग्रगुद्ध है।

प्रस्तु, संधिकाल के उत्तरकाल में डिंगल साहित्य के अस्पष्ट प्रवाह के साथ पाँच महान् कवि हुए । गोरखनाथ, अब्दुरहमान, बब्बर, अमीर खुसरो और

१ इसकी एक प्रति बीकानेर में प्राप्त हुई; किन्तु इस प्रति की प्रामाणिकता में अभी टा० भीरेन्द्र वर्मा को सन्देह है।

र मिडीवल इंडिया (डा० ईश्वरी प्रसादः, पृष्ठ २१६

**ঀ** ,, ,, , पূष्ठ२७**৯** 

४ दि निर्मुन स्कूल श्राव् हिन्दी पोयेट्री (डा॰ पीताम्बरदत्त बह्ध्वाल), पृष्ठ १०

संधिकाल १३३

मुल्ला दाऊद । इन सभी ने भिन्न-भिन्न प्रकार की रचनाएँ कीं । गोरखनाथ ने हठ-योग साहित्य सम्बन्धी, अब्दुर्रहमान और बब्बर ने प्रंगार सम्बन्धी, अभीर खुसरो ने मनोरंजक साहित्य सम्बन्धी और मुल्ला दाऊद ने प्रेम-कथा साहित्य सम्बन्धी । इस प्रकार संधिकाल के उत्तर युग की प्रवृत्तियाँ परस्पर किसी प्रकार साम्य नहीं रखतीं । इतना अवस्य ही मान लिया जा सकता है कि प्रेम-कथा साहित्य सम्बन्धी रचनाओं का सूत्रपात श्रृंगार साहित्य सम्बन्धी मनोवृत्ति से हुग्रा । प्रेम-कथा साहित्य में जो लौकिक दृष्टिकोण वर्त्तमान है, वही श्रृंगार सम्बन्धी साहित्य में भी है । दोनों का उद्भव एक ही मनोविज्ञान से होता है । अन्तर केवल इतना ही है कि श्रृंगार सम्बन्धी साहित्य मुक्तक या अधिक से अधिक वर्णनात्मक है और प्रेम-कथा साहित्य घटनात्मक और इतिवृत्तात्मक है । इन समस्त साहित्यक प्रयोगों में सब से बड़ी बात यह है कि प्रत्येक शैली का अपना व्यक्तित्व या वर्ग है और इससे सन्धिकालीन साहित्य इन्द्रधनुष की भाँति विविध रंगों की रेखाओं में समानान्तर होते हुए भी अलग-अलग है । उसकी विविधता में ही सीन्दर्य है ।

## संधिकाल के साहित्य का सिहावलोकन

संधिकाल हमारे साहित्य के इतिहास में ऐसा पूज्य पर्व समझा जाना चाहिए जिसमें शताब्दियों की धार्मिक, दार्शनिक ग्रीर सांस्कृतिक परम्पराएँ हमारी भाषा में धवतरित ह**ई**ं श्रीर उनके द्वारा जैन मत के विकास का पूर्ण इतिहास हमें प्राप्त हमा । संसारव्यापी धर्मों का अपने समस्त चिन्तन ग्रीर अनुशीलन पक्ष से जन-भाषा में रूपान्तरित होना हमारे साहित्य के लिए गौरव का विषय है। यह बात दूसरी है कि हमारी भाषा इतनी समृद्धिशालिनी न रही हो जिसमें इतने उदात विचारों की श्रभिव्यक्ति सफलतापूर्वक हो सके । उस समय भाषा विकास के पथ पर श्रग्रसर हो रही थी । उसमें नवीन जीवन के चिह्न दिष्टिगोचर हो रहे थे। वह प्रपने पूराने पल्लवों को छोड़ कर नृतन किसलयों से सुसज्जित होती हुई वसन्त-श्री की शोभा धारण करने जा रही थी। यद्यपि उस समय की हमारी जन-भाषा संस्कृत या पाली की उत्कृष्टतम साहित्यिक गरिमाओं से सम्पन्न नहीं थी, तथापि यही क्या कम है कि वह ग्रपने निर्माण-पथ पर शैशव की विकासोन्मुखी ग्रनन्त शक्तियों से समन्वित थी। फिर एक बात भीर है-संधिकालीन साहित्य से हमें अपनी भाषा की शोभा-श्री की वैभवमयी गाया भले ही प्राप्त न हो ? हमें भाषा-विज्ञान की दृष्टि से श्रपनी भाषा के इतिहास की कमबद्ध रूपरेखा तो प्राप्त होती ही है। इस प्रकार संधि-कालीन साहित्य हमारे साहित्य का प्रारम्भिक इतिहास होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस साहित्य का वर्ष्य विषय प्रमुखतः धार्मिक श्रीर दार्शनिक है। इसके श्रीतिरिक्त राजनीति के श्राश्रय से उसमें लौकिक विषयों पर भी वर्ष्य विषय रचनाएँ हुईं। श्रृंगार का उदय हुश्रा श्रीर जीवन के श्रामोद-प्रमोद के साथ मनोरंजन का सूत्रपात भी हुश्रा। इस भाँति सन्धि युग के साहित्य का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रेखा-चित्र से ज्ञात हो सकता है:—

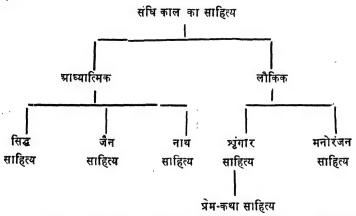

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस काल का साहित्य प्रमुखतः धार्मिक स्रोर दार्शनिक था । यह साहित्य प्रतिकियात्मक रूप से धार्मिक रूढ़ियों के विद्रोह में खड़ा हुमा । सिद्ध साहित्य वज्रयान के कोड़ में पोषित होकर भी उससे मनुशासित नहीं हुमा, वह सहजयान का मार्ग लेकर स्वतन्त्र-सा हो गया । जैन साहित्य भ्रत्यन्त प्राचीन होते हुए भी--बौद्ध धर्म के समानान्तर चल कर--श्रावकाचार के रूप में नैतिक मापदण्डों के निर्माण में -- शक्ति सम्पन्न हुआ। नाथ साहित्य शैव धर्म से स्फूर्ति पाकर सिद्ध-साहित्य के संशोधन में ग्रौर भी कृतकार्य हुग्रा। इस प्रकार इन सभी धर्मों में एक ऐसा वेग था जो अपने चारों भ्रोर के वातावरण को परिष्कृत करने में पूर्ण सक्षम था । इन सभी धार्मिक भ्रादोलनों में एक बात समान रूप से वर्तमान रही ग्रीर वह यह कि इनमें ग्रन्धविश्वासों ग्रीर रूढ़ियों के लिए कोई स्थान नहीं था। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का ग्रधिक से ग्रधिक उपयोग करने तथा ज़न्हें स्वाभाविक क्षेत्रों में ले जाने का ग्रादर्श सभी में मीजूद था। इस भावना के होते हुए भी इन तीनों के जीवनगत दृष्टिकोण में ग्रन्तर था । सिद्ध-सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी था; जैन सम्प्रदाय प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति दोनों से पूर्ण था। ग्रौर नाथ-सम्प्रदाय सम्पूर्णतः निवृत्ति मार्गी था । किन्तु जीवन के लौकिक पक्ष से साधना में बल प्राप्त करने की अन्तर्द किट तीनों में ही वर्तमान थी।

इन तीनों साम्प्रदायिक साहित्यों में दार्शनिक पक्ष का महत्त्व भी भिन्न-भिन्न है। जैत-साहित्य में सबसे अधिक दार्शनिक तत्व है, इसके अनन्तर सिद्ध साहित्य में है. फिर नाथ साहित्य में । ऐसा ज्ञात होता है कि यग के विकास के साथ दार्शनिक पक्ष निर्वल होता गया ग्रीर व्यावहारिक पक्ष सबलता प्राप्त करता गया। इसका कारण यह मालुम होता है कि बौद्ध ग्रीर वैदिक धर्म परस्पर के संघर्षों में भ्रपनी विजय के लिए जनमत की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे भ्रौर जनमत के व्यावहारिक बुद्धि-तत्व से सम्बन्ध स्थापित कर ग्रिधिक से ग्रिधिक हृदय में प्रवेश कर जाना चाहते थे । इसलिए बौद्ध ग्रौर वैदिक धर्मों में श्रनेक वैकल्पिक सिद्धान्त प्रवेश करने लगे और शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए भी वे जनता के सामने किया-पक्ष की सरलता लेकर ग्राए। फलस्वरूप उनमें व्यावहारिक पक्ष सबल हो गया। जैन धर्म को इस प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा। वह तो भ्रपने उपासना मार्ग में सीम्य ग्रीर वैराग्य पूर्ण जीवन में उपेक्षा भाव से रहा । इसलिए यद्यपि उसने जीवन के व्यवहार में आने वाले किया-कलापों पर ध्यान अवश्य दिया, श्रावकों ग्रीर श्रमणों के लिए सिद्धान्त वाक्य निर्धारित किए तथापि उसके सामने श्राचार्यों द्वारा स्थिर किए गए ऐसे शास्त्रीय श्रादर्श रहे कि परवर्ती कवियों श्रीर सन्तों को पूर्व निश्चित साधनात्रों से हटने का साहस ही नहीं हुन्ना ।

इन घामिक सिद्धान्तों के साथ लौकिक जीवन के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति भी रही। जहाँ धार्मिक सिद्धान्तों के विवेचन में लौकिक पक्ष रहा वहाँ वह केवल उपदेश का माध्यम ही रहा । लौकिक जीवन के रूपकों के म्राश्रय से धार्मिक जीवन का स्पष्टीकरण होता रहा, किन्तू जहाँ लौकिक जीवन स्वतंत्र रूप से रहा, वहाँ तो कवियों ने अपने दिष्टिकोण प्रस्तूत करने में बड़ी स्वतंत्रता के साथ काम लिया। या तो प्रेम-कथाश्रों की सब्टि की गई जिनमें श्रृंगार रस की बड़ी मोहक तरंगे उठाई गई' या संयोग या वियोग के ऐसे प्रसंग उठाए गए जिनमें लौकिक जीवन सत्य की स्थिरता लेकर भावनाओं में अमर हो गया। जहाँ ये दोनों बातें नहीं हुई वहाँ केवल विनोद या मनोरंजन की सामग्री उपस्थित की गई। पहले प्रकार की रचनाग्रों में ग्रबदुर्रहमान ग्रीर बब्बर का दृष्टिकोण है ग्रीर दूसरे प्रकार की रचनाग्रों में ग्रमीर खुसरों का । किन्तू ऐसी रचनाएँ घार्मिक भावनाग्रों के सामने ग्रधिक नहीं उभर सकीं। वे केवल राजदरबारों या किसी ग्राश्रयदाता के प्रोत्साहन से ही लिखी जा सकीं। उनमें जनता के हृदय की ध्वनि नहीं थी, केवल नरेशों या विलासी वर्गके व्यक्तियों के विनोद या उच्छक्कल जीवन की प्रतिष्विन मात्र थी। यदि ऐसा न होता तो म्रमीर खुसरों की बहुत सी पहेलियाँ ग्रौर मुकरियाँ ग्रश्लीलता की सीमा स्पर्शन करतीं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संधिकाल में ग्राध्यात्मिक ग्रीर लौकिक जीवन-दोनों पर ही रचनाएँ लिखी गईँ और दोनों ही अपने क्षेत्रों में चरम स्थिति को पहुँची हुई हैं।

सन्धिकाल की भाषा अपभ्रंश से निकलती हुई आधुनिक भाषात्रों के शैशव की स्थिति में हैं। इस प्रकार की भाषा में तीन बातें

स्पष्टतः देखी जा सकती है:---भाषा

- १. नवजात भाषा होने के कारण उसमें प्रयोगों की अनेक रूपता है।
- २. उसमें साहित्य के संस्कार नहीं देखे जाते । जब उसमें साहित्य की परिपाटियों का सुत्रपात ही होता है तो वह भावाभिन्य जन की साधारण शैली ही लिए होती है।
  - ३ उसमें पदावलीगत लालित्य कम रहता है।
  - ४. प्राचीन भाषा की शैलियों का ही उसमे अनुकरण होता है।

संधिकाल की भाषा में ये चारों लक्षण पाये जाते हैं। नवजात होने के कारण वह अपनी परिस्थितियों से शासित है। वह अभी तक बड़े भु-भाग की मान्य भाषा या काव्य भाषा नहीं हो पायी है। सिद्धों की वाणी में वह मगही के रूप लिए हए है, जैन कवियों की वाणी में उस पर राजस्थानी प्रभाव है, ग्रब्द्र्रहमान की रचना पर पश्चिमी प्रभाव है, बब्बर की रचना बंदेलखंडी से प्रभावित है और श्रमीर खसरो की मकरियाँ और पहेलियाँ दिल्ली की खड़ीबोली से शासित है। इन सभी कवियों ने किन्हीं विशिष्ट साहित्यिक संस्कारों से श्रपनी रचनाएँ नहीं लिखीं। यदि कुछ संस्कार है भी तो वे अपभ्रंश या फारसी के हैं। सरल भावाभि-व्यंजन श्रीर भावों के श्रनुसार भाषा लिखने के प्रयास उनमें श्रवश्य देखे जा सकते हैं। संधिकाल में नवीन भाषाग्रों का ग्रस्तित्व दीख पड़ने लगता है। एक बात पर सहसा घ्यान ग्राकर्षित हो जाता है ग्रीर वह यह कि यदि ग्रमीर खुसरो के बाद अजभाषा के बजाय खड़ीबोली हिन्दी में नियमित ग्रीर ग्रविरत रूप से रचनाएँ होती रहतीं तो भाज की खड़ीबोली हिन्दी कविता कितनी परिमाजित हो गई होती, इस बात का सहज ही श्रनमान किया जा सकता है। संधि-काल की भाषाएँ प्रपने प्रगति के पथ पर अवसर हो गई थीं और उनमें जनभाषा होने के नाते इतनी अधिक गति आ गई थी कि धर्म की कृतियाँ आगे चल कर नवरसमयी हो सकीं।

इस समय की रचनाश्रों में शान्त श्रीर श्रृंगार ये दो रस प्रमुख हैं। गीण रूप से हास्यरस भी अभीर खुसरो की पहेलियों या मुकरियों द्वारा ध्यान श्राकर्षित करता है। धर्म की साधना में शान्त रस का उद्रेक पूर्ण सफलता के साथ हुआ है। लौकिक जीवन से संबंध रखने वाले रूपकों में या प्रेम-कथा की इतिवृत्तात्मकता में श्रृंगाररस भी यथेष्ट मात्रा संधिकाल १३७

में वर्तमान है। ग्रमीर खुसरो की कुछ रचनाग्रों में श्रृंगार ही श्रृंगार है श्रौर मुल्ला-दाऊद ने तो अपनी प्रेम कहानी ही श्रृंगार का आधार लेकर लिखी है। इसके बाद कौतूहल ग्रौर विनोद में हास्यरस की सृष्टि हुई है। यदि प्रयास करके देखा जाय तो ग्रद्भुत रस के दर्शन भी हो सकते हैं, किन्तु यह रस केवल दोस्थानों पर वर्तमान है। पहला स्थान तो ईश्वरीय विभूति की ग्राश्चर्यजनक सीमाग्रों के चित्रण में है ग्रौर दूसरा स्थान गोरखनाथ की 'उल्टबाँसियों' में। किन्तु ऐसे स्थल ग्रपेक्षाकृत कम ही हैं। महत्त्व के दृष्टिकोण से रसों का निम्नलिखित कम दीख पड़ता है:—

शान्त, शृंगार, हास्य ग्रीर ग्रद्भुत ।

रसों की विविधता होते हुए भी यह समझ लेना चाहिए कि कविगण रस की भ्रपेक्षा भावाभिव्यंजन को प्रमुखता देते थे।

रस की विवेचना में यह स्पष्ट हो चुका है कि कवियो ने शैली की अपेक्षा भावाभिव्यजना पर अधिक ध्यान दिया है । इस प्रकार उन्होंने छंद विविध छन्दों के लिखने को मनोवृत्ति का परिचय नही दिया । सिद्ध कवियों की रचना अधिकतर दो शैलियों में मिलती है।

पहली तो गीत शैली है जिसमें उन्होंने चर्या गीतो की रचना की है। दूसरी शैली 'दोहा' की है। सिद्ध कवियों ने अनेक 'दोहा-कोष' लिखे है। 'दोहा' लिखने की शैली को जैन कवियों ने बहुत अपनाया । उन्होंने तो ग्राचार संबंधी ग्रन्थ लिखने में 'दोहा' छंद को ही प्रधानता दी । कुछ स्थलों पर उन्होंने 'चौपाई' छंद भी लिखा है । यद्यपि 'चौपाई' छंद का प्रयोग कुछ सिद्ध कवियो द्वाराभी हुग्रा है। तथापि जैन कवियो ने 'दोहा' छंद के साथ 'चौपाई' का मेल बड़ी सुन्दर रीति से किया है। स्वयंभू देव ने ग्रपने 'पउम चरिउ' (जैन रामायण) में तो 'दोहा-चौपाई' का प्रयोग ही अधिकतर किया है। संभव है, राम-काव्य के महाकवि तुलसीदास ने स्वयंभू देव का 'पउम चरिउ' देखा हो स्रीर उसी शैली के स्रनुकरण में-- 'दोहा-चौपाई' शैली में-- भ्रपना 'रामचरित मानस' लिखा हो । जैन कवियों ने 'दोहा' छंद के श्रतिरिक्त ग्रन्य छंदों का प्रयोग भी किया है जिनका उल्लेख पृष्ठ १४२ पर है। जिन कवियों ने प्रेम-कथा या श्रृंगार वर्णन के प्रसंग लिखे हैं उन्होंने छंदों में विविधता लाने का प्रयत्न ग्रवश्य किया है। विविध छंदों में 'पद्धरि' ग्रौर 'हरिगीतिका' विशेष प्रिय देखा जाता है। श्रमीर खसरो ने ग्रधिकतर 'बहरों' का ग्रनुकरण किया है । जहाँ उन्होंने हिन्दी के छंद रखे हैं वहाँ चौपाई छंद प्रधान है । चौपाई के म्रतिरिक्त कहीं-कहीं सार, ताटंक ग्रौर दोहा छन्द भी है, किन्तु सब छंदों में चौपाई ही खुसरो को विशेष प्रिय रही। उनकी सारी मुकरियाँ तो इसी छंद में है।

सिगरी रैन मोहि संग जागा। भोर मया तब बिछुरन लागा॥ वाके बिछुरत फाटै दिया। ए सिख साजन ? ना सिख दिया॥ हि० सा० ग्रा० इ० --- १८ खुसरो के ये दो दोहें भी बहुत प्रसिद्ध हैं :--गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देस॥
खुसरो रैंन सोहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पीउ को, दोऊ भये एक रंग॥

खुसरो का ताटंक छंद यह है:--

घूम बुमेला लहँगा पहने एक पाँव से रहे छडी। आठ हाथ हैं उस नारी के, सरत उसकी लगे परी॥ सब कोइ उसकी चाह करे हैं मुसलमान हिन्दू-छत्री। खुसरू ने यह कही पहेली दिल में अपने सोच जरी॥

(छतरी)

यहाँ ग्रन्त में दो गुरु होने के बदले लघु गुरु है। भुट्टे की पहेली में श्रन्त में श्रवश्य दो गुरु है:---

> सर पर जटा गले में भोली, किसी गुरू का चेला है। भर-भर भोली घर को धावें, उसका नाम पहेला है।।

सार छन्द का उदाहरण इस प्रकार है:--

श्रंपा, बहिरा, गूँगा बोले, गूँगा आप कहावै। देख सफेदी होत श्रंगारा गूँगे से भिड़ जावै॥

कही-कही खुसरो ने छन्दों के साथ बड़ी स्वतन्त्रता ली है:--

क्या करूँ विन पॉवों के तुमे ले गया विन सिर का। क्या करूँ लंबी दुम के, तुमे स्वाग्याविन चोंच काल इका॥

(जाल)

उनके ढकोसले श्रीर दोसखुने तो पद्य की सीमा से बाहर हैं। कहीं वे गद्य में है, कहीं गद्यमय पद्य में।

संधिकाल में गद्य-शैली के आविर्भाव की चर्चा भी है। कुछ इतिहास लेखकों के अनुसार गोरखनाथ ने नाथपंथ के प्रचार के लिए जन-समुदाय के गद्य का आश्रय ग्रहण किया। उनके गद्य के कुछ अवतरण भी प्रायः उद्धृत किए जाते हैं, किन्तु जब तक किसी प्रामाणिक प्रति से उनके गद्य के अवतरणों का समर्थन नहीं हो जाता, तब तक इस संबंध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से स्थिर करना उचित प्रतीत नहीं होता।

# दूसरा प्रकरण

### चारणकाल

## (ग्र) डिंगल साहित्य

यह कहा जा चुका है कि ग्रपभ्रंश के ग्रन्तिम काल में जब हिन्दी का प्रारम्भ हुग्रा तो काव्य-परम्परा के ग्राधार पर हिन्दी दो भागों में विभाजित हुई—— डिंगल ग्रौर पिंगल। डिंगल राजस्थान में नागर ग्रपभ्रंश से प्रभावित हिन्दी की साहित्यिक भाषा का नाम है ग्रौर पिंगल मध्यदेश की भाषा का। हमें यहाँ पर डिंगल भाषा पर विचार करना है।

टेसीटरी पिंगल पर भ्रपना मत प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं :---

डिंगल का न तो 'डगर' से कोई संबंध है ग्रौर न राजपूताने के चारण ग्रौर पंडितों द्वारा बतलाए हुए किसी विचित्र ग्रौर ग्रद्भुत शब्द रूपावली से ही है। वह केवल एक विशेष रूप है, जिसका ग्रथं है ''गड़वड़'' (ग्रनियमित), ग्रयांत् जो ऊँचे कवित्व के ग्रनुसार नहीं है। सम्भवतः जो 'ग्रसंस्कृत' है। व

कुछ लोगों का कथन है कि मध्यदेश के पिंगल नाम से प्रसिद्ध हिन्दी के समानान्तर ही डिंगल शब्द की सृष्टि हुई है। तीसरा मत यह है कि डिंगल शब्द की उत्पत्ति डिम् (डम्?) गल से हुई है। हिम् (डम्?) का तात्पर्यं डमरू-ध्विन से है ग्रीर गल का तात्पर्यं है गले से; गले से डमरू की ध्विन के समान गुंजित होने वाली। ताण्डव नृत्य करने वाले प्रलयंकर महादेव के हाथ में डमरू बाजे से वीर श्रीर रौद्र रस की जागृति होती है। इसी प्रकार डमरू के समान ध्विन करने वाली किवता जो वीरों के हृदय में उत्साह श्रीर कोध भर दे, वहीं डिंगल किवता है।

डिंगल काव्य पिंगल से अपेक्षाकृत प्राचीन है। जब अजभाषा की उत्पत्ति हुई श्रीर उसमें काव्य-रचना की जाने लगी, तब दोनों में अन्तर बतलाने के लिए दोनों का नामकरण हुआ। इतना तो निश्चय है कि अजभाषा में काव्य-रचना के पूर्व से ही राजस्थान में काव्य-रचना होने लगी थी। अतएव पिंगल के श्राधार पर डिंगल

₹,,

१ जर्नल श्रॉॅंब् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉब् बेंगाल: भाग १०, श्रद्ध १०, १६१४, एष्ट ३७६ २ ना० प्र० पत्रिका, भाग १४, श्रद्ध २, एष्ट २२४

नाम होने की अपेक्षा यही उचित ज्ञात होता है डिंगल के आधार पर 'पिंगल' शब्द का उपयोग किया गया होगा। इस कथन की सार्थकता इससे भी ज्ञात होती है कि पिंगल का तात्पयं छन्दशास्त्र से है। ब्रजभाषा न तो छन्दशास्त्र ही है और न उसमें रचित काव्य छन्दशास्त्र के नियमों के निरूपण के लिए ही है। अत्र प्व पिंगल शब्द ब्रजभाषा काव्य के लिए एक प्रकार से अनुपयुक्त ही माना जाना चाहिए। ही, यह अवश्य है कि ब्रजभाषा काव्य में छन्दशास्त्र पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है और सम्भवत यही कारण है कि उसका नाम पिंगल' रखा गया है।

डिंगल साहित्य का इतिहास जानने के पूर्व यह अधिक युवितसंगत होगा, यदि हम उस समय की राजनीतिक परिस्थिति पर भी थोड़ा विचार कर लें, वयोंकि राजनीतिक परिस्थितियों ने डिगल साहित्य पर यथेष्ट प्रभाव डाला है।

सातवीं सदी के उत्तरार्द्ध से हिन्दू राज्य की केन्द्रीभृत सत्ता का विनाश होना प्रारम्भ हुन्ना । विभाजक शिक्तयों का इतना अधिक प्राबल्य हुन्ना कि साधारण घटनात्रों ने ही राज्यों के उत्थान और पतन का बीज बोना प्रारम्भ किया। उत्तर-पश्चिम से म्राने वाले मुसलमानों ने इस म्रवसर से पूरा लाभ उठाया भीर बारहवी शताब्दी में उत्तर भारत का ग्रधिकांश भाग मुसलमानों के ग्रधिकार में ग्रागया । यह काल भारत के प्राचीन इतिहास की वृद्धावस्था का ही है जिसमें शक्ति का स्रभाव है, विवशता का भ्रवलम्ब है । इस काल का इतिहास भ्रनेक छोटे-छोटे राज्यों के उत्थान श्रीर पतन की कहानी मात्र है, किसी एक महान राज्य श्रथवा राजनीतिक केन्द्र का इतिवृत्त नहीं। ये छोटे-छोटे राज्य शिशुग्रों की भाँति छोटी-छोटी बात पर झगड़ना भी खुब जानते थे। श्राठवीं सदी में काश्मीर स्त्रीर कन्नीज में यथेष्ट संघर्ष हुम्रा, यद्यपि काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नीज को काश्मीर में नहीं मिलाया; शायद यह संभव भी न था। कन्नौज का संघर्ष मगध से भी हुम्रा, फिर गुर्जर राज्य से भी भीर कन्नीज गुर्जर राज्य में मिला लिया गया, किन्तु कन्नीज की प्रधानता बनी ही रही । देवपाल ग्रीर विजयपाल के समय में कन्नीज की भवनति होनी प्रारम्भ हो गई। जयपाल (संवत् १०७६) के समय में तो चन्देल श्रीर कछवाहों ने उसे श्रौर भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। श्रन्त में राठौर जयचन्द (संवत् १०६७) के समय में उसकी दशा ठीक हुई । जयचन्द ने कन्नीज को समृद्धिशाली बनाने में यथेष्ट परिश्रम किया ग्रीर उसे वैभव से पूर्ण किया । कन्नीज का मुसलमानों के द्वारा पतन होना स्वतंत्र हिन्दू राज्यों के मस्तित्व की मन्तिम स्थिति थी। वास्तव में मुसलमानों के मन्तिम माक्रमणों के पहले कन्नीज सुसंगठित भीर शक्तिशाली राज्य हो गया

१ विसेन्ट ए० स्मिथ ( इंपीरियल गजेटियर ऑवू इंडिया, भाग २, एष्ठ ३०१ )

चारणकाल १४९

था। गुजरात भी एक शक्तिशाली राज्य था । समुद्र के किनारे होने के कारण उसकी व्यापारिक स्थिति बहुत दृढ़ थी ग्रीर उसमें धन ग्रीर वैभव की राशि बिखरी हुई थी। उसके चार महान शासक हए । उन्हीं के कारण गुजरात पूर्ण रूप से सुसंगठित ग्रीर शक्तिशाली हो गया था। प्रथम शासक मूलराज था, जिसने शक्ति श्रीर साहस के साथ शासन किया । उसी ने तलवार को नोंक से श्रपने राज्य की सीमा खींची । जीवन भर वह युद्ध में लगा रहा श्रीर रणभूमि की विजयश्री से उसने अपने राज्य के वैभव को वृद्धिकी। ग्रन्त में ग्रपने वृद्ध शरीर को उसने रणभूमि के ही समर्पित कर दिया । दूसरा महान् शासक भीम था, जिसने संवत् १०७६ से ११२० तक राज्य . किया । इसी के समय में सोमनाथ मन्दिर की पवित्रता, धन के साथ महमूद के हा**यों** ने लुट ली ग्रीर पँवार उसकी राजधानी तक बढ़ ग्राए, पर उसने ग्रपनी मृत्यु के समय तक अपने राज्य की सीमा का विस्तार किसी भौति भी कम नहीं होने दिया। तीसरे शासक सिद्धराज ने सं० ११५० से १२०० तक राज्य किया स्रोर उसने बारह वर्षों तक पँवारों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। कुमारपाल ( सं० १२००-१२२६) ने तो मालवा की विजय का श्रेय स्वयं ही प्राप्त किया। इस प्रकार गुजरात एक बहुत इक्तिशाली राज्य हो गया था, जो मुसलमानों के श्राक्रमण का प्रतिकार करता हम्रा कही म्रलाउद्दीन खिलजी के शासन (संवत १३५५) में नष्ट हुम्रा। गजरात के शासक सोलंकी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं।

मालवा में पैवारों का राज्य था। इन्हीं पैवारों के वंश में राजा भोज हुए (संवत् १०६७—-११०७) जो योद्धा, किव ग्रीर साहित्य के संरक्षक थे। इनके समय मे मालवा की बहुत उन्नति हुई थी। बारहवीं शताब्दी में सोलंकियों ने पैवारों को बुरी तरह पराजित किया श्रीर मालवा को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया। बारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में सोलंकियों की एक शाखा बघेल ने ही रीवां राज्य स्थापित किया।

कछवाहा ग्वालियर के अधिपति थे और बारहवी शताब्दी के प्रारम्म तक ग्वालियर और नरवर पर शासन करते रहे। संवत् ११८६ में यह शासन परिहार वंश के हाथों में चला गया।

नवमी शताब्दी में चन्देलों ने महोवा (हमीरपुर) पर विजय प्राप्त की । लगभग एक शताब्दी बाद उन्होंने कालिजर के सुदृढ़ किले पर भी ग्रधिकार प्राप्त किया। ये वीर ही नहीं थे, वरन् कलाप्रिय भी थे। इन्होंने खजुराहों में भ्रनेक सुन्दर मन्दिरों का निर्माण किया। चन्देलों के वैभव का सूर्य संवत् १२३६ में भ्रस्त हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान ने उन पर विजय प्राप्त की। संवत् १२४० में बे मुसलमानों के हाथ कालिजर भी को बैठे।

तोमर हिसार और दिल्ली के निकटवर्ती स्थानों में राज्य करते थे। कहते हैं, तोमर वंश ने ही दिल्ली की नींव डाली, पर दिल्ली का महत्त्व अनंगपाल द्वितीय (संवत् ११०६) के बाद ही प्रकट हुआ। तोमर और चौहान सदैव परस्पर के शत्रु थे। अन्त में चौहान ने दिल्ली को संवत् १२१० में विजय कर ही लिया। रुहेलखण्ड और उत्तरी अवध भार और अहीर वंश के अनेक राजाओं के अधिकार मे था। दसवीं शताब्दी के अन्त में राजपूत के बाछल वंश ने उस प्रान्त में अपना शासन स्थापित किया।

मेवाड़ में गहलोत वंश शासन करता था। उनका प्रथम सरदार बप्पा था, जिसने भीलों की सहायता से मेवाड़ में राज्य स्थापित किया था। उसके पुत्र गृहिल ने चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जो गहलोत वंश के हाथों में ५०० वर्ष तक रहा। यही गहलोत वंश ब्रागे चल कर सीसोदिया वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तेरहवीं शताब्दी के बाद तो इस वंश की मर्यादा समस्त राजस्थान में स्थापित हो गई।

सबसे बड़ा श्रीर शिवतशाली वंश चौहानों का था, जो एक बड़े क्षेत्र में बिखरा हुआ था। श्राबू पर्वत से लेकर हिसार तक श्रीर ग्ररावली से लेकर हमीरपुर की सीमा तक इनका प्रभृत्व था। ये ग्रपने ग्रपने राज्यों मे नाममात्र की स्वतत्रता के साथ विभाजित थे। सब से शिवतशाली शाखा साँभर झील के श्रासपास थी। यह शाखा ग्यारहवी श्रीर बारहवीं शताब्दी में बढ़कर समस्त चौहानों की श्रिधपित बन बैठी, साँभर नरेश ही सब से बड़े राजा हो गए। इनकी राजधानी श्रजमेर थी।

प्रजमेर की प्राचीनता और उसके नाम के सम्बन्ध में 'पृथ्वीराज-विजय' के पाँचवें सर्ग के लम्बे अवतरण के आधार पर डा० मारिसन एक लेख लिखते हैं। ७७ वें पद्य से अजयराय का वर्णन प्रारम्भ होता है और ४० पद्यों से अधिक में लिखा जाकर सर्ग के अन्त तक चलता है। ६६ वें पद्य में लिखा है कि अजयराज ने एक नगर का निर्माण किया। [(रा) जा नागरं कृतवान्] इसके बाद उसके वैभव और उत्कर्ष का वर्णन है। अन्तिम पद्य में लिखा है कि उसके पुत्र का नाम अर्णोराज था, जिसे उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। उसके राज्य का वर्णन छठें और सातवें सर्ग के प्रारम्भिक भाग में है। उसके समय का निर्धारण 'पृथ्वीराज-विजय', गुजरात के इतिहास और कुमारपाल के चित्तीरगढ़ शिलालेखों के विवरणों से ज्ञात हो सकता है। 'पृथ्वीराज-विजय' के सप्तम सर्ग से ज्ञात होता है कि अर्णोराज ने गुजरात के जयसिंह सिद्धराज की कन्या कांचनदेवी से दूसरा विवाह किया। (गूर्जरेन्द्रों जयसिंहस्तस्में यां दत्तवान्सा कांचनदेवी रात्रों च दिने च सोमं सोमें व्वरसंज्ञमजनयत्।) इस प्रकार वह गुजरात के राजा जिन्होंने सन्

चारणकाल १४३

१०६४ से १२०३ (सं० ११५०-११६६) तक राज्य किया, के परवर्ती भाग में सम-कालीन थे।

गुजरात के इतिहास में हेमचन्द्र के 'द्वयाश्रय कोष' तथा अन्य इतिहास जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमार पाल का अर्णोराज्य के विरुद्ध सफल युद्ध करने का वर्णन करते हैं । चित्तौरगढ़ शिलालेख सिद्ध करता है कि इस युद्ध की समाप्ति सं० १२०७ ( सन् ११४६-५० ) या उसके कुछ ही पूर्व हुई। अर्णोराज के द्वितीय पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या वीसलदेव के अजमेर शिलालेख ( सं० १२१० ) से ज्ञात होता है कि उसकी (अर्णोराज) की मृत्य सं० १२०७ और १२१० के बीच में अवश्य हुई होगी।

इन तिथियों से यह ज्ञात होता है कि ग्रणींराज ने विकम की १२वीं शताब्दी के चतुर्थांश मे राज्य किया ग्रौर उसके पिता ने सं० ११००-११२५ के बीच मे या उसी के ग्रास-पास । ग्रजमेर नगर भी उसी समय बना होगा । 'पृथ्वी-राज विजय' का महत्त्व ग्राधुनिक इतिहास या 'हम्मीर महाकाव्य' या फिरिश्ता से ग्रधिक है, क्योंकि 'पृथ्वीराज विजय' की रचना पृथ्वीराज द्वितीय के समय में ग्रथवा १२वीं शताब्दी के ग्रन्तिम चतुर्थांश में हुई थी । 'हम्मीर महाकाव्य' १४वीं शताब्दी के ग्रन्त की रचना है ग्रौर फिरिश्ता ने २०० वर्ष बाद सोलहवी शताब्दी के ग्रन्त में लिखा । फिर 'पृथ्वीराज विजय' ग्रकेला ही ग्रन्थ है, जिसमें चौहानों का वंश-परिचय उनके शिलालेखों से मिलता है । ग्रन्थ सस्कृत ग्रन्थों के द्वारा दिया हुग्रा परिचय परस्पर विरोध रखता है ग्रौर उसमें काल-दोष स्पष्ट है ।

इन सब बातों से पता चलता है कि 'पृथ्वीराज-विजय' का कथन ही स्पष्ट ग्रौर ठीक है कि ग्रजय (बीसवाँ शाकम्भरी चौहान) ग्रजमेर का निर्माता था। रे उसकी परम्परा में चौहान वंश का सब से बड़ा राजा पृथ्वीराज था, जिसका शासन-समय सं० १२२६ (सन् ११७२) से सं० १२४६ (सन् ११६२) तक है।

संक्षेप में यदि चारणकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो जात होगा कि राठौर, सोलकी, पँवार, कछवाहा, परिहार, चन्देल, तोमर, भार, अहीर, गहलोत और चौहान वश इस समय राजनीति का शासन कर रहे थे। राजनीतिक परिस्थिति बहुत अनिश्चित थी। परस्पर युद्ध करने में ये राजे सदैव सन्नद्ध रहा करते थे और अपने राज्य को अपनी मर्यादा के सामने तुच्छ समझते

१ पृथ्वीराज विजय सप्तम सर्ग—

प्रथमः सुधवासुतस्तदानीं परिचर्या जनकस्य तामकाषीत् ॥ प्रतिपाद्य जलाञ्जलि धृषायें विदयेयां भृगुनन्दनोजनन्ये॥

२ श्रोरिजिन श्रॉव् दि टाउन श्रॉव् श्रजमेर-

<sup>(</sup> जी० बुलर,-जे० त्रार० ए० एस० भाग २६ , पृष्ठ १६र-१६३)

थे। कोई ऐसा वर्ष नहीं था जब कि इन राजाओं में से किसी में पारस्परिक विग्रह न होता हो। इन सब राजाओं के सामने मुसलमानी आतंक अपनी निर्दयता और उच्छ खलता के साथ अनेक रूप रखा करता था। अपनी मर्यादा और गौरव की रक्षा करने के लिए युद्ध-वीर राजपूत युद्ध-दान के लिए सदैव प्रस्तुत रहा करते थे। देश की शान्ति रक्त-धारा में बही जा रही थी।

इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में विष्लव होने के कारण साहित्यिक क्षेत्र में भी शान्ति नहीं रही। राजस्थान राजनीति का प्रधान क्षेत्र होने के कारण प्रपने यहाँ के चारणों और भाटों को मौन नहीं रख सका। अपभ्रश भाषा भी उस समय पुराने संस्कारों को छोड़ कर नवीन रूप धारण करने का प्रयत्न कर रही थो। उसी अपभ्रश की डिंगल भाषा में उनकी किवता प्रवाहित हो उठी। इसके साथ ही देश के किसी कोने में बैठ कर कविगण मुसलमानी आतक भुलाने के लिए धर्म की कविता भी कर देते थे।

हिन्दी साहित्य के प्रभात में सात किवयों का उल्लेख हमारे इतिहासकार करते चले श्राये हैं, यद्यपि उन सात किवयों की एक पंक्ति पुंड या पुष्प भी श्रभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। प्रथम हिन्दी किव पुंड या पुष्प कहा जाता है जिसका श्राविभीव-काल सं० ७७० माना गया है।

दूसरे ग्रज्ञात किव का ग्रन्थ जो प्राप्त हो सका है, वह खुमान रासो है। एक स्थान पर इस किव का नाम दलपत विजय मिलता है। इसमें दिलीर का वृत्तान्त लिखा गया है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमें दिलीर के महाराणा प्रतापिसह तक का हाल दिया गया है जिससे यह जात होता है कि यह प्रति समय-समय पर किवयों के हाथों से नई सामग्री प्राप्त करती रही और अपने पूर्व रूप की केवल एक अस्पष्ट छाया ही रख सकी। ग्रतएव खुमान रासो अपने वास्तविक रूप में ग्रव नही है। खुमान का समय सम्वत् ५६७ माना गया है और महाराणा प्रताप का विक्रम की १७वीं शताब्दी। इस प्रकार खुमान रासो लगभग ५०० वर्ष के परिमार्जन का ग्रन्थ है। इसके बाद मसूद, कुतुबग्रली, साईदान और ग्रकरम फैज के नाम ग्राते हैं। इनकी रचनाएँ भी ग्रप्राप्य हैं। इनका ग्राविभिन काल संवत् ११८० से १२०५ तक माना गया है। इसके बाद चन्दबरदाई का नाम ग्राता है, जिसका समय संवत् १२४८ (सन् ११६१) है। ग्रभी तक के इतिहास की यह स्थिति है। चन्दबरदाई के पूर्व दो किवयों का नाम और लिया जाता है। किन्तु ये दोनों किव निश्चत रूप

से कमशः १७वीं ग्रीर १८वीं शताब्दी के हैं। प्रथम किव हैं भुवाल, जिन्होंने दोहा-चौपाई में 'भगवद्गीता' का ग्रनुवाद किया है। इनका समय भुवाल विक्रम की दसवीं शताब्दी माना गया है। इसका ग्राधार भुवाल का वह दोहा है, जिसमें वे ग्रपने ग्रन्थ-रचना की तिथि देते हैं। वह दोहा इस प्रकार है:—

> सम्बत् कर भव करौं बखाना । सदस्र सो सम्पूरन जाना ॥ माध मास कृष्ण पद्म भयक। दुतिया रिव तृतीया जो भयक।।

प्रयात् ग्रन्थ की रचना संवत् १००० में माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया भौर तृतीया तिथि, रिववार को हुई। किन्तु गणना के श्रनुसार यह तिथि सम्वत् १००० में रिववार को नहीं पड़ती। यह समय संवत् १७०० माघ कृष्ण रिववार को ग्राता है जब दितीया के बाद उमी दिन तृतीया लग जाती है। इस प्रकार ग्रन्थ की रचना संवत् १००० में न होकर १७०० में को गई जान पडती है; श्रयात् दी हुई तिथि के ७०० वर्ष वाद। सम्भव है ''सहस्र सो सम्पूरन जाना" के बदले ''सहस्र सो सत् (१७००) पूरन जाना" हो। 'लिपिक की साधारण गलती से ७०० वर्ष का ग्रन्तर पड़ गया। ग्रतः भुवाल किव दसवीं शताब्दी के किव न माने जाकर सत्रहवीं शताब्दी के किव माने जायंगे। उनकी भाषा भी दसवीं शताब्दी की प्राचीन हिन्दी नहीं मानी जा सकती। छंद भी सत्रहवीं शताब्दी ही का है, जो रामचिरतमानस के प्रचार से बड़ा लोकप्रिय हो गया था। सम्भव है, तुलसीदास का 'रामचिरतमानस' दोहा-चौपाई में देखकर भुवाल किव ने कृष्ण-चिरत भी दोहा-चौपाई में लिखने का विचार किया हो।

दितीय किव मोहनलाल द्विज हैं, जिन्होंने 'पत्तिल' नाम का एक प्रन्थ लिखा है जिसमें श्रीकृष्ण की बारात के भोजन की पत्तिल की विविध मोहनलाल द्विज भोजन-सामग्री का वर्णन है । इस ग्रन्थ का समय संवत् १२४७ दिया गया है । इसके प्रमाण में किव की यह पंक्ति दी जाती है:—

सुनौ कहै यह संवद् जानौ । बारह सानौ सैता लानौ ॥

इसका तात्पर्य संवत् १२४७ लिया है। किन्तु भाषा इतनी ध्राधुनिक है तथा उसमें जुहार, जलेबी, रकेबी ग्रादि शब्दों तथा 'पचि-पचि रची सुघारि' ग्रादि वाक्यांशों का इतना प्राचुर्य है कि भाषा १३वीं शताब्दी की नहीं कही जा सकती है। दूसरी बात यह है कि मोहनलाल ने ग्रपना मंगलाचरण केशवदास के ही शब्दों में

१ खोज रिपोर्ट १६१७, १८, १६; पृष्ठ ५

हि॰ सा॰ झा॰ इ०--१६

किया है। किशवदास का पांडित्य उन्हें मोहनलाल जैसे साधारण किव की चोरी करने से रोकता है, ग्रतः मोहनलाल ने ही केशवदास के शब्दों में वन्दना की है। इस प्रकार मोहनलाल का समय केशव के बाद ही का समझा जाना चाहिये। डा॰ हीरालाल के ग्रनुसार 'बारह-सानों' शुद्ध पाठ न होकर 'ठारह-सानों' शुद्ध पाठ है। ग्रतः मोहनलाल का समय १ दवीं शताब्दी है।

चारणकाल के इन ग्रानिश्चित किवयों के बाद जो निश्चित किव मिलता है बह नरपित नाल्ह है । उसका ग्रन्थ गीतात्मक है ग्रीर नाम 'वीसलदेव रासो' है । ग्रियर्सन ने न जाने क्यों इसका वर्णन नहीं किया । गीतात्मक होने के कारण इसकी भाषा में भी अनेक परिवर्तन हुए, पर वे परिवर्तन अभी तक सम्पूर्णतः प्राचीन भाषा का स्वरूप विकृत नहीं कर सके । इसमें अपभ्रंश के प्रयोग अधिक हैं, इसलिए यह अपभ्रंश की ग्रन्तिम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है । यद्यपि कहीं-कहीं सत्रहवीं शताब्दी की हिन्दी के प्रयोग अवश्य पाये जाते हैं। किन्तु ऐसे प्रयोग बहुत कम है । वीसलदेव रासो का ब्याकरण अपभ्रंश के नियमों का पालन कर रहा है । कारक, कियाओं ग्रीर संज्ञाओं के रूप अपभ्रश भाषा के ही है, अतएव भाषा की दृष्टि से इस रासो का अपभ्रंश भाषा से सद्यः विकसित हिन्दी का ग्रन्थ कहने में किसी प्रकार की ग्रापित नहीं होनी चाहिए।

वीसलदेव का काल-निर्णय हमें इतिहास में इस प्रकार मिलता है—-जैपाल जो नवम्बर १००१ में पुनः सुल्तान महमूद से पराजित हुआ था, आत्मघात कर मर गया। उसका पुत्र अनंगपाल उत्तराधिकारी हुआ, जो अपने पिता की भौति अजमेर के चौहान राजा वीसलदेव के नेतृत्व में हिन्दू शिक्तयों के संघ में सिम्मिलित हुआ। अअतएव वीसलदेव का समय सन् १००१ ( सं० १०५८ ) माना जाना चाहिए। वीसलदेव रासो में विणित धार के राजा भोज जिन्होंने अपनी पुत्री राजमती का विवाह वीसलदेव के साथ किया था, उनके भी इसी समय में होने का प्रमाण मिलता है।

मुंज का भतीजा यशस्वी भोज तत्कालीन मालवा की राजधानी धार के राज्यासन पर लगभग संवत् १०७५ में आसीन हुआ और उसने चालीस वर्ष से

१ केशवदास-एक रदन गजबदन, सदन बुधि मदन बदन सुत । गवरिनंद भानन्द बन्द जगदम्ब चन्द युत ।। मोहनलाल-एक रदन वारन बदन, सदन बुद्धि गुण गेह । गवरिनन्द श्रानन्द दें मोहन प्रणति करेह ॥

२ बेटी राजा भोज की--वीसलदेव रासी--( सन्पादक--श्री सत्यजीवन वर्मा )--पृष्ठ ६ नागरी प्रचारिणी सभा सम्बत् १६८२।

३ विसेन्ट स्मिथ ।

चारणकाल १४७

स्रिषिक प्रतापशाली राज्य किया। गौरीशंकर हीराचंद जी स्रोझा के स्रनुसार वीसलदेव का समय संवत् १०३० से १०५६ माना गया है। श्रीझा जी के स्रनुसार राजा भोज का राजिसहासनासीन होना सं० १०५५ में है। मतएव यह निश्चित होता है कि वीसलदेव का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है। नाल्ह ने स्रपने रासो को भी उसी समय लिखा, क्योंकि ग्रंथ में जहाँ किया का प्रयोग वर्तमान काल में किया गया है वहाँ 'कहइ', 'वसइ' इत्यादि किया स्रों के रूप समय की घटना ग्रों के श्रनुसार ही घटित होते हैं।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए एक कठिनाई सामने श्राती है। नाल्ह श्रपनी पुस्तक-रचना की तिथि इस प्रकार देता है:--

> "बारह सै बरहोत्तरां हा मंझारि, माघ सुदी नवमी बुधवारि।"

मिश्रवन्धुत्रों ने इसे सं० १२२०, लाला सीताराम ने १२७२ तथा सत्यजीवन वर्मा ने १२१२ माना है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी इसे सं० १२१२ माना है। यदि गौरीशंकर हीराचंद स्रोझा के स्रनुसार वीसलदेव का काल संवत् १०३० से १०५६ मान लिया जाय तो वीसलदेव रासो की रचना १५६ वर्ष बाद होती है। ऐसी स्थिति में लेखक का वर्तमान काल में लिखना समीचीन नहीं जान पड़ता। स्रतएव या तो वीसलदेव-काल जो विसेन्ट स्मिथ स्रौर गौरीशंकर हीराचन्द स्रोझा द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे स्रशुद्ध मानना चाहिए; स्रथवा वीसलदेव रासो में विणत इसी 'बारह बरहोत्तरा हां मंझारि' वाली तिथि को। श्री गजराज स्रोझा बी० ए०, बीकानेर ने लिखा है कि "बड़ा उपाश्रय' बीकानेर में इसकी एक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति मिली है, जिसमें इसका रचना-काल १०७३ वि० लिखा है।" उसमें 'बारह से बरहोत्तरां हां मंझारि' के स्थान पर 'संवत् सहस तिहतरइ जाणि, नाल्ह कवीसर सरसीय वाणि" मिलता है; जिसके स्रनुसार 'रासो' की रचना सं० १०७३ में मानी गई है। यदि हम इसी तिथि को ठीक मानें तो भी ग्रन्थ की रचना वीसलदेव-काल से १७ वर्ष बाद ठहरती है। उस समय भी किव वर्तमान काल में नहीं लिख सकता है।

जो हो, १०७३ वि० इतिहास के म्रधिक समीप है। यदि 'रासो' की एक प्रति हमें यही संवत् देती है मौर इतिहास वीसलदेव के समय को भी लगभग यही मानता है सो हमें 'वीसलदेव रासो' की रचना सं० १०७३ मानने में कोई म्रापित नहीं होनी चाहिए। फिर राजेंद्रलाल मित्र के मनुसार भोज का समय संवत् १०२६ से १०८३ माना गया है। इससे भी उपर्युक्त विचार की पुष्टि होती है।

१ हिन्दी टाड राजस्थान, प्रथम खंड, पृष्ठ ३५८

२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, श्रंक १, एष्ठ ६६

स्रभी तक इस प्रन्य की पंद्रह हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। सबसे प्राचीन प्रति का लिपिकाल सं० १६६६ है। यह विद्याप्रचारिणी जैन सभा पुस्तकालय (अयपुर) की है। इन प्रतियों में पाठ-भेद बहुत है। ये प्रतियाँ दो विशिष्ट कुलों की ज्ञात होती हैं। रचनाकाल के संवत् में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है, उसके मूल में भी इन्हीं दो कुलों की विभिन्नता है। पहले कुल की प्रतियाँ सं० १२१२ या १२७२ का उस्तेख करती हैं और दूसरे कुल की प्रतियाँ सं० १०७७ का। पहले कुल की प्रतियों में वर्णन-विस्तार बहुत प्रधिक है, दूसरे कुल की प्रतियाँ ध्रपने वर्णनों में संक्षिप्त हैं। यहाँ तक कि पहले वर्ग की प्रतियों में कथा चार खंड तक बढ़ी हुई है, जहाँ दूसरे वर्ग की प्रतियों में खंड-विभाजन शैली से रहित कथा वहीं समाप्त हो जाती है, जहाँ पहले वर्ग की प्रतियों में तीसरा खंड समाप्त होता है। सरदारों के नाम गिनाने में भी पहले कुल की प्रतियों में तीसरा खंड समाप्त होता है। सरदारों के नाम गिनाने में भी पहले कुल की प्रतियों में विशेष प्रभिष्टि है जो दूसरे कुल की प्रतियों में नहीं है। इस दृष्टि से पहले कुल की प्रतियाँ ध्रपेक्षाकृत बाद की होंगी, और समय के प्रवाह के साथ उनमें वर्णन-विचार के प्रक्षिप्तांश भी बढ़ते चले गये होंगे, जो दूसरे कुल की प्रतियों में नहीं हैं।

श्री अमरचंद नाहटा वीसलदेव रासो को १३वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं। इसका पहला कारण तो यह है कि इसकी भाषा सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी की राजस्थानी भाषा है। दूसरा यह कि ग्रन्थ में जो ऐतिहासिक और भौगोलिक उल्लेख मिलते हैं वे १३वीं शताब्दी के बाद के हैं। उदाहरण के लिए ग्रन्थ में जो जैसलमेर, अजमेर आदि स्थानों के नाम है वे ग्यारहवीं शताब्दी के बाद बसाए गये और प्रसिद्ध हुए।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विषमता ऐतिहासिक मूल ग्रन्थ के संवत् निर्घारण में कठिनाई उपस्थित करती है, किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वीसलदेव रासो की कोई भी प्रति सं० १६६६ के पहले की प्राप्त नही हुई। वीसलदेव रासो के रचनाकाल में और ग्रन्थ के प्रतिलिपि-काल में पाँच सौ वर्ष से ऊपर का समय व्यतीत हो गया है। और जब वीसलदेव रासो की किवता लोक-रंजनार्थ गेय रूप में लिखी गई तब उसमें गायकों की परम्पराग्नों ने कितना प्रक्षिप्तांश मिलाया होगा और भाषा में कितना परिवर्तन हुग्रा होगा यह साधारण ग्रनुमान से ही जाना जा सकता है। फिर नरपित ने इस ग्रन्थ को इतिहास या वंशावली के रूप में नहीं लिखा, उसने तो इसमे काव्य की सरस कल्पनामों का सौंदर्य सुसज्जित किया

१ राजस्थानी — भाग ३, श्रंक ३, पृष्ठ २२

२ जोयो छै तोइउ जेसलमेर-पृष्ठ ७, वीसलदेव रासो (नागरी प्रचारिणी समा, काशी)

३ गइ अजमेर को चाल्यो राव-पृष्ठ १४, ,, ,, ,,

हैं, संयोग भ्रौर वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं। इसलिए यह वीर काव्य न होकर श्रुंगार काव्य ही हो गया है।

इस ग्रन्थ का विस्तार २००० चरणों में है। इसमें चार खंड हैं। पहले खंड में ८५ छंद हैं श्रीर मालवा के श्रिधपित श्री भोज परमार की लड़की राजमती का बीसलदेव सांभर के साथ विवाह विणित है। दूसरे खंड में ८६ छंद हैं जिनमें वीसलदेव की राजमती के प्रति उदासीनता श्रीर उड़ीसा की श्रोर रण-यात्रा का उल्लेख है। तीसरे खंड में १०३ छंद हैं जिनमें राजमती का वियोग वर्णन श्रीर वीसलदेव का चित्तौड़ागमन है। चौथे खंड में ४२ छंद हैं श्रीर भोजराज का श्राकर श्रपनी कन्या को ले जाना श्रीर वीसलदेव का पुनः राजमती को चित्तौड़ ले श्राने का वर्णन है। ग्रन्थ में कुल ३१६ छंद है।

कथावस्तु पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कथा गीतिरूप में होते हुए भी प्रबन्धात्मकता लिए हुए है। कथा वस्तु अनेक प्रकार की घटनाओं से निर्मित है जिसमें वीररस की अपेक्षा श्रृंगाररस ही प्रधान स्थान प्राप्त कर सका है। भाषा यद्यपि अपने असंस्कृत रूप में है तथापि उसमें साहित्यिक सौंदर्य की छटा यत्र-तत्र है।

लोक-रंजन के लिए वीसलदेव रासो में काव्य का सौन्दर्य मनोवैज्ञानिक ढंग से अनेक प्रसंगों में सजाया गया है। उसमें जीवन के स्वाभाविक विचार, गृहस्थ-जीवन के सरल विश्वास, जन्मांतरवाद, शकुन, संस्कार, वारहमासा भ्रादि बड़ी सरसता के साथ चित्रित किये गये हैं। स्थानीय प्रथाओं और व्यवहारों का भी बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। इस प्रकार इस काव्य में स्थानीय अनुर जन (Local colour) विशेष मात्रा में है। वीसलदेव रासो के कुछ उदाहरण देखिए:——

माणिक मोती चउक पुराय । पाँव पषाल्या राव का । राजमनी दीई वीसलराव ।। हुई सीपारी मिन हरम्यो छह राव । बाजित्र वाजह नीसांखो घाव ।। गढ़ माहि गूडी उछली । घरि घरि मंगल नोरण च्यारि ।।

सूबितयां--

दव का दाधा कुपली मेल्ही। जीभ का दाधा नुपॉगूरई।।

१ बीसलदेव रासी, पृष्ठ ८-६

२ ,, ,, पृष्ठ १२

<sup>♦ ₹ 33 33 ₹8</sup> 

#### 8,50

रतन कचौली राय सांपजी भीष।
 ते नाउं पग सूँ ठेलीजी। इसी न रायां तथी नहीं च अवास।
 इसी न देवल पूतली। नयण सलूंखां वचन सुमीत।
 ईसीय न खाती की घड़ा। इसी अक्ती नहीं रिव तलै दीठ।।
 वाहिक गोरी देखाली छै बाट। ऊँचा पर्वत दुर्घट घाट।

बाहुड़ि गोरी देखाली छैं बाट । ऊँचा पर्वत दुर्घट घाट । लाम्बी बाँह देखालियाँ । देखितो चालिजे देस की सीम । छाड़ही धूर थे भीणी गीणो । चीरी राखज्यो धन को जीव ॥ ३

#### शकुन---

चाल्यो उलीगांगौ नय मंभारि। श्राड़ी श्रावज्यो ईथण दार। सांड तट्कज्यो जीमउइ श्रंग। सॉमही बोगणी काल भुयंग। बाट काटे मंजारड़ी। सामहीं छींक हणई कपाल।। श्राडीं लुकड़ी श्रावज्यो। गोरही कुछ प्रीय पाछो हो वाल।।

#### वियोग के चित्र--

श्रीं जनम कांई दीयौ हो महेस ? अवर जनम भारे घड़ा हो नरेस । रानइ न सिरजीं हरिणलीं । स्रह न सिरजी घींणु गाई । वनमंड कालीं कोईलीं । वइसतीं अंब कह चंप की डालि । वइसतीं दाख वींजोरड़ी । इिण दुख मूर्ड अवला वालि ॥ ४ सि वदनी जीत्यौ मात गयंद । आपडीया रतनालियां । भौंहरीं जांचे भमर भमाय । मूँगफली सी ऑगुली । ५ कुहणी फाटइ काँचुवउ । पोपरि फाटइ धन को चीर । जांचे दव दाघी लोंकडी । दूबली हुई भूरड ईम नाइ । हावां हाथ को मूँदड़ । आवण लागौ जीवणीं वाँह । ६

इस प्रकार स्वाभाविकता से परिपूर्ण ग्रनेक चित्र दिये जा सकते हैं। रस की दृष्टि से वीसलदेव रासों मे श्रुगार रस प्रवान है, किन्तु इसके साथ रौद्र, ज्ञान्त ग्रौर हास्य रस के भी उदाहरण मिलते हैं।

### हास्य रस का उदाहरण देखिए:--

चिंद चाल्यो हैं मीर कवीर । खुंदकार तुक्क दुकेद्धक धीर । श्रमल खलीती घरि रहीं । भीना पोसत छाड्या, छाणि । उमा विश्वतरा करह । दोड, सीताव वगनी भरि लाव ॥ अ

| * | वासलदव | रासा, पृष्ठ ४४ |
|---|--------|----------------|
| ঽ | 53     | पृष्ठ ७<       |
| ₹ | >>     | पृष्ठ ४ १-६०   |
| ४ | ,,     | पृष्ठ ६५       |
| × | 91     | पृष्ठ ६६       |
| 8 | 33     | पृष्ठ ७५       |
| 9 | 37     | पृष्ठ १७       |

श्रमलंकार भी यत्र-तत्र पाये जाते हैं श्रीर किव ने उनका प्रयोग बड़ी स्वाभाविकता के साथ किया है । वीसलदेव की बारात के समूह पर उत्प्रेक्षा की गई है:—

जांन कों कट क असीय हजार। जांगे उदयाचल ऊलट्यो ॥9

वियोग में विरिहिणी राजमती की उँगली को मूँगफली के रूप का साम्य देना तथा विरहावस्था में उभरते हुए यौवन को सम्हालने की उपमा किसी चोर को पकड़ रखने से देना कितना उपयुक्त है:——

> मॅ्गफली सी आँगुली ।<sup>२</sup> × × × कूलइ की बेड़ी; सींयलै जंजोर । जोवन राखो चोर ज्युं । पगी पगी स्वामी लागु हु पाय ।<sup>8</sup>

गीति काव्य होने के कारण इसकी भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, पर 'डिंगल' की छाप इसमें सम्पूर्णतया है। साथ ही साथ इसमें ग्रंप श्रीर फारसी के शब्द भी यत्र-तत्र पाये जाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उस समय मुसल-मानों का प्रभुत्व भारत में फैलने लगा था ग्रीर उनकी बोली भी जन-समाज के द्वारा ग्रहण की जाने लगी थी।

यद्यपि वीसलदेव रासो ग्रपने वास्तिवक रूप में नहीं पाया जा सकता, क्यों कि वह मौिखक ग्रीर गेय रहा है, तथापि इतना तो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि जनसाधारण की भाषा में भी रचना होने लगी थी ग्रीर उसमें उस समय के प्रचलित सभी प्रकार के शब्द कविता में रखे जा सकते थे। इतिहास की घटनाग्रों का वर्णन भी साहित्य के ग्रन्तर्गत ग्रा गया था, क्यों कि साहित्य इस समय 'वीर-पूजा' ग्रथवा धर्म ग्रीर राजनीति के नेता के गौरव का गीत था। सत्य ग्रीर धर्म के किसी भी ग्रग्रणी का जीवन-चरित उस समय साहित्य था। राजनीति ग्रीर साहित्य का इतने समीप ग्रा जाना हिन्दी साहित्य के इतिहास में चारणकाल की विशेषता है।

### पृथ्वीराज रासो

पृथ्वीराज रासो राजस्थानी साहित्य का सर्वप्रथम प्रबन्धात्मक काव्य माना
गुया है। इसका रचियता चन्द भी हमारे साहित्य का प्रथम
चन्द महाकवि है। इसने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति गाथा ६६
समयो ( श्रष्ट्याय ) में विणित की है। कहा है कि वह लाहौर
का निवासी था, किन्तु उसने श्रपने जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग दिल्ली श्रौर

१ वीसलदेव रासो, पृष्ठ १८

२ ,, पुष्ठ ६६

३ ,, पृष्ठ ८३-८४

भजमेर के सम्राट् पृथ्वीराज के साहचर्य में व्यतीत किया था । वह बहुत पण्डित श्रीर विद्वान् था, क्योंकि 'रासो' में उसने काव्य की भनेक रीतियाँ प्रदर्शित की हैं।

पृथ्वीराज रासो एक महान् ग्रन्थ है। ढाई हजार पृष्ठों से ग्रधिक का ग्रन्थ होने के कारण उसका प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हुग्रा। रायल एशियाटिक सोसाइटी ने उसके प्रकाशन का विचार किया था, पर बुलर ने उस ग्रन्थ की प्रामा-णिकता में ग्रविश्वास कर उसे छपने से रोक दिया। ग्रन्त में उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा से सं० १६६२ में हुग्रा। ग्रभी तक पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित प्रतियौं प्राप्त हो सकी हैं:---

- १. बेदले १ की प्रति
- २. रायल एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित कर्नल टाड की प्रति
- ३. कर्नल कालफील्ड की प्रति
- ४. बोदलियन की प्रति
- ५. भ्रागरा कॉलेज की प्रति 🦯

यही पाँचों प्रतियाँ प्रामाणिक मानी गई है। इनके स्रतिरिक्त बीकानेर राज्य में 'पृथीराज रासो' की दो हस्तिलिखित प्रतियाँ स्रौर मिली हैं:--

- १. पृथवीराज रासौ कवि चन्द विरचित (हस्तलिखित प्रति नं० ३१)
- २. पृथवीराज रासौ कवि चन्द विरचित (हस्तलिखित प्रति नं० २४)

श्री मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज के प्रथम भाग में पृथ्वीराज रासो की नौ प्रतियों का उल्लेख किया है। उन प्रतियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं:—
प्रति नं॰ १—

'प्रति मे तीन-चार व्यक्तियों के हाथ की लिखावट है श्रीर कागज भी दो-तीन तरह का काम में लाया गया है...प्रति में कहीं भी इसके लेखन-काल का निर्देश नहीं है, लेकिन प्रति है यह बहुत पुरानी । श्रनुमानतः ३००-३५० वर्ष की पुरानी होगी।...कुल मिलाकर ६१ प्रस्ताव हैं।'

### प्रतिनं० २--

'प्रति में दो व्यक्तियों के हाथ की लिखावट है। प्रति के ग्रन्त में लाल स्याही से लिखी हुई एक विज्ञप्ति है जिसमें बतलाया गया है कि यह प्रति मेवाड़ के महाराणा

१ बेदला उदयपुर से लगभग दो कोस उत्तर में चौहान वंशी राजपूरों का एक ठिकाणा है।

२ राजस्थान में हिन्दी के इस्तलिखित प्रत्यों की खोज—(प्रथम भाग) पृष्ठ ४४-७० (हिन्दी विवापीठ, उदयपुर)

वारणकाल १५३

श्रमरसिंह जी (दूसरे) के शासनकाल में सं० १७६० में लिखी गई थी। इस प्रति में ६९ प्रस्ताव है।'

प्रति नं ० ३---

इस प्रति का लिपि-संवत् १-६१ है। इसमे भी ६९ प्रस्ताव है। प्रति नं०४--

इस.प्रति का लिपि-संवत् १६१७ है। इसमें भी ६६ प्रस्ताव हैं। व्लोक सख्या २६००० है। इसमें भी 'महोबा सम्मी' नहीं है।

प्रति नं० ५--

इसमें ६-१० तरह की लिखावट है और यह प्रारम्भ भीर भन्त में खंडित है। कुछ 'सम्यो' के नीचे उनका लेखनकाल दिया गया है। सिसवता सम्यौ—सं० १७७०, सलष युद्ध सम्यौ—सं० १७७२, ग्रनंगपाल सम्यौ—सं० १७७३। 'रासो' की यह एक ऐसी प्रति है जिसको तैयार करने में भनुमानतः ६० वर्ष (सं० १७४०—१८००) का समय लगा है। इसमें ६७ प्रस्ताव है।

प्रतिनं• ६---

यह सं० १६३७ में बेदले के राव तस्तिसिंह जी के पुत्र कणंसिंह जी के लिए लिखी गई थी। प्रति दो जिल्दों में है। पहली जिल्द में ११०५ पन्ने भौर १६ प्रस्ताव है। दूसरी जिल्द ५०५ पन्ने भौर २५ प्रस्ताव हैं।

प्रति नं० ७---

इसे रामलाल नामक किसी व्यक्ति ने अपने खुद के पढ़ने के लिए सं० १८४४ में शहपुरे में लिखा था। प्रति अपूर्ण है। इसमें १४ प्रस्ताव हैं।

प्रति न ५---

इस प्रति का लिपि-संवत् १८६२ श्रीर पत्र-संख्या १०४ है, इसमें केवल 'कनवज्ज सम्यो' है।

प्रति नं० ६---

इस प्रति में लिपिकाल नहीं दिया गया । भनुमानतः २०० वर्ष पुरानी है। पत्र-संख्या ११५ है। इसमें 'बड़ो युद्ध सम्यौ' है।

इन प्रतियों के प्रतिरिक्त राजस्थान मे तथा प्रन्य स्थानों में भी 'पृथ्वीराज रासो' की प्रनेक प्रतियौ मिली हैं। प्राप्त प्रतियों के प्राघार पर श्री नरोत्तमदास स्वामी ने 'पृथ्वीराज राक्षो' के चार रूपान्तर निश्चित किये हैं। प

१ राजस्थान भारती—भाग १, अंक १, अप्रैल १६४६ ( भी सादूल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोकानेर ) हि० सा० झा० ६० --२०

- ( ६ ) बृह्स रूपात्मर==इस रूपात्मर का भाषार ऐसी प्रक्रियों हैं जो संबद् १७५७ के बाद विभिन्नह हुईं। इसमें भन्यायों का नाम 'सन्यों' है।
- (२) मध्यम इपायर-=इस इपायर का आधार ऐसी अस्मि है को भारत १७२३ और १७३६-१७४० में व्यिपक्ट हुई। इसमें अस्पायों का नाम प्रसाव' है।
- ( ३ ) अनु रूपात्मर--इस रूपात्मर का श्वाधार ऐसी प्रक्रियाँ हैं जो सम्बद्धी सत्तात्वी मे विभिन्नक कुई । इसमे श्वन्थायो का नाम 'कर्क' है।
- ( ४ ) कपुमम रूपालर--इस रूपालर का भी श्राधार ऐसी प्रसियाँ है को सक्की सहात्वी में विभिन्न हुईं। इसमें यसी श्राव्यायों में विभक्त महीं है।

स्मो की प्रिप्तिं के संग्रह करने में सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य सनस्थामी सिह्निय के विद्वात् भी अमरकर महरा का है। भी मरोक्स्यम स्थामी के कथमा-मुसार सहुतम क्यातर के प्रावेशक का श्रेय महरा की है। को है। के

श्री मोहनसाल विल्लुसाल पंड्या, श्री समाहल्लासा श्रीर श्री स्यामपुन्दर सप्त बीफ ए० ब्रास्त संपव्ति तथा नागरी प्रचरिषी सभा ग्रास का १९०५ में प्रकालित पृथीसल सभी के श्राहुसार इस कृत्त प्रथा के 'समसी' श्रीर कथा का सकत है:---

स्माप्रकार सामे की साम प्रीप्तयाँ सम्बन्ध है। यदि कही बानर है तो वह नगल्य ही है। इन सामें प्रीप्तयों के ब्राधार पर सामे की कथा का संबेग इस प्रकार स्या सा सकता है:---

- १ स्त्रीद पर्दे (( मंगमान्दरमा, चौहाम चंदाकी उत्पत्ति स्राह्मि, पृथ्वीयान का जन्म ))
- २ सामम समम् (( सिक्तु के स्थानमार ))
- के फिल्मी कीमी कथा
- ४ ऋगति सह समिष

१० अन्नव्यक्तान्त्रान्वात्त्वेति है कि विद्योग्या विद्यान्यात्ता, प्रवाप, न्यावरी अस्पारिको स्त्याः व्याप्तः, विद्युस्तानी एकेन्द्रमीः प्रवापः विद्यो विव्यक्तिः, उद्यक्तुर व्याव्यी स्त्याः क्रिक्ति के विद्युस्तानी एकेन्द्रमीः प्रवापः विद्यु त्रिक्ति के विद्युस्त व्याव्यक्ति विद्युस्त विद्युस विद्युस्त विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस विद्युस

- ४ कन्हरुट्टी समस (सूर्ष्ट ऐंटने पर प्रतापसिंह चालुका को कान्ह चोहान भरे दरवार में मार हालता है। पृथ्वीरात उसे दरवार में प्रक्ती प्रांकों में पट्टी बॉक्ने के लिए बाध्य करता है।)
- ६ आखेटक वीर समय (मुममा वर्णन)
- ७ नाहर राज समज (नाहर राज से बुद्ध)
- **६ मेबाती सुमल समय (मेबातियों से युद्ध)**
- ६ इसेन कथा समय (सहावृहीन से इसेन के पीछे बुद्ध, जिसने पृथ्वी सक की सरफ की भी।)
- १२ आखेटक बूक वर्णन (झहाबुद्दीन के द्वारा आखेट में पृथ्वीराज पर आक्रमण, पर उसकी पराजम)
- ११ चित्ररेखा समय (मक्कर कुमारी को सहाबुद्दीन की त्रियतमा भी भीर जिसे लेकर इसेन पृथ्वीराज के समीप भाग श्रामा भा।)
- १२ भोलाराय समय (मुजरात के भोलाराय से युद्ध)
- १३ सलस बुद्ध समय (सलस के द्वारा धुल्तान का फिर बन्दी होना, पर उसका उद्धार)
- १४ इंखिनी ब्याह कथा (पृथ्वीराज का इखिनी से विवाह)
- १५ मुनल बुद्ध कथा (मुनलो से मुद्ध)
- १६ पु डीर सहिती ब्याह कथा (सहिती से ब्याह)
- १७ भूमि स्वप्त प्रस्ताव
- ्द विल्ली दान प्रस्ताव (ग्रनंगपाल के द्वास पृथ्वीशन को विल्ली का उपहार)
- १६ माधो भार कथा (माधो भार का ग्राममन; झहाबुद्दीन का पुनः ग्राक्रमण पर पराजय)
- ३८ पर्भावती ब्याह कथा (पर्भावती से ब्याह)
- २१ पृथा ब्याह कथा (चित्रकोट के राजा समरसी के साथ पृथ्वीराज की बहुत पृथा का ब्याह)
- ३३ होजी कथा (होसिकोत्सव का वर्णन)
- २३ दीपमासिका कथा (दीपमालिकोसाद का वर्णन)
- ३४ धन कथा (खन बन में पृथ्वी संज को खजाने की प्रास्ति)
- ३६ क्षक्षित्रता वर्णन (वेविपिणि के राजा की पुत्री का पृथ्वीराज हारा हरण स्रोर फलस्वक्ष कसीज के राजा जगजन्त से सुद्ध)
- ३६ <del>देविपिरि समय (अग्रबन्द</del> के हास देविपिरि का चेस, पृथ्वीराज के सेनापित चामण्डसम हास अग्रचन्द की हार)

- २७ रेवातट समय (सुल्तान शहाबुद्दीन से रेवातट पर यृद्ध)
- २८ अनंगपाल समय (अनंगपाल का दिल्ली आगमन, पर फिर बद्रीनाथ गमन)
- २६ घघर नदी की लड़ाई (सुल्तान शहाबुद्दीन से घघर नदी पर युद्ध)
- ३० करनाटि पात्र गमन (पृथ्वीराज का करनाट गमन)
- ३१ पीपा जुद्ध
- ३२ करहरा जुद्ध
- ३३ इन्द्रावती ब्याह
- ३४ जैतराय जुद्ध (जैतराय द्वारा सुल्तान की फिर पराजय, जिसने घोले से मृगया करते समय पृथ्वीराज पर धाक्रमण किया था।)
- ३५ कागुरा जुद्ध प्रस्ताव (कांगुरा किले पर पृथ्वीराज की विजय)
- ३६ हंसवती नाम प्रस्ताव (हंसवती से व्याह)
- ३७ पहाइराय समय
- ३८ वरण कथा
- ३६ सोमेइवर वध (गुजरात के भोला भीम के द्वारा पृथ्वीराज के पिता का वध)
- ४० पज्जून छोगा नाम प्रस्ताव
- ४१ चालुक्य प्रस्ताव
- ४२ चन्द द्वारिका गमन (चन्द की द्वारिका को तीथं-यात्रा)
- ४३ कैमास जुद्ध (पृथ्वीराज का सेनापित कैमास द्वारा फिर सुल्तान का पकड़ा जाना)
- ४४ भीम वध (अपने पितृघाती भीम का, पृथ्वीराज द्वारा वध)
- ४५ विनय मगल नाम प्रस्ताव (संयोगिता के पूर्व जन्म की कथा--उसकी तपस्या।)
- ४६ विनय मंगल
- ४७ सुक वर्णन
- ४८ बालुकराय प्रस्ताव
- ४६ पंग जज्ञ विघ्वंस समय
- ५० संजोगिता नेम प्रस्ताव (सयोगिता का पृथ्वीराज से विवाह करने का प्रण)
- ५१ हंसीपुर प्रथम जुद्ध
- ५२ हसीपुर दितीय जुद्ध
- ५३ पञ्जून महोबा प्रस्ताव

- ४४ पज्जून पातिसाह जुद्ध प्रस्ताव (दसवीं बार सुल्सान का किर बन्दी होना, पर उसे फिर छोड़ देना)
- ४५ सामंत पंग जुद्ध प्रस्ताव
- ५६ समर पंग जुद्ध प्रस्ताव
- ५७ कैमास वध समय
- ४ = दुर्गा केदार समय
- ५६ दिल्ली वर्णन
- ६० जंगम कथा
- ६१ कनवज्ज जुद्ध कथा (कन्नीज के राजा जयचन्द से युद्ध, सारे महाकाश्य में सबसे बड़ा 'समय')
- ६२ शुक चरित्र।
- ६३ ग्राबेट चाख श्राप प्रस्ताव ।
- ६४ घीर पुंडीर प्रस्ताव (पुंडीर का फिर सुल्तान को बन्दी करना, पर उसे मुक्त कर देना)
- ६५ विवाह सम्यौ ( पृथ्वीराज की स्त्रियों की सूची।)
- ६६ बड़ी लड़ाई (पृथ्वीराज का सुल्तान से ल**ड़ाई में** पराजित **ग्रीर ब**न्दी होना )
- ६७ बान बेघ सम्यौ (युद्ध के बाद चन्द का गजनी पहुँच कर पृथ्वीराज का शब्दवेधी बाण से सुल्तान को मारना )
- ६८ राजा रैनसी नाम प्रस्ताव ( पृथ्वीराज के पुत्र नारायणसिंह का दिल्ली में राज्याभिषेक, पर उसका वध ग्रौर दिल्ली का पतन )
- ६६ महोबा जुद्ध प्रस्ताव ।

यदि रासो की कथा-वस्तु पर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि निम्न-लिखित घटनाओं पर रासोकार ने बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है:---

## १. पृथ्वीराज के शौर्य

- (म्र) शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध करना । उसे भ्रनेक बार पराजित कर भ्रपनी उदारता भ्रीर वीरत्व का भ्रादर्श रख, मुक्त कर देना ।
- (म्रा) म्रनेक प्रदेशों पर चढ़ाई कर उनके राजाम्रों को पराजित करना।
- (इ) अपने भ्रात्म-सम्मान के लिए शरणागत (हुसेन) की ग्क्षा कर भ्रपनी दृढ़ता का परिचय देना।

## २. पृथ्वीराज के विवाह

इंखनी, पद्मावती, शशिवता, इन्द्रावती, हंसवती, सयोगिता म्रादि से विवाह । ६५वे सम्यो (विवाह सम्यो) मे इनकी सूची तक बनाई गई है ।

## ३. पृथ्वीराज के आखेट

# ४. पृथ्वीराज के जिलास-होनी तथा सेरमालिक के उत्सव।

इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में पृथ्वीराज की सुण-माधा स्रोर उसका सोयं-प्रकार है। संशोध में रासो की कथा इस प्रकार है:--

अर्जीराज अजमेर के राजा थे। वे बौहान बंसीय थे। उनके पुत्र का नाम सोमेरबर का । सोमेरबर का विकास दिल्ली के त्रोकरबंकी राजा अनंकवाल की कस्ता कव्यका से हुमा था। पृथ्वीराज सोपेस्बर मीर कमला के ही पुत्र थे। कमला की एक कहिन और भी । उसका नाम भा मुन्दरी । उसका विकाह कन्नीन के राजा विकथणाल से हुआ था। इसके पुत्र का नाम जयबन्द राठीर था। दिल्ली के राजा अवंगपन ने जब प्रश्वीराज को कोड़ विका तो इससे दिल्ली और मूजमेर एक ही राज्य के अन्तर्गत हो गवे। यह कात कन्नोज के राठीर जवकर को बहुत हुरी लगी। उसने अपना महत्त्व प्रकांकत करने के लिए एक राजपुत्र बज का विधान किया, जिसमें अमेक राजे सम्मिलित हुए । पृथ्वी राज ने इसे अपने आत्म-सम्मान के विरुद्ध समझ कर वहाँ जन्म अस्वीकार किया । इस पर कुद्ध होकर जवकर ने पृथ्वीराज की स्वर्ष निभिन्न प्रतिका द्वारपास के रूप में दरवाने पर रखना दी। उसी प्रवसर पर जवनन्द ने अपनी पुत्री संबोधिता का स्वयंवर भी किया । संबोधिता पहले से ही पृथ्यी राज पर अपुरक्त भी। उसने जसमाल पृथ्वी राज की स्वर्ण-प्रितमा के मसे मे कास दी। पृथ्वीराज ने आकर समीमिता से प्रवर्ग विवाह किया और उसे हरण कर किल्ली की ओर प्रस्थान किया । सक्ते में जयकर की सेना से बहुत सुद्ध हुआ, पर पृथ्वीराज ही अन्त में विजयी हुए । दिल्ली साकर पृथ्वीराज ने विसास की सेज सचाई । राज्य-प्रचन्ध में वह सतर्कता नही रही ।

इसी समय महाबुहीन मोरी प्रथने वहाँ के एक पठान-सरवार की प्रेमिका विश्वरेखा पर मुख हुआ। वह पठान-सरवार भाम कर पृथ्वीराज की करण में आधा। करणायत-करसल पृथ्वीराज ने उसे माध्य दिया। मोरी ने उसे लौटा देने के लिए कहला भेजा, पर पृथ्वीराज ने मधनी धर्मवीरता का आदर्भ सामने रख कर ऐसा करना मस्वीकार किया। मोरी ने अनेक बार पृथ्वीराज से लोहा लिया, पर प्रश्नेक समय पराजित हुआ। इस बोच में पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किये प्रीर अनेक राजाओं से लड़ाइयां लड़ीं। अन्त में वारहवीं बार मोरी ने पृथ्वीराज को हरा कर कैर किया और उसे मजनी भेज दिया। वहां उसकी आंखें निकलवा ली गई। इस दिनों के बार चन्द भी 'रासों' को अपने पुत्र जल्हन के हाथ देकर मजनी पहुँचा और अपने स्वामी पृथ्वीराज से मिला। बन्द के संकेत से पृथ्वीराज ने अखबीं बाज से मोरी को मारा। तत्यहचात् चंद और पृथ्वीराज एक हुसरे को मार कर मर गये।

रासो की इस कथा ने तथा इसमें जिसित बंबमों ने इस श्रंथ को बहुत कथा-माणिक बना दिया है। अस तो बहुत से विद्धान्, 'पृथ्वीणाक विकयं' नामक एक क्ये ग्रंथ के प्रकात में इसे काकी समस्ते हैं। प्रोत्तेतर कुकर ने रायक एतियाटिक सोसा-इटी को जिस्से गए अप्रैक सन् १८६६३ के बार्म एक में' इस विकय में बामो भिरिक्त बारणा प्रकट करते हुए जिस्सा है:---

"पृथ्वीयान यासी के सम्बन्ध में में एकड़ियों के किए एक 'मोट' तैयार कर रहा हूँ और को उसे काली मानते हैं, उन्हीं के पक्ष में बागमा नात हूँगा। मेरे एक शिव्य मिए जेन्स मारोसान ने संस्कृत 'पृथ्वीयान विकार' का बागमा नात किया है जिसे मेंने जोनवान की ठीका के साथ ((जोका १४५५०-७५५ के बीच विकार गई थी)) या १४५५०-७५५ में कालगीर में प्राप्त किया था। ग्राम्यकार विकार ख्य से पृथ्वीयान का सम्बाकीन था और उसके यानकिया था। ग्राम्यकार विकार ख्य से पृथ्वीयान का सम्बाकीन था और उसके यानकिया में एक था। वह सम्भावतः कालगीयी था और अपने यानीर अपने द्वारा विकार की मानवान के कालंग के प्राप्त विकार में भाग प्राप्त है और वह कि संग्र १०३० और १०२५ के विकार कों में प्राप्त विकार विकार की प्राप्त है। पृथ्वीयान का संवायकीन उसी प्राप्त है जैसा हम द्वार कि शिकारों में पाते हैं। काम बहुत के विकार की विकार थें। पिकार है जैसा हम द्वार की विकार की विकार थें। पिकार है जिसा हम द्वार की विकार की विकार थें। पिकार है जिसा हम द्वार साथों से भी विकार है। (जैसे मानवा और गुक्यात के विकार की)।

पूर्व्यायक के विक्ता सोधेक्कर क्रांगियक के पुत्र थे और उसकी कासूनम स्त्री कात्कारेथी गुजवात के महायाज जमीसह विद्याज की जल्ली थी। क्रांगियक की प्रथम स्त्री मारखड़ की यानकमा सुम्मा थी जिसके थी पुत्र हुए। एक कालाम क को 'क्कियं' में दिया हुमा है और काविकांकों में । दूसमा था क्रियहवाज बीसस्टेक।

श्रीवित्ततः नाम वाले ज्योक कहने ने स्थाने विता नी हरणा नार थीं, जैसा निष कहमा है :---- 'उसमे वैसा ही व्यवहार किया जैसा भूगू के पुत्र ((मरबुदाम)) ने सामी। पाता के साथ किया। श्रीर एक झुंगिंभ छोड़ नार कसी के समाम नुस्र गया।' किरह्यांक विता के बाद सिहासमसीम हुया। उसके बाद उसका पुत्र राजा हुया। श्रीर तक वित्तुवाती का पुत्र पृथ्वीभद्दर या पृथ्वीदाक सिहासम परवैदा।

उसके बाद गंभियों द्वादा सोमेक्कर गद्दी। पर विद्या गया।। इस सम्बेसमय तक्क बहु सिद्धों में था।। उसके नाता जयसिहने उसे विद्या दी थी।। इसके बहुद वह विद्यों में था।। उसके नाता जयसिहने उसे विद्या दी थी।। इसके बहुद वह विद्या पात्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त के नायक)) हिस्सक उपका की कथा कहुँ पदेशी से विद्याह किया।। उससे पृथ्वीदाक (कथा के नायक)) हिस्सक उपका हुए।। यक्कोर की गद्दी। पर बैठने के उपदाक्त ही सोमेक्कर मरु गया।। कहूँ रहेवी ने याने पुत्र की खेदी। व्यवस्था में साम का जासम का स्वाप्ता मंगी की सहायता से किया।।

१ प्रोतिविश्म ऑक् हि रामक परिमा कि तसिवारी जीम नेगान, न्यार प्रीवस, १३ जी

उस कथन का पता भी नहीं है कि पृथ्वीराज दिल्ली के राजा भ्रनंगपाल की लड़की के पुत्र थे या वे उसके दत्तक पुत्र थे भीर विशेष बात यह है कि प्राचीन मुसलमान इतिहासकार पृथ्वीराज का दिल्ली पर शासन करना लिखते भी नहीं हैं। उनके भ्रनुसार वे केवल श्रजमेर के राजा थे श्रीर उनका वध विजेताश्रों द्वारा, जिन्हें उन्होंने भ्रपने देश में शक्ति दे रक्खी थी, राजद्रोह के कारण श्रजमेर में हुआ।

मैं समझता हूँ, इस काल के इतिहास पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और चन्द का 'रासो' अप्रकाशित ही रहने दिया जाय। वह जाली है, जैसा जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर के श्यामलदान ने बहुत पहले कहा है। 'विजय' के अनुसार पृथ्वीराज के वन्दिराज या प्रधान किव का नाम पृथ्वीभट्ट था न कि चन्दबरदाई।"

ग्रुपने इस पत्र में डा॰ बुलर ने जिस 'पृथ्वीराज विजय' का उल्लेख किया है वह उन्हें काश्मीर में संस्कृत हस्तिलिखित ग्रथों की खोज में मिला था। उसकी रिपोर्ट उन्होंने सन् १८७७ में प्रकाशित की थी। वे 'विजय' को पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं, क्योंकि उसमें विणित घटनाग्रों का विवरण तत्कालीन लिखे हुए शिलालेखों तथा ग्रन्थ ऐतिहासिक विवरणों से पुष्ट हो जाता है। हरविलास शारदा भी इसे प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं।

## पृथ्वीराज-विजय (जयानक)

ऐतिहासिकता की दृष्टि से पृथ्वीराज-विजय का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसमें मन्तिम हिन्दू-सम्राट् पृथ्वीराज चौहान (ग्रजमेर) का वीरत्वपूर्ण वर्णन है। इस ग्रन्थ की केवल एक ही प्रति प्राप्त है जो शारदा लिपि में लिखी गई है ग्रीर पूना के दक्षिण कालेज लायबेरी में सुरक्षित है। यह प्रति डा० बुलर द्वारा काश्मीर में प्राप्त की। गई थी, जब वे सन् १८७५ में संस्कृत ग्रन्थों की खोज में वहाँ पर्यटन कर रहे थे।

हस्त-लिखित प्रति बहुत ही खराब दशा में है। प्राचीन होने के कारण प्रति के नीचे का हिस्सा टूट गया है जिससे पाठ का कम भंग हो जाता है। उस पुस्तक में जो बारह सर्ग प्राप्त हुए है उनमें से एक भी सम्पूर्ण नहीं है। प्रारम्भिक भाग भी नहीं है। बाएँ हाथ की श्रोर का स्थान जहाँ पृष्ठ संख्या दी हुई है, भंग हो गया है, जिससे पृष्ठों का तारतम्य भी नहीं मिलाया जा सकता। केवल सन्दर्भ के द्वारा पृष्ठ

१ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन् ए ट्रूजर इन सर्च ऑन् संस्कृत मेनसिकिप्ट्स मेड-इन काश्मीर, राजपूताना, सेंट्ल इंडिया बाई डा० जो० बुलर पबलिश्ड इन दि एकस्ट्र नंबर ऑन् दि जर्नल ऑन दि बाने बान बॉन् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी इन १८७७.

कम से लगाये जा सकते हैं। हस्तिलिखित प्रति में लेखक का नाम भी नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का लेखक पृथ्वीराज का दरवारी किव रहा होगा, क्यों कि प्रथम सर्ग में पृथ्वीराज के उस ग्रन्थ के सुनने को इच्छा का निर्देश है। लेखक काश्मीरी पण्डित ही होगा क्यों कि:--

- ?—-मंगलाचरण श्रौर प्रारम्भ में कवियों की श्रालोचना विल्हण की रीति के श्रनुसार ही है।
- २--काश्मीर की श्रत्यधिक प्रशंसा है।
- ३ --- राजस्थान के लिए महान् उपयोगी ऊँट की निन्दा की गई है। यदि लेखक राजस्थानी होता तो संभवतः वह ऐसा कभी न करता।
- ४--दूसरी 'राज-तरंगणी' के लेखक काश्मीरी किव जोनराज ने उसकी व्याख्या की है।
- ५--जहाँ तक ज्ञात है, इस ग्रन्थ का निर्देश श्रीर उद्धरण केवल काश्मीरी किव जयरथ ने ही किया है।

यह सम्भव है कि बारहवें सर्ग में (प्रति के अन्त में) पृथ्वीराज के दरबार में जो जयानक नामी काश्मीरी किव आता है, वही पृथ्वीराजिवजय का निर्माता हो, किन्तु जब तक इस अन्य की पूर्ण प्रति नहीं मिल जाती तब तक इसका निर्णय होना कठिन ही है। १

इस प्रन्थ का रचना-काल पृथ्वीराज के समय में ही होना ज्ञात होता है; क्यों कि जयरथ (ईस्वी सन् १२००) प्रपने ग्रन्थ 'विमर्शिनी' में 'पृथ्वीराज विजय' से ही उद्धरण लेता है।

स्रतएव इसका रचना-काल सन् १२०० के बाद नहीं हो सकता। पृथ्वीराज-विजय के एकादश सर्ग में गुजरात के राजा भीमदेव की विजय मुहम्मद गोरी पर विणित की गई है। तबकात-इ-नासिरी के स्रनुसार यह घटना हिजरी ५७४ या ११७५ सन् की है। इससे जात होता है कि 'पृथ्वीराज-विजय' की रचना सन् ११७५ के

१ निम्नलिखित स्थान से सामग्री प्राप्त हो सकती है :--

१—काश्मीर यात्रा पर लिखी हुई डा॰ बुलर (Buhlar) की रिपोर्ट की कुछ पंक्तियाँ जो रॉयल पशियाटिक सोसाइटी के जनरल १६१३ में प्रकाशित हुई हैं।

२--- 'इन्डियन एन्टीकरी' के भाग २६, पृष्ठ १६२-६३ में बुलर का 'श्रजमेर' शीर्पक लेख।

३—बंगाल की पशियाधिक सोसाइटी को उन्हीं का पत्र जो उनकी रिपोर्ट में सन् १८६३ के अप्रैल-मई अंक में प्रकाशित हुआ है।

४---वियना क्रोरियन्टल जनग्ल के ७ वें माग पृष्ट १८८-६२ में से मारिसन का लेख 'सम एकाउंट क्रॉव् दि जीनियालाजी इन दि पृथ्वीराज विजय।'

२ दि तबकात इ नासिरी, पृष्ठ ४४२ (मेजर एव० जी० रैक्टी) हि० सा० मा० इ०---२१

बाद ही हुई होगी । ग्रतः 'पृथ्वीराज-विजय' का रचना-काल सन् ११७८ श्रौर १२०० के बीच में∕माना जाना चाहिए । \_\_\_\_

- \ धिर्मि साहित्यिक महत्त्व के श्रांतिरिक्त ऐतिहासिक महत्त्व भी इस ग्रन्थ का बहुत श्रांधिक है; क्योंकि ग्रनेक स्थानों पर पाये हुए शिलालेखों के द्वारा भी इस ग्रन्थ की घटनाग्रों की पृष्टि होती है। इसकी कथा का सारांश इस प्रकार है:——
- प्रथम सर्ग-- महाकिव वाल्मीकि, व्यास, भास की वन्दना । तत्कालीन किवकृष्ण ग्रीर विश्वरूप का भी निर्देश है जिसमें प्रथम की भत्सेना ग्रीर दूसरे की प्रशंसा है । पृथ्वीराज का यशोवर्णन है । वह छः भाषाग्रों का पंडित है । बाल्यावस्था से ही वह महत्त्वाकांक्षी है । किव के निवास स्थान पुष्कर के इतिहास ग्रीर उसके महात्म्य-वर्णन के साथ सर्ग समाप्त होता है ।
- हितीय सर्ग सूर्य-मंडल से चौहान राजपूतों के आदि पुरुष चाहामान के अवतरण का वर्णन है। वह सूर्यवंशी कहा गया है। उसी के कुल में वासुदेव का जन्म हुआ जो अपने समय में प्रशंसित हुआ।
- तृतीय ग्रीर चतुर्थ सर्ग—वासुदेव का वर्णन, ग्रजमेर से ५३ मील दूर शाकम्भरी क्षील पर उसका प्रस्थान । ज्ञील की उत्पत्ति कथा ।
- पञ्चम सर्ग--वासुदेव का वंश-वर्णन, जो मेवाड़ के विजीली शिलालेख ( संवत् ११७० ) से पूर्ण साम्य रखता है। उसी वंश में ग्रजयराज की प्रशंसा जिसने ग्रजयमेश (ग्रजमेर) नगर ग्रपने नाम पर बसाया। ग्रजमेर के वेभव का वर्णन है।
- षष्ठम सर्ग--प्रजयराज के पुत्र भ्रणीराज का वर्णन । मुसलमानों पर उसकी विजय । भ्रणीराज की दो रानियाँ थीं; सुधवा (अवीजिया मारवाड़) भ्रौर कंचनदेवी (गुजरात) । सुधवा के तीन पुत्र हुए, जिनमें विग्रहराज सतोगुणी था । कंचनदेवी से सोमेश्वर हुआ । सोमेश्वर के पुत्र के विषय में भविष्यवाणी है कि वह राम का अवतार होगा । सोमेश्वर अपने नाना के यहाँ ले जाया गया, वहीं उसका पालन हुआ ।
- सप्तम सर्ग--बाल्यावस्था में सोमेश्वर के पालक कुमारपाल का वर्णन । सोमेश्वर ने युद्ध में अपनी ही तलवार से कोकन के राजा का सिर काट लिया। सोमेश्वर का विवाह त्रिपुरि (आधुनिक जबलपुर के समीप) के राजा की लड़की कर्पूरदेवी से हुआ,। पृथ्वीराज का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष में हुआ। (संवत् निर्देश नहीं है)।
- प्राटम सर्ग--पृथ्वीराज का जन्मोत्सव । कर्पूरदेवी से द्वितीय पुत्र हरिराज का जन्म । विग्रहराज ग्रादि की मृत्यु के उपरान्त मंत्रियों द्वारा सोमेश्वर का

सपादलक्ष (ग्रजमेर) लाया जाना । कर्प्रदेवी का दोनों पुत्रों, पृथ्वीराज ग्रौर हरिराज सहित ग्रागमन । सोमेश्वर का नूतन रूप से नगर निर्माण । सोमेश्वर की मृत्यु ।

- नवम सर्ग--दोनों पुत्रों की बाल्यावस्था के कारण कर्प् रदेवी का शासन । नगर वैभव-वृद्धि । पृथ्वीराज की शिक्षा । पृथ्वीराज का सौन्दर्य । पृथ्वीराज के मंत्री कादम्बवाम का सुयोग्य मंत्रित्व । पृथ्वीराज का रामावतार के रूप में वर्णन, कादम्बवाम का हनुमान के रूप में, हरिजन का लक्ष्मण के रूप में।
- दशम सर्ग--पृथ्वीराज का यौवन । भ्रनेक राजकुमारियों की उनके साथ विवाह करने की लालसा । पृथ्वीराज का युद्ध-वर्णन । गजनी को भ्रधिकार में कर लेने के बाद गोरी की महत्त्वकांक्षा । उनके दूत का भ्रजमेर में भ्रागमन । पृथ्वीराज के वीरों का शौर्य-वर्णन ।
- एकादश सर्ग कादम्बवास का गोरी से युद्ध करना, गरुण का सर्पों से युद्ध करने के समान वर्णन करना। इसी समय गुजरात के राजा भीमदेव द्वारा गोरी के पराजित होने का समाचार मिलना। हर्षोत्साह। पृथ्वीराज का ग्रपनी चित्र- शाला में प्रस्थान। वहाँ चित्रों को देख प्रेमावेग से पृथ्वीराज का उद्विग्न हो जाना।
- द्वादश सर्ग--परम विद्वान् जयानक किव का पृथ्वीराज के दरबार में प्राना। हस्तिलिखित ग्रन्थ के श्रन्तिम पृष्ठ में इस बात की छाया है किव छः भाषाग्रों को जानता है ग्रीर उसे सरस्वती से ग्राज्ञा मिली है कि वह विष्णु के श्रवतार पृथ्वीराज की सेवा करे।

यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रंथ कितना बड़ा है, पर यह निश्चय है कि इस ग्रंथ में ग्रीर भी सर्ग ग्रवश्य रहे होंगे। इसमे गोरी ग्रोर पृथ्वीराज की विजय का वर्णन तो ग्रवश्य होना चाहिये, क्योंकि वह पृथ्वीराज की सबसे बड़ी विजय है ग्रीर उसका इस ग्रंथ में विशेष स्थान रहना चाहिए। ग्रंथ का नाम ही ऐसा है।

इस प्रकार जहाँ तक ऐतिहासिक घटनाग्रों से संबंध है, पृथ्वीराज रासो बहुत भ्रमपूर्ण है। विजय में पृथ्वीराज के सम्बन्ध में जो वर्णन मिलता है वह चौहानों के शिलालेखों से पूर्ण साम्य रखता है। मुंशी देवीप्रसाद का कथन है कि 'रासो' में पृथ्वीराज की वीरता का परिचय देने के लिए रासोकार ने बहुत से राजाग्रों के झुटे नाम लिख रखे है।

माबू पहाड़ के राजा जेत ग्रीर सलख के नाम शिलालेखों में कहीं भी नहीं मिलते ।

१ दि इंपीरियल गजेटियर ऑव् इंडिया, भाग २, पृष्ठ ३०४

स्राब् पर उस समय धारावर्षं परमार राज्य करता था, जिसका उल्लेख कहीं नहीं है। पृथ्वीराज की शक्ति का परिचय देने के लिए स्रनेक राजा स्रों का पृथ्वीराज के हाथों मारा जाना लिखा है। गुजरात के राजा भीमदेव पृथ्वीराज के हाथों मारे गए, किन्तु शिलालेखों के स्रनुसार सं० १२७२ तक जीवित रहें। शहाबुद्दीन गोरी भी पृथ्वीराज के तीर से नहीं मारा गया। सं० १२६० में गक्करों के हाथों उसकी मृत्य हुई। पृथ्वीराज से सौ वर्ष बाद के राजा स्रों को उसका समकालीन होना लिखा गया है। चित्तौड़ के रावल समरसी के साथ पृथ्वीराज की विहन पृथा का विवाह होना विणित है, किन्तु समरती के शिलालेख सं० १३३५—१३४२ के भी मिलते हैं। इस प्रकार 'रासो' में केवल ऐतिहासिक घटना झों ही में नहीं, वरन् तिथियों में भी भूलों भरी पड़ी है। कपोलकित्यत स्रौर मनमानी कथाएँ इतनी स्रधिक हैं कि वे स्रविश्वनीय भी हैं स्रौर उनका इतिहास से कोई सम्बन्ध भी नहीं पाया जाता।

कविराज क्यामलदास ने इसकी श्रप्राम। णिकता स्थान-स्थान पर निर्देशित की है। वे इसे पृथ्वीराज के समय से श्रनेक शताब्दियों बाद राजपूताने के किसी चारण श्रयवा भट्ट द्वारा श्रपनी जाति के महत्त्व श्रीर चौहान वंश के गौरव के प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया मानते हैं। यह ग्रन्थ-रचना राजस्थान में ही हुई है, क्योंकि 'रासो' में प्रयुक्त बहुत से प्रयोग ऐसे हैं, जो केवल राजस्थान में ही बोले श्रीर समझे जाते हैं। जैसे :--

यह मांत सद्ध गोरी सुवर, करूँ चूक के सज्ज रन (म्राखेट चूक, पाँचवीं चौपाई)

चूक करने का अर्थ है छुल से वध करना। इस अर्थ में यह राजस्थान के अप्रतिरिक्त अपन्य स्थानों में नहीं बोला जाता। इसी प्रकार अर्नेक प्रयोग दिये जा सकते है।

बाबू श्यामासुन्दरदास ने 'रासो' की प्रामाणिकता के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उनका कथन है कि पृथ्वीराज, जयचन्द, कालिंजर के राजा परमार दिदेवा के विषय में प्राप्त दान-पत्र ग्रीर शिखालेख एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। गोरी के सम्बन्ध में रेवर्टी की तबकात-इ-नासिरी भी उक्त संवतों से साम्य रखती है। चन्द ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत् १११५, पृथ्वीराज का गोद जाना संवत् ११२२, कन्नीज गमन संवत् ११५१ ग्रीर सहाबुद्दीन गोरी के साथ ग्रन्तिम

१ मुंशी देवीशसाद लिखित पृथ्वीराज रासी शीर्षका लेख, नागरी प्रचारिखी पत्रिका संव १६०१, भाग ५, पृष्ठ १७०

२ जनरल ऑव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बेंगाल (१८७३) पृष्ठ १६७

३ श्यामसुन्दरदास—हिन्दी का आदि कवि नागरी प्रचारिणी पत्रिका १६०१, माग ५, पृष्ठ १७५

चारणकाल १६५

युद्ध संवत् ११५८ लिखा है । तबकात-इ-नासिरी में ग्रंतिम युद्ध का समय हिजरी ५८८ दिया गया है, जो सं॰ १२४८ होता है। वास्तविक तिथि से चन्द का संवत् ६० वर्ष पीछ है। श्रन्य घटनाग्रों का भी यही संवत् इतिहास-सिद्ध है। श्रतएव इस भूल में ग्रवश्य कोई कारण है।

हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों के अनुसंधान में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या से ६ प्राचीन परवानों और पट्टों की प्राप्ति हुई है। उनसे यह जात होता है कि ऋषीकेश जिसका वर्णन उक्त परवानों में है, कोई बड़ा वैद्य था, जो पृथा के विवाह में समरसी को दहेज में दिया गया था। पृथावाई ने जो अन्तिम पत्र अपने पुत्र को लिखा था उसमें उन चार घर के लोगों का उत्तेख है जो उनके साथ चित्तीड़ से आए थे। उनका वर्णन 'रासो' में इस प्रकार है:——

श्रीपत साह सुजान देश थम्मह संग दिन्नो। श्ररु प्रोहित गुरुराम ताहि श्रग्या नृप किन्नो॥ रिपीकेष दिये ब्रह्म ताहि धनन्तर पद सोहे। चन्द सुनन कवि जल्इ श्रसुर सुर नर मन मोहे॥

इस तरह श्रीपत शाह गुरुराम प्रोहित, ऋषीकेश ग्रीर चन्द-पुत्र जल्हन का वर्णन है।

पृथ्वीराज के परवानों पर जो मोहर है, उससे उसके सिंहासन पर बैठने का समय संवत् ११२२ विदित होता है।

चन्द ने अपने रासो के दिल्ली दान सम्यो में लिखा है:--एकादस सवत अट्ट अग्ग हत तीस भने। = (संवत् ११२२)

संवतों में नियमित रूप से ६० या ६१ वर्षों की भूल होती है। संभवतः पृथ्वीराज का 'साक' चलाने के लिए ही एक नवीन संवत् की कल्पना कर ली गई हो। श्रादिपर्व में चन्द ने लिखा ही है:—

एकादश सै पंचदह विक्रम जिमि धुम सुत्त त्रतिय साक पृथिराज को लेख्यो विप्रगुन गुप्त ॥

श्रयवा एक कारण यह भी हो सकता है कि जयचन्द के पूर्व राजाओं से लेकर स्वयं जयचन्द ने केवल ६०-६१ वर्ष राज्य किया। जयचन्द से वैमनस्य होने के कारण किव ने उसके राजत्व-काल को न गिना हो। इसलिए ६०-६१ वर्ष का अपन्तर पड गया हो।

बाबू इयामसुन्दरदास ने 'पृथ्वीराज राती' को प्रामाणिक सिद्ध करने की वेष्टा की है। इवर के विद्वानों ने उसे एकमात्र ग्रप्रामाणिक माना है। यहाँ तक कि सर जार्ज प्रियर्सन भी उसके सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं रखते। उसके विषय में वे कहते हैं:--

'यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। यद्यपि यह ग्रंथ संदिग्ध माना गया है तथापि सच बात तो

१ इंपीरियल गजेटियर ऑन् इंडिया, भाग २, एष्ठ ४२७

यह है कि संस्कृत महाभारत की भौति इसमें इतने ग्रंश प्रक्षिप्त हैं कि वास्तविक ग्रंथ में से क्षेपकों को ग्रलग करना ग्रसम्भव है ग्रतः 'पृथ्वीराज रासो' की प्रामाणिकता के विषय में दो मत हो गए हैं।"

श्री मुरारीदान ग्रीर श्यामलदास ने रायल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में 'रासो' की प्रामाणिकता के विषय में सन्देह प्रकट किया था। उनके मत से सहमत होकर ग्रीर 'पृथ्वीराज विजय' की सामग्री से विश्वस्त होकर ही डा॰ बुलर ने रायल एशियाटिक सोसाइटी से 'रासो' का प्रकाशन स्थिगत करा दिया था। मुंशी देवीप्रसाद ने भी 'पृथ्वीराज रासो' शीर्षक लेख में 'रासो' के प्रति शंका प्रकट की थी ग्रीर उसे ऐतिहासिक महत्त्व से शून्य बतलाया था। श्री गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोझा पुरातत्व के ग्राचार्य समझे जाते हैं। उन्होंने भी 'पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल' शीर्षक लेख लिखकर 'पृथ्वीराज रासो' की ग्रप्रामाणिकता सिद्ध की है। '

दूसरी ग्रोर श्री रयामसुन्दरदास ग्रौर मिश्रबन्धु इस ग्रन्थ को जाली नहीं मानते। मिश्रबन्धुग्रों ने ग्रपने 'नवरत्न' में तो ग्रोझा जी के प्रमाणों को युक्ति-पूर्वक निरर्थक भी बतलाया है। श्री श्यामसुन्दरदास ग्रौर श्री मिश्रबन्धु 'रासो' को ग्रनेक प्रक्षिप्त ग्रंशों से पूर्ण ग्रवश्य मानते हैं, पर उसकी प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट नहीं करते। प्रोफेसर रमाकान्त त्रिपाठी ने भी महाकवि चन्द के वंशधर श्री नेनूराम जी ब्रह्मभट्ट (जो महाकवि चन्द से २७वीं पीढ़ी में हैं) का परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो की एक प्राचीन प्रति का परिचय दिया है, जिसका रचना काल संवत् १४५५ है।

"संवत् १४५५ वरषे शरद ऋतौ ग्राश्विन मासे शुक्ल पक्षे उदयात् घटी १६ चतुरथी दिवसे लिषतं । श्रीषरतरगच्छिषिराजे; पण्डित श्री० रूप जी लिषतं । चेलः श्री० सोभा जीरा । कपासन मध्ये लिपिकृतं ।"

नेनूराम जी स्वयं कहते हैं कि रासो का ग्रधिकतर ग्रंश प्रक्षिप्त है ग्रौर वह सोलहवीं शताब्दी में जोड़ा गया है। नेनूराम जी के पास सुरक्षित प्रति जिसका लिपि-काल सं० १४५५ है, यह स्पष्ट सिद्ध करती है कि 'रासो' विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व भी विद्यमान था जिसके ग्राधार पर उक्त प्रति की प्रतिलिपि की

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत् १६०१, भाग ५, पृष्ठ १७०

२ ,, भाग १०, श्रङ्क १-**२** 

३ नवरत्न (गङ्गा अन्थीगार, लखनक) संवत् १६६१

४ महाकृति चन्द के वंशायर ('चाँद' मारवाकी-अङ्क, वर्ष ८, खगड १, नवम्बर १६२६, पृष्ठ १४६)

गई होगी, किन्तु नेनूराम जी की प्रति स्रभी तक स्रालोचकों के सम्मुख नहीं झाई स्रीर उसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ विचार भी नहीं हुस्रा। स्रतः इस प्रति के सम्बन्ध में विश्वस्त रूप से स्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रक्षिप्त ग्रंशों के विषय में विचार करते हुए पं० गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोझा ने भी चन्द के वंशधर जदुनाथ के संवत् १८०० के स्वरचित ग्रन्थ 'वृत्त विलास' का निर्देश किया था ग्रौर लिखाथा कि उस ग्रन्थ में जदुनाथ ने चंद के 'रासो' का वही ग्राकार बतलाया है, जो उसका वर्तमान ग्राकार है। ग्रोझा जी लिखते है कि 'जदुनाथ के यहाँ ग्रपने पूर्वज का बनाया हुग्रा मूल ग्रन्थ ग्रवश्य होगा; जिसके ग्राधार पर उसने उक्त ग्रन्थ का परिमाण लिखा होगा।'' इसका उत्तर श्री मिश्रवन्धु ने बड़ी झुँझलाहट से दिया है। वे लिखते है:——

''ग्रापकी समझ में सं० १२४८ से सं० १८०० तक रासो में कोई क्षेपक का बढ़ना ग्रसंभव था, ग्रौर यदुनाय पूरे ६०० वर्षों के रासो सम्बन्धी ग्राकार के खजांची बने-बनाए हैं। ग्रापको तो रासो मिट्टी में मिलाना है, सो कोई भी प्रमाण इसके लिए ग्रकाट्य क्षमता रखता है।" ह

एक बात अवश्य है कि प्रक्षिप्त अंशों के विषय में भ्रोझा जी ने जी धारणा बनाई है, वह जदुनाथ के संवत् १८०० के 'वृत्त विलास' के आधार पर है। श्री नेनूराम की प्रति संवत् १४५५ की है, जिसमें भी प्रक्षिप्त अंश है और जिन्हों नेनूराम जी सोलहवीं शताब्दी के लगभग डाले गये बतलाते हैं। कहा नहीं जा सकता कि श्री भ्रोझा जी ने नेनूराम की रासो की संवत् १४५५ वाली प्रति देखी है या नहीं।

यदि नेनूराम जी की १४५५ वाली प्रति ठीक है, तब एक विचारणीय विषय और उपस्थित होता है। वह यह कि श्री गौरीशंकर हीराचन्द स्रोझा 'पृथ्वीराज रासो' की रचना संवत् १४६० से पहले मानते ही नहीं हैं। उनका कथन है:---

"वि० सं० १४६० में 'हम्मीर काव्य' बना ...। उसमें चौहानों का विस्तृत इतिहास है, परन्तु उसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली को आधार माना गया है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक 'पृथ्वीरास रासो' प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि 'रासो' की प्रसिद्धि हो गई होती, तो 'हम्मीर महाकाव्य' का लेखक उसी के आधार पर चलता।"

पृथ्वीराज रासो का समय निर्णय करते हुए स्रोझा जी लिखते हैं:-"महाराणा कुम्भकर्ण ने वि० स० १५१७ में कुम्भलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा

१ पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल (ना० प्र० पत्रिका, भाग १०, पृष्ठ ६४)

२ हिन्दी नवरत्न (गङ्गा ग्रन्थाकार, लखनऊ सं ० १६६१) पृष्ठ ६०६-१०

३ पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल; ना० प्र० पत्रिका भाग १०, पृष्ठ ६०

की और वहाँ के मामादेव (कुम्भस्वामी) के मन्दिर में बड़ी-बड़ी पाँच शिलाओं पर कई क्लोकों का एक विस्तृत लेख खुदवाया, जिनमें मेवाड़ के उस समय तक के राजाओं का बहुत कुछ वृत्तान्त दिया है। उसमें समर्रासह के पृथ्वीराज की बहित पृथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लड़ाई में मारे जाने का कोई वर्णन नहीं है, परन्तु विकम संवत् १७३२ में महाराणा राजिसह ने अपने बनवाए हुए राजसमुद्र तालाब के नौचौकी नामक बाँध पर २५ बड़ी-बड़ी शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदवाया, जो अब तक विद्यमान है। उसके तीसरे सर्ग में लिखा है कि 'समर्रासह ने पृथ्वीराज की बहित पृथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में वह मारा गया, जिसका वृत्तान्त भाषा के 'रासो' नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है। ' (राज प्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग ३)... निश्चित है कि रासो वि० सं० १५१७ और १७३२ के बीच किसी समय में बना होगा। '' प

र्रासी को जाली ठहराने के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं:--

- उसमें इतिहास सम्बन्धी अनेक भ्रान्तियाँ है, जो शिलालेखों और 'पृथ्वीराज विजय' से सिद्ध हो जाती हैं।
- २. उसमें तिथियाँ बिलकुल अशुद्ध दी गई है।
- ३. उसमें भरबी-फारसी के शब्द बहुत हैं, जो चन्द के समय किसी प्रकार भी ब्यवहार में नहीं लाये जा सकते थे। ऐसे शब्द प्रायः दस प्रतिशत है।
- ४. भाषा अनुस्वारांत शब्दों से भरी हुई है और उसमें कोई स्थिरता नहीं है। प्राकृत ग्रीर श्रपभ्रंश की शब्द-रूपावली का कोई विचार ही नही है और शब्दों की रूपावली और नये पुराने ढंग की विभिक्तयाँ बुरी तरह से मिली हुई हैं।

इन प्रमाणों के विरोध में मिश्रवन्धुयों ने बाबू इयामसुन्दरदास से अनेक बातों में सहमत होकर अनेक दलीले पेश की है।

- (१) इतिहास सम्बन्धी भ्रान्तियों के वे तीन कारण समझते हैं :---
  - (ग्रा) चन्द ने अपने स्वामी का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रताप-कथन किया हो। कविके लिए यह स्वाभाविक ही है।
  - (आ) जो भ्रान्तियाँ मालूम पड़ती हैं, वे वास्तव में भ्रान्तियाँ नहीं है, क्योंकि नागरी प्रचारिणी सभा की भ्रोर से प्रकाशित कुछ तत्कालीन पट्टे परवानों से उनकी पुष्टि होती है। यदि श्रोझा जी इन्हें जाली मानते हैं तो यह उनका "साहस मात्र" है।

१ पृथ्वीराज रासो का निर्माणकाल ना० प्र० पत्रिका भाग १०, पृष्ठ ६२

- (इ) यदि ये वास्तव में भ्रान्तियाँ हैं, तो क्षेपकों के कारण हो सकती हैं।
- (२) तिथियों के बारे में श्री मिश्रवन्धु निम्नलिखित कारण देते हैं :--

'रासो' के संवत् विकम संवत् से ६० वर्ष कम हैं। यह ग्रंतर सभी तिथियों में दीख पड़ता है। इसका कारण यह है कि 'रासो में साधारण विक्रमीय संवत् का प्रयोग नहीं हुआ। उसमें किसी ऐसे संवत् का प्रयोग हुआ है जो वर्तमान काल के प्रचलित विक्रमीय संवत् से ६० वर्ष पीछे था।" यह आनन्द संवत् कहा गया है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने भी लिखा है कि समरसी के पट्टे परवानों में भी इस सवन् का प्रयोग किया गया है। बाप्पा रावल आदि के समय भी इसी संवत् से मिलाए जा सकते है। अतः जान पड़ता है कि उस समय राजाओं के यहाँ यही 'श्रानन्द' संवत् प्रचलित था।

- (३) श्ररबी-फारसी शब्दों के विषय में श्री मिश्रबन्धु बाबू स्थामसुन्दरदास के मत का निर्देश करते हुए दो कारण लिखते हैं:---
  - (ग्र) शाहगुद्दीन गोरी से लगभग पौने दो सौ वर्ष पहले महमूर गजनवी भारत में लूट-मार करने ग्रा चुका था। गजनवी से तीन सौ वर्ष पहले भी सिथ ग्रीर मुस्तान पर मुसलमानों का ग्राधिकार हो चुका था ग्रीर वे भारत में ग्रपना व्यापार करने लगे थे। पंजाब भी मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित हो चुका था। चन्द लाहोर का निवासी था, ग्रतः उसकी बाल्यावस्था से ही ये ग्रदवी-फारसी शब्द उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगे थे। इस कारण चन्द की भाषा में मुसलमानी शब्दों का होना स्वाभाविक है।
  - (ग्रा) 'रासो' का बहुत-सा भाग प्रक्षिप्त है, ग्रतः परवर्ती काल में मुसलमानी ग्रानंक के साथ-साथ भाषा पर श्ररबी-फारसी का ग्रातंक होना भी स्वाभाविक था। इसीलिए प्रक्षिप्त ग्रंशों में ग्रौर भी मुसलमानी शब्दों के ग्राजाने से रासो में दस प्रतिशत शब्द ग्ररबी-फारसी के ग्रा गए हैं।
- (४) भाषा की शब्द-रूपावली के सम्बन्ध में श्री मिश्रवन्धु का कथन है कि भाषा के नवीन रूप जहाँ 'रासो' को श्रविचीनता को सिद्ध करते हैं वहाँ प्राचीन रूप 'रासो' की प्राचीनता को भी प्रमाणित करते हैं। प्रक्षि'त श्रंशों के कारण ही भाष्म की शब्द-रूपावली श्रविचीन हो गई है, नहीं तो 'रासो' का वास्तविक रूप प्राचीनतां ही लिये हुए है।

दोनों मतों के प्रमाणों को ध्यान में रखकर 'रासो' की प्रामाणिकता पर कुछ निश्चित रूप से कहना बहुत ही कठिन है। 'रासो' हमारे साहित्य का झादि काव्य हि॰ सा॰ ग्रा॰ ६०—२२ है। वह प्राचीन काल से श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया है। उसमें हमारे साहित्य का श्रीगणेश हुआ है। ग्रतः उसके विरुद्ध कुछ कहना श्रपने साहित्य की प्राचीन सम्पत्ति को खो देना है। दोनों मतों में कौन मान्य है, यह तो भविष्य ही बतलायेगा, पर अभी तक जितनी खोज हुई है उसको दृष्टि में रख कर मैं 'रासो' को अप्रामाणिक मानने के लिए ही बाष्य हूँ। संक्षेप में कारण निम्नलिखित है:——

१ — इतिहास में अतिशयोक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। किव अपने संरक्षक का प्रताप-वर्णन करने में पूर्वंवर्ती और परवर्ती व्यक्तियों का अपने संरक्षक से साक्ष्य नहीं करा सकता। किव घटनाओं का विस्तार चाहे जितना कर दे, पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय में व्यतिक्रम नहीं कर सकता। इसी आधार पर हम 'गोरख की गोष्ठी'', "बलख की पैज'', "मुहम्मद बोध'' आदि कबीर के ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं मानते। वे कबीर के लिखे हुए नहीं है। कबीर के शिष्यों ने अपने गुरु का महत्त्व बतलाने के लिए गोरख, मुहम्मद और शाह बलख से उनका वार्ता-लाप करा कर अपने पन्थ के ज्ञान को प्रशसा की है। कबीर इन तीनों के समकालीन नहीं थे और इस प्रकार वे इन व्यक्तियों के सम्पर्क में किसी प्रकार भी नहीं आ सकते थे। इसी प्रकार समरसी जो सवत् १३४२ में वर्तमान थे, किसी प्रकार भी पृथ्वीराज चौहान के लगभग १०० वर्ष बाद हुए। उनका विवाह किसी प्रकार भी पृथ्वीराज चौहान के लगभग १०० वर्ष बाद हुए। उनका विवाह किसी प्रकार भी पृथ्वीराज की बहिन पृथा के साथ नहीं हो सकता। ये घटनाएँ किसी भांति भी प्रक्षिप्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि ये रासो की कथावस्तु के साथ सम्पूणं रूप से सम्बद्ध है। रासो का बान बेध सम्यौं तो किव की मिथ्य। कल्पना है।

२—ितिथियों की अशुद्धता इतिहास के द्वारा प्रमाणित हो गई है। 'अनन्द' संवत् केवल क्लिब्ट कल्पना है। 'अनन्द' का अर्थ (अ=०, नन्द=६ इस प्रकार काब्य परिपाटी से ६०) मानना और संवतों में ६० कम होने का प्रमाण सिद्ध करना उपहासास्पद है। जयचन्द के पूर्व से लेकर स्वयं जयचन्द का ६०-६१ वर्ष राज्य करना और उससे वैमनस्य होने के कारण किव का उसका राजत्व काल न गिनना एक विचित्र बात है।

३—-श्ररबी-फारसी शब्दों का प्रयोग 'रासो' के सभी 'सम्यौ' में समान रूप से है। किसी 'सम्यौ' के कितने अंश को प्राचीन और प्रामाणिक माना जावे और कितने को प्रक्षिप्त, यह निर्धारण करना बहुत किन है। यदि फारसी और अरबी शब्दों को निकाल कर 'रासो' का संस्करण किया जाय तो कथा का रूप ही विकृत हो जायगा। किस शब्द को निकाला जाय और किसे न निकाला जाय. यह भी निश्चित करना बहुत किन है। फिर हमें 'रासो' में कुछ ऐसे फारसी शब्द मिलते हैं जो बिल्कुल अर्थाचीन अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे—

बॅचि कागज चहुँग्रान ने फिर न चंद सर थान।

यहां 'कागज बांचना' पत्र पढ़ने के अर्थ में है, जिसका प्रयोग अर्वाचीन है। इस प्रकार "कुसावे जुसावे चनै मुख्य खानं" में 'कुसावे' का प्रयोग है।

४—भाषा की भिन्नकालीन विषमता तो 'रासो' की प्रामाणिकता को सबसे अधिक नष्ट करती है। एक ही छंद में शब्दों की विविध रूपावली के दर्शन होते हैं। क्या एक ही शब्द में समय का इतना अधिक अन्तर हो जाता है जिससे शब्द का रूप ही बदल जावे? शब्दों और विभिन्तयों की भिन्न-रूपावली छन्दों में गुथी पड़ी है। यह किस प्रकार भ्रलग की जा सकती है? २७ वें 'सम्यो' में हम 'कागज बांचने' के मुहावरे पर विचार कर चुके हैं। उसी सम्यो में "कागज" को 'कग्गज' के रूप में लिखा गया है जिसका कोई विशेष कारण नहीं है। 'कग्गज' के स्थान में कागज सरलत।पूर्वक लिखा जा सकता था, क्योंकि 'दूहा' मात्रिक छन्द में दोनों की मात्राएँ बराबर हैं। एक ही 'सम्यो' में—केवल २० छन्दों के भन्तर पर—शब्द की भिन्न रूपावली का क्या कारण हो सकता है।

इसी प्रकार निम्नलिखित कुछ शब्दों के कितने बहुत से रूप मिलते हैं:--

- १. बात-बात, बत्त, बत, वत
- २. शैल--सैल, सयल, सइल, सेलह
- ३. मनुष्य--मनुष, मानुष्य, मानष, मनष
- ४. एक--एक, इक, इकह, इकि, इक्क

व्यंजन भी कहीं संयुक्त रूप से सरल ग्रीर सरल से संयुक्त हो गए हैं:--

- १. पहुकर, पोक्खर
- २. कम्मं, कम्म, ऋम्म, काम
- ३. कारज, काज, कज्ज
- ४. ग्रस्नान, सनान, न्हान ।

कहा जा सकता है कि छन्द के प्रन्तर्गत मात्रा की पूर्ति के लिए कवि को शब्दों का रूप विकृत करना पड़ा। प्रथवा लेखक या लिपिकार से लिखने में भूल हो गई, किन्तु ये दोष इतने बड़े हैं कि इतने बड़े काव्यकार से नहीं हो सकते। फिर जहाँ वर्णवृत्त छन्द हैं, वहाँ भी शब्द-रूपों में भिन्नता है। प्रतएव इस ग्रन्थ की भाषा बहुत ग्रनिश्चित है। माषा की प्रयम परिस्थित में यह ग्रसंस्कृत हो सकती

१ पृथ्वीराज रासो-रेवातट सम्यौ, अन्द ३१

२ ,, ,, झन्द ११७

३ ,, ,, झन्द ११

४ जान बीन्स-प्रांमर जाँन दि चंद बरदाई, जनरल आँन पशियाटिक सोसाइटी ऑन् बेंगाल, माग ४२, प्रकरण १, १८७३

है, पर शब्दों के साथ इतने विक्वत रूप नहीं हो सकते। 'रासो' की सभी प्राप्त प्रतियों मे ये दोष है। ग्रतएव लिपिकार का दोष भी नहीं माना जा सकता।

५--'रासो' के प्रारम्भ में ईश्वर की वन्दना करने के बाद चन्द पहले तो इंश्वर को निराकार धौर निर्णुण कहते हैं जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, स्राकार नहीं--

"जिहित सबद नहीं रूप रेख ग्राकार बन्न नहीं"

बाद में वे उसी ब्रह्म को ब्रह्मा के रूप मे परिवर्तित कर देते हैं। ग्रागे चल कर दशावतार की कथा कही गई है। चन्द जैसा महाकिव क्या इतनी छोटी-सी भूल कर सकता है?

६—"रासो' में ग्रनेक वन्दनाएँ हैं—शिवस्तुति, ईश्वर-स्तुति, देवी-स्तुति, सूर्य-स्तुति ग्रादि। यदि ये स्तुतियाँ चन्द ने लिखी होती तो इनका प्रभाव चारणकाल के अन्य किवयों पर ग्रवश्य पड़ता ग्रीर वे भी ग्रपने ग्रन्थ में स्तुतियाँ ग्रवश्य लिखते, पर चारणकाल के ग्रन्य किवयों ने प्रारम्भिक मंगलाचरण के ग्रतिरिक्त इस प्रकार की स्तुतियाँ लिखीं ही नहीं। चन्द जैसे महाकिव की शैंनी ग्रवश्य ही परवर्ती किवयों द्वारा मान्य होती। ये स्तुतियाँ तुलसीदास की विनय-पित्रका की शिव, सूर्य, देवी ग्रादि स्तुतियों की शैंली से बहुत मिलती हैं। सम्भव है सत्रहवी शताब्दी में जब तुलसीदास की ये स्तुतियाँ बहुत लोक-प्रिय थीं, किसी किव ने उसी प्रकार की स्तुतियाँ लिख कर 'रासो' में सिन्नविट कर दी हों।

इस समय तक 'रासो' को प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्ध करने की सामग्री बहुत ही कम है। ग्राज तक की सामग्री के सहारे 'रासो' को प्रामाणिक ग्रन्थ कहना इतिहास ग्रीर साहित्य के ग्रादर्शों की उपेक्षा करना है।

'पृथ्वीराज रामो' के बाद दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनके सम्बन्ध
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहला ग्रंथ
भट्ट केदार है 'जयचद प्रकाश' जिसका कर्ता भट्ट केदार कहा जाता है।
इसने कन्नौज के श्रिधिपति जयचंद की वीर-गाथा का गान
किया है। इस ग्रंथ का परिमाण भी ग्रज्ञात है, क्योंकि वह ग्रभी तक ग्रप्राप्य है,
उसका केवल निर्देश मात्र 'राठौड़ां री ख्यात' नामक संग्रह-ग्रंथ में मिलता है, जिसका
लेखक सिंघायच दयाल दास नामक कोई चारण था। ग्रतः भट्ट केदार कृत 'जयचंद
प्रकाश' हिन्दी साहित्य के इतिहास में केवल स्मरण कर लेने की वस्तु है। भट्ट
केदार का समय संवत् १२२४ माना गया है।

दूसरा ग्रन्थ 'जय मयंक जस चित्रका' है, जिसमें जयचन्द की कीर्ति सुरक्षित
की गई है । इसका लेखक मधुकर नामक किव है जिसका
मधुकर ग्राविर्भाव काल सं० १२४० माना जाता है । यह ग्रन्थ भी
ग्राप्य है ग्रीर इसका उल्लेख भी उपर्युक्त 'ख्यात' में पाया
जाता है । यह निस्सन्देह खेद का विषय है कि हिन्दी साहित्य के इस समुन्नत काल
में भी राजस्थान में ग्रन्थों के लिए पर्याप्त खोज नहीं हुई । इतिहास की सामग्री से
पूर्ण ऐसे बहुत-से ग्रन्थ होगे, जो ग्रंघकार में पड़े हुए है ग्रीर हम उनके वास्तविक
रूप को नहीं जान सके हैं । डा० एल० पी० टेसीटरी द्वारा राजस्थान में चारणकाल
के ग्रन्थों की जो खोज हुई है, उससे ही हिन्दी साहित्य के वीर-गाथा काल के ग्रन्थों
की खोज समाप्त नहीं हो जाती ।

मुंशी देवीप्रसाद का तो कथन है कि चारणकाल के प्रभात में ऐसे बहुत ग्रन्थ हैं, जो ऐतिहासिक ग्रौर साहित्यिक होते हुए भी भली प्रकार से सुरक्षित नहीं रखे जा सके। "यदि ये संग्रह किये जायें तो हिन्दुस्तान के इतिहास की ग्रेंधेरी कोठरी में कुछ उजाला हो जाय।" उन महत्त्वपूणं ग्रन्थों के सुरक्षित न रखे जाने का कारण यह था कि वे ग्रीधकांश में डाढ़ी जाति के द्वारा लिखे गये थे। "डाढ़ियों का दर्जा नीचा होने से उनको चारण भाटों के समान राजाग्रो के दरवारों में जगह नहीं मिलती, इससे उनकी हिन्दी कविता उतनी मशहूर नहीं हुई है। ""

डाढ़ियों की किवता चारणों की किवता से भी पुरानी मानी जाती है। डाढ़ियों की फुटकर किवता तो भवश्य मिलती है, पर उनका कोई पूर्ण ग्रन्थ भ्रभी तक प्राप्त नहीं हुआ। पन्द्रहवी शनाब्दी का एक ग्रन्थ भ्रवश्य प्राप्त हुआ है जिसका नाम है 'वीरमायण'। उसमे राव वीरमजी राठीर का शौर्य वर्णन है। जिनका शासनकाल सवत् १४३५ माना गया है। 'वीरमायण' के रचियता डाढ़ी का नाम भ्रजात है। वह राव वोरमजी राठौर के भ्राश्रय में भ्रवश्य था। कहा जाता है कि उदावत राठौड़ ही डाढ़ियों को भ्राश्रय देते थे। चांपावत राठौड़ डाढ़ियों को नीची जाति का मानकर उनकी भ्रवहेलना करते थे। राजस्थान मे एक कहावत भी है:——

चौंपा पालन चारणौं कदा पालण डोम।

(भ्रयित् चाँपावत राठौड़ तो चारणो को पालते हैं भ्रौर ऊदावत होम को) चाहें डाढ़ी श्रपनी उत्पत्ति देवताश्रों के गायकों—गन्धर्वों से भले ही मानते हों, पर चाँपावत राठौड़ों में तो वे सदैव हेय थे।

राजस्थान के भाट ग्रीर चारणों ने ग्रनेक ग्रन्थ लिखे, जो डिंगल साहित्य के महत्त्व को बहुत बढ़ा देते हैं। ये रचनाएँ चारणकाल तक ही सीमित नहीं रहीं वरन्

१ भार और चारलों का विनदी भाषा सम्बन्धी काम-मुंशी देवीप्रसाद । 'बाँद' (मारवाङी अंक) नवम्बर १६२६, पृष्ठ २०६ ।

धार्मिक काल में भी भ्रवाघ रूप से होती रहीं, जब समस्त उत्तरी भारत इस्लाम की प्रतिद्वन्द्विता में वैष्णव-धर्म का प्रचार कर रहा था। रीति-काल में भी ये रचनाएँ होनी रहीं भीर संम्भवतः चारणों की रचनाएँ अपनी परम्परा की रक्षा करती रहीं । हाँ, एक बात अवश्य है। जहाँ चारणों की रचनाएँ वीर रसात्मक होती रहीं वहाँ भाटों की रचनाएँ श्रुगार रसात्मक। किन्तु राजस्थान के इस साहित्यिक प्रवाह ने किसी काल में अपने को सीमित नहीं किया और अपनी परम्परा अक्षुण्ण रखी। यही कारण है कि सं० १३७५ के बाद जिस समय चारण-काल का महत्त्व भक्ति-काल के प्रभाव से क्षीण होने लगा, उस समय भी चारण-काल की डिंगल रचनाएँ अवाध रूप से होती रही, यद्यपि वे अप्रसिद्ध रहीं। इन परवर्ती अज्ञात रचनाथ्रों पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। आगे के पृष्ठों में चारण-काल की इन परवर्ती रचनाओं पर विवेचन होगा, पर 'पृथ्वीराज-रासो' के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ मिलते हैं जिनमें चारण-काल के आवशों की रक्षा की गई है। पहले उन पर विचार हो जाना चाहिए। इस प्रकार का पहला ग्रन्थ महोबे का एक गीतिकाव्य है, जिसका नाम है आहह खंड।

श्वात्हखंड—-जगिनक (सं० १२३०) का यह वीर-रस प्रधान एक गीतिकाव्य माना जाता है। इसकी कोई हस्तिलिखित प्रति प्राप्त नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यृ के ग्यारह वर्ष बाद महोबा का पतन हो गया और उसके साथ परमाल का यश जो इस ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय है, विस्मृत हो गया। लेखक का नाम भी श्रज्ञात है, केवल जनश्रुति इस बात की सूचना देती है कि वह जगिनक के द्वारा रिचत है। इतना निस्सन्देह कहा जा सकता है कि यह रचना उत्तर भारत में बड़ी लोकप्रिय रही है। इसका साहित्यिक महत्व इतना नहीं है जितना जनसाधारण रुचि के अनुसार वर्णन का महत्त्व है। श्रत्य यह उन्हीं में श्रिधकतर प्रचलित है। मौखिक होने के कारण इसका पाठ श्रत्यन्त विकृत हो गया है। भावों के विकास के साथ इसकी भाषा में भी श्रन्तर हो गया है श्रीर बारहवीं शताब्दी में रिचत होने पर भी इसमें 'बन्दूक' श्रीर 'पिस्तील' शब्द शा गए हैं।

इसे लेखबद्ध करने का सबसे प्रथम श्रेय श्री (ग्रव सर ) चार्ल्स इलियट को है. जिन्होंने सन् १८६५ में इसे ग्रनेक भाटों की सहायता से फर्रुखाबाद में लिखवाया । कन्नौज के निकट होने के कारण फर्रुखाबाद की भाषा इस रचना का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करने में बहुत कुछ सफल हुई है। इसके श्रतिरिक्त सर जार्ज थियर्सन ने बिहार में ग्रीर विसेटस्मिथ में बुन्देलखंड में भी ग्राल्हखंड

१ इन्डियन एन्टीकरो, माग १४, पृष्ठ २०६, २४५

१ लिम्बिस्टिक सर्वे झाँव् इन्डिया भाग ६, (१) पृष्ठ ५०१

के कुछ भागों का संग्रह किया है। मि० एलियट के भनुरोध से मि० डबल्यू वाटर-फील्ड ने उनके द्वारा संग्रहीत 'आल्ह्खंड' का अगरेजी अनुवाद किया जिसका सम्पादन सर जार्ज ग्रियसंन ने सन् १९२३ में किया। पर उसमें बृन्देली शब्दों का प्राचीन रूप अनेक स्थानों पर पाया जाता है। मिस्टर वाटरफील्ड का अनुवाद कलकत्ता रिब्यू में सन् १८७५-६ में 'दि नाइन लाख चेन' या 'दि मेरो प्यूड' के नाम से प्रकाशित हुआ था।

मि॰ वाटरफील्ड ने 'ग्राल्हखंड' को 'पृथ्वीराज रासो' का एक भाग मात्र माना है। उनका कथन है कि वास्तविक रूप में यह 'रासो' का एक सम्पूर्ण खंड ही है । <sup>९</sup> यह सम्भव है कि कथा के विस्तार में समय के विकास से परिवर्तन हो गया हो श्रीर नये शब्द श्रीर नये वर्णन समय-समय पर इसमें मिला दिये गए हों, पर कथा का रूप तो चन्द से ही लिया गया जान पड़ता है। सर जार्ज ग्रियर्सन के मतानुसार यह रचना रासो से बिल्कूल भिन्न है। यद्यपि 'ग्राल्हखड़' 'रासो' के महोबा खंड की कथा से साम्य रखता है, पर उसकी रचना विल्कूल स्वतन्त्र है। चन्द की रचना दिल्ली के ऐक्वर्य और 'पृथ्वीराज' के गौरव के वर्णन का धादर्श रखती है, 'ग्राल्हखंड' की रचना कन्नीज ग्रीर महोबा के गीरग से सम्बद्ध है। दोनों रचनाम्रों मे सिरसा युद्ध ग्रीर मललान की मृत्यु का अवश्य निर्देश है, पर दोनों की वर्णन-शैली सर्वथा भिन्न है। 'रासो' मे महत्त्व केवल दिल्ली के चौहान वश को है, किन्तू प्रस्तूत रचना में दिल्ली के चौहान, कन्नीज के राठीर श्रीर महोबा के चन्देल अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। इसमे बनाफर वंश के आल्हा और ऊदल नामी दो वीरों का वीरत्व बड़ी स्रोजस्त्री भाषा में वर्णित है। भाषा में ती महान् ग्रन्तर है। इस प्रकार 'ग्राल्हखंड' को एक स्वतन्त्र रचना ही माननी चाहिए।

'आलहखंड' में अनेक दोष भी है। उसमें पुनरु वित की भरमार है। युद्ध में एक ही प्रकार के वर्णन, एक ही प्रकार की शस्त्र-सूची और एक ही प्रकार के दृश्य अनेक बार आये हैं, जिन्हें पढ़कर मन ऊब उठता है। कथा में सम्बद्धता भी नहीं है। अनेक स्थानों पर शैथिल्य है। उसका कारण यही है कि यह रचना मौलिक रहने के कारण अनेक प्रकार से कही गई है। कुछ अंश नये जोड़े गए होंगे और कुछ तो विस्मृत भी हो गए होंगे। किव को भौगोलिक ज्ञान भी पूर्ण नहीं था, क्योंकि स्थानों की दूरी के सम्बन्ध में उनके बहुत से वर्णन अशुद्ध है। अत्युवित तो इस रचना में हास्यास्पद हो गई है। छोटी-छोटी लड़ाइयों में लाखों वीरों के मरने और खेन रहने का वर्णन है, पर इतना अवस्य कहा जा

१ दि ले ऑव् आल्दा ( विलियम वाटरफील्ड )

२ ले ऑन् भारता (प्रस्तावना) एष्ठ ११, १६२६

. सकता है कि इस रचना में वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह श्रीर गौरव की मर्यादा सुन्दर रूप से निभाई गई है। रचना के समय से लेकर श्रभी तक न जाने कितने सुप्त हुदयों में इसने साहस श्रीर जीवन का मन्त्र फूँका है। इस रचना ने यद्यपि साहित्य में कोई प्रमुख स्थान नहीं बनाया, तथापि इसने जनता की सुप्त भावना श्रों को सदैव गौरव के गर्व से सजीव रखा। यह जनसमूह की निधि है ग्रौर उसी दृष्टि से इसके महत्त्व का मूल्य श्रांकना चाहिए।

हम्मीर रासी—इसके रचियता शारंगधर कहे जाते हैं, जिनका स्नाविभीव चौदहवीं शताब्दी में हुआ। इसमें रणयम्भौर के राजा हमीर का गौरव-गान है। मुसलमान शासक स्नलाउद्दीन की सेना से हमीर का जो युद्ध हुआ था, उसका स्नोजस्वी वर्णन इस प्रन्थ की कथावस्तु माना गया है, किन्तु इस प्रन्थ की एक भी वास्तविक प्रति प्राप्त नहीं है। इतिहासकारों ने उसका निर्देश-मात्र कर दिया है। जिस प्रति के स्नाधार पर इस प्रन्थ का प्रकाशन हुमा है वह स्रसली नहीं है। भाषा से यह ज्ञात होता है कि किसी परवर्ती किव ने उसकी रचना की है। शारंगधर का समय (संवत् १३५७) माना जाता है।

इस ग्रन्थ के ग्रितिरिक्त हमीर की यशोगाथा के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ ग्रीर मिलता है। उसका नाम है 'हम्मीर महाकाव्य'। इसका लेखक ग्वालियर के तोमरवशी राजा वीरमदेव के ग्राश्रित जैन किव नयचन्द्र सूरि था जिसका ग्राविभीव विक्रम संवत् १४६० के ग्रासपास माना गया है। वे इस ग्रन्थ में चौहानों को सूर्यवशी लिखा गया है, ग्राग्नवंशी नहीं। श्री गौरीशकर हीराचन्द ग्रोझा इस ग्रन्थ के ग्राधार पर भी 'रासो' को जाली समझते हैं।

विजयपाल रासो—नल्लिसंह भट्ट द्वारा रिचत इस ग्रन्थ में करौली नरेश विजयपाल के युद्धों का श्रोजपूर्ण वर्णन है। यद्यपि इसकी भाषा श्रपश्रश-युक्त है, तथापि इस भाषा में भी परिवर्तन के चिह्न है। काव्य की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत साधारण है। नल्लिसिंह का समय संवत् १३४४ माना गया है श्रौर उसके कथाप्रसंग का समय संवत् ११४०।

डिंगल साहित्य के प्रधान रूप से दो ही ग्रन्थ माने गए हैं, 'वीसलदेव रासो' भीर 'पृथ्वीराज रासो'। इनमें 'पृथ्वीराज रासो' सन्दिग्ध है । इनके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ अभी तक प्रकाश में नहीं आए। यह समक्षना तो अयुक्ति संगत होगा कि डिंगल की रचना रासो ग्रन्थों के साथ ही समाप्त हो गई। चारणों के द्वारा डिंगल रचनाएँ ग्रवश्य होती रही होंगी, पर या तो वे रचनाएँ साधारण रहीं अथवा प्रसिद्धि नहीं पा सकीं। एक बात ग्रीर है। चारणकाल की रचनाएँ केवल पद्य में ही नहीं,

१ कोषोत्सव स्मारक संग्रह, पृष्ठ १८

गद्य में भी होती रहीं जिसका प्रमाण राजस्थान की अनेक क्यातों से मिलता है। चारणों के द्वारा लिखी गई अधिकांश रचनाएँ राजाओं की वंशाविलयों से सम्बन्ध रखती हैं। ये चारण राजदरबार में रहा करते थे भीर अवसर विशेष पर अपने संरक्षक राणाओं की विख्दावली गाया अथवा लिखा करते थे। यही उनके इतिहास लेखन का रूप था। चारणों के द्वारा विख्दावली का वर्णन चार प्रकार से किया जाता था:—इतिहास, वात, प्रसंग और दास्तान। डा॰ एल॰ पी॰ टैसीटरी के द्वारा संग्रहीत चारणकाल के हस्तलिखित प्रन्थों के संग्रह में "फुटकर क्यात वात तथा गीत" नाम ह हस्तलिपि में इन शब्दों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:—-

जिण खिसा में दराजी रहे सो खिसी इतिहास कहावै १. जिण खिसा में कम दराजी सो खिसी वात कहावै २. इतिहास रो अवयव असंग कहावै ३. जिण वात में एक असंग हीज चमत्कारीक होय तिका वात दासतान कहावै ४.....

ये इतिहास, वात, प्रसंग श्रीर दास्तान गद्य श्रीर पद्य दोनों ही में लिखे जा सकते थे। इतिहास श्रीर दास्तान तो श्रीधकतर गद्य में लिखे गए श्रीर वात श्रीर प्रसंग पद्य में ।

मुंशी देवीप्रसाद इस विषय को निम्नलिखित श्रवतरण में श्रीर भी स्पष्ट करते हैं:---

"ये लोग पद्य को 'किवता' धौर गद्य को 'वारता' कहते हैं। 'वारता' ग्रंथ 'वचनका' वात ग्रौर 'स्वात' कहलाते हैं। 'वचनका' ग्रौर 'स्यात' इतिहास के ग्रौर 'वात' किस्से-कहानी के ग्रन्थ है। इनमें गद्य-पद्य दोनों प्रकार की किवताएँ हैं। 'वचनका' ग्रौर 'स्यात' में बनावट का भेद होता है। 'वचनका' में तुकबन्दी होती है, स्यात' में नहीं होती, पर उसकी इवारत सीधी-सादी होती है।

विषय के विचार से 'वात' के ग्रन्थों में राजाग्रों ग्रौर वीर पुरुषों के जीवन चिरित्र, 'वचनका' ग्रन्थ में एक-एक चिरित्र-नायक का विवरण ग्रौर यश-वर्णन, 'ख्यात' में राजाग्रों की वंशावित्यौं होती हैं।

श्रस्तु डिंगल स।हित्य में काव्य-प्रन्य तो लिखे गए, पर वे ग्रधिकतर अप्रज्ञात ही हैं। चारणों के वज्ञों ने उन्हें ग्रपने वंश को निधि मानकर सुरक्षित तो

१ ए ब्ह्मिप्टिव कैटेलाग श्रॉव वारिब एं ब हिन्दारिकल मैनस्किट्स, सैक्सन १, प्रोज क्रानिकल्स भाग १ डा॰ एल॰ सी॰ टेंसीटरी, पृष्ठ ६ २ भाट और चारखों का हिन्दी माना सम्बन्धी काम—मुन्शी देवी प्रसाद। 'चॉद' (प्रारवादी अंक) नवस्वर १६२६, पृष्ठ २०५

अवस्य रखा, पर उन्हें प्रकाशित करने की चेष्टा कभी नहीं की । हमारे इतिहास-लेखकों ने भी उनकी खोज नहीं की ग्रौर परम्परागत प्राप्त पुस्तकों पर ग्रालोचना लिख कर ही संतोष की साँस ली। इस डिंगल साहित्य में बहुत-सी रचनाग्रों की तिथि ग्रज्ञात है। कुछ ग्रन्थों की तिथि तो ऐतिहासिक घटनाग्रों के श्राधार पर ही निर्धारित की गई है। ऐसे ग्रन्थ प्रधिकतर बीकानेर राज्य में प्राप्त हुए हैं। एक ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से न होकर ग्रन्थ ग्रथों के साथ संग्रह रूप में है। ग्रतः कहीं-कहीं यह भी कठिनाई है कि जो तिथि संग्रह ग्रंथ की हो वही तिथि सम्भवतः ग्रंथ-विशेष की न हो। इस विषय में खोज की बहुत ग्रावश्यकता है। यहाँ पर खोज में प्राप्त हुए कुछ डिंगल ग्रन्थों पर विचार किया जायगा, यद्यपि वे चारणकाल (सं० १०००-१३७४) से बहुत बाद के हैं। इसलिए कि वे चारणकाल की परम्परा में हैं, ग्रतः उनका वर्णन करना यहाँ ग्रावश्यक है।

## जैतसी राने पाबू जी रा छन्द

यह ग्रंथ बीकानेर के राव जैतसी की प्रशंसा में लिखा गया है। बाबर के पुत्र कामरान ने जब भटनेरा को जीत कर बीकानेर पर चढ़ाई की, तब राव जैतसी ने उसे वीरता के साथ मार भगाया श्रीर श्रभूत पूर्व विजय प्राप्त की। उसी विजय का स्तवन इसमें किया गया है। प्रारम्भ में जैतसी की वंशावली का वर्णन है। यह वंशावली बड़े विस्तार के साथ विजय है। जैतसी के पूर्वज राव बीको श्रीर राव लूणाकरण की प्रशंसा बहुत की गई है। साथ ही साथ उनके जीवन की घटनाएँ भी बहुत विणत है। श्रतः इतिहास के दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। राव जैतसी का वर्णन भी बहुत विस्तार से है। कामरान से युद्ध में तो किव ने प्रत्यक राजपूत वीर श्रीर उनके घोड़ों का भी वर्णन किया है। राव जैतसी की मृत्यु संवत् १५६६ में हुई। यह ग्रन्थ राव जैतसी के जीवन में ही कामरान पर विजय प्राप्त करने के बाद संवत् १५६६ में लिखा गया ज्ञात होता है। श्रतः इसका रचना-काल सवत् १५६१ श्रीर १५६६ के बीच में मानना चाहिये।

इस प्रन्य की हस्तलिखित प्रति बीकानेर के दरबार पुस्तकालय में सुरक्षित है। वह मारवाड़ी मिश्रित देवनागरी स्त्रीर महाजनी लिपि में लिखी गई है। किव का नाम स्रज्ञात है।

# प्रचलवास खीची री वचनिका सिववास री कही

शिवदास चारण ने गागुरण के खीची शासक ग्रचलदास की उस वीरता का वर्णन किया है, जो उन्होंने माड़व के पातिशाह के साथ युद्ध में दिखलाई थी । उस युद्ध में ग्रचलदास वीरगति को प्राप्त हुए । माड़व के पातिशाह ने जब गागुरण पर चढ़ाई की तो अचलदास ने रानियों तथा अन्य स्त्रियों से जौहर करा कर स्वयं-तलवार हाथ में लेकर शत्रु का सामना किया। शिवदास चारण ने यह सब आंखों देखा वर्णन किया है भ्रौर उन्होंने इस युद्ध से बच कर अचलदास की कीर्ति-गाथा कहने के लिए ही अपनी रक्षा की। इसमें वीरता का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। माड़व के पातिशाह के सहायक रूप में उन्होंने दिल्ली के ग्रालम गोरी को युद्ध में ला खड़ा किया है।

शैली पुरानी श्रोर सीघी-सादी है, पर डिंगल साहित्य की श्रच्छी रचना मानी जाती है। इसका रचना काल संवत् १६१५ माना गया है। माषवानल प्रबन्ध दोग्धबन्ध कवि गणपति कृत

माधवानल, कामकन्दला की प्रेम-कहानी राजस्थान में बहुत प्रचलित है। इस ग्रन्थ की पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर राज्य में ही प्राप्त हो चुकी हैं। यह प्रति मारवाड़ी दूहा में लिखी गई है। इसके लेखक नरसा के पुत्र गणपित हैं। इन्होंने इसकी रचना नर्मदा तट पर ग्राश्चपद्र नामक स्थान पर की। रचना-काल संवत् १५८४ है। इसके साथ 'माधवानल कामन्दला चरित्र' भी मिलता है, जो वाचक कुशललाभ द्वारा जैसलमेर में संवत् १६१६ में लिखा गया। यह रावल माल दे के राज्य में कुमार हरिराज के मनोरंजनाथं लिखा गया था।

## किसन रुक्मिणी री वेल राज प्रिथीराज री कही

तुलसीदास जिस समय 'मानस' के द्वारा भिन्त का प्रचार करने में संलग्न थे, उस समय राजस्थान में एक किव प्रृंगार काव्य की सृष्टि में किटबद्ध था। राजस्थान तो राजपूतों की जन्मभूमि रही है और उसने अनेक बार रक्त में स्नान कर अपनी मर्यादा की रक्षा करने में ही अपने व्यक्तित्व की सार्थकता समझी है, किन्तु श्रृंगार में भी वह अदितीय है। इसी के प्रमाण स्वरूप हमारे सामने बीकानेर के राठौर पृथ्वीराज की 'वेलि किसन रुक्मिणी री' रचना है। जिसे राजस्थान में पंचम वेद के रूप में मान लिया गया है। यह रचना डिंगल काव्य में अपना एक विशोष स्थान रखती है।

पृथ्वीराज बीकानेर के राजा रार्जासह के भाई थे। वे भ्रकबर के समकालीन थे। उनका जन्म संवत् १६०६ में हुम्रा था। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में भी भाग लिया था। भ्रबुलफ जल के कथनानुसार वे काबुल के मिरजा हकीम से लड़ने के

श्रुवमणी गुण लखण रूप गुण रचावण
 वेलि तास कुण करें बखाण
 पाँचमी वेद भाख्यो पीथल
 पुणियो उगणीसमी पुराण-वेलि० ( डा० प्ल० पी० टैसीटरी द्वारा सम्पादित ) पृष्ठ १
 (प्रस्तावना)

लिए प्रकबर की ग्रोर से मेजे गए थे। रणकौराल में तो वे श्रेष्ठ थे ही, काब्य कौराल में भी वे पीछे नहीं रहे। उन्होंने वैष्णव धमं से प्रभावित होकर कृष्ण ग्रौर रुक्मिणी की प्रेम-कथा श्रृंगार रस में डूबी हुई लेखनी से ग्राह्मितीय रूप में लिखो। इसी समय तुलसीदास लोक-शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाला राम का ग्रादर्श जनता के सामने रख रहे थे। पृथ्वीराज प्रेम की मादकता का रसास्वादन कराने में तत्पर थे। यही कारण है कि प्रेम के सामने भित्त के निवेंद पूर्ण ग्रादर्श रखने में वे ग्रसमथं थे। उनकी वीरता ग्रौर रिसकता उन्हें माला लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। वे राजपूत थे ग्रौर साहस ग्रौर उत्साह का मूल्य पहचानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन् १५७६ में ग्रकवर से सिच्च न करने पर महाराणा प्रताप की प्रशंसा में एक गीत लिख कर भेजा था। पृथ्वीराज के साहस का इससे ग्रीधक प्रमाण क्या हो सकता है कि उन्होंने ग्रकवर के राज्य में कर्मचारी होते हुए भी ग्रकवर की निन्दा करते हुए उसके शत्रु राणा प्रताप की प्रशंसा की। पृथ्वीराज का यह ग्रन्थ डिंगल साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए इस पर विस्तारपूर्वक विचार होना चाहिए।

कवावस्तु ग्रोर रचनाकाल—वेलि की रचना संवत् १६२७ में हुई थी। उसका कथानक रुकिमणी-हरण, कृष्ण रुक्मिणी विवाह, विलास ग्रीर प्रद्युम्न-जन्म में सम्पूर्ण हुग्रा।

श्राधार—वेलि का आधार भागवत पुराण ही है। स्वय लेखक ने उसका उन्लेख किया है।

बल्ली तसु बीज मागवत वायौ, यहि थायौ प्रिथुदास मुख। मूल ताल जब ऋरथ मरबहे, सुधिर करिया चितृ, झौँह सुख।।२६१॥

किन्तु यह स्राधार केवल कथानक ही का है। काव्य-सौन्दर्य स्रौर घटनार्स्रों के प्रवाह-में लेखक की मौलिकता है।

> १ अक्कबर नामा, अनु० वेकीज भाग ३, एष्ठ ५१८ २ नर जेथि निमाणा नीलज नारी अक्कबर गाइक वट अवट।

आवे तिथा हाट श्रदाउत,

बेचे कि.मि रजपून बर ।। १ ।। आदि

३ वर्रास श्रयल गुण श्रङ्ग ससी सवित तीवियौ जस करि स्त्री भरतार । करि स्रवणे दिन रात कथिठ करि

पामै भी फल भगति श्रपार ॥ ३०५ ॥

(वेलि का अन्तिम पद)

चारणकाल १६१

छन्द—हिंगल के अनुसार जिस छन्द में 'वेलि' की रचना हुई है वह 'वेलियो गीत' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें चार चरण होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण की रचना एक समान होती है। उसमें तुकान्त भी रहता है। प्रथम श्रीर तृतीय पंक्तियों की रचना भिन्न प्रकार से पायी जाती है। प्रथम पंक्ति में १८ श्रीर तृतीय पंक्ति में १६ मात्राएँ तथा दितीय श्रीर चतुर्थ पंक्तियों में १३, १४ या १ स मात्राएँ होती हैं। यदि द्वितीय श्रीर चतुर्थ पंक्ति में।। है तो १३ मात्रा, यदि ।ऽ है तो १४ मात्रा श्रीर यदि ऽ। है तो १४ मात्रा।

विस्तार—वेलि में ३०५ पद्य हैं। विषय है हिनमणी का होशव, सुकुमार शरीर में योवन का मादक उभार और सौन्दर्य के वसन्त में अंगों की आकर्षक शोभा। शिशुपाल की भ्रोर उसके विवाह का विचार। हिनमणी का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम भ्रीर पत्र-लेखन। कृष्ण का भ्रागमन भ्रीर भ्रम्बिका के मन्दिर में हिनमणी से मिलाप, हिनमणी-हरण, शिशुपाल भ्रीर हिनम से युद्ध भ्रीर उनका पराजय, श्री कृष्ण का हिनमणी सहित द्वारिका गमन भ्रीर दोनों का यथाविधि विवाह, रात्रि का भ्रागमन भ्रीर कृष्ण की हिनमणी से मिलने की उत्कट इच्छा। हिनमणी की लज्जा भ्रीर श्रीकृष्ण का उल्लास, दोनों का मिलन। षट्ऋतु वर्णन; भ्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर तथा वसन्त। प्रद्मन-जन्म तत्पश्चात् प्रद्मन के पुत्र भनिषद्ध का विवरण। 'वेलि' की प्रशंसा कामथेनु के रूप में, किव की भ्रात्म-प्रशंसा।

कवित्व—भाषा में सौन्दर्य के साथ प्रवाह है। डिंगल के सभी नियमों का पालन करते हुए भी शब्दावली विकृत नहीं है। कविता में केवल स्वाभाविकता ही नहीं है, वरन् उसमें संगीत भी है। पृथ्वीराज की काव्य-कला ने हमे डिंगल साहित्य का सुन्दर नमूना दिया है।

'वेलि' के म्रतिरिक्त पृथ्वीराज ने हमें छोटे-छोटे पद्य भी दिये हैं, जो 'साख रागीत' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये समसामयिक घटनाम्रों म्रीर व्यक्तियों के जीवन का विवरण देते हैं।

विशेषता— 'वेलि' की विशेषता यही है कि उसमें भिक्त की भावना के साथ श्रुंगार की रसीली साधना भी है। भिक्त ग्रीर रीतिकाल की प्रवृत्तियों का एक स्थान पर सिम्मलन इसी पुस्तक में है। पर्ऋनु वर्णन 'ग्रीर मुग्धा' मानिनी नायिका का निरूपण हमारे सामने रीति काल की ग्रात्मा का प्रदर्शन करता है। भिक्त की युग में रीति का यह मनोरंजक ग्रीर सरस वर्णन हमारे साहित्य की ग्रनोखी वस्तु है। इसका सारा श्रेय राठौड़ पृथ्वीराज को है।

१ पद्य १८७ से २६८ तक

२ पद्य १५६ से १७६ तक

#### मुन्दर सिणगार

शाहजहाँ के राज्य-काल में किवराय (बाद में महाकिवराय) ग्वालियर् निवासी सुन्दर ने काव्य-शास्त्र पर यह ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में शाहजहाँ ग्रीर उनके पूर्वजों की प्रशंसा की गई है। बाद में किव ने भ्रपना परिचय देकर ग्रन्थ का रचना-काल दिया है। इसमें दोहा, सवैया, छन्द ग्रादि पाये जाते है। ग्रन्थ की रचना संवतु १६८८ में हई।

#### बचिनका राठौर रतनसिंह जी री महेस दासौत री खिड़िये जगै री कही

खिड़ियो जगो द्वारा लिखी हुई यह प्रसिद्ध काव्य-रचना है। इसमें जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह और शाहजहां के बागी पुत्र औरंगजेब और मुराद के बीच में उज्जैन की रणभूमि पर सं० १७१५ का युद्ध वर्णित है। इस युद्ध में रतलाम के रतनसिंह जी ने विशेष महत्त्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने वेश बदल कर युद्ध किया था भौर भ्रन्त में वीरगित प्राप्त की थी। उन्हों के नाम से पुस्तक का नामकरण हुआ। यह युद्ध सं० १७१५ में हुआ। अतः यह रचना इस काल के आस-पास की ही मानी जानी चाहिए।

#### सोढ़ी नाथी री कविता

सोढ़ी नाथी सम्भवतः ध्रमरकोट के राणा भोजराज की पुत्री थीं । राणा भोजराज चन्द्रसेन के पुत्र थे ग्रीर विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी तक राज्य करते रहे। 'मुहणोत नैणसी की ख्यात' से ज्ञात होता है कि राणा भोज के पुत्र ईशरदास रावल सबलसिंह के द्वारा सं० १७१० में गद्दी से उतारे गए थे। नाथी ईशरदास की बहिन थीं। उनका कविता-काल संवत् १७३० ठहरता है। देरावर में इनका विवाह हुग्रा था। बाद में ये वैष्णव धर्म में ग्रत्यन्त भिन्त रखने लगी थीं। इनके सात ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं:—

- १--भगत भाव रा चन्द्रायण
- २--गूठा रथ
- ३--साख्यां
- ४---हरि लीला
- ५--नाम लीला
- ६--बालचरित
- ७---कंस लीला

ये सभी ग्रन्थ भक्ति-भावना से पूर्ण हैं।

### ढोला मारवणी चउपही

यह ग्रन्थ सन् १६०० की खोज रिपोर्ट से प्रकाश में लाया गया । इस प्रन्थ के रचयिता का नाम हरराज था ग्रीर उसने सं० १६०७ में जैसलमेर के यादवराज चारणकाल १६३

के मनोरंजनार्थयह ग्रन्थ लिखाथा। इसकी कथा प्रेम-गाथात्मक है भीर इसका सम्बन्ध इतिहास से न होकर कल्पना से है। मारवाड़ के ग्रविपति पिंगलराय शिकार खेलते हुए जालौर की सीमा पर पहुँचे। वहाँ एक भाट से जालौर के सामन्तर्सिह की लड़की उमादे के सौंदर्य की प्रशंसा सुन उन्होंने उससे विवाह किया। उमादे से पिंगलराय के एक लड़की हुई, उसका नाम रखा गया मारव । मारव का विवाह नलवरगढ़ के राजा नल के पुत्र सालह से हुगा। सालह के लाड़-प्यार का नाम ढोला था। यह विवाह पुष्कर (ग्रजमेर) में सम्पन्न हुमा। नलवरगढ़ लौट म्राने पर सालह का दूसरा विवाह मालवा नरेश की कन्या से हो गया। १५ वर्ष तक दोनों सुख से रहे। एक दिन मारव ने अपने पति का समाचार पाकर उससे माने की प्रार्थना की। सालह ने शीघ्र ही ग्राकर मारव को दर्शन दिये ग्रीर उसे तेकर वह नलवरगढ़ लौट गये । सालह दोनों रानियों के साथ मुख से रहने लगा । कथा का यही सारांश है। यह ऐतिहासिक सत्य से परे ज्ञात होती है। इतिहास पिंगलराय के विषय में मौन है। कन्नीज के राजा जयचन्द (सं० १२५०) मारवाड़ वंश के धर्मभुम्ब के वंशज होने के कारण दुल पिगल प्रवश्य कहे जाते थे, किन्तु जयचन्द पिंगलराय नहीं हो सकते । ग्रतः यह कथा कल्पना से ही निर्मित है, जिसमें प्रेम की विस्तृत व्याख्या है। यह ग्रन्थ रूप ग्रीर विस्तार में ग्रधिकतर नरपित नाल्ह के वीसलदेव रासो से मिलतान्जुलता है । इसका विस्तार लगभग एक हजार पद्यों में है। इसकी एक प्रति जयपूर की विद्याप्रचारिणी जैन सभा मे सूरक्षित है। बीकानेर मे इस प्रेम कथा पर दोहों में 'ढोलै मारू रा दूहा' नामक ग्रंथ की चार प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। दस रचना का समय श्रज्ञात है, बीकानेर राज्य में प्राप्त हुए जिस संग्रह-ग्रंथ में 'ढीले मारू रा दूहा' संग्रहीत है, उसका काल संवत् १७५२ है। स्रतः यह ग्रन्थ संवत् १७५२ के पूर्वही लिखा गया होगा। कवि का नाम श्रज्ञात है।

## वरसलपुर गढ़ विजय

इस रचना का दूसरा नाम "महाराजा श्री सुजानसिंह जी रौ रासौ' भी है। यह एक छोटा-सा ग्रन्थ है, जिसमें केवल ६८ पद्य हैं जो दूहा, किवल ग्रीर छन्द में लिखे गए हैं। इसकी कथावस्तु बहुत छोटी ग्रौर साधारण है। मुल्तान की ग्रोर से एक काफिला ग्रा रहा था, वह वरसलपुर में पहुँचते-पहुँचते वहाँ के भाटियों द्वारा लूट लिया गया। बीकानेर के महाराज सुजानसिंह ने शीघ्र ही ग्रपनी सेना महाँ भेजी ग्रौर स्वयं उस ग्रोर प्रयाण किया। इस छोटी-सी लड़ाई में सुजानसिंह की ग्रोर से फतहसिंह काम ग्राए, पर कुछ ही दिनों में भाटीराव लखधीर को सुलह करनी पड़ी ग्रौर वह क्षमा भी कर दिया गया।

१ बाहिक ऐगड हिस्टारिकल सर्वे आँव् राजपूताना पृष्ठ ६, २३, २६, ३४

रचना साधारण है। इसकी हस्तिलिखित प्रति संवत् १७६६ की है, जो बीकानेर के राज्य-पुस्तकालय में सुरक्षित है।

#### महाराजा गजिसहं जी रौ रूपक

इसमें बीकानेर के महाराजा गर्जासंह की प्रशस्ति है। इसके लेखक सिणढायच फटेराम है। इसमें बीकानेर के राव सीहो से लेकर महाराजा गर्जासंह तक की वंशावली वर्णित है। महाराज गर्जासह की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंमा है। अन्त में जोधपुर, बीकानेर के कुछ युद्धों का भी वर्णन है। यह रचना सवत् १८०४ की कही जाती है। इसमें दूहा, कवित और छन्द प्रयुक्त हुए है, प्रारम्भ से गाहा प्रयोग है। इसमें साहित्यिकता की अपेक्षा ऐतिहासिकता ही अधिक है।

### प्रत्यराज गाडण गोपीनाथ रो कहियौ

यह प्रत्य डिंगल साहित्य में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। गाडण गोरीनाथ प्रितिभावान और डिगल के स्राचार्य थे। उन्होंने कुशलता के साथ प्रयने चरित्रनायक बीकानेर के महाराज गजिसह की प्रशंसा में यह प्रत्य लिखा। बीकानेर के दयालदास की ख्यात से ज्ञात होता है कि स्वय गोरीनाथ ने प्रयना ग्रन्थ महाराज गजिसह को संवत् १८१० में समिपित किया और महाराज ने प्रसन्न होकर लाख पसाव के से किव का सम्मान किया।

यह ग्रन्थ बहुत विस्तारपूर्वक लिखा गया है। मंगलाचरण के बाद महाराज गर्जासह की प्रशंसा में किव-स्त्री-सम्वाद है। इसके बाद महाराज गर्जासह की वशावली का वर्णन है। राव वीको, नारो लूण-करण, जैतिमी, कल्याणमल, रायसिह, दलपत-सिंह, सूरसिंह करणसिंह। वंशावली पहले तो संक्षेप में लिखी जाती है। किव जैसे-जैसे वर्णन करता चलता है, वशावली वैसे ही वैसे विस्तारपूर्ण होती जाती है। ग्रन्त में रायसिह, ग्रीर जयसिह का विस्तृत वर्णन है। सुजानित के बाद महाराज गजिसंह का वर्णन किव ग्रपनी सम्पूर्ण प्रतिभा से करता है। जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा ग्रादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तक्कालोन बीकानेर की परिस्थिति का भी चित्र है। जोशपुर के विरुद्ध जो युद्ध लड़ गये थे उनका भी विश्वद वर्णन है। युद्ध वर्णन तो डिगल साहित्य की ग्रानी विशेषता है। उसका सम्पूर्ण सौन्दर्य यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है।

ग्रन्थ में मुख्यतः गाहा, पाघड़ी, कवित्त ग्रीर दूहो प्रयुक्त है ग्रीर उनकी रचना एक सफल कवि द्वारा हुई है। वर्णनात्मकता का सच्चा सौन्दर्य इस ग्रन्थ में पाया जाം

१ पीक्षे रिखी विराजतां गाडण गोपीनाथ अन्य १ श्री जी रौ बणायौ नांम अन्यराज । पीछे मालम कीयो । तिरा पर इतरी निवाजस हुई ॥ रुपीया २०००) रोक । हाथी १ । हथड़ी १ । घोड़ा २ । सिरपाव । मोतिर्यों री कंडो इस्परीत लाख पसाव दीयौ । —स्यात दयालदास

सकता है। गाडण गोपीनाथ डिंगल काव्य के उत्कृष्ट किव कहे जा सकते हैं। यह ग्रन्थ संवत् १८०३ में प्रारम्भ होकर १८१० (?) में समाप्त हुगा, जैसा कि ग्रन्थ के ग्रन्तिम किवत्त से ज्ञात होता है:——

[किवित्त ।। ] भठार से त्रिये प्रन्थ पूरव श्रारम्मे ।
चिरत गजण चित्रीया, सुणे जंण तेण भवम्मे ।
वर्षे दाहो तरें, रित वरणा घण बदल ।
तेरिस पुष्पा भरक मास भाद्रपद कृष्ण दल
मक्त नथर रिणी सिथ जोग मिक्त वदें कृत चहुँ वै वले
सिरताज राज प्रन्थी सिरे द्वी लस महि मंडले ॥ ४ ॥

डिंगल काव्य के अवनित काल में इस ग्रन्थ का लिखा जाना महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्त्व समान रूप से है। अनेक शैलियों अोर अनेक छंदों में सफलतापूर्वक लिखे जाने के कारण इस ग्रन्थ ने डिंगल साहित्य में गाडण गोपीनाथ को बहुत ऊँचा स्थान दे दिया है। महाराजा रतनसिंह जी री कविता बीठ भोमी री कही

यह रचना बीकानेर के महाराज रतनसिंह और उनके पुत्र कुंबर सिरदारिसंह के विषय में की गई है। प्रधानतया देविलयो प्रतापगढ़ कुंबर सिरदारिसंह का विवाह होना विस्तारपूर्वक विणत है। इसमें अधिकतर वंशाविलयों ही हैं, जिनके साथ प्रशंसा के पद है। ग्रन्थ बहुत साधारण श्रेणी का है। दूहा, कवित्त ग्रीर छन्द का प्रयोग इस रचना में किया गया है। देसणोक (बीकानेर) के बोठू भोमों इसके रचिता है ग्रीर रचना-काल संबत् १८६४ है।

इन प्रन्थों के प्रतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे ग्रन्थ हैं, जिनका समय प्रकात है। वे चारणों के घर पड़े हुए हैं ग्रीर उनमें दीमक ग्रपने परिवारों का पोषण करती है। फुटकर कविताओं में संग्रह तो इतने ग्रधिक है कि ग्रन्थों में न समा सकने के कारण वे चारणों के कंठों में बसे हुए हैं। इस प्रकार की कविता का वर्णन करते हुए हा० एल० पी० टैसीटरी महोदय लिखते हैं:—

संस्मरण के गीत श्रयवा चारणों के अनुसार 'साख रा गीत' राजपूताने में वहुत सुलम है श्रीर आज भी ऐसे चारण कम नहीं हैं जिन्हें दर्जनों ऐसे गीत कंठस्थ है। संग्रह में तो वे सकड़ों श्रीर हजारों की संख्या में हैं। उत्कृष्ट साहित्यिक महत्त्व के श्रतिरिक्त इस संस्मरण के गीतों का महत्त्व इसलिए है कि वे मध्यकालीन राजपूत जीवन पर प्रकाश डालने हैं। समकालीन होने के कारण तो ये रचनाएँ इतिह। सकारों के बड़े लाभ की हैं।

र प्रिफंस —वार्किक देगड हिस्टारिकल सर्वे ऑव् राजपूता ना, सेक्सन २, भाग १ ( ढा० एल०पी० टैसीटरी, कलकत्ता, १६१८ )

हि॰ सा॰ मा॰ ६०--२४

फुटकर कविता में निम्नलिखित कविताएँ विशेष प्रसिद्ध हैं --

- १. गुण जोधायण गाडण पसाहत री कही
- २. राव गाँगै रा छंद किनिये खमे रा कहिया
- ३. सोढै भारवासी रा छंद
- ४. चाहवानां रा गीत
- जस रत्नाकर (बीकानेर के राजा रतनिसह की विरुदावली )
- ६. ढोलै मारू रा दूहा
- ७. माधव कामकन्दला चउपई
- इक्मणी हरण
- ह. बेताल पचीसी री कथा
- १०. कुतुब सतक (कुतुब दी ग्रौर साहिबा की प्रेम-कथा)
- ११. सोनै नै लोहरी झगड़ी,
- १२. पंच सहेली कवि छीहल री कही
- १३. फुटकर दूहा संग्रह
- १४. राणै हमीर रिण थम्भीर रै रा कवित्त
- १५. भ्रमादे भठियाणी रा कवित्त बारठ ग्रासै रा कहिया
- १६. जलाल गहाणी री बात (जलाल ग्रौर गहाणी की प्रेम-कथा)
- १७. गोरै बादल री बात
- १८. राव छत्रसाल रा दूहा

# १-- डिंगल साहित्य का सिहावलोकन

संक्षेप में चारणकाल की प्रवृत्तियों का निरूपण इस प्रकार किया जा

१. वर्ष्यं विषय—वीर गाथाओं का विषय प्रधान रूप से राजाओं का यशो-गान था। उनका युद्ध-कौशल, उनकी धर्मवीरता और उनके ऐस्वयं का वर्णन स्रोजस्वी स्रीर शिवतशालिनी भाषा में किया जाता था। प्रपने नायक की श्रेष्ठता प्रदिश्तित करने के लिए किव विपक्षी (हिन्दू स्रथवा मुसलमान) की हीनता का नग्न चित्र स्रंकित करता था। कथा का स्वरूप स्रधिकतर कल्पना से भी निर्मित हुसा करता था। यद्यपि ऐतिहासिक घटनास्रों का विवरण भी उसमें प्राप्त होता है, पर उसका विस्तार स्रीर वर्णन कल्पना के सहारे ही किया जाता था। तिथि पर भी कोई विशेष ध्यान सहीं दिया जाता था। कथा में वर्णनात्मकता ही स्रधिक होती थी। वस्तुस्रों की सूची स्था सेमा सादि का वर्णन स्रावश्यकता से स्रधिक हुसा करता था; यद्यपि इसका उद्देश्य एकमात्र नायक की शक्ति श्रीर उसकी वीरता की सूचना देना था। कहीं-कहीं तो ये वर्णन नीरस भी हो गये हैं। अतएव किव का श्रादर्श श्रिषकतर श्रपने चरित्र-नायक के गुण-वर्णन तक ही सीमित रहता था।

- २. भाषा--इस समय की भाषा डिंगल कही गई है। यह राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी। इसका छन्द-शास्त्र भी ग्रलग था। इसमें ग्रपभ्रंश से निकली हुई राजस्थानी भाषा के स्वरूप मिलते हैं। यह वीर रस के लिए बहुत उपयुक्त थी, इसीलिए इसका प्रयोग इस काल में बड़ी सफलता के साथ हमा। डिंगल भाषा के सम्बन्ध में मुन्शी देवीप्रसाद जी का कथन है कि "मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' का अर्थ बात या बोली है। 'डीगा' लम्बे और ऊँचे को और 'पाँगला' पंगे या लूले को कहते हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं भौर ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मन्द स्वरों में पढ़ी जाती है। इसीलिए डिंगल श्रीर पिंगल संज्ञा हो गई--जिसको दूसरे शब्द में ऊँची बोली श्रौर नीची बोली की कविता कह सकते हैं।" इससे स्पष्ट हो गया कि वीर रस के लिए डिंगल भाषा ही उपयुक्त थी श्रीर इसलिए चारणकाल में उसी का प्रयोग भी हुआ। डिंगल का माध्यमिक काल विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी से माना जाता है। इस काल में भी डिंगल की रचना होती रही, पर धार्मिक काल के उन्मेष के कारण बीर रस की तेजस्बी धारा मन्द पड़ गई । म्रतः डिंगल की रचना मब साहित्य की प्रधान भारा न रही । यह भाषा जन्म-समुदाय को अवश्य स्पर्श करती थी, क्योंकि इसका शब्द-भांडार प्रचलित शब्दों से ही भरा जाता था । कहीं-कहीं जन-समुदाय के सम्पर्क में ग्राने से भाषा में बहुत परिवर्तन भी हो गया है। कई प्रन्थ मौखिक होने के कारण भाषा के वास्तविक स्वरूप से रहित हो गये हैं श्रीर समय के परिवर्तन के साथ उनके रूपों में भाषा-सम्बन्धी परिवर्तन हो गए हैं। इसलिए भाषा कहीं-कहीं मिश्रित है। शब्द-मांडार बहत विस्तृत है । यदि एक भ्रोर संस्कृत के तत्सम् शब्द हैं, तो दूसरी भ्रोर मुसलमानों के प्रभाव से अरबी-फारसी शब्द आ गये हैं।
- श. रस—इस काल के साहित्य में वीर रस का प्राधान्य है। ग्रापने चिरित-नायकों के शौर्य ग्रीर महत्त्व के वर्णन में वीर रस की ग्राधिक ग्रावश्यकता पड़ी है। इस वीर रस के कोड़ में श्रृंगार रस भी कभी-कभी दीख पड़ता है, क्योंकि युद्ध के बाद ये बीर ग्रामोद-प्रमोद ग्रथवा स्वयंवर-विवाह में ही ग्रपना समय बिताते थे। विशेष बात तो यह है कि वीर रस की उमंग के साथ-साथ हमें इस काल की किवता में विरह वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार श्रुंगार रस ग्रपने संयोग

१ भाट श्रीर चारणों का हिन्दी भाषा-सम्बन्धी काम । 'चाँद' (मारवाडी शह ) नवस्पर १६२६, एष्ठ २०४।

श्रीर विप्रलम्भ रूप में इन काव्यों की सीमा के भीतर है। श्रद्भृत वीरता श्रीर नायक की शक्ति का वर्णन है। रौद्र श्रीर वीभत्स भी युद्ध वर्णन में पाये जा सकते हैं। शत्रुओं की मृत्यु पर शत्रु-नारियों के हृदय में करुणा की घारा भी प्रवाहित हुई है। श्रतएव हास्य श्रीर शान्त रस को छोड़ कर प्रायः सभी रसों का समावेश इस काल के काव्यों में हो गया है, पर प्राधान्य वीर रस का ही है।

- ४. छुन्द—इस काव्य में डिंगल माषा के छन्द ही प्रयुक्त हुग्रा करते थे। दूहा, पाघड़ी, किवत्त ग्रादि इनमें प्रधान थे। इन छन्दों में साहित्यिक सौंदर्य न रहते हुए भी प्रवाह रहा करता था। छन्द भी ऐसे चुने जाते थे जिनसे वीर-रस की भावना को प्रश्रय मिलता था।
- ४. विशेष—इस काल के ग्रन्थों की प्रतियाँ दुष्प्राप्य हैं, ग्रतएव उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। या तो इस काल के ग्रन्थ ग्रधिकतर मौलिक रूप में हैं या उनके निर्देश मात्र ही मिलते हैं। राजस्थान की 'ख्यातों' में उनके विवरण से ही हम परिचित हो सकते हैं। जो ग्रन्थ ग्रब मिलते हें, वे भी हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलते। भाषा के विकास के ग्रनुसार या तो उनका रूप ही बदल गया है ग्रथवा उनमें बहुत से प्रक्षिप्त ग्रंश मिला दिये गये हैं। श्रतएव उनकी सच्ची समालोचना एक प्रकार से ग्रसम्भव है, जब तक हम भाषाविज्ञान के अनुसार—उस काल की भाषा के ग्रनुसार—किसी ग्रन्थ की भाषा से सन्तुष्ट न हो जावें। इन ग्रन्थों का महत्त्व इतना ही है कि इन्होंने हमारे साहित्य के ग्रादि भाग का निर्माण किया ग्रीर भविष्य की रचनाग्रों के लिए मार्ग-निर्देशन किया। यदि ये साहित्यक सींदर्य से नहीं तो भाषा-विकास की दृष्ट से तो ग्रवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं।

# २-- डिंगल साहित्य का ह्रास

चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही वीरगाया काल की रचना क्षीण होने लगी। इसका प्रधान कारण राजनीति की परिस्थितियों का परिवर्तन ही पाया जा सकता है। मुसलमानों के प्रभुत्व ने हिन्दू राजाओं को जर्जरित कर दिया या अथवा हिन्दू राजा स्वयं ही लड़ते-लड़ते क्षीण हो गये थे। इसलिए न तो उनके पास गौरव की गाया गाने की सामग्री ही थी और न किवयों के हृदय में उत्साह ही रह गया था। राज्य क्षीण होने के कारण किवयों का महत्त्व भी क्षीण हो गया था और वे अब किसी राजदरवार में सम्मानित होने का अवसर नहीं पा सकते थे। अतएव चारणों के अभाव में वीर्गाथा का महत्त्व दिनोंदिन कम होता जा रहा था।

इस समय मुसलमानी राज्य का प्रभुत्व हिन्दुयों के हृदयों में जान पड़ने सगा था। मुसलमानों की प्रवृत्ति केवल लूटमार कर धन-संचय की न होकर भारत चारणकाल १८६

में राज्य करने की हो चली थी। पंजाब से लेकर बंगाल तक मुसलमानों का प्राधि-पत्य हो गया था। बिहार, बंगाल, रणयंभोर, भ्रन्हलवाड़ा, ग्रज्मेर, कन्नौज, कार्लिजर भ्रादि प्रधान स्थानों में मुसलमानी शासन स्थापित हो चुका था। राठौर भ्रौर चौहान वंश के पराक्रम का सूर्य ढल चुका था। इतना भ्रवश्य था कि राजस्थान के राजपूत भ्रभी तक भ्रपने गौरव की गाथा नहीं भूले थे। मुसलमानों की भ्रसावधानी देखते ही वे फिर प्रचंड हो उठते थे, पर ये दिन उनकी भ्रवनित के थे। मुसलमानों का भ्राधि-पत्य दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। वे राज्य के साथ-साथ भ्रपने धर्म का विस्तार भी करते जाते थे जिससे हिन्दुग्रों के प्राचीन भादशौं पर भ्राधात होता था। मुसलमानी धर्म की कट्टरता हिन्दुत्व के विपक्ष में होकर जनता के हृदय में भ्रसंतोष भ्रौर विद्रोह का बीज बपन कर रही थी, हिन्दुग्रों के पास शक्ति नहीं थी, भ्रतएव वे मुसलमानों से युद्ध नहीं कर सकते थे; उन्हें श्रामान का दंड नहीं दे सकते थे। ऐसी परिस्थिति में वे केवल ईश्वर से श्रपनी रक्षा की प्रार्थना भर कर सकते थे।

उन्होंने तलवार के बदले माला का ग्राश्रय लिया ग्रीर वे अपने लौकिक जीवन में आप्ट्यात्मिक तत्व खोजने लगे। अब वे सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाने लगे ग्रीर दुष्टों को दंड देने के लिए ग्रपनी शक्ति पर अवलम्बित रहने की अपेक्षा ईश्वरीय शक्ति पर निर्भर रहने की भावना करने लगे। इस प्रकार ग्रीत ग्रीर गौरव के तत्वों से निर्मिन वीर रस, करण ग्रीर दयनीय भावों से ग्रोतप्रोत होकर शान्त ग्रीर प्रांगार रस में परिणत होने लगा। इस प्रकार भावों में परिवर्तन हुग्रा।

चारणों के साहित्य-क्षेत्र से हट जाने के कारण डिंगल साहित्य के विकास में भी बाधा आने लगी। अब भी कुछ चारण कभी किसी राजा की प्रशंसा करते थे, पर साहित्य की गतिविधि ही बदल जाने के कारण डिंगल काव्य की नियमित रचना हक गई थी। चारणकाल की परम्परागत भाषा अब केवल नाममात्र को रह गई थी। साधारण जनता जो अब मुसलमानी आतंक से क्षुट्य हो रही थी, अधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो रही थी। जनता के प्रतिनिधि किव धर्म का प्रचार कर ईव्वर की प्रार्थना में अपना काव्य-कौशल प्रदर्शित करने लगे। इन किवयों ने कज-भाषा का आश्रय लिया, जो कृष्ण की जन्मभूमि की भाषा थी। चारणकाल में काव्य-रचना के केन्द्र उन स्थानों में थे जो राजनीति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माने गए थे। इसीलिए राजस्थान के अतिरिक्त दिल्ली, कभीज और महोबा भी साहित्यक रचना के केन्द्र थे, पर चारणकाल के समाप्त होने पर जनता की धार्मिक प्रवृत्ति ने उन स्थानों में साहित्य-रचना के केन्द्र स्थापित किये, जो धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे। सन्तों, कवियों और आचार्यों ने धार्मिक क्षेत्रो और तीर्थों को ही अपना केन्द्र

निश्चित किया भीर उसी स्थान से जनता के भावों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके जीवन में उत्साह ग्रीर साहस उत्पन्न किया। फलतः उन केन्द्रों की भाषा ही साहित्यिकः भाषा हुई । धार्मिक-काल में दो भाषात्रों को प्रधानता मिली । वे भाषाएँ अजभाषा श्रीर श्रवधी थीं। बजभाषा कृष्ण की जन्मृमि बज प्रांत की भाषा थी श्रीर श्रवधी राम की जन्मभूमि भ्रयोध्या की। राम श्रीर कृष्ण ही जनता के श्राराध्य थे किन्तु राम की भ्रपेक्षा कृष्ण भ्रधिक लोकरंजन हए। इसीलिए ब्रजभाषा को भ्रवधी से श्राधिक काव्य पर ग्राधिकार करने का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा। दूसरी बात यह भी थी कि धर्म के कोमल और पवित्र भावों को प्रकाशित करने में डिंगल भाषा ग्रसमर्थ थी। उसमें वह कोमलता धीर श्रुति माधुर्य का गुण नहीं था जो ब्रजभाषा में था। डिंगल युद्ध के लिए शस्त्र की सहायिका थी, उसमें नाद था; उसमें शक्ति थी श्रीर वह पूरुष-भावों के प्रकाशन करने की उपयुक्त शैली लिये हुए थी। ऐसी स्थिति में राजस्था की साहित्यिक भाषा धार्मिक जनता के हृदय में नहीं पैठ सकती थी । वह चारणों तक अथवा चारणों के भाश्रयदाता राजाभ्रों तक ही सीमित रह सकती थी। वह रण की भाषा थी, धर्म के स्फूरण की नहीं। फलतः अजभाषा जिसमें फुलों की कोमलता है, श्रंगुर की मिठास है, साहित्य की भाषा स्वयंमेव हो गई, क्योंकि धर्म की भावना प्रदर्शित करने के लिए इससे श्रधिक सरस श्रीर मधुर भाषा किसी प्रकार भी नहीं मिल सकती थी।

साहित्य के नवीन विकास के भ्रवसर पर इस परिवर्तन-काल में कुछ प्रवृत्तियाँ भीर प्रकट हुई थीं। दिल्ली जो राजनीति की रंगशाला थी, मुसलमानी प्रभृत्व में भी साहित्य की रंगशाला बनी रही। भ्रन्तर केवल यही रहा कि वीर गीत गाने वाले किवयों के स्थान पर मनोरंजन भीर चमत्कार की रचना करने वाले भ्रमीर खुसरों को स्थान मिला। मुसलमानों के भ्रागमन से जैसे वीरगाथा का भ्रवसान भीर भिक्त का प्रादुर्भाव हुआ वैसे ही मुसलमानों के भ्रामोद-प्रमोद के साथ ही साथ मुसलमानी सिद्धान्तों का प्रचार भी हुआ, जो भ्राख्यानक किवयों की प्रेम-गाथा में प्रस्फुटित हुआ। इस पर भागे विचार किया जायगा।

# तीसरा प्रकरण

# भक्ति-काल की श्रनुक्रमणिका

सन्त-काव्य, प्रेम-काव्य, राम-काव्य, कृष्ण-कोध्ये

वीरगाथा काल के समाप्त होने के पहले ही साहित्य के क्षेत्र में क्रान्ति प्रारम्भ हो गई थी। मुसलमानों के बढ़ते हुए मातंक ने जनता के साथ साहित्य को भी ग्रस्थिर कर दिया था। मुसलमानी शक्ति ग्रीर धर्म के विस्तार ने साहित्य का दृष्टिकोण ही बदल दिया था श्रीर चारणों की रचनाएँ धीरे-धीरे कम होती जा रही थीं । वे श्रव विशेषतः राजस्थान ही में सीमित थीं । मध्यप्रदेश में जहाँ मुसलमानी तलवार का पानी राज्यों के अनेक सिंहासनों को डुबा रहा था, चारणों का आश्रयदाता कोई न था। न तो हिन्दू राजाग्रों के पास बल था ग्रीर न साहस ही । उनकी परिस्थित ग्रत्यन्त श्रनिध्चित हो गई थी। खिलजी वंश के ग्रलाउद्दीन ने समस्त उत्तरी भारत को प्रपने म्राधिपत्य में ले लिया था । दक्षिण भारत भी उसके म्राक्रमणों से नहीं बचा। देविगिरि के यादव राजा रामचन्द्र को पराजित कर उसने एलिचपूर को ग्रपने राज्य में मिला लिया। वारंगल श्रीर होयसिल के राजा को भी उसका श्राधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। महाराष्ट्र ग्रीर कर्नाटक के राजाग्रों ने भी श्रधीनता स्वीकार कर ली। श्रलाउद्दीन के सहायक मलिक काकूर ने तो भपनी राज्य-लिप्सा के कारण सन् १३३२ में यादव राजा का कत्ल भी कर दिया। मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ऐश्वर्याकांक्षा ने हिन्दुग्रों के श्रस्तित्व पर भी प्रश्तवाचक चिह्न लगा दिया। जिन हिन्दू राजाग्रों में ग्रात्म-सम्मान ग्रौर शक्ति की मात्रा शेष थी. वे उसकी रक्षा का श्रनवरत परिश्रम कर रहे थे। विजयनगर का हिन्दू शासक स्वतंत्र हो गया था। दक्षिण में कृष्णा ग्रीर तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश पर ग्रधिकार पाने के लिए विजयनगर ग्रीर बहुमनी राज्य में बहुधा युद्ध हुम्रा करते थे। जो प्रदेश हिन्दुम्रों के म्रधिकार में ये वे भी अपनी सत्ता बनाये रखने में प्रयत्नशील थे। सिन्ध राजपूतों के अधिकार में या, पर मुसलमानी म्रातंक उस पर छाया हुमा था । इस प्रकार राजनीति की मंत्रणाएँ ही राज्यों के उत्थान और पतन की कूंजियाँ थीं। ऐसे अनिश्चित काल में हिन्दू जनता के हृदय में जिस भय ग्रीर ग्रातंक को स्थान मिल रहा था, वह उनके धर्म की जर्जरित कर रहा था । घर्म की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुम्रों के पास रह ही नहीं गई थी।

मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रातंक ने हिन्दुश्रों के हृदय में भय की भावना जरपन्न कर दी थी। यदि मुसलमान केवल लूट-मार कर ही चले जाते तब भी हिन्दुग्रीं की शान्ति में क्षणिक बाधा ही पढ़ंती, किन्तु जब मुसलमानों ने भारत को अपनी सम्पत्ति मान कर उस पर शासून करना प्रारम्भ किया तब हिन्दुओं के सामने ग्राने म्रस्तित्व का प्रश्नमागया 🖟 मुसलमान जब भ्रपती सत्ता के साथ भ्रपना धर्म-प्रचार करने लगे तब तो परिस्थिति ग्रीर भी विषम हो गई। हिन्दुधों में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नर्म्हों थी। वे मुसलमानों को न तो पराजित कर सकते थे स्रीर न अपने धर्म की ग्रावहेलना ही सहन कर सकते थे। इस ग्रसहायावस्था मे उनके पास 🎉 🗔 रे से प्रार्थना करने के स्रतिरिक्त ग्रन्य कोई साधन नहीं था । वे ईश्वरीय शस्ति भीर प्रनुकम्पा पर ही विश्वास रखने लगे । कभी-कभी यदि वीरत्व की चिनगारी भी कहीं दीख पडती थी तो वह दूपरे क्षण हो बुझ जाती थी या बुझादी जाती थी। इस प्रकार दुष्टों को दड देने का कार्य उन्होने ईश्वर पर ही छोड़ दिया ग्रीर वे सांसारिक वस्तु-स्थिति से पारलौकिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक वातावरण में ही विहार करने लगे। इस समय हिन्दू राजा ग्रीर प्रजा दोनों के विवार इस प्रकार भिनतमय हो गए ब्रौर वीरगाथा काल को वोर रसमयो प्रवृत्ति धीरे धीरे शान्त ब्रौर श्रुगार रस में परिणत होने लगी।

राजाभो का राजनीतिक दृष्टिकोण ग्रस्प्ब्ट ग्रौर घृँधला हो गया, ग्रतएव वे ग्रपनी महत्त्वाकांक्षा ग्रौर ग्रादर्श के उच्च ग्रासन पर स्थिर न रह सके । उनके ग्रादर्शों में परिवर्तन होने के कारण चारणों के ग्राश्रय का भी कोई स्थान नहीं रह गया। वे ग्रव किसकी वीर-गाथा गाते ग्रौर किसे रण के लिए उत्साहित करते! ग्रात: वे भी ग्रपने क्षेत्र से हटने लगे। फल यह हुगा कि डिगल साहित्य की गति-विधि मे परिवर्तन ग्राने लगा। उसकी नियमित रचना में बाधा पड़ने लगी ग्रौर वह साहित्यिक गौरव से गिरने लगी। परम्परागत डिगल भाषा केवल नाम के लिए ग्रावहारिक भाषा रह गई, उसका साहित्यक महत्त्व समकालीन साहित्य के लिए सम्पूर्णत: नष्ट हो गया।

इस प्रकार राजनीतिक वातावरण घीरे-घीरे शान्त होता जा रहा था, यद्यि समय-समय पर उसमें युद्ध का झोंका अवश्य आ जाता था। हिन्दुओं को शान्त करने के लिए मुसलमानों ने उन्हें अपनी संस्कृति से दीक्षित करने का भी प्रयत्न किया, क्योंकि अब मुसलमान भी अपने को इसी देश का निवासी मानने लगे थे। शासकों की नीति-रीति शासितों को प्रभावित अवश्य करती है, इसी सिद्धान्त के अनुसार इस्लाम धर्म भी हिन्दुओं के धार्मिक विचारों में अज्ञात रूप से परिवर्तन लाने में व्यस्त था। हिन्दू धर्म पर आधात होते ही यद्यपि जनता विचलित हो उठी तथापि आस्म-रक्षा के विचार से किसी अंश तक हिन्दुओं ने भी इस्लाम धर्म के समझने की

चेष्टा की । फलतः धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने का सूत्रपात एक ऐसे रूप में प्रारम्भ हुआ जिसने हमारे साहित्य में एक नवीन धारा की ही सृष्टि कर दी। यह नवीन धारा संत काव्य के रूप में प्रवाहित हुई।

संत मत में ऐसे ईश्वर की भावना मानी गई, जो हिन्दू ग्रीर मुसलमानों के धर्म में समान रूप से ग्राह्म हो सके। उसके कोई मुख-माथा, संत काव्य रूप-कुरूप नहीं है, वह एक है। वह निर्णुण ग्रीर सगुण दोनों से परे रह कर पुष्प की सुगन्धि से भी सूक्ष्म है। वह सर्वशक्तिम्य, सर्वव्यापक ग्रीर ग्राह्म ज्योति-स्वरूप है। उसे जानने के लिये ग्राहम-जान की ग्रावश्यकता है। हिन्दुग्रों का राम ग्रीर मुसलमानों का रहीम उसी ईश्वर का रूपान्तर मात्र है। उसका ध्यान ही महान् धर्म है। इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों की संस्कृति के मिश्रण से ईश्वर के इस रूप का प्रचार हुग्ना, यद्यपि ईश्वर की ऐसी भावना वेदान्त सूत्र में भी मिलती है।

इस मत में जहाँ एक ग्रोर श्रवतारवाद, मूर्ति-पूजा ग्रीर तीथं-त्रत ग्रादि का निषेध है, वहाँ दूसरी ग्रोर हलाल, रोजा ग्रीर नमाज ग्रादि का भी विरोध है। बाह्याडम्बर के जितने रूप हो सकते हैं उनका बहिष्कार सम्पूर्ण रूप से किया गया है। इस रूप में सन्त मत केवल ईश्वर के तात्विक स्वरूप की मीमांसा करता है, यद्यपि उसमें संस्कृत विचार-धारा ग्रीर बौद्धिक गवेषणा के लिये कोई स्थान नहीं है। यह धर्म का ऐसा रूप है, जो हिन्दू ग्रीर मुसलमान दोनों को सरलता से ग्राह्म हो सकता है। जिन कर्मकाडों के कारण दोनों धर्मों में विरोध हो सकता है, उनका समावेश इस धर्म में है ही नहीं।

इस मत के प्रचारक कवीर थे। मुसलमानी संस्कारों में पोषित होने के कारण वे स्वभावतः हिन्दू आचार-विचार से दूर थे, उन्हें मूर्ति-पूजा के लिये कोई आकर्षण नहीं था। मुसलमानी अत्याचार की कूरता ने इस्लाम की अनेक बातों से उन्हें विरक्त कर दिया था, जिनमें नमाज और रोजा भी थे। मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव की वे उपेक्षा भी न कर सकते थे। इस परिस्थिति मे उन्होंने इस्लाम और हिन्दू धर्म की सारभूत बातें लेकर इस पंथ की स्थापना की। वे रामानन्द के प्रभाव मे आकर माया और बहा को नहीं छोड़ सकते थे, इसी प्रकार जीनपुर के सूफी सिद्धों के मलकूत आदि सिद्धान्त भी उन्हें प्रिय थे। इन्ही प्रभावों ने कबीर के सन्त मत को एक विशिष्ट रूप दिया।

सत्त मत का काव्य उच्चकोटि का नहीं है। इस मत की भावना शास्त्र-पद्धित के आधार पर भी नहीं थी जिससे शिक्षित वर्ग उसकी ग्रोर श्राकृष्ट होता। हाँ, जनता के हृदय तक पहुँचने के लिए भाषा की सरलता उसमें ग्रवश्य थी। इस प्रकार सन्त हि॰ सा॰ श्रा॰ इ॰—-२५

मत प्रधिकतर साधु ग्रीर वैरागियों के द्वारा धर्म-प्रचार का एक सरल मार्ग ही सन्त मत में एक ही प्रकार के विचारों की ग्रावृत्ति ग्रनेक बार की गई है— कि एक ही प्रकार के बब्दों में — ग्रतएव शिक्षित जन-समुदाय के लिए उसमें के ही विशेष ग्राकर्षण नहीं हो सकता था। सन्त मत सगुणवाद का खंडन भी करता है, इसलिए जनता का ग्रधिकांश समुदाय इसे ग्रहण भी नहीं कर सका। इतना ग्रवश्य है कि जनता के ग्रशिक्षित ग्रीर साधारण वर्ग को सन्त मत ने यथें प्रशासित किया ग्रीर मुसलमानी ग्रातंक में भी धर्म की रूप-रेखा की रक्षा में उसे बल प्रदान किया। सन्त मत का साहित्यक क्षेत्र में विशेष महत्त्व न होते हुए भी धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ रहा।

कबीर के चलाये हुए सन्त मत में जो प्रधान भावनाएँ हैं, उन पर विचार कर लेना ग्रावश्यक है:—

- १. ईश्वर—सन्त मत का ईश्वर एक है। उसका रूप ग्रीर माकार नहीं है। वह निर्मुण ग्रीर सगुण के परें है। वह संसार के प्रत्येक कण में है। वहीं प्रत्येक की साँस में है। वह वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव गम्य ही है। वह ज्योति-स्वरूप है। वह अलख ग्रीर निरंजन है। वह सुरति-रूप है। उसकी प्राप्ति भक्ति ग्रीर योग से हो सकती है। उसका नाम ग्रक्षय पुरुष या सत्पुरुष है। उसी से संसार की उत्पत्ति है। ईश्वर की प्राप्ति में गुरु का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिष्य को परमात्मा से मिलाने के कारण गुरु का स्थान स्वयं परमात्मा से ऊँचा है।
- २. माया--यह सत्यपुरुष से उत्पन्न है। यह सृष्टि की सृजन शक्ति है। इसके की रूप है, सत्य श्रीर मिथ्या। पै सत्य माया तो महात्माओं को ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। मिथ्या माया संसार को ईश्वर से विमुख कराती है। कि कबीर ने मिथ्या

भेरा साहब पक्ष है दूजा कहा न जाय। साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाय।
 —कवीर वचनावली

१ आके मुख माथा नहीं नाहीं रूप कुरूप । पुडुप बास तें पातरा पैसा तत्त अनूप ॥
——कवीर बबनावली

४ पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उनमान । कहिने कूँ सोमा नहीं देख्यां ही परवान ॥
——कतीर वचनावली

प्र अक्षय पुरुष रक्क रूच्छा है निरंजून वाकी बार। तिरदेवा साखा भये पात भया संसार॥
——क्रवीर वचनावली

<sup>🐧</sup> माबा के दुइ रूप हैं सत्य मिथ्या संसार ॥ क्वीर परिचय, पृष्ठ ३०५

<sup>🐞</sup> ब्रजीर माया पापिकी हरि सूं करें हराम-ब्रजीर प्रन्थावली, पृष्ठ ३२

माया का ही अधिकतर वर्णन किया है। वह त्रिगुणात्मक है। वह जन्म, पालन और संहार करने वाली भी है। अधिकतर वह संसार को सत्पथ से हटा कर कुमार्ण पर लाने वाली है। वह 'खांड' की तरह मीठी है किन्तु उसका प्रभाव विष के समान है। उसने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। उसना सम्बन्ध कनक भीर कामिनी से है। संसार की जितनी भी आकर्षक और मोह में आबद्ध करने वाली वस्तुएँ हैं, वे सब माया की रस्सियाँ हैं। कबीर कहते हैं:——

माया तजूँ तजी निर्हे जाइ, फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥ टैक ॥ माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्म गियान ॥ काया रस माया कर जान, माया कारनि तजै परान ॥ काया जप तप माया जोग, माया बाँधे सब ही लोग ॥ माया जल थिल माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँ पासि ॥ माया माँता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता॥ माया मारि करें व्योहार, कहैं क्वबीर मेरे राम अधार॥

३. हठयोग—-ग्रंगों तथा श्वास पर ग्राधिकार प्राप्त कर उनका उचित लन करते हुए (हठयोग) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के विजय स्वरूप मनन करते हुए प्रात्मा समाधिस्थ हो ईश्वर में मिल जाती है। हठयोग का यं बलपूर्वक ब्रह्म से मिल जाता है। शारीरिक ग्रीर मानसिक परिश्रम के द्वारा की श्रनुभूति प्राप्त करना ही हठयोग का भादर्श है। इसमें ५४ श्रासनों का ान है। इसके द्वारा ईश्वरीय चिन्तन के लिए शरीर को तैयार करने का विचार है। इसके बाद प्राणायाम है अर्थात् श्वास ग्रीर प्रश्वास की गृति को नियमित करने का नियम है। इससे मन में एकाग्रता श्राती है ग्रीर ईश्वर-चिन्तन में सहायता मिलती है। रेचक, कुंभक ग्रीर पूरक साँसों के द्वारा प्राणायाम की शक्ति जागृत होती है जिससे शरीर के ग्रंतर्गत मूलाधार चक्र से कुंडलिनी चैतन्य होती है। मेर्स्टंड के

१ तिरगुण फाँस लिए कर टोलै, बोलै मधुरी बानी माया महा ठगिनि हम जानी—कबीर के पद, पृष्ठ ३७

२ माथा के गुण तीन हैं, अनम पालन संहार - कबीर परिचय, पृष्ठ ३०४

४ कबीर माया पापणीं, फंथ ले बैठी हाटि।
सब जग तो फंधे पड्या गया कबीरा काटि।।
——कबीर प्रंथावली, पृण्ठ ११
५ माया की भल जग जल्या, कनक कामिणी लागि।
कडुची किहि विधि राखिये, रुई लपेटी आगि।। कबीर ग्रन्थावली, पृण्ठ १५

६ 🐗 र ग्रन्थावली, एन्ड ११५

७ बहुरशीत्यासनानि सन्ति नाना विधान च। - शिव संविता, तृतीय पटल, स्लोक ८४

समानान्तर सुषुम्णा नाड़ी के विस्तार में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, मनाहत विशुद्ध भीर भाजाचक को पार कर कुंडलिनी ब्रह्मांड में स्थित सहस्रदल कमल क्षा स्पर्श करती है जिससे 'अनहदनाद' की ध्विन सुनाई पड़ती है। ' सहस्रदल कमल में स्थित चन्द्र से गंगा रूप पिंगला नाड़ी में अमृत का प्रवाह होता है भीर मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य से यमुना रूप इड़ा नाड़ी में विष का प्रवाह होता है। शरीर में गंगा भीर यमुना के सहारे अमृत भीर विष का प्रवाह निरन्तर होता रहता है। जो योगी है वे विष का प्रवाह रोक कर अपने शरीर को अमृतमय कर लेते है और हजारों वर्षों तक जीवित रहते है। प्राणायाम के द्वारा पंच प्राणों की साधना में कुंडलिनी जो सर्प के समान मूलाधार चक्र में होती है, श्रीर जो अपनी ही ज्योति से आलोकित है, हठयोग में महत्त्वपूर्ण शक्ति है। इसी हठयोग को कवीर ने ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना है।

४. सूफीमत—सूफीमत का प्रभाव सन्त मत पर यथेष्ट पड़ा है। सूफीमत में बन्दे और खुदा का एकीकरण है। उसमें माया के लिए कोई स्थान नहीं है। हौं, शैतान की स्थिति प्रवस्य मानी गई है, जो बन्दे को भुलावा देकर कुमार्ग पर ले जाता है। खुदा से मिलने के लिए बन्दे को अपनी रूह का परिष्करण करना पड़ता है। उसके लिए चार दशाएँ मानी गई हैं:—

१--शरीयत (شربت) २--तरीकत (طريقت) ३--हकीकत (حقمقت) ४--मारिफृत (معرفت)

मारिफत में रूह 'बका' (जीवन) प्राप्त करने के लिए 'फना' हो जाती है।' इस 'फना' होने में इस्क (प्रेम) का बहुत बड़ा हाथ है। बिना इस्क के 'बका' की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसी 'बका' में रूह अपने को 'अनलहक' की अधिकारिणी बना सकती है। ' इस 'अनलहक' में रूह आलमे 'लाहूत' की निवासिनी बनती है। 'लाहूत' के पहले अन्य की न जगतों में आत्मा अपने को पवित्र बनाने का प्रयत्न करती है। उसे हम परिष्करण की स्थित (Purgatory) कह सकते हैं। वे तीन जगत् हैं—आलमे नासूत (सत्-भौतिक संसार), आलमे मलकूल (चित् संसार) और आलमे जबकुत (आनन्द संसार)। 'लाहूत' में हक (ईस्वर) से सामीप्य होता है। जो सर्वेव एक है।

१ छलटे पवन चक्र षट बेथा छुंनि सुरति लै लागी।

<sup>:</sup> अमर न मरै मरै नहिं जीने, ताहि खोजि बैरागी ॥—क्वीर ग्रन्थावली, एष्ठ १६

२ इम चु बूदिन बूद खालिक गरक इम तुम पैस ।— कवीर प्रन्थावली, पृष्ठ १७७

४. रहस्यवाद — कबीर ने घडैतवाद ग्रीर सूफीमत के मिश्रण से प्रपने रहस्यवाद की सृष्टि की । इसमें धात्मा परमात्मा से मिलकर एक स्वरूप घारण करती है। दोनों मे कोई भिन्नता नहीं होती। इस रहस्यवाद मे प्रेम की प्रधानता है। यह प्रेम पित-पत्नी के सम्बन्ध ही में पूर्णतः को पहुँचता है। इसलिए कबीर ने ग्रास्मा को स्त्री रूप देकर परमात्मा रूपी पित की ग्राराधना की है। जब तक ईष्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ग्रात्मा विरिहिणी के समान दुः सी होती है। जब ग्रात्मा परमात्मा से मिल जाती है तब रहस्यवाद के ग्रादर्श की पूर्ति हो जाती है। दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं रहता— "जब वह (मेरा जीवन-तत्व) 'दूसरा' नहीं कहलाता तो मेरे गुण उसके गुण हैं। जब हम दोनों एक है तो उसका बाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो में उत्तर देता हूँ ग्रीर यदि में बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है ग्रीर कह उठती है "लब्बयक" (जो ग्राज्ञा)। वह बोलती है, मानो में ही वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि में कोई कथा कहता हूँ तो मानो बह ही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुष्प सर्वनाम ही उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत ऊपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत उपर उठ गया है ग्रीर उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से बहुत उपर उठ

कबीर ने ईश्वर की उपासना में अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री माना है। वे परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। परमात्मा से विरह का जीवन उन्हें असहा है। कि कबीर का रहस्यवाद बहुत ही भावमय है। उसमें परमात्मा के लिए अविचल प्रेम है। जब उसकी पूर्ति होती है तो कबीर की आत्मा एक विवाहिता पत्नी की भौति पति से मिलाप करने पर प्रसन्न हो उठती है। इस प्रकार के विरह और मिलन के पदों में ही कबीर ने अपने रहस्यवाद की उत्कृष्ट सृष्टि की है। संत मत के अन्य कवियों ने भी इसी रहस्यवाद पर लिखा है, पर उनमें वह अनु-भृति नहीं है जो कबीर में है।

६. रूपक--संतों ने प्रपनी प्रनुभूति को ग्रनेक प्रकार से प्रकट किया है। जब उनके विचार साधारण भाषा में प्रकट नहीं किये जा सकते थे, तब वे किसी रूपक का सहारा लिया करते थे। ये रूपक कभी-कभी तो बिलकुल ही ग्रस्पष्ट होते

१ दि आइंडिया ऑव् पर्मोनालिटी इन स्फीज्म, पृश्ठ २०

२ बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम । जिब तरसै तुम मिलन कुँ मनि नाहीं विश्राम ॥—कबीर मन्यावली एष्ट =

३ के विरहित कूँ मीच दे, के भाषा दिखलाइ। भाठ पहर का दामला, मोपे सहा न जाय।—कवीर प्रन्थावली, एष्ठ १०

४ दुलहिनी गावहु मंगलचार । इस घरि आए हो राजा राम भतार ॥

थे जिनका मर्थं लगाना केवल उन्हीं से साध्य था जो संतमत में थे मथवा संतों के सिद्धान्तों से पूर्ण परिचित थे। भाव-सौन्दर्य भीर भावोन्नाद साधारण शब्दों में उपस्थित नहीं किया जा सकता, इसीलिए सन्तों ने मनेक चित्रों की सृष्टि की। इसे मंग्रेजी कवियों ने 'रूपक भाषा'' नाम दिया है।

कबीर ने इन रूपकों को विशेष कर दो रूपों में बाँधा है। एक तो उल्टबांसी का रूप है, जिसमें स्वाभाविक व्यापारों के विपरीत कार्य की कल्पना की जाती है। धारे दूसरा रूप है ग्राश्चर्यजनक घटनाग्रों की सृष्टि। देन दोनों का सम्बन्ध रहस्यवाद से है। शरीर में ग्रान्त परमात्मा की ग्रानुभूति वैसी ही है जैसे नाव में नदी का डूब जाना ग्रीर परमात्मा से मिलन का ग्रानन्द वैसा ही है जैसे सिंह का पान कतरना। इन रूपकों से यद्यपि भावना स्पष्ट नहीं हो पाती, पर ग्रानुभूति की ग्राभिव्यक्ति ग्रवश्य हो जाती है। कबीर ने इन रूपकों को ग्राधिकतर दो क्षेत्रों से लिया है। एक तो पश्च-संसार से ग्रीर दूसरा जुलाहे की कार्यावली से। कबीर इन्हीं रूपकों के कारण कहीं-कहीं ग्रस्पष्ट हो गये है, पर हमें उन रूपकों में कबीर की ग्रानुभूति को ही खोजने की चेष्टा करनी चाहिए।

मुसलमानी शासन का दूसरा बड़ा प्रभाव साहित्य में प्रेम-काव्य से प्रारम्भ होता है। उसमे सूफी सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हिन्दू पात्रों के प्रेम-काव्य जीवन में किया गया है। इस्लाम के बढ़ते हुए स्वरूप ने जहाँ एक ग्रोर हिन्दू धमं के विश्वास को उच्छिन्न कर सन्तों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग तैयार किया, वहाँ दूसरी ग्रोर ग्रपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए सूफी किवयों की लेखनी को भी गतिशील बनाया। सन्त-काव्य ग्रौर सूफी किवयों के प्रेम-काव्य हमारे साहित्य में स्पष्टतः मुसलमानी राज्य के विकार हैं, जो राम ग्रौर कृष्ण साहित्य पर लिखे गये सिद्धान्तों से समानान्तर होते हुए भी वस्तुतः उनसे भिन्न हैं। इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि धमं के वातावरण से दूर न रहते हुए भी प्रेम-काव्य ने हमें सम्पूर्ण रूप से लौकिक कहानियाँ दी हैं। संसार के प्रेम का इतना सजीव वर्णन हमें पहली-बार प्रेम-काव्य में मिलता है। इस दिशा में फारसी साहित्य की मसनवियों ने हमारे हिन्दी साहित्य के प्रेम-काव्य को बहुत प्रभावित किया है।

१-दि लैंग्वेज प्रॉव् सिम्बल्स

२ — पहलै पूत पीझें भई माइ, चेला के गुरु लागे पाइ ॥
जल की मछली तरवर क्याई, पकि विलाई मुरगें खाई ॥— कवीर अन्यावली, पृष्ठ ६१

प्रेम-काव्य में जो प्रधान भावनाएँ हैं, वे इस प्रकार हैं:--

१. ईश्वर—प्रेम-काव्य सूफीमत पर ही ग्राश्रित है, ग्रतः सूफीमत के समस्त सिद्धान्त प्रेम-काव्य में प्रस्कृटित हुए हैं। सूफीमत में ईश्वर एक है, जिसका नाम 'हक' है। उसमें और ग्रात्मा में कोई ग्रन्तर नहीं है। ग्रात्मा 'बन्दे' के रूप में ग्रपने को प्रस्तुत करती है और बन्दा इश्क (प्रेम) के सूत्र से 'हक' तक पहुँचने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार एक पिथक ग्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए ग्रनेक 'मंजिलों' को पार करता है उसी प्रकार बन्दे को खुदा तक पहुँचने में चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं। वे दशाएँ है शरीयत, तरीकत, हकीकत ग्रीर मारिफृत। इन्दिशाग्रों का परिचय पीछे सन्त-काव्य की रूपरेखा में दिया जा चुका है।

मारिफ्त में जाकर म्रात्मा ग्रीर परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ म्रात्मा स्वयं 'फना' होकर 'बका' के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार म्रात्मा में परमात्मा का मनुभव होने लगता है ग्रीर 'ग्रनलहक' सार्थक हो जाता है। प्रेम में चूर होकर म्रात्मा यह म्राध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर में मिलती है ग्रीर तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

२, प्रेम — सूफीमत में प्रेम का ग्रंश बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रेम ही कर्म है, ग्रीर प्रेम ही धर्म है। इसी प्रेम से हिन्दी का प्रेम-काव्य पोषित हुन्ना है। प्रत्येक कहानी में प्रेम का ही निरूपण है। उसका बीज ग्रीर ग्रन्त उसी की विजय है। सूफीमत मानो स्थान-स्थान पर प्रेम के ग्रावरण से ढँका हुन्ना है। उस सूफीमत के बाग को प्रेम के फुहारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सूफीमत का प्राण है। फारसी के जितने सूफी किव हैं वे किवता में प्रेम के ग्रातिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण स्वरूप जलाल उद्दीन रूमी ग्रीर जामी के बहुत से उदाहरणं दिये जा सकते हैं। जायसी ने भी पद्मावत में लिखा है:—

#### विक्रम थेंसा प्रेम के बारा । सपनावति कह गयछ पतारा ॥

प्रेम के साथ-साथ उस सूफीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के खुमार का और भी महस्वपूर्ण ग्रंश है। उसी नशे के खुमार की बदौलत ईश्वर की ग्रनुभूति का ग्रवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ज्यान ही नहीं रहता। केवल परमारमा की 'लौ' ही सब कुछ होती है।

एक बात ग्रौर है। सूफीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। क्ष्वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निसार होता है, उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है। उसके हार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक दैवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। उवाहर-णार्थ रूमी की एक कविता का भावार्थ दिया जा सकता है:—

## प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है। श्रो प्रियतमे, श्राग्रो श्रोर करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो। मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शान्ति देता है। तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है। मेरे सिर से श्रपनी छाया को दूर मत करो। में सन्तप्त हूँ, सन्तप्त हूँ।

ऐ मेरा जीवन ले लो,

तुम जीवन-स्रोत हो, क्योकि तुम्हारे विरह में मै अपने जीवन से क्लांत हूँ। मै वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन मे निपुण है।

में विवेक ग्रीर बुद्धि से हैरान हूँ।

इस तरह सूफीमत में ईश्वर स्त्री ग्रीर भक्त पुरुष है। पुरुष ही स्त्री से मिलने की चेंड्टा करता है, जिस प्रकार जायसी के पद्मावत में रत्नसेन (साधक) सिंहलद्वीप जाकर पद्मावती (ईश्वर) से मिलने की चेंड्टा करता है।

३. शैतान श्रौर पीर--सूफीमत में माया तो नहीं है, पर शैतान श्रवश्य है, जो साधक को उसके पथ से विचलित कर देता है। पद्मावत में रत्नसेन को विचलित करने वाला राववचेतन है जो किव के द्वारा शैतान के रूप में चित्रित किया गया है। इस शैतान से बचने के लिए पीर (गुरु) की बहुत श्रावश्यकता है। इसीलिए सूफीमत में पीर का बड़ा सम्मान है। वहीं ऐसा शक्तिशाली है जो साधक को शैतान से बचा सकता है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के प्रथम भाग में पीर की बहुत प्रशंसा लिखी है:---

स्रो सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज के कुछ पन्ने स्रौर ले स्रौर पीर के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे।

यद्यपि तेरे निर्वल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है, तथापि तेरी शक्ति के सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नही है।

पीर (पथ-प्रदर्शक) ग्रीष्म (के समान) है, ग्रीर (ग्रन्य) व्यक्ति शरत्-काल (के समान) है। (ग्रन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, ग्रीर पीर चन्द्रमा है।

मैने (श्रपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पीर (वृद्ध) का नाम दिया है, क्यों कि वह सत्य से वृद्ध (बनाया गया) है । समय से वृद्ध नहीं र्रें (बनाया गया)

१ कवीर का रहस्यवाद, पृष्ठ २३

<sup>•</sup> २ जायसी ने माया का भी संकेत किया है और वह अलाउदीन के रूप में है।

वह इतना वृद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे भ्रनोखे मोती का कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है।

वस्तुतः पुरानी शराब भ्रधिक शक्तिशालिनी है, निस्सन्देह पुराना सोना भ्रधिक मूल्यवान है ।

पीर चुनो, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्टमय, भयानक ग्रौर विपत्तिमय है।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भान्त हो जाग्रोगे, जिस पर तुम म्रनेक बार चल चुके हो।

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल ही नहीं देखा, उस पर श्रकेले मत चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिरमत हटाश्रो।

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर न हो तो शैतान की कर्कश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुझे (यहाँ-वहाँ) घुमाती रहेगी। शैतान तुझे रास्ते से बहका ले जायगा (भौर) तुझे 'नाश' में डाल देगा। इस रास्ते में तुझसे भी चालाक हो गये हैं (जो बुरी तरह से नष्ट किये गये हैं।)।

सुन (सीख) कुरान से — यात्रियों का विनाश! नीच इबलिस ने उनसे क्या ब्यवहार किया है!!

वह उन्हें रात्रि में मलग, बहुत दूर ले गया—सैकड़ों-हजारों वर्षों की यात्रा में—-उन्हें दुराचारी (भच्छे कायों से रहित) नग्न कर दिया।

उनकी हिंड्डयाँ देख—उनके बाल देख ! शिक्षा ले, भीर उनकी भीर भ्रपने गर्घ को मत हाँक । भ्रपने गर्घ (इन्द्रियों) की गर्दन पकड़ और उसे रास्ते की तरफ उनकी भ्रोर ले जा, जो रास्ते को जानते हैं भीर उस पर श्रीवकार रखते हैं।

सबरदार ! श्रपना गधा मत जाने दे, श्रीर श्रपने हाथ उस पर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत होती हैं।

यदि तू एक क्षण के लिए भी ग्रसावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे मैदान की दिशा में ग्रनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का शत्रु है, (वह) भोजन के प्रेम में पागल-सा है । ग्रो: ! बहुत-से ऐसे हैं जिनका उसने सर्वनाश किया है !

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके विरुद्ध कर। वह भवश्य ही सच्चा रास्ता होगा।

सूफीमत के इन व्यापक सिद्धान्तों को लेकर ही प्रेम-काव्य चला है, उन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप ही कथा की सृष्टि हुई है। एक राजकुमार एक राजकुमारी से प्रेम करने लगता है, पर मार्ग में बहुत-सी बाधाएँ हैं, प्रेमी प्रेमिका से नहीं मिल

१ द्वनीर का रहस्यनाद, पृष्ठ ६३ हि॰ सा० झा० इ०—२६

पाता। भ्रानेक प्रयत्न विफल होते हैं। भन्त में किसी हितंशी या पथ-प्रदर्शक की सहायता पाकर दोनों का मिलाप होता है। यही परिस्थित खुदा और उसके बन्दे में है। साधक ईश्वर की विभूति—उसका सौन्दर्य—देख कर उस पर मोहित हो जाता है, पर दोनों मे मिलाप नहीं होता। संसार की भ्रानेक कठिनाइयों हैं। माया है, मोह है। भन्त मे गृह की सहायता पाकर दोनों मिल जाते हैं। इस प्रकार पाथिव प्रेम में भ्रपाधिव प्रेम की भ्रोर संकेत है, भौतिकता के पीछे रहस्यवाद की छाया है। कभी-कभी कथा में इसका स्पष्टीकरण हो जाता है, जैसा जायसी के पद्मावत में है। प्रत्येक प्रेम-काब्य के लेखक का कथानक थोड़े-बहुत ग्रन्तर से यही रहता है। कोई भी कहानी दु:खान्त नहीं है, क्योंकि मिलन ही सूफीमत की एक-मात्र चरम स्थिति है।

प्रेम-काव्य में सबसे विचित्र बात यह है कि कथानक सम्पूर्ण रूप से भारतीय है। उसमें पात्रों के आदर्श भी एकान्त रूप से हिन्दू धर्म में पोषित है। मारचर्य की बात तो यह है कि हिन्दू वातावरण रहते हुए भी निष्कर्ष मुसलमानी सिद्धान्तों से पूणं हैं। भारतीय काव्य-शैली से पूणं रहते हुए भी ये प्रेम-काव्य मसनवी के वर्णना-रमक रूप लिये हुए हैं। जहाँ एक ग्रोर मसनवी के अनुसार विषय-निरूपण है, वहाँ दूसरी ग्रोर दोहा, चौपाई छंद से समस्त कथा कही गई है। भाषा भी प्रवधी है। कथानक के ग्रंतर्गत हिन्दू देवी-देवताशों के भी विवरण है। सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रेम-काव्य के कवियों ने हिन्दू शरीर में मुसलमानी प्राण डाल दिये हैं।

इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में राम भीर कृष्ण काव्य का प्रादुर्भाव हुन्ना जिसमें भिक्त की भावना भ्रपनी चरम सीमा पर थी।

धार्मिक काल की यह भिक्त-भावना उत्तरी भारत में पल्लवित होने के पूर्व दिलण में भपना निर्माण कर चुकी थी। यह भावना वैष्णव शाम और कृष्ण धर्म से उद्भूत हुई थी, जिसका सम्बन्ध भागवत यापंचरात्र काड्य धर्म से है। वैष्णव धर्म का भादि रूप हमें विष्णु के देवत्व में भीर देवत्व की प्रधानता में मिलता है। विष्णु का निर्देश हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु (विश्व धातु) व्याप्त होना ] ऋग्वेद में विष्णु प्रथम श्रेणी के देवताओं में नहीं हैं। वेसीर शक्ति के रूप में

<sup>।</sup> १ अतो देव अवंतु नो यतो विष्णुविचक्रमे

पृथिक्याः सप्त भागभिः॥ १६॥

श्दं विष्णुविचक्रमे त्रेषा नि स्वे पदं।

माने गए हैं। सूर्य सम्पूर्ण सृष्टि में प्रकाश रूप से ज्याप्त है, इसलिए सूर्य का रूप ही विष्णु है। उनका वर्णन विश्व के सात विभागों को केवल तीन पग ही में पार कर लेने के रूप में किया गया है। ये तीन पग या तो प्रिन्न, विश्वत्, सूर्य के रूप हैं प्रथवा सूर्य के प्राकाश मार्ग की तीन स्थितियां—उदय, उत्कर्ष प्रीर प्रस्त हैं। वेद में कभी-कभी उनका साम्य इन्द्र से भी हुआ है। यद्यपि वेद के विष्णु महाकाव्यों के विष्णु नहीं हैं तथापि विष्णु में संरक्षण प्रीर व्याप्त होने की भावना का जो प्राधान्य पहले था उसी का पल्लवित ग्रीर विकसित रूप प्रागे चल कर हमारे प्राचायों ग्रीर कवियों द्वारा प्रचारित हुगा। शाकपूणि के द्वारा विष्णु के तीन पैरों का रूपक पृथ्वी पर ग्राग्न, वायु-मंडल में इन्द्र ग्रथवा वायु ग्रीर ग्राकाश में सूर्य के ग्राघार पर समझाया गया है। ग्रीणंवाभ ने सूर्य का उदय, मध्याह्म ग्रीर ग्रस्त ही विष्णु के तीन पैरों के रूप में समझाया है। विष्णु का महत्व इतना बढ़कर वर्णित किया गया है कि प्रशंसा की दृष्टि से इनका स्थान वैदिक देवताग्रों में सर्वश्रेष्ठ

। सम्**लह्**मस्य पां<u>स</u>ुरे ॥ १७॥

त्रीणि पदा विचक्कमे विष्णुगौपा भदास्यः ।

। श्रुतो धर्माणि भारवन् ॥ १८॥

विष्णुः कर्माणि परयत यतो व्रतानि पस्यरो।

र्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १६॥

तिहरूयो परमं पदं सदा पश्यंति सरयः।

। दिवी व चश्चराततं ॥ २०॥

तिदिप्रासी विषन्यवीं जागृवांस : सिमधते ।

विष्णोर्यत्यरमं पदं ॥ २१ ॥

इति प्रथमस्य द्वितीयं सप्तमो वर्गः ऋग्वेद संहिता—(सायणाचार्य)—डा० मैक्स मूलर होता, किन्तु विष्णु को इन्द्र का सहयोगी ग्रौर प्रशंसक तथा सोम से उत्पन्न भी कहा गया है। इस कारण उसका महत्त्व बहुत ही गिर गया है। <sup>९</sup>

ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु के रूप में परिवर्तन हुआ। यह रूप वेद और पुराणों के बीच का है। वेद से परिवर्धित होते हुए भी पुराणों में विणित रूप तक विष्णु का रूप ग्रभी नहीं पहुँचा। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु वामन रूप में चित्रित किये गए हैं। वे यज्ञ रूप होकर ग्रमुर से सारी पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं:--

[तेयज्ञम् एव विष्णुम् पुरस्यकृत्य ईयुः ... ... आदि । ] र

ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु सब से उच्च देवता माने गए हैं। श्रिग्न का स्थान निम्नतम है ग्रीर श्रन्य देव इन दोनों के मध्य में हैं:--

[ श्रग्निर वै देवानाम् श्रवमो । विष्णुःपरमम् । तदन्तरेण सर्वाः श्रन्याः देवताः । ]

निरुक्त में केवल तीन देवता माने गए हैं। पृथ्वी के देवता हैं प्रिनि, वाय-मंडल के देवता हैं वायु भीर इन्द्र तथा भ्राकाश के देवता हैं सूर्य। विष्णु का केवल इन्द्र के साथ पूजित होने का निर्देश है। ब्रह्मा, विष्णु भीर महेश के रूप में त्रिवेद भ्रमी तक भ्रज्ञात हें। मनु ने वैदिक देवताओं के साथ विष्णु का उल्लेख भ्रवस्य किया है, पर उनमें भ्रधिक दैवत्व का श्रारोप नहीं है। मनु ने सृष्टि की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा की संज्ञा नारायण दी है, किन्तु उससे विष्णु का बोध नहीं होता।

[आपो नाराः इति शोक्ताः आपो,वै नर स्तवः

ताः यद् अस्यायनम् पूर्वं तेन नारायणः स्मृति (मनुस्मृति) १, (५)

[नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नाराः है। उसकी (ब्रह्म की) कीड़ा जल में होने के कारण उसका नाम नारायण है।]

रामायण में भी विष्णु का कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

पुत्रेष्टि यज्ञ में वे अन्य देवताओं के समान अपना भाग पाने के लिए ही आते हैं।

नक्षा सुरेखरः स्थाणुस् तथा नारायः प्रभुः। इन्द्रश्च भगवान् साम्राद् मरुदम् कृतस् तथा ॥

किन्तु भागे चलकर ज्ञात होता है कि रामायण में भ्रनेक प्रक्षिप्त भ्रंश भा गए भीर उनके भनुसार विष्णु प्रधानतया सर्वश्रेष्ठ हो गए। ब्रह्म के स्थान पर विष्णु का स्थान हो जाता है।

ब्रह्मा स्वयंभविष्णुर्श्रम्ययः (२) ११६ ।

१ भोरिविनल संस्कृत टैक्स्ट - जे० म्योर, माग ४, पृष्ठ ६८

२ शतपथ बाह्मण [२, ५, १]

३ पेतरेय जाह्यण (१, १)

४ लैसन—इंडियन ऍटीक्विटी, भाग १, पृष्ठ ४८६

उनके श्रायुध भी इनके हाथ में श्रा जाते हैं। शक्क चक्के गदा पाणि: पीत बल: जगत्पति १, १४, २

महाभारत ग्रीर पुराणों में त्रिवेदों में विष्णु मध्य स्थान ग्रहण किए हुए हैं। वे सतोगुणी, दयालु, पोषक, स्वयं भू ग्रीर व्यापक हैं। इसीलिए उनका सम्बन्ध जल से हैं, जो सृष्टि के पूर्व सर्वव्यापक था। इस कारण वे नारायण हैं—जल के निवासी हैं। वे शेषशायी होकर जल पर शयन कर रहे हैं।

विष्णु का रूप महाभारत में स्नष्टा के रूप में हो गया है। इसीलिए वे प्रजापित के नाम से विभूषित हैं। वे ब्रह्मा है, इस रूप में उनकी तीन स्थितियौ हैं।
• १. ब्रह्मा --जो उनके नाभि-कमल से उत्पन्न हुआ है, जिसमें विष्णु के उत्पन्न करने की शक्ति प्रस्फृटित है।

- २. विष्णु--जिसमें वे संसार की रक्षा करते हैं। प्रवतार ही उनका साधन है।
- ३. रह—जिसमें विष्णु सृष्टि का विनाश करते हैं। रुद्र विष्णु के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं, किन्तु विष्णु सदैव ही सर्वश्रेष्ठ देवता नही हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार अवश्य माने गए हैं, पर वे प्रधानतः दैवी शक्ति के बदले मानवीय शक्ति से काम करते हैं। ब्रोणपर्व में तो वे महादेव को अपने से बड़ा मानते हैं:---

वासुदेवस्तु तां दृष्ट्वा बगाम शिरसा चितिम्......'द्रोणपर्व'

विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण ग्रीर भागवत पुराण में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। 'सर्व शिक्तमयो विष्णुः' की संज्ञा से वे विभूषित किए गए हैं। इस प्रकार वेद ग्रीर ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु बहुत ही साधारण देवता हैं। परवर्ती साहित्य में वे श्रवतार के रूप में धीरे-धीरे श्रेष्ठ पद को पहुँचते हैं। वे संरक्षक के रूप में बहुत ही लोकप्रिय हैं। वे सहस्रनाम हैं ग्रीर उनके नामों का भजन भित्त का प्रधान ग्रंग है। उनकी स्त्री का नाम श्री या लक्ष्मी है, जो संपत्ति ग्रीर वैभव की स्वामिनी हैं। उनका स्थान बैकुंठ है ग्रीर उनका वाहन गरुड़। वे श्याम वर्ण के सुन्दर ग्रीर कोमल देवता हैं। वे चतुर्भुं ज हैं। उनके हाथों में पंचजन्य (शंका), सुदर्शन (चक्र), कौमोदकी (गदा) ग्रीर पद्म (कमल) हैं। उनके धनुष का नाम 'सारंग' है ग्रीर तलवार का नाम 'नन्दक'। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुम मणि, श्रीवत्स (बालों का चक्र-समूह)। बाहु पर स्यमंतक मणि है। कभी वे लक्ष्मी के साथ कमल पर बैठते हैं, कभी वे सर्प-शय्या पर विश्राम करते हैं ग्रीर कभी वे गरुड़ पर भी गमन करते हैं। शैव ग्रीर शाक्त मत से भिन्न ग्रीर उनसे भी ग्रिषक व्यापक यह वैष्णव धर्म केवल विष्णु को ही परब्रह्म के रूप में मानता है। बहुा,

१ चक की भावना, सम्भव हैं, विष्णु का सूर्य की गति से साम्य होने पर या सूर्व के किम्ब के आधार पर की गई हो।

विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति से भी परे विष्णु बहा के श्रादि रूप हैं। यही विष्णव धर्म की चरम भावना है।

बौद्ध मत श्रौर जैन मत के समान ही वैष्णव मत की भावना धार्मिक सुधार से ही सम्बन्ध रखती है जिसका उद्भव ईसा के पाँच सौ वर्ष पूर्व हो गया था । इसी का परिवर्दित रूप पंचरात्र या भगवत धर्म है। नारायण की भावना के मिश्रण से यह धर्म ग्रीर भी विस्तृत हो गया। ईसा के कुछ, वर्ष बाद ग्राभीरों ने इसमें श्रीकृष्ण की भावना सम्मिलित कर दी । द वीं शताब्दी में यह धर्म शंकर के श्रद्धैतवाद के सम्पर्क में श्राया । श्रपनी भिक्त के श्रादर्श के कारण इसे शंकर के मायावाद से संघर्ष लेना पड़ा, जिसका विकसित रूप ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजा-चार्य के श्री सम्प्रदाय में प्रदर्शित हुआ। आगे चल कर निम्बार्क ने इस विष्ण रूप में कृष्ण रूप की भावना को अधिक प्रश्रय दिया और उसमें राधा के स्वरूप को भी जोड़ दिया । तेरहवीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने इस विचार को श्रीर भी पल्लवित किया श्रौर ढ़ैतवाद का प्रचार कर विष्णु को ग्रौर भी श्रिधिक महानता दी । रामानन्द ने दूसरी ग्रोर विष्णु के राम रूप का प्रचार किया ग्रीर भक्ति को ग्राधिक महत्त्व दिया । सोलहवीं शताब्दी में वल्लभ ने कृष्ण श्रीर राधा का प्रेमात्मक निरूपण किया ग्रीर बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने बालकृष्ण की भावना पर जोर दिया । चैतन्य ने बालकृष्ण ग्रीर राधा को मिला कर वैष्णव धर्म में प्रेम के मार्ग को बहत प्रशस्त किया।

दक्षिण के नामदेव और तुकाराम ने राधाकृष्ण की भावना न मान कर विष्णु के विट्ठल या विठोबा नाम की उद्भावना की, जिसमें प्रेम के बदले उपासना और शास्त्रीय भिनत की भावना ही प्रधान रही। दक्षिण की स्रोर से उठकर उत्तर भारत में धर्म की जो लहर फैली उस पर विस्तार से विचार करना स्रावश्यक है।

विष्णव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में प्रथमतः व्याप्त होकर उत्तर भारत में वृद्धि पाने लगा । इस धर्म का प्रचार करने में चार महान् ग्राचार्यों ने सहयोग दिया । रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी ग्रौर निम्बार्क । इनके पश्चात् कुछ ग्राचार्य ग्रौर हुए जिन्होंने वैष्णव धर्म को ग्रधिक व्यापक बना दिया । वे थे रामानन्द, चैतन्य ग्रौर बल्लभाचार्य । वैष्णव धर्म को ग्रनेक प्रकार से समझते के लिए प्रत्येक ग्राचार्य ने भिन्न-भिन्न रूप से विष्णु के रूप की विवेचना की । रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य ने द्वैत, विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत ग्रौर निम्बार्क ने द्वैताद्वैत की स्थापना की । वैष्णव धर्म के इन चार प्रमुख विभेदों पर विचार करने के पूर्व यह देख लेना चाहिये कि चारों विभाग परस्पर कितना साम्य रखते हैं । ग्रागे की बातों में उपयुंक्त चारों ग्राचार्य सहमत हैं :—

१ एनसाइक्लोपीडिया ऑव् रिलीजन एन्ड एथिक्स, भाग १२, १ छ ५७१

- १. भिक्त के लिए जाति का बन्धन नहीं होना चाहिए । यद्यपि ब्राह्मण जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, पर शूद्र होने से ही कोई भगवद्भिक्त के ग्रिधकार से च्युत नहीं हो सकता ।
  - २. महैतवाद से ब्रह्म का निरूपण किसी न किसी रूप में मवस्य भिन्न है।
- ३. गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि भीर श्रंश है। उसका सम्मान संसार की सभी वस्तुश्रों से श्रधिक है।
- ४. गोलोक म्रथवा बैकुंठ प्राप्ति ही भिक्ति का चरम उद्देश्य है । यह मत प्रथमतः भिक्ति-सूत्र के लेखक शांडिल्य के द्वारा प्रतिपादित है।
- रामानुजाचार्य—रामानुज का जन्म सं० १०७४ में श्री परमवट्टूर में हुग्रा था। यह स्थान मद्रास से २६ मील दूर पिक्चम में हैं। ये शेष के अवतार माने गए हैं। इन्होंने कंजीवरम में शंकर मतानुंगायी यादव प्रकाश से शिक्षा प्राप्त की, किन्तु अन्त में ये उनके सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो सके। नाथ मुनि के पौत्र यामुनाचार्य के बाद अपने सम्प्रदाय के आचार्य यही हुए। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। वेदार्थ-संग्रह, श्री भाष्य ग्रीर गीता भाष्य। इन्होंने भारत की दो बार यात्राएँ कीं, श्रन्त में इन्होंने श्रीरंगम् (त्रिचनापल्ली) में अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत किए। इनकी मृत्यु सं० ११६४ में हुई।

सिद्धान्त—अञ्ज्ञारों के गीतों ने इस सम्प्रदाय की रूप-रेखा निर्धारित करने में विशेष सहयोग दिया । ये गीत मन्दिरों में गाये जाते थे, अतएव इन गीतों की भावुकता और प्रेम विषयक तल्लीनता ने इस सम्प्रदाय की भिवत का रूप और भी स्पष्ट और दृढ़ कर दिया । नम्मालवार के गीतों का संकलन सबसे प्रथम नाथ मुनि (दशम शताब्दी) द्वारा हुआ, जिसे उन्होंने नालायिर प्रबन्धम् के रूप में प्रचारित किया। ये श्री सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य माने गए हैं। नाथ मुनि के पौत्र श्री यामुनाचार्य थे जो ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में हुए। इन्होंने सिद्धित्रय में आत्मा की सत्य सत्ता (शंकर द्वारा आत्मा की मिथ्या सत्ता के विषद) घोषित की । इसी सिद्धान्त पर रामानुज ने अपने सिद्धान्तों का निर्माण किया।

रामानुज ने शंकर के मायावाद या ब्रह्मैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना उपस्थित की।

ये पदार्थं त्रितयम् की स्थिति मे विश्वास रखते थे, जिसमें परब्रह्म (विष्णु), चित् (जीव) ग्रीर ग्राचित् (दृश्यम्) सिम्मिलित है। ये तीनों ग्राविनाशी हैं। परब्रह्म स्वतंत्र है ग्रीर चित् ग्रीर ग्राचित् परब्रह्म पर निर्मेर हैं। चित् ग्रीर ग्राचित् दोनों परब्रह्म से ही निर्मित हैं, पर वे परब्रह्म के समान नहीं है। परब्रह्म ही कर्त्ता है ग्रीर वही च्यादान कारण भी। जीव परब्रह्म की किया है, वह परब्रह्म पर संम्पूर्ण क्य

से निर्मर है। इसीलिए जीव को परब्रह्म से सामीप्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना पड़ता है। परब्रह्म के भाग होते हुए भी चित् और अचित् अपनी सत्ता में भिन्न और सत्य हैं। प्रलय होने पर चित् और अचित् ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, किन्तु वे अभिन्न नहीं हो जाते। सृष्टि होने पर वे पुनः पृथक् हो जाते हे, अबैतवाद के समान वे अपना अस्तित्व नहीं खो देते। इतना होते हुए भी ब्रह्म और चित् समान नहीं हैं।

"जीव ग्रीर ब्रह्म कैसे समान हो सकते हैं? मैं कभी सुखी हूँ, कभी दुखी। ब्रह्म सदैव सुखी है। यही ग्रन्तर है। वह ग्रनन्त ज्योति है, पिवत्र विश्वारमा है, जीव ऐसा नहीं है। मूर्ख, तू कैसे कह सकता है, में वह हूँ जो विश्वित्यन्ता है? यदि वह ग्रनन्त सत्य है तो वह झूठी माया का निर्माता कैसे हो सकता है? यदि वह ज्ञान-कोष है तो घिवज्ञा का स्रष्टा कैसा?" यद्यपि ब्रह्म ग्रीर चित् एक ही तत्व से निर्मित (ग्रदैत) है तथापि उनका ग्रन्तर माया-जिनत नही है। यही विशेषता है जिसके कारण रामानुज का सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहा जाता है।

रामानुज के अनुसार ब्रह्म की अभिज्यक्ति पाँच प्रकार से होती है—पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामिन् और अर्चावतार। साधक एक बार ही अन्तिम परिस्थिति (अर्चावतार) को हृदयंगम नहीं कर सकता। अतएव उसे विभव से आरम्भ करना चाहिए। क्रमशः अन्य परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद साधक अपने हृदय में स्थित पर और व्यूह की अनुभूति प्राप्त करता है। उस समय उसे बैकुण्ठ या साकेत की प्राप्त होती है और वह परब्रह्म से मिलकर अनन्त आनन्द का उपभोग करता है। अभिज्ञान सम्मिलन (Conscious assimilation) विशिष्टादेत की विशेषता है

माध्वाचार्य--मध्व ग्रथवा ग्रानन्द तीर्थं का जन्म संवत् १३१४ (सन् १२५७) में मंगलोर से ६० मील उत्तर उदीपी में हुन्ना था। ये द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने ग्रपने सिद्धान्त ग्राधिकतर भागवत पुराण से लिये।

सिद्धान्त—इनके अनुसार एक विष्णु ही अविनाशी ब्रह्म है। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तो नाशवान हैं। जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हैं, किन्तु ब्रह्म स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र। दोनों में स्वामी तथा सेवक अथवा राजा और प्रजा का सम्बन्ध है, जीव आराधक। दोनों में समानता कैसी? प्रजा राजा नहीं है और न राजा ही प्रजा है। शरीर और र कित में जो अन्तर है वही जीव और ब्रह्म में है। एक बास-ब्रह्म से उत्पन्न होने पर जीव सदैव के लिए—अनन्त काल के लिए—स्वतन्त्र सत्ता है। जिस प्रकार कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है—(कारण ही कार्य नहीं है और नंकार्य कारण ही) उसी प्रकार ब्रह्म जीव नहीं है और न जीव ब्रह्म है। कृष्ण ब्रह्म हैं भौर उनकी भिक्त ही ब्रह्म के पान का एकमात्र साधन है। इस सम्प्रदाय में राधा मान्य नहीं हैं। अपने सम्प्रदाय में मध्य वायु के भवतार माने जाते हैं। उनके दो प्रधान ग्रन्थ वेदान्त सूत्र पर भाष्य ग्रीर श्रनुभाष्य हैं।

विष्णु स्वामी——विष्णु स्वामी के विषय में कुछ स्रधिक ज्ञात नहीं है। संभवतः वे भी दक्षिण निवासी थे। वे महाराष्ट्र भक्त ज्ञानेश्वरों के रचियता ज्ञानेश्वर महाराज से तीस वर्ष बड़े थे। ज्ञानेश्वर महाराज का द्याविर्भाव-काल सन् १२६० माना जाना है। प्रतिप्व विष्णु स्वामी का समय (१२६० + ३०) सन् १३२० माना जाना चाहिए। यह समय संवत् १३७७ होगा।

सिद्धान्त—ये मध्वाचार्य के मतानुयायी माने जाते हैं, पर कहा जाता है कि इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मान कर शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया जिसका अनुसरण आगे चल कर महाप्रभु बल्लभाचार्य ने किया । विष्णु स्वामी ने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, पर साथ ही राधा को भी भिक्त में प्रधान स्थान दिया है । इन्होंने गीता, वेदान्त सूत्र और भागवत पुराण पर भाष्य लिखे । कहा जाता है कि विष्णु स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु थे, किन्तु इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। भक्तमाल में इसका निर्देश मात्र है ।

निम्बार्क—निम्बार्क बारहवीं शताब्दी में प्राविभूत हुए। ये तेलगू प्रदेश से ग्राकर वृन्दावन में बस गए थे। ये सूर्य के प्रवतार माने जाते हैं। गीत गोबिन्य के रचियता श्री जयदेव इनके शिष्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने सूर्य की गित रोक कर उसे प्राकाश से हटाकर नीम वृक्ष के पीछे कुछ काल तक के लिए छिपा दिया था, क्योंकि सूर्यास्त के पूर्व इन्हें किसी संत को भोजन देना था। सूर्यास्त के बाद भोजन करना निम्बार्क की किया के विरुद्ध था। वे राधाकृष्ण के उपासक भौर दैताद्वैत के प्रवर्त्तक कहे जाते हैं। वे रामानुज से विशेष प्रभावित थे।

सिद्धान्त— ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी जीव उसमें भ्रपना भस्तित्व खी देता है फिर उसकी भ्रपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। जीव को इस चरम मिलन की साधना भिन्त से करनी चाहिये। कृष्ण के साथ राधा की महानता इस सम्प्रदाय की विशेषता है। राधा कृष्ण के साथ सब स्वर्गों से परे गोलोक में निवास करती हैं। कृष्ण परब्रह्म हैं, उन्हीं से राधा और गोपिकाओं का भाविभीव हुआ है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की उपासना ही प्रधान है। निम्बार्क स्मातं नहीं हैं इसिनए वे राधा-कृष्ण के भ्रतिरिक्त किसी देवी-देवता को नहीं मानते। इनके दो ग्रंथ प्रधान हैं। बेदान्तसूत्र पर भाष्य वेदान्त-पारिजात सौरम और दशक्लोकी। सन् १५०० के लगभग

१ आउट लाइन ऑन् दि रिलीजस खिट्लेचर ऑन् इंडिया—जे० एन० फर्कहार, पृष्ठ २३५ २ वही, पृष्ठ २३४

हि॰ सा॰ मा॰ ६०--२७

सिद्धान्तों का प्रचार किया।

इन चार सिद्धान्तों के फल-स्वरूप चार सम्प्रदाय के रूप उत्तर भारत में निश्चित हुए। वे सम्प्रदाय इस भांति थे:---

१—श्री सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के झनुयायी रामानन्दी वैष्णव थे। २—कह्म सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के झनुयायी माधव वैष्णव थे। ३—-ष्ट्र सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के झनुयायी विष्णु स्वामी के मत केथे। ४—-सनकादि सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के झनुयायी निम्बार्क मत केथे।

रामानन्द--चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामानन्द न रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय को बहुत ही व्यापक और लोकप्रिय रूप दिया। रामानन्द पुष्पसदन शर्मा के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुशीला था। इन्होंने श्रपना विद्याम्यास काशी के स्वामी राघवानन्द के आश्रम में किया। इनकी प्रतिभा देख कर राघवानंद ने इन्हें अपना श्रामार्य-पद प्रदान किया। इन्होंने सारे भारत का पर्यटन कर श्रपने

सिदान्त—इन्होंने विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर अवतार रूप राम की भिक्त पर जोर दिया। साथ ही साथ इन्होंने रामानुज के कर्म-काण्ड (समुच्चय) की उपेक्षा कर एकमात्र भिक्त को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। भिक्त के क्षेत्र में जाति-भेद का बहिष्कार एवं संस्कृत के स्थान पर भाषा में अपनी भिक्त के प्रचार की नवीनता स्थापित कर इन्होंने अपने मत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। रामानन्द ने राम-सीता की मर्यादापूणं भिक्त का प्रचार कर वैष्णव धर्म की नींव उत्तर भारत में पूणेतः जमा दी। विष्णु अथवा नारायण का वास्तविक महत्त्व तो अवतारों के द्वारा ही प्रकट हुआ है; जिनमें विष्णु का सम्पूर्ण और अधिकांश मनुष्य के रूप में अवतिरत होकर 'धर्म की ग्लानि' दूर करता है, दुष्टों का विनाश और साधुओं का परित्राण करता है और प्रत्येक युग में उत्पन्न होता है। अवतारों की संख्या दस मानी गई है, पर भागवत पुराण के अनुसार यह संख्या २२ है। दशावतारों में सभी मान्य है, पर सप्तम और अष्टम अवतार में राम और कृष्ण का महत्त्व अधिक है।

चैतन्य — चैतन्य का वास्तिविक नाम विश्वम्भर मिश्र था। इनका जन्म निदया (बंगाल) में संवत् १५४२ में हुआ था। प्रारम्भ से ही ये न्याय श्रीर व्याकरण में अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन करने लगे। २२ वर्ष में ये मध्वाचार्य के ब्रह्म सम्प्रदाय में दीक्षित हो गए, किन्तु इन्हें द्वैतवाद विशेष पसन्द नहीं आया, अतएव ये रुद्र भीर सनकादि सम्प्रदाय के प्रभाव से भी प्रभावित हुए।

सिद्धान्त--इन्होंने राषा को प्रमुख स्थान दिया थ्रोर उनकी धाराधना में जयदेव, चण्डीदास और विद्यापित के पदों का प्रयोग किया। इन्होंने गान भीर नृत्य के साथ धपने सम्प्रदाय में संकीर्तन को भी स्थान दिया। दार्शनिक दृष्टिकोण से

इन्होंने मध्य के द्वैतवाद को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना निम्बार्क के द्वैताद्वैत को । इन्होंने अपनी भिक्त का दृष्टिकोण प्रधिकतर भागवत पुराण से लिया है। इन्होंन जगन्नाथपुरी जाकर अपने सिद्धान्तों को बहुत लोकप्रिय रूप में रक्षा। वहीं संवत् १५६० में ये जगन्नाथ जी में लीन हो गए।

चैतन्य ने राधा भौर कृष्ण को प्राधान्य देकर उन्हीं के चरित्रों में भपनी भात्मा को परिष्कृत करने का सिद्धान्त निर्धारित किया। इनके भनुसार भिक्त पाँच प्रकार की है:---

- १. शान्ति--ब्रह्म पर मनन
- २. दास्य--सेवा
- ३. सस्य--मैत्री
- ४. वात्सल्य--स्नेह
- ५. माधुर्य--दाम्पत्य

इस प्रकार पूर्व बंगाल में इन्होंने वैष्णव धर्म का बड़ा श्राकर्षक रूप रखा।

वल्लभावार्यं — वल्लभावार्यं तैलगू प्रदेश के विष्णुस्वामी मतावलम्बी भक्त के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १५३६ में हुआ था। ये वैतन्य के समकालीन थे। इन्होंने संस्कृत ग्रष्ट्ययन ग्रीर ग्रनेक विद्वानों को विवाद में पराजित कर छोटी ग्रवस्था ही में यशार्जन किया। विजयनगर के कृष्णदेव की सभा में तो ये 'महाप्रभु' घोषित किए गए।

सिद्धान्त—वल्लभ ने अपने को अपन का अवतार कहा है। इन्होंने यद्यपि विष्णुस्वामी के सिद्धान्तों का पालन किया, तथापि चैतन्य के समान इन्होंने भी निम्बार्क के मत का अवलम्बन किया। कृष्ण को ही इन्होंने ब्रह्म माना है, राधा को उनकी स्त्री और उनके कीड़ा-स्थान को बैकुंठ। दार्शनिक दृष्टिकोण से इनका सिद्धान्त शुद्धादेत का है, शंकर का अदैत जैसे शुद्ध बना दिया गया हो। शंकर की माया के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार माया से रिहत अदैत ही शुद्धादेत है। शंकर के अदैत में भिवत के लिए कोई स्थान नहीं था। इस शुद्धादेत में माया के बहिष्कार के साथ भिवत के लिए विशेष विधान है। यह भिवत ज्ञान से अष्ठ है। ज्ञान से ब्रह्म केवल जाना जा सकता है, मिनत से ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार भिवत का स्थान सर्वोच्च है।

वल्लभाचार्य के अनुसार बहा जो सत्, चित् श्रीर झानन्दमय है, स्वयं तीन रूपों में प्रकट हुआ। सत् गुण के आविर्भाव भीर चित् तथा झानन्द गुण के तिरोभाव से वह प्रकृति रूप में प्रकट हुआ तथा सत् श्रीर चित् के आविर्भाव तथा भानन्द के तिरोभाव से वह जीव के रूप में प्रकट हुआ। सत्, चित् श्रीर सानन्द

के रूप में वह सर्वे व्यापक हुआ। इस प्रकार त्रय रूपात्मक ब्रह्म अपने गुणों के आविर्भाव भीर तिरोभाव से इस संसार में प्रकट हुआ। प्रकृति भीर जीव उससे उसी भौति प्रकट हुए जिस प्रकार अग्नि से चिनगारी। यह रचनात्मक कार्य ब्रह्म केवल अपनी शक्ति एवं अपने गुणों से करता है, वह माया का उपयोग नहीं करता।

जिस भिनत से कृष्ण (जो ब्रह्म हैं) की अनुभूति होती है, वह स्वयं कृष्ण के अनुप्रह स्वरूप है। उस अनुप्रह का नाम वल्लभाचार्य के अनुसार 'पुष्टि' है। इसी कारण वल्लभाचार्य का मार्ग 'पुष्टि मार्ग' (The Path of Divine Grace) कहलाता है, यह पुष्टि चार प्रकार की है:—

- १. प्रवाह पुष्टि—संसार में रहते हुए भी श्रीकृष्ण की भिक्त प्रवाह रूप से हुदय में होती रहे।
- २. मर्यादा पुष्टि--संसार के सुखों से श्रपना हृदय खींचकर श्रीकृष्ण का गुण-गान। इस प्रकार मर्यादापूर्ण भिक्त का विकास हो।
- पुष्टि पुष्टि—श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होने पर भी भिक्त की साधना
   प्रिकाधिक होती रहे।
- ४. शुद्ध पुष्टि—केवल प्रेम ग्रीर श्रनुराग के ग्राघार पर श्रीकृष्ण का श्रनुग्रह प्राप्त कर हृदय में श्रीकृष्ण की श्रनुभूति हो। यह श्रनुभूति हृदय को श्रीकृष्ण का स्थान बना दे श्रीर गो, गोप, यमुना, गोपी, कदम्ब ग्रादि के सम्बन्ध से उसे श्रीकृष्ण-मय कर दे।

वल्लभाचार्यं ने शुद्ध पुष्टिको ही श्रपने सम्प्रदाय का चरम उद्देश्य माना है। इसके प्रनुसार वे जीव को राधाकृष्ण के साथ गोलोक में निवास पा जाने पर ही सार्यक समझते हैं।

वैष्णव धर्म के प्रधान चार श्राचार्यों के सिद्धान्तों पर विचार करने से जात होता है कि रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भिक्त ग्रीर ज्ञान पर ही जोर दिया है। उनके श्रनुयायी रामानन्द ने विष्णु श्रीर नारायण का रूपान्तर कर 'राम' भिक्त का प्रचार किया। शेष तीन श्राचार्य निम्बार्क, मध्व श्रीर विष्णु स्वामी विष्णु के रूप में श्रीकृष्ण की भिक्त का प्रचार करने के पक्ष में हैं। उनके श्रनुयायी चैतन्य श्रीर वल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण की ही भिक्त का प्रचार किया। रामानुज की भिक्त एवं श्रन्य तीन श्राचायों की भिक्त में भी कुछ श्रन्तर है। रामानुज की भिक्त स्वेतास्वतर उपनिषद् (ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व) से ली गई जान पड़ती है धिसका रूप गीता में श्रीर भी श्रीक स्पष्ट हो गया है। गीता के बाद पुराणों, तंत्रों

१ जाउट लाइन जॉन् दि रिलीजस हिस्ट्री जॉन् इंडिया-जै॰ पन॰ पर्वहार, पृष्ठ २४३

भीर बारहवीं शताब्दी में शांकित्य के भिनत-सूत्र में भिनत का शास्त्रीय विवेषन मिलता है। इस भिनत में चिन्तन ग्रीर ज्ञान का विशेष स्थान है। संसार से उद्धार पाने के लिए इसकी विशेष ग्रावश्यकता है। ग्रन्य तीन ग्राचार्यों की भिनत भागवत पुराण से ली गई है जिनमें ज्ञान की ग्रपेक्षा प्रेम का ग्राधिक महत्त्व है। इसमें भारम-चिन्तन की उतनी ग्रावश्यकता नहीं जितनी ग्रात्म-समर्पण की। श्रवण, कीर्तम, स्मरण, ग्रचंन, वन्दन ग्रीर ग्रात्म-निवेदन की बड़ी ग्रावश्यकता है। यह भिनत केवल प्रेम से निर्मित है। इस प्रकार रामानुष ग्रपने सिद्धान्तों में भिन्त ग्रीर ज्ञान का 'समुक्चय' मानते हैं। ग्रन्य ग्राचार्य केवल ग्रात्म-समर्पणमय भिनत को। संक्षेप में वैष्णव ग्राचार्यों ने वेदान्त पर जिस प्रकार भाष्य लिखे हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:---

| संस्या     | तिथि                  | म्र <del>ाचा</del> र्य | भाष्य                 | वाव            | सम्प्रदाय               |
|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| ₹.         | १०५४                  | श्री रागानुज           | श्री भाष्य            | विशिष्टाद्वैत  | श्री वैष्णव             |
| ₹.         | १२३०                  | श्री मध्व              | सूत्रभाष्य            | द्वैत          | माधव                    |
| ₹.         | १३वीं<br>शता ०        | श्री विष्णु-<br>स्वामी | ब्रह्म सूत्र<br>भाष्य | द्वैत (शुद्ध)  | विष्णुस्वामी            |
| ٧.         | ,,                    | श्री श्रीनिवास         | वेदान्त-<br>कौस्तुभ   | द्वैताद्वैत    | निम्बाकं                |
| ሂ.         | १६वीं<br>शसा <b>०</b> | श्री वल्ल-<br>भाचार्य  | श्रनुभाष्य            | शुद्धाद्वेत (व | ल्लभाचार्य)<br>(पुष्टि) |
| <b>Ę</b> . | १८वीं शता०            | श्री बल्देव गोविन्द    | भाष्य श्रचित्य        | दैतादेत        | चैतन्य                  |

विविध म्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित विष्णु के निम्नलिखित रूप हुए जिनसे वैष्णव-साहित्य निर्मित हुम्रा :---

| विष्णु के रूप | भक्ति-केन्द्र                                    |
|---------------|--------------------------------------------------|
| १. राम        | ग्रयोघ्या, चित्रकूट, नासिक ।                     |
| २. कृष्ण      | मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नाथद्वारा,<br>द्वारिका । |
| ३. जगन्नाथ    | पुरी, बद्रीनाथ।                                  |
| ४. बिट्ठीवा   | पंढरपुर (शोलापुर), कौचीवरम् ।                    |

इन घर्मों के प्रचार के सम्बन्ध में एक बात और भी है। लोकरंजक विचारों की सृष्टि से धर्म का प्रचार तो किसी प्रकार किया ही जा रहा था, उसके साथ ही साथ जनता की भाषा का प्रयोग भी धर्म प्रचार में उपयुक्त समझा जाने लगा था।

१ ब्रह्मनिज्म फेन्ड हिन्दूइजिम, सर मानियर विलियम्स, पृष्ठ ६३

जो पार्मिक सिद्धान्त ग्रभी तक संस्कृत में बतलाये जाते थे वे ग्रव जनता की बोली में प्रचारित हो रहे थे जिससे धर्म की भावना ग्रधिक से ग्रधिक व्यापक हो जावे। भाषा के व्यवहार का दूसरा कारण यह भी था कि मुसलमानी शासन में संस्कृत के ग्रष्टियन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में संस्कृत ग्रपना ग्रस्तित्व स्थिर रखने में ग्रसमर्थ हो रही थी। वह धीरे-धीरे स्थानीय बोलियों में ग्रपना स्वरूप देख रही थी।

धार्मिक काल के प्रारम्भ में साहित्यिक वातावरण एक प्रकार से अस्त-ध्यस्त या श्रीर उसमें विचार-साम्य का एकान्त अभाव था। इतना अवस्य था कि भिक्त की धारा का रूप प्रधानता प्राप्त कर रहा था। भिक्त के प्राधान्य के कारण राम और कृष्ण के सम्बन्ध में जो रचनाएँ हुई उनका निरूपण भिक्तकाल के अन्तर्गत इतिहास में किया जायगा, किन्तु इसका विकास चारण-काल के अवसान के बाद ही हो गया था। इस परिस्थिति का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है:—

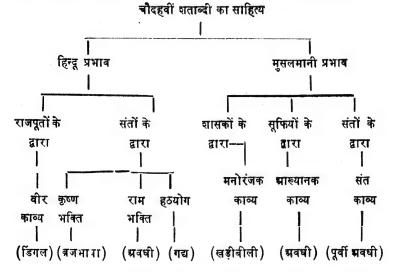

## चौथा प्रकरण भक्ति-काल

## संवत् १३७५ से १७००

## संत काव्य

मुसलमानी धर्म का प्रभाव सुफीमत द्वारा प्रचारित प्रेम काव्य के अतिरिक्त संत काव्य पर भी पड़ा जिसकी रूपरेखा सूफीमत से बहुत मिलती है । मुसलमानों का शासन मूर्तिपूजा के लिए बिल्कुल ही श्रनुकूल नहीं था । वे मूर्ति-विध्वंसक थे ग्रीर थे काफिरों का समूल नाश करने वाले । श्रतएव हिन्दू धर्म की मृतिपूजा से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्ति तो किसी प्रकार मुसलमानों को सह्य हो ही नहीं सकती थी। हिन्दू धर्म के उपासकों के सामने यह जटिल प्रश्न था, जिसका हल उन्होंने संत-मत में पाया। इसके प्रवर्तक महात्मा कबीर थे। कबीर ने हिन्दू धर्म के मुल सिद्धान्तों को मुसलमानी धर्म के मुल सिद्धान्तों से मिलाकर एक नये पन्य की कल्पना की थी जिसमें ईश्वर एक था। वह निर्गुण ग्रीर सगुण से परे था। उसकी सत्ता प्रत्येक कण में थी। माया श्रद्धतवाद की ही माया थी जिससे श्रात्मा श्रीर परमात्मा में भिन्नता का श्राभास होता है। गुरु की बड़ी शक्ति थी, वह गोविन्द से भी बड़ा था, श्रादि। सूफीमत में भी खुदायाहक एक है। जीव उसकाही रूप है। वह निराकार है; उसकी व्याप्ति संसार के प्रत्येक भाग में है। साधक को साधना की भ्रनेक स्थितियों को पार करना पड़ता है। इस तरह दोनों घर्मों के मेल से एक नवीन पंथ का प्रचार हुआ जो संतमत के नाम से पुकारा गया। हिन्दू धर्म की वे बातें जो इस्लाम को शसहा थीं, संतमत में नहीं हैं । मुसलमानी धर्म की वे बातें जो हिन्दू धर्म से मिलती-जुलती हैं, संतमत में हैं । इस प्रकार संतमत के पल्लवित होने का बहुत कुछ श्रेय मुसलमानी धर्म को है।

संतमत में भिन्त और साधना की चरम श्रमिव्यक्ति है। यद्यपि उसमें काव्य उच्च कोटि का नहीं है, तथापि हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा की श्रच्छी झलक है। संतमत स्वच्छन्द भीर नैसिंगिक है, उसमें काव्य की कृत्रिमता नहीं है। काव्य की सरलता ही उसकी विशेषता है। कवीर के समान कुछ ही कवि उत्कृष्ट हुए हैं, पर उनमें भी सरलता है जो जनता के हृदय की वस्तु है। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर इस मध्ययुग के साहित्य की विशेषता का वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

"मध्ये युगेर साधक किंदरा हिन्दी भाषाय जे भाव रसेर ऐश्वर्य विस्तार किरियाछेन ताहार मध्ये असामान्य विशेषत्व ग्राछे। सेइ विशेषत्व एइ जे ताहादेर रचनाय उच्च अंगेर साधक एवं उच्च अंगेर किंव एकग्र मिलित होइयाछेन एमन मिलन सर्वत्रइ दुर्लभ।"

स्रर्थात् मध्य युग के साधक स्रोर किवयों ने जो भाव स्रोर रस का विस्तार किया है उसमें स्रसामान्य विशेषता है। वह विशेषता यह कि उस रचना में उच्च श्रेणी के साधक स्रोर उच्च श्रेणी के किव का सम्मिलन है। इस प्रकार का मिलन सर्वत्र ही दुलंभ है।

इस साहित्य में विचारों की धाराएँ मुक्तक रूप में है। गुरु-भिवत, प्रेम, विरह, चैतावनी म्रादि भावनाएँ म्रलग-म्रलग समझाई गई है। उनका स्वरूप भी कहीं पदों में, कहीं दोहों में ग्रीर कहीं कवित्त-सबैयो में स्पष्ट किया गया है।

संत साहित्य में जितने भी संत हुए है वे सब ईश्वर की भावना को हृदयंगम कर सके हों, इसमें सन्देह हैं। वे तो केवल भावना के ग्रावेश में ईश्वर की गुणावली का ही वर्णन करते हैं। वे उसे मनुष्य से ऊपर होने की ही कल्पना कर सके रे, उसके समस्त रूप की व्याख्या नहीं। यदि उसकी व्याख्या का प्रयत्न भी है तो वह 'नीति' के रूप में। ईश्वर ग्रीर जीव के पारस्परिक सम्बन्ध को सुलझाने में वे ग्रसमर्थ थे।

ईश्वरवाद के प्रतिष्ठित लेखक डेविसन का कथन है कि यह ( श्रेष्ठता की भावना ) केवल सभ्य और संस्कृत जातियों में ही नहीं, वरन् निकृष्ट जातियों में भी पायी जाती है, यद्यपि वह भावना असम्बद्ध और श्रान्त है। ये निकृष्ट जातियों यद्यपि उस शासनकारिणी शक्ति की कल्पना, अर्चना और साधना के दृष्टिकोण से गलत करते हैं तथापि वे उसके द्वारा अपने से उत्कृष्ट शक्ति की खोज में ही शान्ति प्राप्त करते हैं, जिसकी कृपा से उन्हें शक्ति और कार्यशीलता मिलती है।

संत साहित्य की विचार-धारा पर प्रकाश डालने में सिक्सों का धार्मिक ग्रंथ 'श्री ग्रन्थ साहव' महत्त्वपूर्ण है। वह सिक्सों के पाँचवें गुरु-ग्रर्जुन के द्वारा सम्पादित किया गया था। उसमें नानक के पूर्व ग्रन्थ संतों के वचन भी संग्रहीत हैं जो धार्मिक परिष्करण में प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए थे। श्री ग्रन्थसाहब में नानक की कविता के ग्रतिरिक्त निम्निखित भक्तों की कविता भी संग्रहीत है:——

- १. जयदेव
- २. मामदेव
- ३. त्रिलोचन

१ सुम्दर प्रम्थावली (प्राक्तथन) संवत् १६६३

१ रीसेंट बीस्टिक डिसकरान-पृष्ठ ३-एल-डेविश्सन

३ वही, पृष्ठ ३

- ४. परमानन्द
- ५. सदन
- ६. बेनी
- ७. रामानन्द
- ८. धना
- ह. पीपा
- १०. सेन
- ११. कबीर
- १२. रैदास
- १३. सूरदास
- १४. फरीद
- १५. भीखन
- १६. मीरा (ग्रन्थ का बन्नी संस्करण)

संत साहित्य के उद्गम के पूर्व जिन भक्तों का नाम इतिहास में झाता है उन पर यहाँ विचार कर लेना झावक्यक है। वे चार भक्त उपासना के महत्त्व की दृष्टि से हैं—नामदेव, त्रिलोचन, सदन और बेनी।

नामबेव—ये महाराष्ट्री संत थे। संत-काल की महान् आत्माओं में इनकी गणना है। ये दमशेती नामक दर्जी के पुत्र थे और इनका जन्म नरसी-बमनी (सतारा) में संवत् १३२७ (सन् १२७०) में हुआ था। भ भक्तमाल के मनुसार ये छीपा थे। बालकपन से ही नामदेव ईश्वरभक्त थे। ये न तो पढ़ने में ही धपना जी लगाते थे और न अपने रोजगार ही में। इनका विवाह राजाबाई से हुआ था। जिनसे इनके चार पुत्र हुए—नारायण, महादेव, गोविन्द और विद्ठल। इन्होंने

---श्री भक्तमास सटीक ( नामादास ) पृष्ठ २०६----२०७ २ (सीतारामशरण भगवानप्रसाद) (सब्रनक १६१३)

१ वैष्याविज्म, शैविज्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टिम्स, सर आर० जी० मंडारकर पृष्ठ ६२।

२ नामदेव प्रतिष्ठा निर्वही ज्यों त्रेता नरहिर दास की ।। बालदराा "बीठल" पानि जाके पै पोयौ । मृतक गक जिवाय परचौ असुरन को दीयौ ॥ सेज सिलल तें कादि पहिल जैसी ही होती । देवल उलट्यो देखि सकुचि रहे सब ही सोती । पंदुरनाथ कृत अनुग ज्यों झानि सुकर झाई घाम की । नामदेव प्रतिष्ठा निर्वही ज्यों त्रेता नरहिर दास की ।।

बहुत पर्यंटन किया, पर इनके जीवन का विशेष महत्वपूर्ण भाग पंढरपुर में व्यतीत हुआ, जहाँ इन्होंने अनेक 'अभंगों' की रचना की । नामदेव के जीवन-काल में ही उनका यश चारों ओर फैल गया था।

मराठी इतिहासकारों के अनुसार नामदेव की मृत्यु संवत् १४०७ (सन् १३५०) में ८० वर्ष की अवस्था में हुई। उनकी समाधि पंढरपुर में बनाई गई।

नामदेव की रचनाथों से ज्ञात होता है कि अपने स्राराध्य विठोवा के प्रति उनकी बहुत भिन्त थी। नाभादास के भक्तमाल की टीका में नामदेव के सम्बन्ध मे अनेक अलौकिक घटनाएँ कही गई हैं। नामदेव की कविता उनके जीवनकाल के अनुसार तीन भागों में विभाजित की जा सकती है:—

- पूर्वकालीन रचनाएँ, जब वे श्री पंडरीनाथ की मूर्ति की पूजा करते थे।
- २. मध्यकालीन रचनाएँ, जब वे ग्रन्धविश्वास से स्वतंत्र हो रहे थे।
- ३. उत्तरकालीन रचनाएँ, जब वे ईश्वर का व्यापक रूप सर्वत्र देखने लगे थे। इसी तीसरे काल की रचनाएँ प्रन्थ साहुब में संग्रहीत हैं।

कुछ इतिहासकारों का कथन है कि नामदेव कबीर के समकालीन थे, क्योंकि उनकी भाषा पन्द्रहवीं शताब्दी की है। यदि हम भाषा के ही घाषार पर नामदेव का समय निरूपण करें तो खुसरो को हमें १६वीं शताब्दी में रखना होगा, क्योंकि उनकी खड़ीबोली भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ब्रजभाषा मिश्रित खड़ीबोली से मिलती-जुलती है। नामदेव की भाषा का परिष्कृत रूप उनके पर्यटन के फलस्वरूप ही मानना बाहिए। पन्द्रहवीं शताब्दी में नामदेव के माविभाव का एक कारण भौर दिया जाता है। वह यह कि उन्होंने मुसलमानों द्वारा मूर्ति तोड़ने का निर्देश धपने किसी पद में किया है भौर मुसलमानों का दक्षिण में पहला हमला ईसा की चौदहवीं शताब्दी में हुमा। म्रतः नामदेव चौदहवीं शताब्दी के बाद हुए, किन्तु यहाँ एक बात विचारणीय है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति तो बारहवीं शताब्दी ही में तोड़ डाली थी। इसके बाद उत्तर में मूर्ति तोड़ने की धनेक घटनाएँ हुईं। नामदेव केवल पंढरपुर में ही नहीं रहे, वरन् उनकी यात्राएँ उत्तर में हस्तिनापुर भौर बद्रिकाश्रम तक हुईं। अतः उत्तर में मुसलमानों की मूर्ति तोड़ने की प्रवृत्त् देखकर इन्होंने उसका वर्णन यदि भपने किसी 'समंग' में कर दिया तो इससे उनके धाविभिव काल में कोई मन्तर नहीं माता। फिर नामदेव को ज्ञानेश्वरी के रचियां की रचियां की साविभिव काल में कोई मन्तर नहीं माता। फिर नामदेव को ज्ञानेश्वरी के रचियां साविभिव काल में कोई मन्तर नहीं माता। फर नामदेव को ज्ञानेश्वरी के रचियां साविभिव काल में कोई मन्तर नहीं माता। फर नामदेव को ज्ञानेश्वरी के रचियां साविभिव

१ दि सिख रिलीजन, भाग ६, एष्ठ १४ ( एम० ए० मेकालिफ )

२ सिलेक्शंस फाम हिन्दी सिट्रैचर, बुक ४, एष्ठ ११२ (साला सीताराम नी० ६०)

ज्ञानदेव का भी शिष्य कहा गया है। श्रानदेव का समय सं ०१३३२ माना गया है। श्रिमा नाम सम्बद्ध ज्ञानदेव के समकालीन भ्रवश्य रहे होंगे।

त्रिलोचन—नित्रलोचन का जन्म वैदय वंश में संवत् १३२४ (सन् १२६७) में हुआ था। ये पंढरपुर के निवासी धौर नामदेव के समकालीन थे। नामदेव ने स्वयं त्रिलोचन के प्रति अनेक पद कहे हैं। इनका नाम त्रिलोचन इसलिए पड़ा कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य के द्रष्टा थे। ये भितिथियों का सत्कार करने में सिद्धहस्त थे। जब अनेक संत इनके यहाँ भाने लगे तो इन्होंने एक सेवक की खोज की। कहते हैं, ईश्वर ने 'अन्तर्यामी' नाम से सेवक बन कर इनकी सहायता की। इनके पद भी 'अन्य साहव' में पाये जाते हैं। 'भक्तमाल' में त्रिलोचन को भी नामदेव के साथ जानदेव का शिष्य कहा गया है।

सदन—सदन का जन्म सेह्वान (सिंध) में हुआ था। ये नामदेव के सम-कालीन थे। ग्रतः इनका समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का मध्य भाग ही मानना चाहिए। ये जाति के कसाई थे। ये शालग्राम पत्थर की मूर्ति पूजते थे ग्रीर उसी से मांस तौल कर बेचते थे। बाद में इन्हें सांसारिक जीवन से घृणा हो कई। ये घर से भाग निकले। जीवन की ग्रनेक परिस्थितियों से होते हुए इन्हें ग्रनेक कष्ट भीगने पड़े, किन्तु इन्होंने न तो ईश्वर का नाम ही छोड़ा ग्रीर न सत्थमार्ग से ग्रपना मुख ही मोड़ा। इनकी कविता थोड़ी होते हुए भी भिवत का महत्त्व रखती है।

बेनी—बेनी का विशेष विवरण ज्ञात नहीं। इनकी रचना की भाषा प्राचीन ग्रीर ग्रसंस्कृत है। ग्रतः ज्ञात होता है कि सम्भवतः इनका ग्राविभाव काल नामदेव से भी पहले हो। इनकी रचनाग्रों में हठयोग के साधन से ग्रध्यात्म की शिक्षा दी गई है।

भक्तमाल—हरिभक्त प्रकाशिका, पृष्ठ २१४—ज्वालाप्रसाद मिश्र (गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, वस्वई, सं० १९८१)

२. श्री ज्ञानेश्वर चरित, पृष्ठ ३७ (श्री लच्मण रामचन्द्र पांगारकर)

३. एन श्राउटलाइन आँव दि रिलीजस लिट्रेचर आँव इंडिया, (जे० एन० फर्कहार) पृण्ठ २६०---३००

४. विष्णु स्वामी सम्प्रदाय दृढ द्यानदेव गंभीर मित ।।
'नामदेव' 'त्रिलोचन' शिष्य स्र शशि सदृश उजागर ।
गिरा गंग उनद्दारि, काव्य रचना प्रेमाकर ।।
श्राचारज हरिदास श्रतुल बल श्रानन्द दायन ।
तेहि मारग बल्लभ विदित पृथुपथित परायन ।।
नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरि चरन रित ।
विष्णु स्वामी सम्प्रदाय दृढ़ श्वानदेव गम्भीर मित ।।

संत साहित्य के विकास में मुसलमानी प्रभाव का जितना बड़ा हाथ है उससे किसी प्रकार भी कम वैष्णव धर्म का नहीं। रामानन्द ने ही अपनी स्वतंत्र भिक्त से कबीर श्रादि महात्माओं को जन्म दिया जिन्होंने संत साहित्य की स्थापना की। रामानन्द से पहले दक्षिण में नामदेव और त्रिलोचन और उत्तर में सदन और बेनी की रचनाओं ने भी भिक्त का बड़ा परिष्कृत रूप रखा, जिसमें ईश्वर केवल मूर्ति में ही सीमित न होकर विश्व में ज्यापक हो गया। रामानन्द ने संत साहित्य के विकास में जो सहायता पहुँचाई उसके निम्नलिखित कारण हैं:—

- १. रामानन्द ने जाति-बन्धन ढीला कर दिया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने वर्णाश्रम का मूलोच्छेद कर दिया था, उन्होंने केवल खान-पान के विषय में स्वाधीनता दी थी, जाति की अवहेलना नहीं की थी। उन्होंने उसे वैसा ही रखा जैसा श्री सम्प्रदाय का आदेश था। उन्होंने इतना अवश्य किया कि भक्ति के लिए अनेक जाति के जिज्ञासुओं को एक ही पंक्ति में बिठला दिया।
- २. उन्होंने वर्म-प्रचार के लिए संस्कृत की उपेक्षा कर जनता की भाषा को ही प्रश्रय दिया। यद्यपि रामानन्द की हिन्दी-रचना बहुत ही कम है, तथापि उन्होंने भ्रपने शिष्यों को भाषा में धर्म-प्रचार की स्राज्ञा दे दी थी। रामा
  गनन्द का ही पद हमें 'ग्रन्थ साहब' में प्राप्त है।
- ३. रामानन्द ने ईश्वर के वर्णन में म्रद्वैतवाद में प्रयुक्त ईश्वर के नामों का उप-योग किया है। उन्होंने राम की साकार उपासना को सुरक्षित रखते हुए भी म्रद्वैतवाद की ईश-नामावली को स्वीकार किया है। जहाँ एक म्रोर वे रामानुजाचार्य के श्रीभाष्य का म्राधार लेते हैं, वहाँ दूसरी म्रोर वे म्रद्वैतवाद के म्राधार पर लिखी हुई 'म्रध्यात्म रामायण' का भी सहारा लेते हैं। प्यही कारण है कि म्रागे चल कर तुलसीदास ने भी साकार ब्रह्म राम को म्रद्वैतवाद के म्रनेक ईश्वर-सम्बन्धी नामों से पुकारा है।
- ४. शंकराचार्यं के संन्यासियों से रामानन्द के भ्रवधूतों की भ्राचारात्मक स्वतंत्रता बहुत भ्रधिक है। (रामानन्द के वैरागियों का नाम 'श्रवधूत' है।)

रामानन्य—-रामानन्द के जीवन के विषय में बहुत कम सामग्री प्राप्त है। जो कुछ भी विवरण हमें मिलता है, उसमें रामानन्द की प्रशंसा मात्र है। नाभादास केन्

१. एन ब्राउटलाइन ब्रॉन् दि रितीजस तिट्रेचर ब्रॉन इंडिया--(जे॰ पन॰ फर्बाहार)

२. वही, पुष्ठ १२६

भक्तमाल से भी हमें कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। रामानन्दी सम्प्रदाय के लोग अपने सम्प्रदाय की सभी बार्ते गुप्त रखना चाहते हैं। र

रामानन्द का ग्राविर्भाव-काल ग्रभी तक संदिग्ध है। नाभादास के 'भक्तमाल' के अनुसार रामानन्द श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में चौथे शिष्य थे। यदि प्रत्येक शिष्य के लिए ७५ वर्ष का समय निर्धारित कर दिया जाये तो रामानन्द का ग्राविर्भाव-काल चौदहवीं शताब्दी का ग्रन्त ठहरता है। रामानन्द की तिथि के निर्णय में एक साधन ग्रौर है। रामानन्द पीपा ग्रौर कबीर के गृह थे, यह निर्विवाद है। मेकालिफ के ग्रनुसार पीपा का जन्म संवत् १४८२ (सन् १४२५) में हुगा। कबीरपंथी सन् १६३७ को ५३६ कबीराब्द मानते हैं। इसके ग्रनुसार कबीर का जन्म सन् १३६८ (सं० १४५५) सिद्ध होता है। रामानन्द कबीर ग्रौर पीपा के गृह होने के कारण इसी समय वर्तमान होंगे। ग्रतः रामानन्द का समय सं० १४५५ ग्रौर १४८४ के पूर्व ही होना चाहिए। भक्तमाल सटीक में रामानन्द की जन्म-तिथि सम्वत् १३५६ दी गई है। इस तिथि को वैष्णव धर्म के विशेषज्ञ सर ग्रार० जी० भंडारकर भी मानते हैं। में

रामानन्द स्मार्त वैष्णव थे। उन्होंने श्री सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी वर्णाश्रम का बन्धन दूर कर दिया था। वे इस सम्बन्ध में प्रपने सम्प्रदाय में बहुत स्वतंत्र थे। उन्होंने श्री सम्प्रदाय के नारायण ग्रीर लक्ष्मी के स्थान पर राम श्रीर सीता की भिक्त पर जोर दिया।

श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ।। अनन्तानन्द, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावित, नरहिर । पीषा, भवानन्द, रैदास, धना, सेन, सुरसुरा की नरहिर ॥ औरौ शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर । विश्व मंगल आधार सर्वानन्द दशधा के आगर ॥ बहुत काल वपु धार कै प्रनत जनन को पार दियो । श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥

—भक्तमाल ( नामादास ), पृष्ठ २६७—२६८

२ दि सिख रिलीजन, भाग ६, पृष्ठ १०४ ( एम॰ ए० मेकालिफ )

३ स्वामी श्री १०८ रामानन्द जी दयाल श्री प्रयागराजा में करवप जी के समान भगवदमै-युक्त बढ़भागी कान्यकुष्ज ब्राह्मण 'पुर्य सदन' के गृह में, विक्रमीय संवत् १३५६ के माघ कृष्ण सप्तमी तिथि में, सूर्व के समान सर्वों के सुखदाता, सात दंड दिन चढ़े चित्रा नस्तत्र सिद्धयोग कुम्भ विक्रम में गुक्वार को 'ब्री सुरक्ति देवी' बी से प्रगट दुष !

**भ्री भक्तमाल सटीका, पृष्ठ २७३** 

४ वैष्यविज्य, रौविज्य ऐंड माइनर रिलीबस सिस्टम्स, पृण्ठ ६६,

<sup>(</sup> सर जार० जी० भंडारकर )

रामानन्द ने भास्त्रों के ग्राघार पर जाति-बन्धन के महत्त्व को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने भिन्त की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध कर प्रत्येक जाति के लिए वैष्णव धर्म का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने भिन्त भीर ज्ञान-प्राप्ति के लिए सामाजिक बन्धन को तुच्छ सिद्ध कर दिया। नाभादास के ग्रनुसार सभी जाति के भन्त उनके शिष्य थे। रामानन्द के शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

श्रनन्तानन्द, सुरेइवरानन्द, सुखानन्द, नरहरियानन्द, योगानन्द, भावानन्द, पीपा, सेन, घना, रैदास, कबीर, गालवानन्द श्रौर पदमावती ।

रामानन्द ने ग्रपने स्वतन्त्र विचारों से विभिन्न जातियों के ग्रनेक भक्तों को ग्रपना शिष्य बनाया। पे उन प्रधान शिष्यों का विवरण इस प्रकार है:—

षना—घना जाति के जाट थे श्रौर सन् १४१५ (संवत् १४७२) में उत्पन्त हुए। थे घुवान (देहली, राजपूताना) के निवासी थे। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति ईरवर की श्रोर थी। ये एक ब्राह्मण की पूजा देख कर ईरवर की श्रोर इतने आकृष्ट हुए कि बिना पूजा के जलपान भी ग्रहण न करते थे। इनमें घामिक प्रवृत्ति दिनोदिन बढ़ती गई। श्रन्त में काशी श्राकर ये श्रीरामानन्द से दीक्षित हुए। यद्यपि प्रारम्भ में ये मूर्ति-पूजक थे, पर बाद में इनकी भिक्त इतनी परिष्कृत हुई कि ये एकेश्वर-वादी होकर ईश्वर के निविकार ग्रौर निराकार रूप ही की भावना में लीन हो गये। भक्तमाल में इनकी भिक्त की श्रनेक ग्रलीकिक कथाएँ लिखी है। व

पीपा—पीपा का जन्म (सन् १४२५) मंत्रवत् १४६२ में हुआ था। ये गगरीनगढ़ के अधिपति थे। ये पहले दुर्गा के उपासक थे, बाद में रामानन्द का शिष्यत्व ग्रहण कर वैष्णव हो गये। इन्होंने रामानन्द के साथ पर्यटन भी खूब किया। ग्रन्त

१ पन आउटलाइन ऑव् दि रिलीजस लिट्रेचर ऑव् इंडिया, (जे० पन० फर्कहार ) पुष्ठ १२५

२ दि सिख रिलीजन, ( एम० ए० मेकालिफ ) पृष्ठ १०६

इ धन्य धना के अजन को जिनहिं बीच अंकुर भयो ॥ घर आप हरिदास तिनहिं गोधूम खनाय । तात मात बर खेत थोथ लांगलहि चलाय ॥ आसपास कृषिकार खेत की करत बड़ाई । भन्त भजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई ॥ अचरज मानत जगन में कहुँ निपज्यो कहुँ वे बयो । धन्य थना के भजन को, विनोहें बीज अंकुर भयो ॥

भक्तमाल ( नाभादास ), पृष्ठ ५०४

४ एन ग्राउटलाइन ग्रॉव् दि रिलोजस लिट्रेचर ग्रॉव् इंडिया, (जे० एन० फर्कहार ) पृष्ठ १२१

में ढारिका में बस रहे। इनके साथ इनकी सुन्दरी स्त्री सीता भी थीं, जिन्होंने अपने पित का साहचर्य करने के लिए रत्नों और दुकूलों के स्थान पर वैरागियों की गूदड़ी शरीर पर धारण की। पीपा की भिवत देख कर सूरसेन राजा भी उनका शिष्य हो गया था। पीपा के सम्बन्ध में भनेक अलौकिक जनश्रुतियाँ हैं, जिनसे उनके बीत-राग और भिवत-भाव की उत्कृष्टता प्रमाणित होती है। इनके पद भी ग्रन्थ साहब में संग्रहीत है। पीपा के सम्बन्ध में नाभादास का छुप्य प्रसिद्ध है। पै

उसकी टीका प्रियादास ने विस्तारपूर्वक की है:--

पूछ्यो दिर पादने को मग तब देवी कही,
सही रामानन्द गुरू किर, प्रभु पादये।
लोग जाने बौरो भयो गयो यह काशीपुरी,
पुरी मित अति आप वहाँ दिरि गादये।
दार पै न देत, आधा ईश लेत कही,
राज सो न हेत सुनि सब ही लुटाइये।
कहाो कुआँ गिरी, चले गिरन प्रसन्न हिय,
जिस सुख पाप लाए दरस दिखाइये।

सेन—पे रामानन्द के शिष्य ग्रौर उनके समकालीन थे। ग्रातः सेन का भी ग्रावि-भावकाल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी मानना चाहिए। सेन जाति के नाई थे ग्रौर बांधोंगढ़ (रीवां) के ग्रविपति राजाराम की सेवा करते थे। सेन ग्रपनी दिनचर्या में भिक्त के लिए भी समय पा लेते थे ग्रौर संतों की सूक्तियां गाया करते थे। सेन के सम्बन्ध में कथा है कि एक बार साधुग्रों की सेवा के कारण ये राजाराम की सेवा में उचित समय पर नहीं पहुँच सके। स्वयं भगवान ने सेन का रूप रख राजा की सेवा की। श्रवकाश मिलने पर जब सेन ने ग्राकर राजा से क्षमा माँगी तो राजा ने सेन के उपयुक्त समय पर उपस्थित होने की बात कहीं। सेन ने समझ लिया कि

श. पीपा प्रताप अग वासना, नाहर को उपदेश दियो ॥ प्रथम भवानी मक्त, मुक्ति मॉगन को धायो, सस्य कहाो तेहिं शक्ति मुद्दु हरिशरण बतायो ॥ श्रीरामानन्द पद पाह, मयो श्रति मक्ति की सीवाँ ॥ गुण श्रसंख्य निमॉल, सन्त धिर राखत मीवाँ ॥ परस प्रणाली सरस मई, सकल विश्व मंगल कियो । पीपा प्रताप अग वासना नाहर को उपदेश दियो ।

मक्तमाल ( नाभादास ), पुष्ठ ४७५

विदित बात जग जानिए, इरि भये सहायक सेन के।।
 प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो।

ईंश्वर को ही मेरेस्थान पर कष्ट करनापड़ा। सेन की भक्ति जान कर राजाराम उनके शिष्य हो गये। ग्रन्थ साहब में सेन की कई सूक्तियाँ उद्धृत हैं।

रैवास—इनके जीवन के सम्बन्ध में भी भ्रनेक ग्रलौिकक कथाएँ कही जाती हैं, पर वे सब मान्य नहीं । इनका जन्म चमार के घर में हुग्राथा। रैदास इसे. भ्रनेक बार कहते हैं:—

ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार'। इदय राम गोविन्द गुन सारं॥ गजाति भी कोक्षी करम भी कोक्षा, कोक्षा कसन इमारा। नीचे से प्रमु कँच कियो है कह रेदास चमारा॥ ये तुम बिन सकल देव मुनि दूँ दू कहूँ न पाऊँ जमपास कुष्टया। इमसे दीन, दयाल न तुमसे चरन सरन रेदास चमैया॥ 3

ये रामानंद के शिष्य ग्रीर कबीर के समकालीन थे। ग्रतः इनका ग्राविर्भावः काल कबीर के समय में ही मानना चाहिए, जो सं० १४४५ से सं० १५७५ है। ग्रादि ग्रन्थ के ग्रनुसार ये काशी के निवासी थे ग्रीर चमारी का व्यवसाय करते थे। ये एक पद में स्वयं ग्रपना परिचय इस प्रकार देते हैं:—

> बाके कुदुंव के देह सब दोर डोवंत फिरहिं अजहुँ बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करिंह उंडउति तिनि तनै रिवदास दासानुदासा॥ भक्तमाल के अनुसार ये बड़े सिद्ध सन्त थे, संसार के आकर्षण से परे ये एक

क्षिप्र छुरहरी गही पानि दर्पन तह लीनो । तावृश है तिहिं काल भूप के तेल खगायो । उत्तरि राव भवी शिष्य, प्रगट परचो जब पायो ॥ श्याम रहत सनमुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेन के । विदित बात जग जानिए, हरि भये सहायक सेन के ॥

भक्तमाल ( नाभादास ), पृष्ठ ५०८

- १. रैदास जी की बानी: पृष्ठ २१
- २. रैदास जी की बानी; पृष्ठ ४३
- रेदासजी की बानी; एष्ठ ४०
- ४. भादि श्री गुरु ग्रन्थ साहिन जो, पृष्ठ ६६८
- प्र. सन्देह प्रन्थि खंडन निपुन, बानी विमल रेदास की ॥
  सदाचार श्रुति शास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्यो ।
  नीर सीर विवरन परम इंसनि उर धार्यो ॥
  भगवत कृषा प्रसाद परम गति हिंद तन पाई ।
  राजसिंहासन वैठि द्याति परतीति दिखाई ॥
  क्यांश्रम अभिमान तिज पद रज बन्दहि जासु की ।
  सन्देह प्रन्थि खंडन निपुन, बानी विमल रैदास की ॥

मक्तमाल ( नाभावास ), १ष्ठ ४५२

वीतराग महात्मा थे। इसी गुण के कारण वित्तीड़ की रानी इनकी शिष्या हो गई वीं। म्रनुमान है कि ये रानी मीरौंबाई ही थीं। मीरौंबाई के पद में भी रैदास का नाम गुरु के रूप में म्राता है:--

गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भिड़ी। सतगुरु सैन दई जब आके, जोत रली।।

यदि यह पद प्रक्षिप्त नहीं है तो मीराँबाई का रैदास को भ्रपना गुरु स्वीकार करना माना जाना चाहिए।

रैदास ने अपने पूर्ववर्ती श्रीर समकालीन भक्तों के विषय में भी लिखा है। उनके निर्देश से ज्ञात होता है कि कबीर की मृत्यु उनके सामने ही हो गई थी।

रैदास की आयु १२० वर्ष की मानी गई है। इनका एक पंथ झलग चल गया है, जिसे 'रैदासी पंथ' कहते हैं। इस पंथ के झनुयायी गुजरात में बहुत हैं।

रैदास की कविता बहुत सरल ग्रीर साधारण है। उसमें भाषा का बहुत चलता रूप है। पदों में ग्ररबी-फारसी शब्दों के सरल रूप है। एक पद में तो रैदास ने फारसी शब्दों की लड़ी बाँध दी है।  $^{\circ}$ 

रैदास ने यद्यपि ईश्वर के नाम सगुणात्मक रक्खे हैं, पर उनका निवेंश निर्गुण ब्रह्म से ही है। रैदास जी के दो प्रधान ग्रन्थ हैं—रिवदास की बानी ग्रीर रैविदास के पद।

रैदास जो की बानी, पृष्ठ इह

रैदास जी की नानी, एष्ठ ६०

१ एन आउटलाइन ऑव् दि रिलीजस लिट्रेचर ऑव् इंडिया, पृष्ठ १०६ ( जे० एन० फर्कहार )

२ संतवानी संग्रह (मीराँबाई ), भाग २ पृष्ठ, ७७

श नामदेव कहिये जाति कै श्रोछ । आको जस गावे लोक ।।१॥ भगति हेत भगता के चले । श्रंकमाल ले बीठल मिले ॥४॥ निरंगुन का गुन देखी आई । देही सहित कबीर विधाई ॥४॥

४ खालिक सिकस्ता मैं तेरा।
दे दीदार उमेदगार, वेकार जिन मेरा ॥टेका।
भीवल भाखिर दलाइ, भादम फरिस्ता बन्दा।
जिसकी पनइ पीर पैगन्दर, मैं गरीव क्या गन्दा॥
त् हाजरा इज्र जोग इक भनर नहीं है द्जा।
जिसके इसके भासरा नाहीं, क्या निवाब क्या पूजा।
नाली दोज, इनोज, वेवस्त, किंप खिजमतगार तुम्हारा।
दरमाँदा दर ज्वाब न पाने, कह रैदास विचारा॥

रैदास जैसे निम्नजाति के सन्त को महत्त्व का स्थान देने में वैष्णव धर्म ने भपनी उदारता का पूर्ण परिचय दिया है। १

## कबीर

भारतीय जनश्रुतियों में संतों भीर महात्माग्रों की जीवन-तिथियों को कभी

महत्त्व नहीं दिया गया। ग्रंधिवश्वास ग्रीर ग्रज्ञान से भरी हुई

कथीर की कहानियाँ, श्रद्धा ग्रीर ग्रलीकिक चमत्कार पर ग्रास्था रखने

ऐतिहासिक स्थिति की प्रवृत्तियाँ हमे अपने संतों ग्रीर किवयों की ऐतिहासिक

स्थिति का निर्णय करने की ग्रीर उत्साहित नहीं करतीं। जिन
किवयों ने देश ग्रीर जाति के दृष्टिकोण को बदलकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त

किया है ग्रीर हमारे लिए साहित्य की ग्रमर निधि छोड़ी है, उनका जन्म-काल ग्रीर
जीवन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विस्मृति के ग्रंधकार में छिपा हुग्रा है। कबीर की
जन्म-तिथि भी हमारे सामने प्रामाणिक रूप में नहीं है।

कबीर पंथ के प्रत्थों में कबीर के जीवन के संबन्ध में जितने अवतरण या संकेत मिलते हैं, उनमें जन्म-तिथि का उल्लेख नहीं है। ग्रंथों कबीर-पंथी ग्रंथ में तो कबीर को सत्पुरुष का प्रतिरूप मानते हुए, उन्हें सब युगों में वर्तमान कहा गया है। प्रन्थ 'भवतारण' में कबीर के बचनों का उल्लेख इस भौति किया गया है कि 'मैंने युग-युग में अवतार धारण किये हैं और प्रकट रूप से मैं संसार में निरंतर वर्तमान हूँ। सतयुग में भेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनींद्र, द्वापर में करनाम और कलयुग में कबीर हुआ। इस प्रकार चारों युगों में मेरे चार नाम है और मैं इन युगों में माया-रहित होकर निवास करता हूँ! इस दृष्टिकोण में ऐतिहासिक रूप से जन्म-तिथि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अन्य स्थलों पर कबीर को चित्रगुप्त और गोरखनाथ से वार्तालाप करते हुए लिखा गया है। 'अमर्सहबोध' में कबीर और चित्रगुप्त में संवाद हुआ है जिसमें चित्रगुप्त ने कबीर द्वारा दी हुई राजा अमर्रसिह की पवित्रता देखकर अपनी

सरस्ती बिलास प्रेस, नरसिंहपुर सन् ११०क

१ सेंबाड ट्रिनियल रिपोर्ट ऑन् दि सर्च फार हिन्दी मेनस्किप्ट्स

जुगन जुगन लीन्हा अवतारा, रही निरंतर प्रकट पसारा।
 १३७ सतयुग सत सुकृत कह टेरा, त्र ता नाम मुनेन्दि मेरा।
 दोपर में करनाम कहाये, किलयुग नाम कहीर रखाये।
 चारों युग के चारों नाऊँ, माया रिहत रहे तिहि ठाऊँ।
 सो जाघो पहुँचे निहं कोई, सुर नर नाग रहे मुख गोई।
 —प्रन्थ भवतारण। ( अर्मदास लिख्ति ) पुष्ठ ११, १२

हार स्वीकार की है। ' 'कबीर गोरख गुष्ट में गोरख भीर कबीर में तस्व-सिद्धान्त 'पर प्रश्नोत्तर हुए हैं भीर कबीर ने गोरख को उपदेश दिया है। ' यह स्पष्ट है कि चित्रगृप्त देवरूप से मान्य है भीर गोरखनाथ का भ्राविर्माव-काल कबीर की जन्मतिथि से बहुत पहले है, क्योंकि कबीर ने भ्रपनी रचनाभ्रों में नाथ भ्राचार्यों को भ्रनेक बार स्मरण किया है। सेतं कबीर के चारों भ्रोर जो भ्राध्यात्मिक प्रकाश-मंडस खिच रहा है, वह कबीर को एक मात्र दिव्य पुरुष के रूप में प्रविश्तित करना चाहता है। उसमें वास्तविक जन्म-तिथि खोजने की प्रेरणा भी नहीं है।

कबीर-पन्थी साहित्य में एक ग्रंथ 'कबीर चरित्र बोध' भवश्य है जिसमें कबीर की जन्म-तिथि का निर्देश है। "संवत् चौदह सौ पचपन विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सस्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी ग्रौर ग्राकाश प्रकाशित हो गया।" इस प्रकार कबीर-चरित्र बोध के अनुसार कबीर का ग्राविर्भाव-काल संवत् १४५५ (सन् १३६८) है। संभवतः इसी प्रमाण के ग्राधार पर कबीर-पन्थियों में कबीर के जन्म के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित है:---

चौदश्र सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए। केठ छुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए।

इस प्रकार कबीर का जन्म संवत् १४५५ में जेट्ठ पूर्णिमा चंद्रवार को कहा गया है। किन्तु 'कबीर चरित्र बोध' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता और कबीर पंथियों में प्रचलित जनश्रुति केवल विश्वास की भावना है, इतिहास का तकंसम्मत सत्य नहीं।

- १ साहेब गुप्त से कहे समुक्ताई। इनकू लोहा करो रे माई। लोहा से जो कंचन कियेज। यहि विधि इंसा निमल भलक। इतनी सुनि यम भये अधीना। फेर न तिनसे बोलन कीना। अमरसिंह बोध ( श्री युगलानन्द द्वारा संशोधित ) एष्ठ १० श्रीवेक्ट्रटेश्वर प्रेस, बस्बई, संबत् १९६३
- २ गोरव तेरी गीम नहीं ।। सकर घरे न धीर ।
  तहाँ जुलाहा वंदगी ।। ठादा दास कवीर ।।⊏३
  कवीर गोरव गुष्ट, हस्तिलिपि, संवत् १७६५, पृष्ठ ६
  ( जोधपुर राज्य-पुस्तकालय)
- ३ क्षित्र जती माइका के बंदा । नवे नाथ सूरज कर चंदा ।। संत कवीर, एष्ठ २२०
- ४ कवीर चरित्र बोध (बोधसागर, स्वामी युगलानन्द द्वारा संशोधित) पृण्ठ ६, श्रीने**क्टटेस्वर** प्रेस, बन्बई, संबद ११६३

प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख संवत् १६४२ (सन् १४८४) में नाभादास लिखित भक्तमाल में मिलता है।

भवतमाल

उसमें कबीर के सम्बन्ध में एक खप्पय लिखा गया है :--

कवीर कानि राखी नहीं, वर्षाश्रम पट दरसनी ॥
भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम करि गायो।
जोग जग्य बत दान भजन विनु तुच्छ दिखायो।
हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी।
पच्छपात नहिं बचन सबहि के हित की माखी।।
आरुद्ध दसा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी।
कवीर कानि राखी नहीं, वर्षाश्रम पट दरसनी।।

इस छप्पय में कबीर के जीवन-काल का कोई निर्देश नहीं है, कबीर के धार्मिक श्रादर्श, समाज के प्रति उनका पक्षपात-रहित स्पष्ट दृष्टिकोण श्रौर उनकी कथन-शैली पर ही प्रकाश डाला गया है। इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि उनका श्राविभीव-काल ग्रंथ के रचना-काल संवत् १६४२ (सन् १५८५) के पूर्व ही होगा। श्री रामानंद पर लिखे गए छप्पय से यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। यही एक महत्त्वपूर्ण बात भक्तमाल से जात होती है।

प्रवुलफ जल प्रत्लामी का 'ग्राईन-ए-प्रकबरी' दूसरा ग्रंथ है जिसमें कबीर का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ श्रकबर महान् के प्राईन-ए-प्रकबरी राजत्व-काल के ४२ वें वर्ष सन् १५६८ ( संवत् १६४५ ) में लिखा गया था। इसमें कबीर का परिचय 'मुवाहिद' कह कर दिया गया है। इस ग्रन्थ में कबीर का उल्लेख दो बार किया गया है। प्रथम बार पृष्ठ १२६ पर, द्वितीय बार पृष्ठ १७१ पर। पृष्ठ १२६ पर पुरुषोत्तम (पुरी)

( भक्तमाल, खप्पब ३१ )

१ भक्तमाल ( नाभादास ), पृष्ठ ४६१-४६२

श्रीरामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियों क्रमंतानंद कनीर सुखा सुरसुरा पद्मावित नरहिर । पीपा भावानंद, रैदासु धना सेन सुरसर की घरहिर । श्रीरी शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर । विश्व मंगल श्राधार सर्वानन्द दशभा के श्रागर ।। बहुत काल वपु धारि के, प्रनत जनन को पार दियों । अगरामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेत जगतरन कियों ।

श्रार्शन-य-अक्षवरी (अवुलफजल अल्लामी) कुर्नल एच० एस० जेरेट द्वारा अनूदित,
 श्राण २, कुलकचा, सन् १८६१

भक्ति-काल २२६

का वर्णन करते हुए लेखक का कथन है ":--"कोई कहते हैं कि कबीर म्वाहिष्यहाँ विश्राम करते है ग्रीर ग्राज तक उनके काव्य ग्रीर कृत्यों के सम्बन्ध में ग्रनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती हैं। वे हिन्दू ग्रीर मुसलमान दोनों के द्वारा भपने उदार सिद्धान्तों ग्रीर ज्योतित जीवन के कारण पूज्य थे ग्रीर जब उनकी मृत्यु हुई, तब ब्राह्मण उनके शरीर को जलाना चाहते थे ग्रीर मुसलमान गाडना चाहते थे।" पृष्ठ १७१ पर लेखक पुनः कबीर का निर्देश करता है :-- कोई कहते है कि रत्तनपुर ( सूबा ग्रवध ) में कबीर की समाधि है जो ब्रह्मैं क्य का मंडन करते थे। ग्राध्यात्मिक दृष्टि का द्वार उनके सामने ग्रंशतः खुला था ग्रीर उन्होंने ग्रपने समय के सिद्धान्तों का भी प्रतिकार कर दिया था। हिन्दी भाषा में धार्मिक सत्यों से परिपूर्ण उनके ग्रनेक पद ग्राज भी वर्तमान हे।"

ग्राइंन-ए-ग्रकवरी की रचना-तिथि ( सन् १४६८ ) में ही महाराष्ट्र संत तुकाराम का जन्म हुग्रा । तुकाराम ने ग्रपने गाथा-ग्रमक ३२४१ में कबीर का निर्देश किया है—"गोरा कुम्हार, रिवदास चमार, कबीर मुसलमान, सेना नाई, कन्होपात्रा वेड्या...चोखामेला ग्रखूत, जनाबाई कुमारी ग्रपनी भक्ति के कारण ईश्वर में लीन हो गए हैं।"

किन्तु आईन-ए-अकबरी श्रीर संत तुकाराम के निर्देशों से भी कबीर के श्राविर्भाव-काल का संकेत नहीं मिलता। यह अवस्य कहा जा सकता है कि कबीर की जन्म-तिथि संवत् १६४४ (सन् १४६८) के पूर्व ही होगी, जैसा कि हम भक्तमाल पर विचार करते हुए कह चुके हैं।

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में हमें एक ग्रौर ग्रन्थ मिलता है
जिसमें कबीर के जीवन का विस्तृत विवरण है। वह है श्री ग्रनंतदास खिखित 'श्री
कबीर साहिब जी की परचई'। ग्रनंतदास का ग्राविर्माव संत
कबीर साहिब जी की परचई'। ग्रनंतदास का ग्राविर्माव संत
कबीर साहिब जी रैदास के बाद हुआ ग्रौर उनका काल पन्द्रहवीं शताब्दी का
जिस परचई उत्तराद्धं माना गया है। है 'हस्तिलिखित हिन्दी पुस्तकों का
संक्षिप्त विवरण' में पृष्ठ ५७ पर १२६ नं० की हस्तिलिखित
प्रति का समय सन् १६०० (संवत् १६५७) दिया गया है। इस प्रति के दो भाग
हैं जिनमें पीपा ग्रौर रेदास की जीवन-परचियाँ दी गई हैं। कबीर की जीवन-परची

का उल्लेख नहीं है। जब भ्रनंतदास ने पीपा श्रौर रैदास के जीवन की परिवयों के साथ कबीर की जीवन-परिवीभी लिखी तब उसका समय भी सन् १६०० के

<sup>•</sup> १ आईन-ए-अक्करी, पृष्ठ १२६)

२ आईन-ए-अकबरी, पृष्ठ १७१

३ खोज रिपोर्ट, पृष्ठ १६०६-११।

भासपास ही होना चाहिए, यद्यपि इस कथन के लिए हम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। अनन्तदास लिखित जो 'श्री कवीर साहिब जी की परचई' की हस्तिलिखित प्रति मेरे पास है, उसका लेखन-काल संवत् १८४२ (सन् १७८४) है। यह हस्तिलिखित प्रति 'वाणी हजार नौ' के गुटिका का भाग मात्र है शौर किसी धन्य प्राचीन प्रति की नकल है। इस ग्रंथ में यद्यपि कबीर के जीवन की तिथि नहीं है तथापि उनके जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख भवदय है:—

- ूरे. वे जुलाहे थे श्रौर काशी में निवास करते थे। °
- ्र. वे गुरु रामानन्द के शिष्य थे।
  - ३. बघेल राजा वीरसिंह देव कबीर के समकालीन थे। ".
- ्र४. सिकन्दर शाह का काशी में श्रागमन हुआ था और उन्होंने कबीर पर अत्याचार किए थे। ४
- ८४. कबीर ने १२० वर्ष की ग्रायु पायी। ¹

तिथियों को छोड़ कर जिन महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस 'परची' में किया गया है, उनसे कबीर के जीवन-काल के निर्णय में बहुत सहायता मिलेगी।

- २ कासी बसै जुलाहा ऐक । इरि भगतिन की पकड़ी टेक ॥
- श्रमल भगति कवीर की चीह्नी। परदा पोल्या दछ्या दोन्ही।।
  भाग बडे रामानन्द गुरु पाया। जाँ मन मरन का भरम गमाया।।
- ४ बरसिंघदे बाघेली राजा। कबीर कारनि घोई लाजा।।
- प्रसाद सिकन्दर काशी आया । काजी मुलाँ कै मिन भाषा ॥....... कहै सिकन्दर अंसी बाता । हूँ तोहि देणू दोजिंग जाता ।...... गाफल संक न माँने मोरी; अब देणूं साची करामाति तोरी । वाँभ्यो पंग मेल्यों जंजी रू. । ले 'बोरयो गंगा कै नी रू. ।....
- बालपनी धोषा में गयी। बोस बरस ते चेत न मयी।।
   बीस सक लग कीनी भगती। ता पीछे पाई है मुक्ती।।

संवत् १६६१ (सन् १६०४) में सिख धर्म के पाँचवें गुरु श्री धर्जुंनदेव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। इसमें कबीर के श्रीगुर ग्रंथ (रागुंभौर 'सलोक' का संग्रह श्रवस्य है, किन्तु उनके श्रावि-साहब भवि-काल के सम्बन्ध में किसी पद में भी संकेत नहीं है। श्रनेक स्थलों पर सन्तों की पंक्ति में हमें कबीर का उल्लेख श्रवस्य मिलता है।

- १. नाम झीना कनीरु जुलाहा पूरे गुरते पाइ । (नानक, सिरी रागु )
- २. नामा जैदेउ कवीर त्रिलोचनु अउ जाति रिनदासु चैमिश्रारू चलईश्रा । (नानक, राग्र निलानल)
- १. बुनना तनना तिमागि के प्रीति चरन कवीरा । नीच कुला जोलाइरा भश्मो गुनीय गहीरा ॥ (भगत धनेजी, रागु मासा )
- ४. नामदेव कबीरु तिलोचनु सथना सैनु तरै । कहि रिवदासु सुनदु रे संतहु हरिजीउ ते सभै सरे ॥ (भगत रिवदास जी, रागु आसा)
- ५. इरि के नाम कबीर छजागर। जन्म के कार्ट कागर। (भगत रविदास जी, रागु माक)
- ६. जाकै इदि वक्तरीदि कुल गक रे बधु करहि, मानीश्रहि सेख सहीद पीरा। जाकै बाप वैसी करी पूत श्रेसी सरी, तिहू रे लोक परसिष कवीरा॥ १ (भगत रविदास जी, रागु मलार)
- गुण गावै रिवदासु भगतु जैदेब त्रिलोचन ।
   नामा भगतु कबीरु सदा गाविह सम लोचन ॥<sup>4</sup>
   (सवर्हप महले पहले के)

इस ग्रंथ में हमें कबीर के निर्देश के साथ उनकी समकालीन किसी भी घटना का विवरण नहीं मिलता। नानक के उद्धरण में यह अवश्य संकेत है कि कबीर ने 'पूरे गुर' से 'गित पाई' थी। 'पूरे गुर' से क्या हम श्री रामानंद का संकेत पासकते हैं? डा० मोहनसिंह ने 'पूरे गुर' से 'ब्रह्म' का ग्रंथ माना है। दे यह श्रंथ चिंत्य भी हो सकता है।

१ ऋगर-हिज नायोग्रैफी (का० मोहनसिंह)

२ भादि भी गुरु ग्रंथ साहब जी, पृष्ठ १६

३ मादि श्री गुरू ग्रंथ साहब की, पृष्ठ ४५१

४ मादि श्री गुरु मंथ साइन जी, एष्ठ २६४

५ मादि भी गुरु ग्रंथ साहब जी, पृष्ठ ५६८

६ मादि श्री गुरू ग्रंथ साहब जी, पृष्ठ २६४

७ श्रादि श्री गुरु ग्रंथ साहब बी, पुष्ठ ६६८

द्र भादि श्री गुरु ग्रंथ साहब बी, पृष्ठ ७४८

६ कवीर--हिव बायोग्रेफी (बा॰ मोहनसिंह) पृष्ठ २३

संवत् १७०२ (सन् १६४४) में प्रियादास द्वारा लिखी गईं नाभादास के 'भक्तमाल की टीका' में कबीर का जीवन-वृत्त विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस टीका से यह स्पष्ट होता है कि कबीर भक्तमाल की टीका सिकंदर लोदी के समकालीन थे। श्रीर सिकंदर लोदी ने कबीर के स्वतंत्र ग्रीर 'ग्रधामिक' विचार सून कर उन पर मनमाने ग्रत्याचार किए । इस टीका में भक्तमाल की इस बात का भी समर्थन किया गया है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे श्रीर यह समर्थन कबीर के जीवन का विवरण देते हुए कबीर सम्बन्धी छुप्पय की व्याख्या में दिया गया है। सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराई में 'दबिस्तान' का लेखक मोहसिन फानी (मृत्यु हिजरी १०८१; सन् १६७०) भी कबीर को रामानन्द का शिष्य बतलाते हुए लिखता है :-- "जन्म से जुलाहे कबीर जो बहाँक्य में विश्वास रखने वाले हिंदुग्रों में मान्य थे, एक बैरागी थे। कहते हैं कि जब कबीर माध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक की खोज में थे, वे मच्छे-प्रच्छे हिन्दू ग्रीर मसलमानों के पास गए, किन्तू उन्हें कोई इच्छित व्यक्ति नहीं मिला। अन्त में किसी ने उन्हें प्रतिभाशील वृद्ध ब्राह्मण रामानंद की सेवा में जाने का निर्देश किया।"

उपर्युंक्त प्रन्थों से कबीर के जीवन की दो विशेष घटनाम्रों का पता हमें लगता है कि (१) वे रामानन्द के शिष्य थे भौर (२) वे सिकंदर लोदी के सम-कालीन थे। यदि हम इन दोनों घटनाम्रों का समय निर्धारित कर सकें तो हमें कबीर का म्राविभीव-काल ज्ञात हो सकेगा। यह सम्भव हो सकता है कि प्रियादास की टीका भौर मोहसिन फानी का दबिस्तान जो सत्रहवीं शताब्दी की रचनाएँ हैं भौर कबीर के प्रथम निर्देश करने वाले ग्रन्थों के बहुत बाद लिखी गई थीं, जनश्रुतियों से प्रभावित हो गई हों भौर सत्य से दूर हों। किन्तु समय निर्धारण की सुविधा के लिए भ्रभी हमें उपर्युंक्त दोनों घटनाभ्रों को स्मरण रखना चाहिए।

सबसे प्रथम हमें यह देखना चाहिए कि कबीर ने क्या अपनी रचनाओं में इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया है? सन्त कबीर ग्रन्थ 'संत कबीर' के के 'पद' ग्रौर 'सलोक' जो हमें लगभग प्रामाणिक मानना उल्लेख चाहिए, रामानंद के नाम का कहीं उल्लेख नहीं करते। एक स्थान पर एक पद ग्रवश्य ऐसा मिलता है जिससे रामानन्द का

संकेत निकाला जा सकता है। वह पद है:--

√ सिव की पुरी बसै दुधि सारु। तक तुम्ह मिलि कै करहु विचारु॥ (रागु भैरउ, १०)
'शिव की पुरी (बनारस) में बुद्धि के सार-स्वरूप (रामानन्द?) निवास

१ देखि के प्रभाव फेरि उपज्यो अभाव दिज आयो पातसाह सो सिकंदर सुनॉव है। (भक्तमाल, पुष्ठ ४६६)

करते हैं। वहाँ उनसे मिल कर तुभ (धर्म-विचार) करो।' किन्तु शिवपुरी का धर्म 'बनारस' न होकर 'ब्रह्मरंध्र' भी हो सकता है जिस अर्थ में गोरखपंथी उसका प्रयोग करते हैं। स्वयं गोरखनाथ ने 'ब्रह्मरंघ्र' के धर्य में 'शिवपुरी' का प्रयोग किया है:——

अहूठ पटण मैं मिथ्या करै। ते अवधू शिवपुरी संचरें ॥ ध

'साढ़े तीन (ग्रहुठ) हाथ का शरीर ही वह नगर है जिसमें घूम-फिर कर वह भिक्षा माँगता है।' हे ग्रवधूत! ऐसे घूर्त शिवलोक (ब्रह्मरंध्र) में संचरण करते हैं। कबीर पर गोरखपंथ का प्रभाव विशेष रूप से था ग्रतः रामानन्द के प्रथं में यह पद संदिग्ध है। इसका प्रमाण हम नहीं मान सकेंगे।

सिकंदर लोदी के अत्याचार का संकेत कबीर के इन संकलित पदों में दो स्थानों पर मिलता है। पहला संकेत हमें राग गौंड के चौथे पद में मिलता है और दूसरा रागु भैर उके अद्वारह वें पद में। दोनों पद नीचे लिखे जाते हैं:--

- १. मुजा बॉलि मिला करि डारिको। इसती कोषि मूंड मिंह मारिको।। इसित भागि के चीसा मारे। इक्षा मूरित के इउ बलिहारे।। आहि मेरे ठाकुर तुमरा जौरु। काजी बितवो इसती तोरु॥१॥ रे महाबत तुरु डारउ काटि। इसिंह तुराबहु घालहु साटि। इसित न तोरे धरे थिआनु। वाकै हिरदे बसे भगवानु॥२॥ किआ अपराधु संत है कीम्हा। बॉचि पोटि कुंचर कउ दीना॥ तुर्चरु पोट ले ले नमसकारें। बूभि नहीं काजी अधिकारे॥॥॥ तीनि बार पतीका भरि लीना। मन कठोर अजहू न पतीना॥ कहि कवीर इमरा गोविंदु। चउथे पद महि जनका जिंदु॥४॥
- २. गंगा गुसाइनि गहिर गंभीर। जंजीर बाँधि करि खरे कवीर॥
  मनुन किंगे तनु काहे कउ डराइ। चरन कमल चित रहिक्रो समाइ॥१॥
  गंगा की कहिर मेरी टुटी जंबीर। ग्रिगळाला पर वैठे कवीर॥२॥
  कहि कवीर कोक संग न साथ। जल थल राखन है रचुमाथ॥३॥
  (रागु भैरज, १८)

इन पदों में काजी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाने ग्रीर जंजीर से बैंधवा कर कबीर को गंगा में डूबाने का वर्णन है, किन्तु इन दोनों पदों में सिकंदर लोदी का नाम नहीं है। 'परची' ग्रादि ग्रन्थों में सिकंदर लोदी ने जो-जो ग्रत्याचार किए थे, उनमें उपर्युक्त दोनों घटनाएँ सम्मिलित हैं। ग्रतः यहाँ पर इन दोनों घटनाग्रों को सिकंदर लोदी के ग्रत्याचारों के ग्रन्तगंत मानने में ग्रनुमान किया जा सकता है।

'म्राहि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु' ग्रीर 'गंगा की लहरि मेरी टूटी जंजीर' जैसी पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कबीर ने मपने श्रनुभवों का वर्णन स्वयं ही किया है।

१ गोरखवानी--डा॰ पोतान्वर वद्य्याल, प्रष्ठ १६ । साहित्य-सम्मेलन, प्रवाग । १६६६ हि॰ सा॰ मा॰ ६०---३०

यदि ये पद प्रमाणित समझे जायँ तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने जा सकते हैं।

कबीर श्रीर सिकंदर लोदी के समय के सम्बन्ध में भारतीय इतिहासकारों ने कबीर श्रीर जो तिथियाँ दी हैं, उनका उल्लेख इस स्थान पर श्रावश्यक सिकंदर लोदी हैं। वे इस प्रकार हैं :--

का समय

| इतिहासकार का<br>नाम | ग्रंथ                                                           | कबीर का समय                            | सिकंदर लोदी का<br>समय                                   |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| १ बील               | स्रोरिएंटल बायो-<br>ग्रेफिकल डिक्शनरी                           | जन्म सन् १४६०<br>(संवत् १५४७)          | यही समय                                                 |  |
| २ फ़रकहार<br>v      | म्राउटलाइन म्रॉव्<br>दि रिलीजस लिट्-<br>रेचर म्रॉव् इंडिया      | सन् १४००-१५१८<br>(संवत् १४५७-<br>१५७५) | सन् १४८६-१४१७<br>(संवत् १४४६-<br>१५७४)                  |  |
| <b>३</b> हंटर       | इंडियन इम्पायर                                                  | सन् १३००-१४२०<br>(संवत् १३५७-<br>१४७७) | त्रहीं दिया ।                                           |  |
| ¥ त्रिग्स           | हिस्ट्री श्रॉव दि<br>राइज़ श्रॉव दि<br>मोहमडन पावर<br>इन इंडिया | नहीं दिया                              | सन् १४८८-१४१७<br>(संवत् १ <b>४४५-</b><br>१ <b>४</b> ७४) |  |
| ५ मेकालिफ           | सिख रिलीजन,<br>भाग ६                                            | सन् १३६८-१४१८<br>(संवत् १४४४-<br>१४७४) | सिंहासनासीन<br>सन् १४८८<br>(संवत् १५४५)                 |  |
| ६ वेसकट             | कबीर एंड दि<br>कबीर पंथ                                         | सन् १४४०-१५१८<br>(संवत् १४६७-<br>१५७५) | सन् १४६६ (संवत्<br>१६६३)<br>(जौनपुर गमन)                |  |

| इतिहासकार का<br>नाम | ग्रंथ                                               | कबीर का समय                              | सिकंदर खोदी का<br>समय                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ७ <b>स्मिथ</b>      | ग्राक्सफुर्ड हिस्ट्री<br>ग्रांव् इंडिया             | सन् १४४०-१५१८<br>( संवत् १४६७-<br>१५७५ ) | सन् १४८६-१४१७<br>(संबत् १४४६-<br>१४७४) |
| ८ भंडारकर           | वैष्णविष्म शविषम<br>एंड माइनर रिली-<br>जस सिस्टिम्स | सन् १३६८-१५१८<br>( संवत् १४५५-<br>१५७५ ) | सन् १४८८-१४१७<br>(संबत् १४४४-<br>१४७४) |
| ६ ईश्वरी<br>प्रसाद  | न्यू हिस्ट्री म्रांव्<br>इंडिया                     | ईसा की पंद्रहवीं<br>शताब्दी              | सन् १४८६-१४१७<br>(संवत् १४४६-<br>१४७४) |

उपयुंक्त इतिहासकारों में प्रायः सभी इतिहासकार कवीर श्रीर सिकंदर लोदी का समकालीन होना मानते हैं। त्रिग्स जिन्होंने धपना ग्रन्थ 'हिस्ट्री श्रॉव् दि राइज श्रॉव् दि मोहमडन पावर इन इंडिया', मुसलमान इतिहासकारों के हस्तिलिखित ग्रंथों के श्राधार पर लिखा है, वे सिकदर लोदी का बनारस श्राना हिजरी ६०० (श्रयांत् सन् १४६४) मानते हैं। वे लिखते हैं कि बिहार के हुसेनशाह शरकी से युद्ध करने के लिए सिकंदर ने गंगा पार की श्रीर 'दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सामने बनारस से १८ कोस (२७ मील) की दूरी पर' एकत्र हुईं। प्रियादास ने ग्रपनी भक्तमाल की टीका में सिकंदर लोदी ग्रौर कवीर में संघर्ष दिखलाया है। श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद ने उस टीका में एक नोट देते हुए लिखा है 'यह प्रभाव देखकर बाह्मणों के हुदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुग्रा। वे सब काशीराज को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो श्रागरे से काशी जी श्राया था, पहुँचे।

श्रतः श्री कबीर साहिब जी की परचई, भक्तमाल ग्रौर संत कबीर के रागु गींड ४ ग्रौर रागु भैरउ १८ के ग्राधार पर हम कबीर ग्रौर सिकंदर लोदी को सम-कालीन मान सकते हैं। सिकंदर लोदी का समय समी प्रमुख इतिहासकारों के

१ हिस्ट्री ज्ञॉन् दि राइण कॉन् मोहमटन पानर इन इंडिया (कॉन बिन्स) संदन १८२१, पृष्ठ ५७१-७२

२ मक्तमास सटीक, पृष्ठ ४७० सीतारामरारण भगवानप्रसाद (सखनक, ११६१)

मनुसार सन् १४८८ या १४८६ से सन् १४१७ (संवत् १४४५-४६ से १५७५) माना गया है। म्रतः कबीर भी सन् १४८८-८६ से १५१७ (संवत् १५४५-४६ से १५७५) तक लगभग वर्तमान होंगे । डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी ने अपने लेख 'कबीर जी का समय' भें स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि कबीर जी सिकन्दर लोदी के सम-कालीन नहीं हो सकते । उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण दिए हैं । पहला तो यह है कि जिन ग्रंथों के ग्राघार पर सिकन्दर का विश्वसनीय इतिहास लिखा गया है, उनमें कबीर ग्रीर सिकन्दर लोदी का संबन्ध कहीं भी उल्लिखित नहीं है। ग्रीर दूसरा कारण यह है कि सिकन्दर की धार्मिक दमन-नीति की प्रबलता से कबीर श्रधिक दिनों तक भ्रपने धर्म का प्रचार करते हुए जीवित रहने नहीं दिये जा सकते थे, किन्तु ये दोनों कारण अधिक पुष्ट नहीं कहे जा सकते । अबुलफजल ने अकबर का विश्वसनीय इतिहास लिखते हुए भी 'म्राईन-ए-म्रकबरी' में तुलसीदास का उल्लेख नहीं किया है यद्यपि वे अकबर के समकालीन थे और प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जाते थे। दूसरे कबीर ने जो धार्मिक प्रचार किया था वह तो हिन्दू ग्रीर मुसलमानी धर्म की सम्मिलित समालोचना के रूप में था। उनके सिद्धान्तों में मृतिपूजा की उतनी ही प्रवहेलना थी जितनी की 'मुल्ला के बांग देने' की । ग्रतः कवीर को एक बारगी ही विधर्मी प्रचारक नहीं कहा जा सकता भीर वे एक मात्र हिंदू-धर्म प्रचारकों की भौति मृत्य-दंड से दंडित न किए गए हों । उन्हें दंड ग्रवश्य दिया गया हो जिससे वे युक्ति पूर्वक अपने को बचा सके फिर एक बात यह भी है कि सिकन्दर को बनारस में रहने का अधिक अवकाश नहीं मिला जिससे वह कबीर को अधिक दिनों तक जीवित न रहने देता । इतिहासकारों ने सिकन्दर लोदी का बनारस आगमन सन् १४६४ में माना है श्रीर उसे राजनीतिक उलझनों के कारण शीघ्र ही जीनपूर चला जाना पड़ा। अतः राजनीति में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण सिकन्दर लोदी कबीर की भ्रोर भ्रधिक व्यान न दे सका हो भ्रौर कबीर जीवित रह गए हों। उसने चलते-फिरते काजी को ग्राजा दे दी कि कबीर को दंड दिया जाय ग्रौर वह दंड उनका जीवन समाप्त करने में अपूर्ण रहा हो। इस प्रकार जो दो कारण डा० राम प्रसाद त्रिपाठी ने दिये हैं, केवल उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कबीर सिकन्दर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते, मेरी दिष्ट से समीचीन नहीं है।

इस सम्बन्ध में ग्रभी एक कठिनाई शेष रह जाती है। 'श्रारिक ग्रालाजिक ल श्रारिक ग्रालाजिक ल सर्वे ग्रांव् इंडिया' से ज्ञात होता है कि विजली खाँ ने बस्ती सर्वे ग्रांव् इंडिया जिले के पूर्व में ग्रामी नदी के दाहिने तट पर कवीरदास या

१ हिन्दुस्तानी, अप्रैल १६३२, पृष्ठ २०७-२१०

भिन्त-काल २३७

कबीर शाह का एक स्मारक (रौजा) सन् १४५० (संवत् १५०७) में स्थापित किया। किया। किया। किया। किया। किया। किया। किया में सन् १५६७ में (१२७ वर्ष बाद) नवाब फिदाई लों ने उसकी मरम्मत की। इसी स्मारक (रौजे) के आधार पर कबीर साहब के कुछ आधुनिक आलोचकों ने कबीर का निधन सन् १४५० ( संवत् १५०७ ) या उसके कुछ पूर्व माना है। यदि कबीर का निधन सन् १४५० में हो गया था तो वे सिकन्दर लोदी के समकालीन नहीं हो सकते जिसका राजत्वकाल सन् १४८८ या १४८६ से प्रारम्भ होता है। प्रर्थात् कबीर के निधन के ग्रड़तीस वर्ष बाद सिकन्दर लोदी राज्यसिंहासन पर बैठा। 'श्रारिक आलोचकों से भिन्न है। सन् १४५० में स्थापित किए गए बस्ती किता ग्रन्य आलोचकों से भिन्न है। सन् १४५० में स्थापित किए गए बस्ती किले के स्मारक (रौजे) को मैं कबीर का मरण-चिह्न नहीं मानता। गुरु ग्रंथ साहब में उल्लिखित कबीर के प्रस्तुत पदों एक पद कबीर की जन्म-भूमि का उल्लेख करता है। उस पद के ग्रनुसार कबीर की जन्म-भूमि मगहर में थी। रागु रामकली के तीसरे पद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है:—

तोरे भरोसे मगइर बिसिश्रो, मेरे तन की तपित बुक्काई । पिहले दरसनु मगइर पाइक्रो, पुनि कासी बसे आई ॥

इस उद्धरण से जात होता है कि काशी में बसने के पूर्व कबीर मगहर में निवास करते थे। मगहर बस्ती के नैक्ट्रंत्य (दक्षिण-पूर्व) में २७ मील दूर पर खलीलाबाद तहसील में एक गाँव है। में तो समझता हूँ कि कबीर मगहर में श्रामी नदी के दाहिने तट पर ही निवास करते थे जहाँ बिजली खाँ ने रौजा बनवाया था। बिजली खाँ कबीर का बहुत बड़ा भक्त श्रीर श्रनुयायी था। जब उसने यह देखा कि मगहर के निवासी कबीर ने काशी में जाकर श्रक्षय कीर्ति श्राजत की है तब उसने भ्रपनी भक्ति श्रीर श्रद्धा के भावेश में कबीर के निवास-स्थान मगहर में स्मृति-चिह्न के रूप में एक चबूतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया जो कालान्तर में नध्ट हो गया। जब १२७ वर्ष बाद सन् १५६७ में नवाब फिदाई खाँ ने उसकी मरम्मत की तो इस समय तक कबीर साहब का निधन हो जाने के कारण सन् १४६० ईस्वी में बिजली खाँ द्वारा बनवाए गए स्मृति-चिह्न को लोगों ने या स्वयं नवाब फिदाई खाँ ने समाधि या रौजा मान लिया। तभी से मगहर का वह स्मृति-चिह्न रौजे के रूप में जनता में प्रसिद्ध हो गया। इस दृष्टिकोण से सन् १४५० का समय बिजली का द्वारा चिह्नत कवीर का प्रसिद्धकाल ही है श्रीर वे १४५० के बाद जीवित रहकर

१ आरिकिआलाजिकल सर्वे ऑव् इंडिया (न्यू सीरीज) नाथै वेस्टर्न प्राविसेज, भाग २, पृष्ठ २२४।

२ संत कवीर, पृष्ठ १७८।

सिकंदर लोदी के समकालीन रह सकते हैं। श्रव कबीर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

> कबीर ने ग्रपनी रचनाग्रों में जयदेव ग्रीर नामदेव का उल्लेख किया है। गुर प्रसादी जैदेज नार्मा। भगति के प्रेमि इनहीं है जाना।

> > ( रागु गउड़ी, ३६ )

इससे ज्ञात होता है कि जयदेव श्रौर नामदेव कबीर से कुछ पहले हो चुके
थे। यहाँ यह निर्धारित करना श्रावश्यक है कि जयदेव श्रौर
जयदेव श्रौर नाम- नामदेव का श्राविर्भाव-काल क्या है ? नाभादास श्रपने ग्रंथ
देव का उल्लेख भक्तमाल में जयदेव का निर्देश करते हुए उन्हें 'गीत गोविन्द'
का रचियता मानते हैं। किंतु ग्रन्य छप्पयों की भाँति उसमें,
कोई तिथि-संवत् नहीं है। श्रालोचकों के निर्णयानुसार जयदेव लक्ष्मणसेन के समकालीन
थे जिनका श्राविर्भाव ईसा की बारहवीं शताब्दी माना जाता है। श्रुतः जयदेव का
समय भी बारहवीं शताब्दी है।

भक्तमाल में नामदेव का भी उल्लेख है। इस उल्लेख में विशेष बात यह

१ संस कबीर, पृष्ठ ३६

जयदेव कि चक्कवें, खंड मंडलेश्वर आन किवि।
प्रचुर भयो तिहुँ लोक गीत गोविन्द उजागर।
कोक काव्य नवरस सरस सिंगार को सगर।
अध्यदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावे।
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवै।
संत सरोरुह धंड को पदमापित सुख जनक रवि।
जयदेव किव नृप चक्कवे, खंड मंडलेश्वर आन किय।
(भक्तमाल, क्रुप्पय ३१)

२ संस्कृत ड्रामा-ए० बी० कीथ, पृष्ठ २७२

१ बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे जयदेव भी थे जो नैयायिक और नाटककार थे। ये महादेव और सुमित्रा के पुत्र थे और (कुंडिन) बरार के निवासी थे। किन्तु कवीर का तात्पर्य इनसे नहीं है।

४ नामदेव प्रतिज्ञा निर्वेही ज्यों श्रेता नरहरिदास की। बालदशा बीठल पानि जाके पै पीयौ। मृतक गऊ जीवाय परचौ असुरन को दीयौ॥ सेज सलिल ते काढ़ि पहिल जैसी ही होती। देवल उलट्यो देखि सकुच रहे सब ही सोती॥ 'पयड्रनाथ' इत अनुग ज्यों ज्ञान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिष्ठा निर्वेही ज्यों त्रेता नरहरिदास की॥ ( सक्तमाल, छप्पय ३०) है कि नामदेव के भिवत-प्रताप की महिमा कहते हुए नाभादास ने उनके समकालीन 'प्रसुरन' का भी संकेत किया है। यह 'प्रसुरन' यवनों या मुसलमानों का पर्यायवाची शब्द है। इस सकेत से यह निष्कर्ष निकलता है कि नामदेव का प्राविभीव उस समय हुमा था जब मुसलमान लोग भारत में—विशेषकर दक्षिण भारत में बस गए थे, क्योंकि नामदेव का कुटुम्ब पहले नरसी वामणी गाँव (करहाल, सतारा) में ही निवास करता था। बाद में वह पंढरपुर में ग्रा बसा था जहां नामदेव का जन्म हुमा। नामदेव के जन्म की परम्परागत तिथि शक ११६२ या सन् १२७० ईस्वी है। इस प्रकार वे ज्ञानेक्वरी के लेखक ज्ञानेक्वर के समकालीन थे। ज्ञानेक्वर ने भ्रपनी ज्ञानेक्वरी सन् १२६० में समाप्त की थी।

नामदेव मूर्ति-पूजा के विरुद्ध थे। इस विचार को दृष्टि में रखते हुए डा॰ भंडारकर का कथन है कि 'नामदेव का ग्राविभीव उस समय हुआ होगा जब मुसलमानी आतंक प्रथम बार दक्षिण में फैला होगा । दक्षिण में मुसलमानों ने श्रपना राज्य चौदहवी शताब्दी के प्रारम्भ में स्थापित किया। मृतिपूजा के प्रति मुसलमानों की घुणा को धार्मिक हिन्दुश्रों के हृदय में प्रवेश पाने के लिए कम से कम सौ वर्ष लगे होंगे, किन्तु इससे भी भिधक स्पष्ट प्रमाण कि नामदेव का आविर्भाव उस समय हुआ जब मुसलमान महाराष्ट्र प्रदेश मे बस गए थे, स्वयं नामदेव के एक गीत (नं० ३६४) से मिलता है जिसमें उन्होंने तूरकों के हाथ से मृतियों के तोड़े जाने की बात कही है । हिंदू लोग पहले मुसलमानों ही को 'तुरक' कहा करते थे। इस प्रकार नामदेव सम्भवतः चौदहवीं शताब्दी के लगभग या उसके श्रंत ही में हुए होंगे।' पुनः डा० भंडारकर का कथन है कि नामदेव की मरोठी ज्ञानेश्वर की मरोठी से अधिक अर्वाचीन है जब कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। फिर नामदेव की हिन्दी रचनाएँ भी तेरहवीं शताब्दी की अन्य हिन्दी रचनात्रों से अधिक अर्वाचीन हैं। इस कारण नामदेव का आविर्माव तेरहवीं शताब्दी के बाद ही हुआ। नामदेव का परम्परागत आविर्भाव-काल जो ज्ञानेश्वर के साथ तेरहवीं शताब्दी में रखा जाता है, ऐतिहासिकता के विरुद्ध है।

प्रो० रानाडे का मत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन ही थे ग्रौर परम्परागत उनका भ्राविर्भाव-काल सही है। नामदेव की कविता में भाषा की भ्रवाचीनता इस कारण है कि नामदेव की कविता बहुत दिनों तक मौलिक रूप से 'जनता के बीच में प्रचलित रही ग्रौर युगों तक मुख में निवास करने के कारण कविता की भाषा संयम-क्रम से ग्रवाचीन होती गई। जनता के प्रेम ग्रौर प्रचार ने ही कविता की भाषा को भ्राधुनिकता का रूप दे दिया। मूर्ति तोड़े जाने के

१ वेज्यविषय, रौविष्म एंड माइमर रिलीबस सिस्टिन्स-( मंडारकर ), १९० १२

प्रसंगोत्लेख के सम्बन्ध मे प्रो० रानाडे का कथन है कि नामदेव का यह निर्देश अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण पर आक्रमण करने के सम्बन्ध मे है।

प्रो॰ रानाडे का विचार अधिक यक्तिसंगत है। नामदेव की कविता की म्राधुनिकता बहुत से पुराने हिंदी कवियों की कविता की स्राधुनिकता के समकक्ष है। जगनायक, कबीर, मीराँ म्रादि की किवताम्रों में भी भाषा बहुत म्राध्निक हो गई है, क्योंकि ये कविताएँ जनता के द्वारा शताब्दियों तक गाई गई है श्रीर उनकी भाषा में बहुत परिवर्तन हो गए है। भाषा के आधुनिक रूप के आधार पर हुम मीरॉ, कबीर या जगनायक का काल-निरूपण नहीं कर सकते। यही बात नामदेव की काव्य-भाषा के सम्बन्ध में कही जा सकती है। श्रतः भाषा की श्राधनिकता नामदेव के स्राविभाव-काल को परिवर्ती नहीं बना सकती। प्रो० रानाडे ने स्रलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा दक्षिण भारत के ब्राक्रमण में मित तोडने का जो मत प्रस्तुत किया है वह फरिश्ता की तवारीख से भी पुष्ट होता है । फरिश्ता की तवारीख का अनुवाद ब्रिग्स ने किया है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि ७१० वे वर्ष में सुलतान ने मिलक काफूर और रुवाजा हजी को एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण में द्वारसमुद्र ग्रीर मग्रावीर ( मलावार ) को जीतने के लिए भेजा, जहाँ स्वर्ण ग्रीर रत्नों से संपत्तिशाली बहुत मन्दिर सुने गए थे । उन्होंने मंदिरों से ग्रसख्य द्रव्य प्राप्त किया जिसमें बहुमूल्य रत्नो से सजी हुई स्वर्ण-मूर्तियाँ ग्रौर पूजा की ग्रनेक कीमती सामग्रियाँ थी ।' इस प्रकार प्रो० रानाडे के मतानुसार नामदेव का आविर्भाव तेरहवीं शताब्दी के अन्त में ही मानना चाहिए। जयदेव श्रीर नामदेव के आविर्भाव-काल को दृष्टि में रखते हुए हम यह कह सकते है कि कबीर का समय तेरहवी शताब्दी के अन्त या चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि कबीर ने जयदेव ग्रीर नामदेव को ग्रापने पूर्व के भक्तों की भाँति श्रद्धापूर्वक स्मरर्श किया है।

इस प्रसंग में एक उल्लेख भ्रीर महत्त्वपूर्ण है। 'श्री पीपाजी की बाणी, श्री पीपा जी हारा में हमे कबीर की प्रशंसा में पीपा जी का एक पद मिलता है।

निर्वेश वह पद इस प्रकार है :---

जो कलि मांभ कवीर न होते।

तौ ले ... बेद अरु कलियुग मिलि करि भगति रसातिल देते ॥

अन्म निगम की कहि कहि पाँडे फल भागीत लगाया।

राजस तामस स्वातक कथि कथि इनही जगत भुलाया।।

१ हिस्द्री श्राँव् दि राइज श्राँव् दि मोहमटन पावर इन इंटिया ( जॉन ब्रिग्स ) भाग १ पृष्ठ ३७३

२ इर्स्तालिखत प्रति, सरव गोटिका सं० १८४२, पत्र १८८

सरगुन कथि कथि मिष्टा पनाया काया रोग बढ़ाया। निरगुन नीम पीयो नाहीं गुरमुष तातें हाँटें जीन विकाया। वकता स्रोता दोऊँ भूले दुनीयाँ सनें भुलाई। किला विक्षे की छाया बैठा, नयूं न कलपना नाई।। अंध जुकटीयाँ गद्दी जु अंधे परत कूंप कित थोरें। अवरन बरन दौऊँसे अंजन, आँधि सनन की फोरें।। इम से पतित कहा किह रहेते कौन प्रतीत मन धरते। नाना बाँनी देषि मुनि स्नवनाँ बही मारग अण्यसरते।। त्रिगुण रहत भगति भगवंत की तिरि विरला कोई पाने। दिया होई जोई कृपानिधान की तौ नाम कवीरा गाने।। हिर हिर भगति भगत कन लीना त्रिविध रहत थित मोहे। पाषंड रूप भेष सन कंकर ग्याँन सुपले सोहै।। भगति प्रताप राध्यने कारन निज जन आप पठाया। नाँम कवीर साच परकास्या तहाँ पीपै कछ पाया।।

पीपा का जन्म सन् १४२५ ( संवत् १४८२ ) में हुआ था। जब पीपा ने कबीर की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है तो इससे यह सिद्ध होता है कि या तो कबीर पीपा से पहले हो चुके होंगे अथवा कबीर ने पीपा के जीवन-काल में ही यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली होगी। भक्तमाल के अनुसार पीपा रामानन्द के शिष्य थे, अतः कबीर भी रामानन्द के सम्पर्क में आ सकते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि कबीर सन् १४२५ (संवत् १४८२) के पूर्व ही हुए होंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि कबीर का जन्म संवत् तेरहवीं शताब्दी के अन्त या चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर संवत् १४८२ के मध्य में होना चाहिए।

कबीर के सम्बन्ध में जिन ग्रन्थों पर पहले विचार किया जा चुका है उनमें कोई भी कबीर की जन्म-तिथि का उल्लेख नही करता। केवल जन्मतिथि 'कबीर चरित्र बोध' में कबीर का जन्म 'चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार' को स्पष्टतः लिखा है। डा॰ माताप्रसाद गुप्त ने एस॰ ग्रार॰ पिल्ले की 'इंडियन क्रोनोलॉजी' के ग्राधार पर गणित कर यह स्पष्ट किया है कि संवत् १४५५ की जेप्ठ पूर्णिमा को सोमवार ही पड़ता है। डा॰ इयामसुन्दर दास ने कबीर पंथियों में प्रचलित दोहे:—

चौरह सौ पचपन साल गप, चन्द्रवार इक ठाट ठए । क्रेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए।।

के बाधार पर 'गए' को व्यतीत हो जाने के धर्य में मान कर कबीर का जन्म संवत् १४५६ सिद्ध करने का प्रयस्न किया है, किन्तु गणित करने से स्पष्ट हो जाता है कि हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ॰—-३१ ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत् १४५६ को चंद्रवार नहीं पड़ता । अतः कबीर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में संवत् १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा ही अधिक प्रामाणिक जान पड़ती है।

श्रव यदि कबीर का जन्म-संवत् १४५५ (सन् १३६८) में हु स्रा था तो क्या वे रामानन्द के शिष्य हो सकते हैं ? डा॰ मोहनसिंह रामानन्द का ने ग्रपनी पुस्तक 'कबीर—हिज बायोग्रेफी' में कबीर को शिष्यस्व रामानन्द का शिष्य नहीं माना है । उनका कथन है कि वे कबीर के जन्म के बीस वर्ष पूर्व ही महाप्रयाण कर चुके थे । में नहीं समझ सकता कि किस श्राधार पर डा॰ सिंह ऐसा लिखते हैं । वे रामानन्द की मृत्यु, श्री गणेश सिंह लिखित ग्रत्यन्त ग्राधुनिक पंजाबी पुस्तक 'भारत-मत-दर्पण' के ग्रनुसार सन् १३६४ में लिखते हैं श्रीर कबीर का जन्म सन् १३६८ में । उपर्युंक्त सन् निर्णय के अनुसार रामानन्द कवीर के जन्म लेने के ४४ वर्ष पूर्व ही ग्रपना जीवन समाप्त कर चुके होंगे बीस वर्ष पूर्व नहीं, जैसा कि वे लिखते हैं । वे तो यहाँ तक कहते है कि कबीर ने ग्रपने काव्य में ग्रपने मनुष्य-गुरु का नाम कहीं लिखा भी नहीं इसलिए कबीर का गुरु मनुष्य-गुरु नहीं था वह केवल ब्रह्म, विवेक या शब्द था । श्रीर इसके प्रमाण में वे 'गुरु ग्रन्थ' म ग्राए हुए निम्नलिखित पद उद्घृत करते हैं :—

१ माथव जल की पिश्रास न जाइ।

तू सितिगुर हउ नउ तनु चेला कहि कबीर मिल श्रंत की बेला।
(रागु गउड़ी, २)
२ संता कड मित कोई निंदहु सन्त राम है एक रे।
कहु कबीर मैं सो गुरु पाइआ जाका नाउ बिबेकु रे।
(रागु सही, ४)

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कबीर ने अपने गुरु का नाम अपने काव्य में महीं लिया है, किन्तु इसका कारण उनके हृदय में गुरु के प्रति अपार श्रद्धा का होना कहा जा सकता है। कबीर ने ईश्वर तथा विवेक को भी अपना गुरु कहा किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कबीर का कोई मनुष्य-गुरु था ही नहीं।

हमें कबीर की रचना में ऐसे पद भी मिलते हैं जिनमें कबीर ने अपने गुरु से संसार की उत्पत्ति और विनाश समझा कर कहने की विनय की है।

> गुर चरण लागि इम बिनवता पूछत कडु जीउ पाश्या। कवन काजि अगु उपजै बिनसे कडु मोहि सममाश्या। \*\* (राग्र जासा, १)

१ क्रबीर-हिज नायोंग्रेफी, पृष्ठ ११, १४ १ क्रह क्रबीर में सो गुरु पास्का जाका नाम निवेकु रै (रागु सुद्दी ४)

(श्री गुरु के चरणों का स्पर्श करके मैं विनय करता हूँ और पूछता हूँ कि मैंने यह प्राण क्यों पाए हैं? यह जीव संसार में क्यों उत्पन्न ग्रौर नष्ट होता है? कृपा कर मुझे समझा कर किहए।)

एक स्थान पर कबीर ने अपने गुरु का संकेत भी किया है:-सितगुर मिलेशा मारगु दिखाइका। जगत पिता मेरे मिन भाइका।।
(रागु कासा, ३)

(जब मुझे सतगुरु मिले तब उन्होंने मुझे मार्ग दिखलाया जिससे जगत्पिता मेरे मन को भाये—अञ्छे लगे।)

श्रीर 'गुरु प्रसादि में सभु कछु सूझिया, (रागु श्रासा, ३) में वे श्रपने ही श्रनुभव की बात कहते हैं। श्रागे चल कर वे इसी बात को दुहराते हैं:--गुरु परसादि हरि धन पाश्यो। श्रंते चल दिश्रा नालि चलियो। (रागु श्रासा, १४)

(मैंने गुरु के प्रसाद से ही यह हिर (रूपी) घन पाया है श्रंत में नाड़ी चली जाने पर हम भी यहाँ से चल सकते है।)

इन पदों को घ्यान में रखते हुए हम कबीर के 'मनूष्य-गुर' की कल्पना भली-भाँति कर सकते हैं। फिर कबीर की रचना में कुछ ऐसे प्रवतरण भी हैं जहाँ गुरु श्रीर हिर के व्यक्तित्व में भेद जान पड़ता है, दोनों एक ही ज्ञात नहीं होते। उदाहरणार्थ:--

सिमरि सिमिर इरि इरि मनि गाईचे। इहू सिमरनु सतिग्रर ते पाईचे। (राग्र रामकली, ६)

(उस स्मरण से तू बार-बार हरि का गृण गान मन में कर भीर यह स्मरण तुझे सतगुर से ही प्राप्त होगा।) दूसरा उदाहरण लीजिए:---

बार बार हरि के गुन गावड । गुर गिम भेदु सुहरि का पावड ।। (रागु गड़की, ७७)

(रोज-रोज या बारवार हरिगुण गाम्रो भ्रौर गुरु से प्राप्त किए गए रहस्य से हरि को प्राप्त करो।) भ्रथवा

> भगम अगोचर रहे निरंतिर गुर किरपा ते लही है। कहु कबीर बलि जाउ गुर अपने सत संगति मिलि रही है।। (रागु गठकी, ४८)

वह ग्रगम है, इन्द्रियों से परे है, केवल गुरु की क्रुपा से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। कबीर कहता है कि मैं भ्रपने गुरु की बिल जाता हूँ। उन्हीं की भ्रच्छी संगति में मिल कर रहना चाहिए।)

इस प्रकार के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन में कबीर के 'मनुष्य-

गुरु' होने का प्रमाण है। मब यह निश्चित करना है कि जब कबीर के 'मनुष्य-गुरु' होने का प्रमाण हमें मिलता है तो क्या रामानन्द उनके गुरु थे ?

भक्तमाल में यह स्पष्ट लिखा है कि रामानन्द के शिष्यों में कबीर भी एक थे। पर कहा जा सकता है कि कबीर रामानन्द के 'प्रशिष्य' हो सकते हैं ग्रीर उनका काल रामानन्द के काल के बाद हो सकता है, किन्तु भक्तमाल में दी हुई नामावली में कबीर के नाम को जो प्रधानता दी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर रामानन्द के शिष्यों में ही होंगे। हम पीछे देख चुके हैं कि दिबस्तान का लेखक मोहसिन फानी (हिजरी १० = १, सन् १६७०) ग्रीर नाभादास के भक्तमाल की टीका लिखने वाले प्रियादास (सन् १६४४) कबीर को रामानन्द का शिष्य लिख चुके हैं। प्रियादास की टीका से प्रभावित होकर ग्रन्थ ग्रन्थकारों ने भी कबीर को रामानन्द का शिष्य माना है। दूसरी बात जो भक्तमाल से ज्ञात होती है वह यह कि रामानन्द को बहुत लम्बी ग्रायु मिली। 'बहुत काल बपु धारि कै' से यह बात स्पष्ट होती है। ग्रन्थ भक्तों के सम्बन्ध में नाभादास ने लम्बी ग्रायु की बात नहीं लिखी। इससे ज्ञात होता है कि रामानन्द को 'ग्रासाधारण' ग्रायु मिली होगी, तभी तो उसका संकेत विशेष रूप से किया गया। ग्रब हमें यहाँ रामानन्द का समय निर्धारित करने की ग्रावश्यकता है।

रामानन्द ने वेदान्त-सूत्र का जो भाष्य लिखा है उसमें उन्होंने श्रमलानन्द रिवत वेदान्त कल्पतरु का उल्लेख (१,४,११) किया है।

रामानंद का डा॰ भंडारकार ने श्रमलानन्द रिवत वेदान्त कल्पतरु का समय

समय निरूपण करते हुए उसका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्यकाल माना है। श्रपने श्राधार के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक तथ्य निर्धारित किया कि श्रमलानन्द राजा कृष्ण के राज्यकाल (सन् १२४७ से १२६०) में थे श्रीर उसी समय उन्होंने ग्रपना ग्रंथ वेदान्त कल्पतरु लिखा। यदि श्रमलानंद

श्री रामानन्द रबुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो । भ्रानन्तानन्द कवीर सुखा सुरसुरा पद्मावित नरहिरे ।। पीपा भावानन्द रैदाम धना सेन सुरसर की घरहिरे । भ्रीरी शिष्य प्रशिष्य एक तें एक उजागर ।। विश्वमंगल श्राधार सर्वानन्द दशधा के श्रागर । बहुत काल बपु धारि के भनत जनन की पार दियो । श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिव सेतु जग तरन कियो ।।

<sup>(</sup> भक्तमाल, खप्पय ३१)

२ दी नाइंथ इंटरनैशनल काँग्रेस आँव् श्रोरिएंटलिस्ट्स-माग १, पृष्ठ ४२३ (फुटनोट ) लंदन, १८६२ ।

भिनत-काल २४५

तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में थे तो रामानन्द ग्रधिक से ग्रधिक उनके समकालीन हो सकते हे ग्रन्थथा वे कुछ वर्षों के बाद हुए होंगे। इस प्रकार रामानन्द का ग्राविर्माव-काल सन् १२६० के बाद या सन् १३०० के लगभग होगा। ग्रगस्त्य संहिता के ग्राधार पर भी रामानन्द का ग्राविर्माव-काल सन् १२६६ या १३०० ठहरता है।

यदि हम रामानन्द का जन्म-समय सन् १३०० (संवत् १३५७) निश्चित करते है तो वे कबीर के जन्म-समय पर ६८ वर्ष के रहे होंगे ? क्योंकि हमने कबीर का जन्म सन् १३६५ (सवत् १४५५) निर्धारित किया है। कबीर ने कम से कम २० वर्ष में गुरु से दीक्षा पाई होगी ग्रेतः कबीर का गुरु होने के लिए रामानन्द की श्राय ११८ वर्ष की होनी चाहिए। यदि 'बहत काल वपु धारि क' का श्रर्थ हम ११८ या इससे भ्रधिक लगावें तो रामानन्द निश्चित रूप से कबीर के गुरु हो सकते है। सन् १३०० के जितने वर्षों बाद रामानन्द का जन्म होगा उतने ही वर्ष कबीर के शिष्यत्व के दिष्टकोण से रामानन्द की भ्रायु से निकल सकते हैं। यहाँ एक नवीन ग्रन्थ का उल्लेख करना ग्रप्रासंगिक न होगा। उस ग्रन्थ का नाम 'प्रसंग पारिजात' है। श्रीर उसके रचियता श्री चेतनदास नाम के कोई साधु-कवि है। इस प्रन्थ की रचना संवत १५१७ में कही जाती है। प्रसंग पारिजात में उल्लेख है कि ग्रन्थ प्रणेता 'श्री रामानन्द जी की वर्षी के ग्रवसर पर उपस्थित थे ग्रीर उस समय स्वामी जी की शिष्य मंडली ने उनसे यह प्रार्थना की कि हमारे गरु की चरितावली तथा उपदेशों को--जिनका श्रापने चयन किया है, ग्रंथ रूप में लिपि-बद्ध कर दीजिए। दससे ज्ञात होता है कि श्री चेतनदास रामानन्द जी के संपर्क में अवश्य भ्राए होंगे।

यह प्रन्थ पैशाची भाषा के शब्दों से युक्त दंशवाड़ी प्राकृत में लिखा गया है। इसमें 'ग्रदणा' छंद में लिखी हुई १०० ग्रष्ठपिदयाँ है। सन् १८६० के लगभग यह ग्रंथ गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने मौखिक रूप से ग्रयोध्या के महात्मा बालकराम विनायक जी को उनके बचपन में लिखवाया था।

इस ग्रंथ के श्रनुसार रामानन्द का जन्म प्रयाग में हुआ था। वे दक्षिण से प्रयाग में नहीं श्राए थे, जैसा कि आजकल विद्वानों ने निश्चित किया है। इसके अनुसार 'मक्तमाल' में उल्लिखित रामानन्द के शिष्यों की सूची भी ठीक है। श्रीर कबीर निश्चित रूप से रामानन्द के शिष्य कहे गए हैं। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्त्व इसलिए भी श्रीधक है कि इसमें कबीर का जन्म संवत् १४४४

१ स्वामी रामानन्द श्रीर प्रसंग पारिजात — श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव एम० ए०, (हिन्दुस्तानी — अक्टूबर १६३२)।

ग्रीर रामानन्द का भ्रवसान संवत् १५०५ दिया गया है। यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो कबीर भ्रवश्य ही रामानन्द के शिष्य होंगे।

मैंने ऊपर एक हस्तिलिखित प्रति का निर्देश किया है जिसमें 'वाणी हजार नी' संग्रहीत हैं। इसका नाम 'सरव गुटिका' है। यह प्रति सरब गुटिका प्राचीन मूल प्रतियों की प्रतिलिपि है। इसमें मुझे ग्रनंतदास रचित 'श्री कबीर साहिब जी की परचई' के ग्रतिरिक्त एक ग्रीर ग्रंथ ऐसा मिला है जिसमें रामानन्द से कबीर का सम्बन्ध इंगित है।

यह ग्रंथ है—प्रसिद्ध भक्त सैन जी रिचत 'कबीर ग्रह रैदास संवाद'। यह ६६ छंदों में लिखा गया है और इसमें कबीर ग्रीर रैदास का विवाद विणंत है। ये सैन वे ही हैं जिनका निर्देश श्री नाभादास ने ग्रपने 'भक्तमाल' में रामानन्द के शिष्यों में किया है। प्रोफेसर रानाड़े के ग्रनुसार सैन सन् १४४५ (संवत् १५०५) में हुए। इस प्रकार वे कबीर और रैदास के समकालीन रहे होंगे। सैन नाई थे किन्तु थे बहुत बड़े भक्त। बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे ग्रीर उनके बाल बनाया करते थे। एक बार इन्होंने ग्रपनी भक्ति-साधना में राजा की सेवा में जाने से भी इनकार कर दिया था। इनकी भक्ति में यह शक्ति थी कि ये दर्पण के प्रतिविंव में ईश्वर को दिखला सकते थे। इनके 'कबीर ग्रह रैदास सम्बाद' में रैदास ग्रीर कबीर में सगुण ग्रीर निर्गुण ब्रह्म के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुग्ना है। ग्रन्त में रैदास ने कबीर को ग्रपना गृह माना है ग्रीर उनके सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। उसी प्रसंग मे रैदास का कथन है:—

रैदास कहै जी!

तुम साची कही सतवादी । सवलाँ सज्या लगाई ॥ सवल सिंघारया निवला तारया । सुनौ कवीर गुरभाई ॥ ३५ ॥

कबीर ने भी कहा:--

भरम ही बारि दे करम ही डारि दे। डारि दे जीव की दुवध्याई। आतमराँग करी विसाँमाँ। हम तुम दोन्यूं गुर भाई।। ६४।। कवीर कहे जी!

नृगुण नहा सकल को दाता। सो सुमरी चित लाई। को हैल दु दीरय को नाँहीं। इम तुम दोन्यूं गुर भाई।।६६॥

इन भ्रवतरणों से ज्ञात होता है कि कबीर और रैदास एक ही गुरु के शिष्य थे भ्रीर ये गुरु रामानन्द ही थे जिनकी शिष्य-परम्परा में भ्रन्य शिष्यों के साथ कबीर और रैदास का नाम भी है। सैन द्वारा यह निर्देश अधिक प्रामाणिक है।

यदि हम उपर्युक्त समस्त सामग्री पर विचार करें तो नाभादास के 'बहुत काल

१ मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र-प्रो० रानाडे । पृष्ठ १६०

बपु धारि कैं का अवतरण, 'भक्तमाल' में उल्लिखित रामानन्द की शिष्य-परम्परा, अनंतदास भीर सैन का कबीर सम्बन्धी विवरण, 'प्रसंग पारिजात', फानी का 'दिबस्तान' और प्रियादास की टीका, ये सभी कबीर को रामानन्द के शिष्य होने का प्रमाण देते हैं। इनके विरुद्ध हमें कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अतः कबीर को रामानन्द का शिष्य मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कबीर का निधन कब हुग्रा, ये कहीं भी प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिलता।
यदि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे तो वे सिकंदर
कबीर की मृत्यु लोदी के राज्यारोहणकाल सन् १४८६ या १४८६ (संवत्
१४४५ या १४४६) तक ग्रवश्य ही जीवित रहे। इस काल
के कितने समय बाद कबीर का निधन हुग्रा यह नहीं कहा जा सकता। कबीर
की मृत्यु के सम्बन्ध में ग्रभी तक हमें तीन ग्रवतरण मिलते हैं:---

(१) सुमंत पंद्रा सौ उनइत्तरा हाई। सतगुर चले उठ इंसा ज्याई।। (भर्मदास—द्वादश पंथ)

#### यह संवत् है १५६९

(२) पंद्रह सै उनचास में मगहर कीन्हों गौन। श्रगहन सुदी एकादशी, मिले पौन मो पौन।। (भक्तमाल की टीका)

यह संवत् है १५४६

(३) संवत् पंद्रह से पञ्चत्तरा, कियो मगहर को गीन। माघ सुदी एकादशी रली पौन में पौन।।
( कवीर जनश्रत )

### यह संवत् है १५७५

जान बिग्स के अनुसार सिकंदर काशी हिजरी ६००, सन् १४६४ (संवत् १४११) में आया था। तभी कबीर उसके सामने उपस्थित किए गए थे। अतः उपयुंक्त भक्तमांल की टीका का उद्धरण (२) अशुद्ध ज्ञात होता है। उद्धरण (१) में तिथि और दिन दोनों नहीं है; उद्धरण (३) में तिथि तो है, किन्तु दिन नहीं है। अतः इन दोनों की प्रामाणिकता गणना के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती। अनन्तदास की 'परचई' के अनुसार कबीर ने एक सौ बीस वर्ष की आयु पायी। उनके जन्म-संवत् में एक सौ बीस वर्ष जोड़ने से संवत् १५७५ होता है जो जनश्रुति से मान्य है, किन्तु जनश्रुति इतिहास-सम्मत नहीं हुआ करती। अतः हम कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन निश्चित करते हुए भी जनश्रुति के आधार पर अपने निर्णय की पुष्टि नहीं कर सकते। अनंतदास की 'परचई' भिनत-भावना के कारण लिखी जाने के कारण सम्भवतः आयु-निर्देश में कुछ अतिशयोक्ति की पुष्टि दे दे, क्योंकि अनन्तदास ने अपनी 'परचई' में संवत् का उल्लेख न कर आयु का परिमाण ही दिया है। संवत् के अभाव में हम इस आयु-निर्देश पर विशेष श्रद्धा नहीं रख सकते।

मन्त में प्रधिक से प्रधिक हम यही स्थिर कर सकते हैं कि सन्त कबीर का जन्म संवत् १४५४ (सन् १३६५) में भ्रीर निधन संवत् १५५१ में (सन् १४६४ के लगभग) हुआ था जब सिकंदर लोदी काशी भ्राया । इस प्रकार सन्त कबीर ने ६६ वर्ष या उससे कुछ ही ग्रधिक ग्रायु पाई। मांसाहार को घृणा की दृष्टि से देखने वाले सात्विक जीवन के ग्रधिकारी सन्त के लिए यह ग्रायु ग्रधिक नहीं कही जा सकती है।

कर्बीर के ग्रन्थ

कबीर के निर्णुणवाद ने हिन्दी साहित्य के विशेष श्रंग की पूर्ति की है। धार्मिक काल के प्रारम्भ में जब दक्षिण के ग्राचार्यों के सिद्धान्त उत्तर भारत में फैल रहे थे ग्रीर हिन्दी साहित्य के रूप में ग्रपना मार्ग खोज रहे थे, तब, धार्मिक विचारों के उस निर्माण-काल में कबीर का निर्गुणवाद अपना विशेष महत्त्वे रखता है। एक तो मसलमानी धर्म का व्यापक किन्तु ग्रदष्ट प्रभाव दूसरे हिन्दू धर्म की म्रानिश्चित परिस्थिति उस समय के हिन्दी साहित्य में निर्गुणवाद के रूप में ही प्रकट हो सकती थी, जिसके लिए कबीर की वाणी सहायक हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि धार्मिक काल की महानु श्रमिव्यक्ति राम श्रीर कृष्ण की भिक्त के रूप में हो रही थी, पर उसके लिए अभी वातावरण अनुकूल नहीं था। चारणकाल की प्रशस्ति एक बार ही धर्म की अनुभूति नहीं बन सकती थी। ऐहिक भावना पारलौिकक भावना में एक बार ही परिवर्तित नहीं हो सकती थी ग्रौर नरेशों की वीरता की कहानी सगुण ब्रह्म-वर्णन में अपना आत्म-समर्पण नहीं कर सकती थी। इसके लिए एक मध्य श्रृंखला की भ्रावश्यकता थी श्रीर वह कबीर की भावना में मिली। यद्यपि कबीर ने किसी नरेश अथवा अधिपति की प्रशंसा में ईश्वरीय बोध की भावना नहीं रखी तथापि सगुणवाद को हृदयंगम करने तथा तत्कालीन परिस्थितियों के बीच भिक्त को जागृत करने के साधन अवश्य उपस्थित किए। यह आरचर्य की बात श्रवश्य है कि निर्गुणवाद ने सगुणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया यद्यपि होना चाहिए इसके विपरीत, किन्तू कबीर की निग्ण धारा श्रधिकांश में परिस्थिति की स्राज्ञा थी श्रीर भिनत तथा साकारवाद की ग्रसंदिग्ध प्रारम्भिक स्थिति। स्रतः भिनत-काल के प्रभात में कबीर का निर्णुणवाद साहित्य के विकास की एक ग्रावश्यक श्रीर प्रधान परिस्थिति ही माना जाना चाहिए ।

कबीर की रचनाओं में सिद्धान्त का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें हमें साहित्य का सौन्दर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है, एक महान् संदेश। केवज़ कबीर की रचनाओं में ही नहीं, उनके द्वारा प्रवर्तित निर्णुणवाद के कवियों की

१ संत कवीर-( प्रस्तावना ), पृष्ठ २६-५३

२ ए शार्ट हिस्ट्री ऑव मुस्लिम रूल इन इंडिया, पृष्ठ ६४७ ( डा० ईश्वरी प्रसाद )

भिनत-काल २४६

रचनात्रों में भी हमें साहित्य-सौन्दर्य खोजने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनमें श्रलंकार, गुण श्रीर रस के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे रचनाएँ इस दृष्टिकोण से लिखी ही नहीं गई । उन रचनाम्रों में भाव है, सिद्धान्त है मीर हमें उन्हीं का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। कबीर के सिद्धान्त यद्यपि कहीं-कहीं सुन्दर काव्य का रूप धारण किए हए हैं, पर वह रूप केवल गौण ही है। कहीं-कहीं तो कबीर की रचनाएँ काव्य का परिधान पहने हुए हैं, कहीं वे नितान्त नग्न है। म्रतः कबीर में सन्देश अधिक है, काव्य-सौन्दर्य कम । उसका कारण यह है कि कुबीर का शास्त्र-ज्ञान बहुत थोड़ा था। वे पढ़े-लिखे भी नहीं थे, उनका ज्ञान केवल सत्संग का फल था। कबीर की कविता में हिन्दू धर्म के सिद्धान्त हमें टूटे-फूटे रूप में ही मिलते हैं, पर वे कबीर की मौलिकता के कारण चिकने श्रौरगोल हो गये हैं। हिन्दू धर्म के सहारे उन्होंने ग्रयने व्यावहारिक ज्ञान को बहुत सुन्दर रूप दे दिया है, साथ ही साथ उन्होंने सूफीमत के प्रभाव से भी प्रपने विचारों को स्पष्ट किया है, यह कबीर की विशेषता है। सगुणवादी रामानन्द से दीक्षित होकर भी उन्होंने हिन्दू धर्म के निग्णवाद में अपनी मौलिकता प्रदर्शित की । यह निग्ण-वाद सिद्धान्त के रूप में बहुत परिमित है। उसमें कुछ ही भावनाएँ हैं श्रीर उनका श्रावर्तन बार-बार हुआ है। यह कबीर के ग्रन्थों को देखने से जात होता है, किन्तु जो संदेश हैं वे किव के द्वारा विश्वास श्रीर शक्ति के साथ उनमें लिखे गये हैं। उनमें जीवन है भ्रौर हृदय को ईश्वरोन्मुख करने की महान् शक्ति है।

कबीर ने कितनी रचनाएँ की हैं, यह संदिग्ध है। यदि उन्होंने 'मिस कागर' नहीं खुआ था और अपने हाथों में कलम नहीं पकड़ा था, तो वे स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध तो कर ही नहीं सकते थे; उनके शिष्य ही उन्हें लिख सकते थे। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में जितने ग्रंथों का पता चलता है उनमें एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, जो कबीर के हाथों से लिपिबद्ध हुआ हो। शिष्यों के द्वारा लिखे जाने से उनमें भाषा और भाव की अनेक भूलें हो सकती ह। यदि वे ग्रंथ कबीर के सामने या उन्हों के आदेश से लिखे गए होंगे तब तो भूलों की कम संभावना है, किन्तु यदि वे पंथ के सन्तों द्वारा कबीर के परोक्ष में अथवा उनके जीवन-काल के बाद लिखे गए हैं तो उनमें भूलों की भात्रा बहुत अधिक होगी। यही कारण है कि कबीर का शुद्ध पाठ अभी तक अज्ञात है और सम्भवतः परिस्थिति भी यही रहेगी। कबीर ने पर्यटन भी खूब किया था अतः जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने भ्रमण-काल में लिखा होगा, वहाँ की भाषा का प्रभाव कबीर की रचनाओं पर पड़ा होगा। दूसरे कबीर भाषा के पंडित भी नहीं थे अतः वे भाषा को माँज भी न सके होंगे। जैसे उनके भाव होंगे वैसी

१ इनक्ष्म्यूपंस **भाँव इस्लाम भान इंक्यिन कल्पर**, पृष्ठ १५०-१५३ डा० ताराचन्द हि० सा**० ५०--३**२

भाषा स्वाभाविक रूप से किव की वाणी में भाती जाती होगी। इसके साथ ही एक किठनाई भीर है। एक ग्रंथ की अनेक प्रतियाँ मिलती हैं। उन प्रतियों की भाषा भीर पाठ ही भिन्न नहीं है, वरन् उनका विस्तार भी स्रसीम है। कबीर के अनुराग-सागर की दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार हमें उनका यह परिचय मिलता है:—

खोज रिपोर्ट सन् १६०६, १६०७, १६०६ श्रनुराग सागर

लिपिकाल सन् १८६३ पद्य-संख्या १५६० संरक्षण स्थान ३ महन्त जगन्नाथदास, मऊ, छतरपुर । खोज रिपोर्ट सन् १६०६, १६१०, १६११ अनुराग सागर

> लिपिकाल सन् १८४७ पद्म-संख्या १५०४ संरक्षण स्थान : पंडित भानुप्रताप तिवारी, चुनार ।

सन् १६०६, १६१०, १६११ की खोज रिपोर्ट के अनुसार चुनार की प्रति पहले की है और वह छतरपुर की प्रति से १६ वर्ष पहले लिखी गई है। इसी छोटे से काल में द६ पद्यों की और वृद्धि हो गई। बहुत सम्भव है कि आजकल की लिखी हुई प्रति में पद्य-संख्या और भी अधिक मिले। इस प्रकार कबीर के नाम से सन्तों की अनेक रचनाएँ मूल पुस्तक में जुड़ती चली जाती है और कबीर की रचनाओं का मूल रूप विकृत होता चला जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन से प्राचीन प्रति प्राप्त कर उसके आधार पर अन्थों का सम्पादन और प्रकाशन हो। जितनी हस्त-लिखित प्रतियां अभी तक प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर 'कबीर अन्यावली' का प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसे किसी सम्माननीय संस्था को हाथ में ले लेना चाहिये।

मभी तक कबीर के जितने ग्रन्थ प्राप्त हो सके हैं, उनका विवरण इस् प्रकार है:---

१. अगाघ मंगल

पद्म-संस्था ३४ विषय योगाम्यास का वर्णन २. भठपहरा

पद्य-संख्या २०

विषय एक भक्त की दिनचर्या।

३. अनुराग सागर

पद्य-संख्या १५०४

विषय ज्ञानोपदेश भीर भाष्यात्मिक सत्य-

वचन।

विशेष इस पुस्तक की एक प्रति ग्रीर भी

है जिसमें पद्य-संख्या १५६० है।

४. भ्रमर मूल

पद्य-संख्या ११४५

विषय भाष्यात्मिक ज्ञान ।

ध्रजनामा कबीर का

पद्य-संख्या २०

विषय विनय ग्रीर प्रार्थना।

६. ग्रलिफनामा

पद्य-संख्या ३४

विषय ज्ञानोपदेश

विशेष इस पुस्तक की एक प्रति ग्रीर भी है

जिसका शीर्षक है 'ग्रलिफनामा कबीर का' उसमें पद-संख्या ३४ के बदले

४१ है।

७. ग्रक्षरखंड की रमैनी

पद्य-संख्या ६१

विषय ज्ञानोपदेश।

s. शक्षर भेद की रमैनी

पद्म-संस्था ६०

विषय ज्ञानवार्ता।

६. भारती कबीर कृत

पद्य-संख्या ६०

विषय गृह की भारती उतारने की रीति।

१०. उप्रगीता

पद्य-संख्या

१०२५

विषय

भ्राघ्यात्मिक विचार पर कबीर श्रीर उनके

शिष्य धर्मदास में वार्तालाप ।

११. उप्रज्ञान मूल सिद्धान्त दश मात्रा

पद्य-संख्या

२७०

विषय

ग्राध्यात्मिक ज्ञान ।

१२. कबीर श्रीर धर्मदास की गोष्ठी

पद्म-संख्या

विषय

म्राघ्यात्मिक विषय पर कबीर भ्रीर धर्मदास

में वार्तालाप ।

१३. कबीर की बानी

पद्य-संख्या

१६५

विषय

ज्ञान ग्रीर भक्ति

विशेष

इस नाम की दो पुस्तकें भ्रौर भी प्राप्त है। उनके नाम हैं 'कबीर बानी' श्रौर 'कबीर साहब की बानी।' प्रथम की पंच-संख्या द०० है **और दू**सरी की ३८३० । प्रथम का निर्देश स्थल है ना० प्रा० सभा की खोज रिपोर्ट सन् १६०६, १६०७, १६०८ श्रौर दूसरी की खोज रिपोर्ट सन् १६०६, १६१० १६११। 'कबीर बानी' संग्रहीत की गई थी सन् १५१२ में ग्रीर 'कबीर साहब की बानी सन् १७६ में। दो सी वर्षों में पद्यों की संख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। 'कबीर की बानी' का लिपिकाल नहीं दिया गया। सम्भवतः यह 'कबीर बानी' से पहले

१४. कबीर ग्रष्टक

पद्य-संख्या

23

विषय

ईश्वर की वंदना।

की संप्रहीत हो।

भक्ति-काल २५३

१५. कबीर गोरख की गोष्ठी

पद्य-संख्या १६०

विषय कबीर श्रीर गोरख का ज्ञान-सम्वाद।

विशेष इस नाम की एक प्रति ग्रीर है किन्तु

शीर्षंक है 'गोष्ठी गोरख कबीर की' उसकी

पद्य-संख्या केवल ६५ है।

१६. नबीर जी नी साखी

पद्य-संख्या ६२४

विषय ज्ञान ग्रीर उपदेश

विशेष इस नाम की एक प्रति भीर भी है। उसकी

पद्य-संख्या १६०० है। उसका निर्वेश-स्थल है खो० रि० १६०६, १०, ११। सम्भव है, यह प्रति बहुत पीछे लिखी गई हो, क्योंकि प्रथम प्रति का लेखन-काल सन् १७६४ है और पद्य कैवल ६२४ हैं।

१७. कबीर परिचय की साखी

पद्य-संख्या ३३५

विषय ज्ञानोपदेश।

१८. कर्मकांड की रमैनी

पद्य-संख्या ८८

विषय उपदेश।

१६. कायापंजी

पद्य-संख्या ८८

विषय योग वर्णन।

२०. चौका पर की रमैनी

पद्य-संख्या ४१

विषय ज्ञानोपदेश।

२१. चौंतीसा कबीर का

पद्य-संस्था ७५

विषय ज्ञानोपदेश।

२२. खप्पय कबीर का

पद्य-संख्या २६

विषय सन्तों का वर्णन ।

२३. जनम बोध

पद्य-संख्या २५०

विषय ज्ञान।

२४. तीसा जन्त्र

पद्य-संख्या ४८

विषय ज्ञान ग्रीर उपदेश।

२४. नाम महातम की साखी

पद्य-संख्या ३२

विषय ईंश्वर के नाम की बड़ाई।

विशेष इसी नाम की एक प्रति ग्रीर भी है,

किन्तु उसका नाम है केवल 'नाम माहात्य' विषय भी वही है, पर पद्य-संख्या

३६५ है।

२६. निभंय ज्ञान

पद्य-संख्या ७००

विषय कबीर का धर्मदास की ग्रपना जीवन-चरित्र

बतलाना तथा ज्ञानोपदेश।

विशेष इस नाम की एक प्रति ग्रीर भी है,

उसकी पद्य-संख्या ६५० है भीर उसका निर्देश-स्थल है स्रो० रि० १६०६, १६१०,

१६११ । वह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। उसकी प्रतिलिपि सन् १५७६ की है ग्रीर

उससे कबीर के जीवन के विषय में बहुत

कूछ ज्ञान हो सकता है।

२७. पिय पहचानवे को भंग

पद्य-संख्या ४०

विषय ज्ञान ग्रीर भवित।

२८. पुकार कबीर कृत

पद्य-संख्या २५

विषय इंश्वर की विनय।

२६. बलख की पैज

पद्य-संस्था ११५

विषय कबीर साहब श्रीर शाहबलस के प्रश्नोत्तर।

३०. बारामासी

पद्य-संख्या ሂዕ

विषय ज्ञान।

३१. बीजक

पद्य-संख्या ४०

विषय ज्ञान भीर भिनत का उपदेश।

विशेष इस ग्रंथ की एक प्रति खो० रि० १६२०-

२१, २२ से भी ज्ञात होती है। इसका लेखन-काल है सन् १८५६। इसमें पद्य-संख्या भी बढ़ कर १४८० तक पहुँच गई है। इसमें बहुत कुछ संतों द्वारा लिखा गया है, जो इसमें पीछे से जोड़ दिया

गया है।

३२. ब्रह्म निरूपण

पद्य-संख्या 300

विषय सत्पुरुष-निरूपण ।

३३. भिनत का भ्रंग

पद्य-संख्या 38

भक्ति ग्रीर उसका प्रभाव। विषय नाम श्राधुनिक ज्ञात होता है।

विशेष

३४. माषौं षंड चौतीसा

पद्य-संख्या ሂሂሂ

ज्ञान, भिवत श्रीर नीति का वर्णन । विषय

३४. मुहम्मद बोध

पद्य-संख्या 880

कबीर श्रीर मुहम्मद साहब के प्रवनोत्तर। विषय

३६. मंगल शब्द

803 पद्य-संख्या

बन्दना ग्रीर ज्ञान। विषय

३७. रमैनी

प**रा-संस्**या 85

माया विषयक सिद्धान्त श्रीर तर्क । विषय

३८. राम-रक्षा

पद्य-संख्या ६३

पद्य-संख्या

विषय राम नाम से रक्षा करने की विधि।

३६. राम सार

१२०

विषय राम नाम की महिमा।

४०. रेखता

पद्य-संख्या १६७०

विषय ज्ञान ग्रीर गुप्त महिमा का वर्णन।

४१. विचार माला

पद्य-संख्या ६००

विषय ज्ञानोपदेश।

४२. विवेक सागर

पद्य-संख्या ३२४

विषय पदों में ज्ञानोपदेश।

४३. शब्द अलह टुक

पद्य-संख्या १६५

विषय ज्ञानोपदेश

४४. शब्द राग काफी और राग फगुम्रा

पद्य-संख्या २३०

विषय रागों में ज्ञान भीर उपदेश।

४५. शब्द राग गौरी श्रीर राग भैरव

पद्य-संख्या १०४

विषय रागों में ज्ञान ग्रीर उपदेश।

४६. शब्द वंशावली

पद्य-संख्या ५७

विषय भाष्यात्मिक सत्य।

४७. शब्दावली

पद्य-संख्या १११५

विषय पन्य का रहस्य भौर कबीर-पन्थी की

दिनचर्या ।

विशेष इस ग्रंथ की एक भीर प्रति मिलती है,

उसमें पद्य-संख्या १८५० हैं।

४८. संत कबीर बंदी छोर

पद्य-संख्या ५४

विषय ग्राध्यात्मिक सिद्धान्त ।

४६. सतनामा

पद्य-संख्या ७२

विषय ज्ञान ग्रौर वैराग्य-वर्णन ।

५०. सत्संग की ग्रंग

पद्य-संख्या ३०

विषय सन्त-संगति श्रीर महातम्य।

५१. साधो को ग्रंग

पद्य-संख्या ४७

विषय साधु ग्रीर साधुता का वर्णन।

५२. सुरति सम्वाद

पद्य-संख्या ३००

विषय ब्रह्म-प्रशंसा, गुरु-वर्णन, झात्म-महिमा,

नाम-महिमा।

५३. स्वांस गुंजार

पद्य-संख्या १५६७

विषय स्वांस के जानने की रीति।

५४. हिंडोरा वा रेखता

पद्य-संख्या २१

विषय सत्यवचन पर गीत।

५५. हंस मुक्तावली

पद्य-संख्या ३४०

विषय ज्ञान-वचन।

५६. ज्ञान गुदड़ी

पद्य-संस्था ३०

विषय ज्ञान ग्रीर उपदेश।

५७. ज्ञान चौतीसी

पद्म-संख्या ११५

विषय ज्ञान।

हि॰ सा॰ मा॰ इ०--३३

हिन्दी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास

विशेष इस ग्रन्थ की एक प्रति खो० रि० १६१७,

१८, १६ से प्राप्त हुई है। इसमें १३०

पद्य हैं।

४८. ज्ञान सरोदय

पद्य-संख्या २२०

विषय स्वरों का विचाराविचार श्रीर ज्ञान।

५६. ज्ञान सागर

पद्य-संख्या १६८०

विषय ज्ञान ग्रौर उपदेश।

६०. ज्ञान सम्बोध

पद्य-संख्या ७७०

विषय सन्तों की महिमा का वर्णन ।

६१. ज्ञान स्तोत्र

पद्य-संख्या २५

विषय सत्यवचन ग्रौर सत्यपुरुष का निरूपण । कवीर के ग्रंथों को देख कर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

## १. ग्रंथ-संख्या

खोज से अभी तक कबीर कृत ६१ पुस्तकें प्राप्त हुई है। ये सभी कबीर रचित कही जाती हैं; इसमें कितना सत्य है, यह कहना कठिन है। पर पुस्तकों के नाम से इस विषय में कुछ अवश्य कहा जा सकता है। नं० १५ 'कवीर गोरख की गोष्ठी' नं० १६ 'कबीर जी की साखी' नं० ३३ 'भिवत का ग्रंग' नं० ३५ 'मुहम्मद बोध' ये चार ग्रन्थ कबीर कृत कहने में सन्देह है। कबीर न तो गोरख के समकालीन थे श्रीर न महम्मद ही के । अतः कबीर का उक्त दोनों महात्माग्रों से वार्तालाप होना श्रसम्भव है। इसी प्रकार नं० १६ ग्रन्थ में कोई भी कवि अपने नाम को 'जी' से अन्वित कर ग्रन्थ नहीं लिख सकता। नाम को इस प्रकार श्रादर देने वाले कवि के ग्रनुयायी ही हुआ। करते है। नं० ३३ का ग्रन्थ अपने शीर्षक से ही संदिग्ध जान पड़ता है। कबीर 'भिवत की ग्रंग' कहते हैं 'भिवत का ग्रंग' नहीं, ग्रतएव ये चार ग्रन्थ कबीर कृत होने में सन्देह है। सम्भव है ग्रीर ग्रन्थ भी कबीर कृत न हों, पर उस सम्बन्ध में सभी तक कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ६१ मे से ४ निकालने पर ५७ संख्या रह जाती है। अतः हम अभी तक ५७ ग्रन्थ पा सके हैं, जो कबीर कृत कहे। जाते हैं। इस सूची के अनुसार कबीर के ७ ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक की पद्य संख्या १००० से ऊपर है। इन ५७ ग्रन्थों में कबीर ने कूल १७, = ३० पद्य लिख हैं। इस प्रकार कबीर ने हिन्दी-जगत् को लगभग बीस हजार पद्य दिये हैं।

# २. वर्ण्य विषय

इन ग्रंथों का वर्ण्य विषय प्रायः एक ही है । वह है ज्ञानोपदेश । कुछ परि-वर्तन कर यही विषय प्रत्येक ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है । विस्तार में उनके वर्ण्य विषय यही हैं :---

योगाभ्यास, भक्त की दिनचर्या, सत्य-वचन, विनय ग्रीर प्रार्थना, ग्रारती उतारने की रीति, नाम महिमा, संतों का वर्णन, सत्पुरुष-निरूपण, माया विषयक सिद्धान्त, गुरु-महिमा, रागों में उपदेश, सत्संगति, स्वर-ज्ञान ग्रादि । यह सब या तो उपदेशक की भाँति प्रतिपादित किया गया है या धर्मदास से सम्वाद के रूप में । विषय घूम-फिर कर निर्णुण ईश्वर का निरूपण हो जाता है । ग्रानेक स्थानों पर सिद्धान्त ग्रीर विचारों में ग्रावर्तन भी हो जाता है । यह सब ज्ञान सरल ग्रीर व्यावहारिक ढंग से विणित है, फाव्य के सौन्दर्य से नहीं । सरल ग्रीर व्यावहारिक होने के कारण यह जनता के हृदय में सफलता से पैठ जाता है । पाठ के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है ।

# ३. भाषा, ग्रंथों का स्वरूप और उनका सम्पादन

कबीर ने अपनी भाषा पूरबी लिखी है, पर नागरी प्रचारिणी सभा ने कबीर ग्रंथावली काजो प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित किया है, उसमें पूरबीपन किसी प्रकार भी नहीं है। इसके पर्याय उसमें पंजाबीपन बहुत है। इसे ग्रन्थ के सम्पादक जी, शिष्यों या लिपिकारों की 'क्रुपा' ही समझते हैं। यह बहुत ग्रंशों में सत्य भी है।

## ४. संरक्षण-स्थान और खोज

कबीर के ग्रंथों की खोज उत्तर भारत ग्रीर राजस्थान में हुई है। कबीर के ग्रन्थ ग्रभी तक निम्नलिखित सज्जनों ग्रीर संस्थाग्रों से मिले है।

## ग्न. सज्जनों की सूची:--

- १. पं भानुप्रताप तिवारी, चुनार
- २. महन्त जगन्नाथदास, मऊ, छतरपुर
- ३. महन्त जानकीदास, मऊ, छतरपुर
- ४. लाला रामनारायन, बिजावर
- ५. महन्त ब्रजलाल, जमींदार, सिराथू, इलाहाबाद
- ६. पं० छेदालाल तिवारी, ग्रोरई
- ७. श्री लखमनप्रसाद सुनार, मौजा हल्दी, बलिया
- प्त, बाबा रामबल्लभ शर्मा श्री सत्गुरशरण, श्रयोध्या

- ६. बाबा सुदर्शनदास ग्राचार्य, गोंडा
- १०. पं महादेवप्रसाद चतुर्वेदी , पो श्रा श्रमनी, फतेहपुर
- ११. पं० जयमंगलप्रसाद वाजपेयी, फतेहपुर
- १२. पं० शिवदुलारे दुबे, हुसेनागंज, फतेहपुर

### मा. संस्थाम्रों की सूची :---

- १. एशियाटिक सोसाइटी भ्रांव् बंगाल, कलकत्ता
- २. राज्य पुस्तकालय, दितया
- ३. राज्य पुस्तकालय, टीकमगढ़
- ४. राज्य पुस्तकालय, चरलारी
- ५. सरस्वती भंडार, लक्ष्मण कोत, ग्रयोध्या
- ६. श्रायं भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
- ७. गोपाल जी का मन्दिर, सीतली, जोधपुर
- कबीर साहब का स्थान, मौजा मगहर, बस्ती

दक्षिण में कबीर के ग्रंथों की खोज ग्रंभी तक नहीं हुईं। मध्य प्रदेशान्तर्गत खत्तीसगढ़ विशेषकर दामा खेड़ा, खरिसया, कवर्षा ग्रादि महत्त्वपूर्ण स्थानों में कबीर के ग्रंथों की खोज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो धर्मदास की गद्दी ही थी। उस स्थान में सैकड़ों ग्रंथ मिल सकते हैं। उन यंत्रालयों में भी खोज होनी चाहिए, जहाँ से कबीर-साहित्य प्रकाशित हुग्रा है। ऐसे यंत्रालयों में चार प्रधान हैं:——

- १. श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।
- २. बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद ।
- ३. कबीर धर्मवर्षक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा ।
- ४. सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपूर, (म॰ प्र०)

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने परिश्रम और ग्रघ्यवसाय से उत्तर भारत के मनेक स्थानों में कबीर के ग्रंथों की खोज की है। ग्रच्छा हो, यदि वह मध्य-प्रदेश में भी इसी प्रकार खोज कर कबीर साहित्य को प्रकाश में लाने का ग्रभिनन्द-नीय प्रयास करे।

### कबीर की भाषा

कबीर ग्रंथावली का सम्पादन डा० क्यामसुन्दर दास ने किया है। यह नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) की ग्रोर से प्रकाशित हुई है। इस ग्रंथावली का सम्पादन दो हस्तिलिखित प्रतियों के भ्राधार पर किया गया है जिनकी ग्रनुलिपि की तिथियाँ कमशाः संवत् १५६१ तथा १८८१ हैं। कवीर-ग्रन्थावली की भाषा में पंजाबीपन ग्रत्थाधिक है। कबीर दास जी बनारस के निवासी थे। उनकी मातृभाषा 'बनारसी बोली' थी जिसकी गणना पिश्चमी भोजपुरी के ग्रन्तगंत है। ग्रब प्रश्न यह उठता है कि उनकी भाषा में पंजाबीपन कहाँ से ग्राया? इसके दो कारण हो सकते हैं—प्रथम यह कि ग्रन्तृलिपिकर्ता ने भोजपुरी शब्दों तथा मुहाबरों को ग्रनुलिपि करते समय पंजाबी में परिवर्तित कर दिया हो ग्रथवा सन्तों के सत्संग के कारण कबीर को पंजाबी का पर्याप्त ज्ञान हो गया हो ग्रीर उन्होंने स्थयं इसी रूप में इन पदों की रचना की हो। डाक्टर दास के मतानुसार दूसरी सम्भावना ही ठीक है, किन्तु मैं समझता हूँ कि पहली सम्भावना में ही तथ्य का ग्रंश ग्रधिक है।

जो दशा कवीर की भाषा की हुई ठीक वही बुद्ध की भाषा की भी हुई थी, जो कवीर से दो सहस्र वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय सिल्वाँ लेवी तथा जर्मनी के संस्कृत के पंडित लुड्सं ने अपने दो लेखों में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर् दिया है कि किस प्रकार दाक्षिणात्य बौद्धों (स्थिवरवादियों) के 'बुद्धवचन' की भाषा में ऐसे रूप भी वर्तमान है जो वस्तुतः 'प्राचीन मागधी' के हैं। स्थिवरवादियों (सिहल निवासियों) के त्रिपिटक की भाषा पालि है जिसका सम्बन्ध स्पष्ट रीति से मध्यप्रदेश की भाषा से है। इस पालि त्रिपिटक में ही 'प्राचीन मागधी' के रूप मिलते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान पालि त्रिपिटक की रचना के पूर्व त्रिपिटक की कुछ ऐसी प्रतियाँ भी प्रचलित थीं जिनकी भाषा 'प्राचीन मागधी' थी। जब मध्यदेश की भाषा पालि में ग्राधुनिक त्रिपिटक को परिवर्तित किया गया, तो भी 'प्राचीन मागधी' भाषा के कुछ शब्द तथा मुहावरे श्रादि यत्र-तत्र रह ही गये।

ठीक ऊपर की दशा कबीर की भाषा की भी हुई। यह बात प्रसिद्ध है कि कबीर शिक्षित न थे, अतएव 'बनारसी बोली' के अतिरिक्त अन्य किसी साहित्यिक भाषा में रचना करना उनके लिए सम्भव न था। यह 'बनारसी बोली' अथवा उस समय की भोजपुरी केवल प्रान्तीय व्यवहार की भाषा थी। इसे न तो 'अजभाषा' की भौति शौरसेनी अपभ्रंश की परम्परागत प्रतिष्ठा ही प्राप्त थी और न नवीन विकसित 'खड़ीबोली' की भौति मुसलमान शासकों को संरक्षिता ही मिली थी। भोजपुरी क्षेत्र के पश्चिम में कबीर की वाणी के प्रसार के लिए यह आवश्यक था कि उनके 'पदों' तथा 'साखियों' का अनुवाद अजभाषा, खड़ीबोली अथवा दोनों के सम्मिश्रण में हो। ऐसा करने से ही इनके सिद्धान्तों का प्रचार पश्चिम पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से लेकर गुजरात तथा मालवा तक हो सका था। अज तथा खड़ीबोली में अनुवाद का यह कार्य केवल मूल भोजपुरी के कितपय शब्दों के रूप बदल देने से ही सम्पन्न हो सकता था।

कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने देश-भ्रमण भी खूब किया था। ऐसी भ्रवस्था में इस बात की सम्भावना है कि उन्हें ब्रज, खड़ीबोली तथा कोसली ( श्रवधी ) का पर्याप्त ज्ञान हो ग्रौर उन्होंने स्वयं इन भाषाग्रों में रचना की हो; किन्तु संवत् १५६१ को प्राचीन प्रति के ग्राधार पर सम्पादित कबीर ग्रन्थावली के पदों में भोजपुरी रूपों को देखकर यही धारणा पुष्ट होती है कि 'बुद्ध-वचन' की भांति ही कबीर की वाणी पर भी उनके भक्तों द्वारा पछाहीं रंग चढ़ाया गया।

ऊपर के कथन के प्रमाण-स्वरूप नीचे कितपय उदाहरण कबीर-ग्रंथावली से दिये जाते हैं:--

(क) भोजपुरी संज्ञा पदों के प्रायः दो रूप —

लघ्वन्त तथा दीर्घान्त—मिलते हैं। इस ग्रन्थावली में भी ये रूप मिलते है:—

खंभवा ( पृ० ६४, पंक्ति १३ ) पऊवा ( पृ० ६४, १४ ) पहरवा ( पृ० ६६,१३ ) मनवा ( पृ० १०६, २३ ) खटोलवा ( पृ० १६२, १४ ) रहटवा ( पृ० १६४, १२ )

- (ख) भोजपुरी में अतीत काल की किया में 'अरल', 'अरले' प्रस्यय लगते हैं। 'कबीर ग्रंथावली' में ये रूप उपलब्ध हैं:--
- (१) जुलहै तिन बुनि पांन न पावल (पृ० १०४, पंक्ति १४)
- (२) निर्गुण रहित फल रिम हम राखल (पृ०१०४, ,, १५)
- (३) नां हम जीवत न मुँवाले (मुंवले ?) माहाँ (पु० १०५, ,, १६)
- (४) पापी परलै जाहि ग्रभागे (पृ० १३२, ,, १७)
- (ग) भोजपुरी में भविष्यत् काल की श्रन्य पुरुष, एकवचन की कियाश्रों में 'इहें' प्रत्यय लगता है। 'कवीर-ग्रंथावली' में भी ये रूप मिलते हैं:--
  - (१) हरि मरिहें (मरिहें?) तौ हमहूँ मरिहैं (मरिहे?) (पृ०१०२) २१)
  - (२) इंद्री स्तादि विषे रिस बहि है (बहिहें?), नरिक पड़े पुनि राम न कहि है (कहिहें?) (पु० १३४, १३)

ं कबीर-प्रन्थावली के पदों के केवल कितपय शब्दों के रूप परिवर्तित कर देने से ही ग्रत्यन्त सरलता से मूल भोजपुरी के रूप प्राप्त हो जाते हैं। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि कबीर के येपद मूलरूप में सम्भवतः भोजपुरी में ही भिनत-काल ५६३

उपलब्ध थे। बाद में उन्हें पछाहीं भाषा में परिवर्तित किया गया। नीचे के उदाहरण में पहले 'कबीर-प्रन्थावली' का एक पद ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया है। इसके परचात् उसका भोजपुरी रूप दिया गया है। इन भोजपुरी रूपों को कोष्ठकों में दिया गया है। ये रूप भी प्राचीन भोजपुरी के हैं।

> मैं बुनि कारि सिरांनां हो राम, नालि करम नहीं कवरे ॥ टेक ॥ दिखन कूंट जब सुनहां भूंका तब हम सुगन विचारा । लरके प्ररक्ते सब जागत हैं, हम धिर चोर पसारा हो राम । ताँनां लीन्हाँ बाना लीन्हाँ, लीन्हें गोड़ के पऊवा । इत-उत चितवत कठवन लीन्हाँ, मांड चलवनां बऊवा हो राम ॥

> > (कबीर-ग्रन्थावली पृ० ६५)

ऊपर के पद का भोजपुरी रूप इस प्रकार होगा --

[में] बुनि करि [सिरहलों] हो राम, नालि करम नहि छवरे।। टेक ।। दिखन कंट जब सुनहां [मूँकल], तब हम सुगुन [बिचरलों]। लरके [फरके] सब [जागतारे], हम धिर चीर [पसरलों] हो राम। तानां [लिहलों] बाना [लिहलों], [लिहलों] गोंद क पछवा। इत उत चितवन कठवन [लिहलों], मोड चलवना इतवा हो राम।।

नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'कशीर-प्रत्थावर्ला' के ऊपर के सस्करण के प्रतिरिक्त कबीर के ग्रन्थों के कई ऐसे संस्करण भी। उपलब्ध है जिनमें भोजपुरी रूपों की ही बहुलता है। ऐसे संस्करणों में शान्तिनिकेतन के श्राचार्य क्षितिमोहन सेन का संस्करण प्रसिद्ध है। भोजपुरी क्षेत्र में तो कबीर के पद इतने श्रिधिक प्रचित्तत है कि श्रशिक्षित व्यक्तियों तक को दो चार कंठाग्र है।

# कबीर का महत्त्व और उनका काव्य

हर्ष का मृत्युकाल (सन् ६४७ ई०) भारतीय समाज के इतिहास में एक बड़ी विभाजक-रेखा का कार्य करता है। शंकराचार्य के अम्युदय से ब्राह्मण धर्म का पुनक्त्थान तो हुआ, पर कुछ बाह्म और अंतरग कारणों से वह अधिक काल तक स्थित न रह सका। वह धीरे-धीरे यहुत कुछ ख्यान्तरित-मा हो गया। मुसलमानों के आक्रमण के प्रथम भारतवर्ष पर शक-हूण आदि कितने ही विदेशियों के आक्रमण हुए थे। इन विदेशियों के धार्मिक एवं गामाजिक सिद्धान्त व्यापक न होने के कारण ये शीझ ही हिन्दू धर्म के साथ एक हो गये और कुछ काल मे इनका अपना भिन्न अस्तित्व भी न रह गया; किन्तु मुसलमानी सम्यता का जन्म अपनी एक विशेष शक्ति के आधार पर हुआ था। इसका प्रवेश विजेता के रूप मे हुआ। मुस्लिम सत्ता और हिन्दू जनता कुछ विरोधशील प्रवृत्ति के कारण एक न हो सकी। इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि १४ वीं शताब्दी में कुछ प्रलोभन तथा भय के कारण उत्तरी भारत की अधिकांश जनता मुसलमान हो गई थी। मुस्लिम शासक

की विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण हिन्दुओं में समाज-संस्कार को प्रधिक नियमित करने की आवश्यकता बढ़ी। इसके परिणाम-स्वरूप वर्णाश्रम धर्म की रक्षा, खुआ छूत की जिटलता तथा परदे की प्रथा है। १४ वीं शताब्दी में भारतीय समाज की अशान्ति के इन वाह्य कारणों के अतिरिक्त कुछ विशेष कारण भी थे। प्राचीन भाषा अब नवीन रूप धारण कर चुकी थी। धार्मिक साहित्य की समस्त रचना सस्कृत में ही हुई थी। इस दृष्टि से धार्मिक अध्ययन ब्राह्मण-पंडितों तक ही सीमित हो गया था और साधारण जनता धार्मिक ज्ञान से बहुत दूर हो गई थी। जिस प्रकार यूरोप में लूथर के पूर्व १५ वीं शताब्दी में पोप ही धर्म के स्तम्भ समझे जाते थे, उसी प्रकार कवीर के पूर्व धार्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के आधित था। साधारण जन की शान्ति के लिए कोई आश्रय न था। साथ ही शासकों की निरंकुश नीति के कारण राजनीतिक असन्तोष की मात्रा भी बहुत बढ़ी थी। मोहम्मद तुगलक के शासन काल से ही व्यवस्था अनियमित हो गई थी और सन् १३६५ ई० का तैमूर का आक्रमण तो उत्तरी भारत के लिए अराजकता और हिसक प्रवृत्ति का सीमान्त उदाहरण था।

ऐसी ही श्रव्यवस्थित स्थिति में रामानन्द ग्रीर कबीर का उदय हुग्रा था। प्रसिद्ध इतिहासकार 'बकले' का कहुना है कि युग की बड़ी विभूतियाँ काल-प्रसूत होती हैं। कबीर के विषय में तो यह बात पूर्णरूप से स्पष्ट है। जनता की धर्मान्धता तथा शासकों की नीति के कारण कबीर के जन्मकाल के समय में हिन्दू-मुसलमान का पारस्परिक विरोध बहुत बढ़ गया था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूल कर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियाँ धर्म के नाम पर ग्रधर्म कर रही थीं। ऐसी स्थित में सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीर को है। यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक ही सीमित हैं, तथापि भारतीय नवयुग के समाज-सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है; क्योंकि भारतीय धर्म के ग्रंतर्गत दर्शन, नैतिक ग्राचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है।

कबीर के पहिले भी हिन्दू समाज में कितने ही धार्मिक सुधारक हुए थे, पर उनमें ग्रप्रिय सत्य कहने का बल अथवा साहस नहीं था। हिन्दू जन्म से ही अधिक धर्मभी ह होता है। यह उसकी जातीय दुर्बेलता है। दूसरों की धार्मिक नीति का स्पष्ट विरोध करना मुस्लिम धर्म का एक विशेष ग्रंग है। इन्ही दोनों परस्पर प्रतिकूल सम्यताओं के योग से कबीर का उदय हुआ था जिनका प्रधान उद्देश्य इन दो सरिताओं को एक-मुख करना था। कबीर की शिक्षा में हमें हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की सीमा तोड़ने का यत्न बृष्टिगत होता है। यही उनकी आन्तरिक अभिलाषा थी।

कबीर की विशेषता इन्हीं धार्मिक पाखंडों का स्पष्ट शब्दों में विरोध कर, यही प्रमाणिक्तरने की है। कबीर ने निश्चय किया कि हिन्दू-मुस्लिम विरोध का भिनत-काल २६५

मूल कारण उनका ग्रंधविश्वास है। धर्म का मार्ग संसार के कृतिम भेद-भावों से बिल्कुल रहित है। 'कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरुक कहै रहिमाना। ग्रापस में दोउ लिर लिर मूय मरम न काह जाना।" विस्तव में भारतीय समाज में बन्धुत्व के ये भाव कबीर द्वारा ही सर्वप्रथम व्यक्त किये गए थे। भित्त-भाव के ग्रान्दोलन द्वारा भगवान के सामने सम-भाव का ग्रादेश तो रामानन्द ने भी दिया था, पर जाति विभाग ग्रीर ऊँच-नीच भाव के एकीकरण का साहुस कवीर के पहले किसी ने भी नहीं किया था। संच्चा सुधारक समाज में नये मार्ग का प्रदर्शन करने की ग्रंथीं गंधी-विश्वास में पड़े हुए मनुष्यों को तर्क द्वारा जागृत करना ग्रंथिक ग्रावश्यक समझता है। कबीर स्वाधीन विचार के व्यक्ति थे। काशी मे—हिन्दू धर्म के प्रधान केन्द्र में—कवीर के सिवा ग्रीर कौन साहस कर पूछ सकता था कि 'जो तुम बाम्हन बाम्हिन जाये, ग्रीर राह तुम काहे न ग्राये!" यदि काली ग्रीर सफेद गाय के दूध में कोई ग्रन्तर नहीं होता तो फिर उस विश्व-वंद्य की सृष्टि में जाति-कृत भेद कैसा! ''कोई हिन्दू कोई तुरुक कहावें एक जमीं पर रहिए।'' सत्य तो यह है कि सभी परमेश्वर की सन्तान है। ''को ब्राह्मण को शद्रा!''

कबीर की यही समदृष्टि उन्हें सार्वेभौमिक बना देती है। स्मरण रखना चाहिए कि भिक्तियोग के उत्थान के साथ कितने ग्रन्य महात्माग्रो ने भी शूद्रों को स्वीकार किया था, परन्तु ''जाति-विभाग हेय ग्रौर हानिप्रद हैं" ऐगी घोषणा करने का साहस कबीर के पहले किसी ने भी नहीं किया था।

इसी जाति-विभाग के नियम-पालन में छुआ छूत का प्रश्न और भी जिटल हो गया था। हिन्दू-मुसलमान दोनों ने अपने विशेष सामाजिक संस्कार बना लिये थे। साथ ही धर्म के दार्शनिक तत्वों की अवहेलना भी ख्व हो रही थी। धर्म का रूप केवल बाह्य-कृत्यों तक ही सीमित था। कारण यह था कि पंडितों और मुल्लाओं की प्रधानता एवं उनकी संकुचित विचार-धारा के कारण आडम्बर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। विशेषता तो यह थी कि इन सभी आचारों का अनुमोदन कुरान, पुराण आदि धार्मिक पुस्तकों के नाम से किया जाता था। कवीर ने देखा कि शास्त्र-पुराण आदि धार्मिक पुस्तकों के नाम से किया जाता था। कवीर ने देखा कि शास्त्र-पुराण आदि की कथाओं से लोग धर्म के सच्चे तत्व को भूल गए हैं। यह सब "झूठे का बाना" है। मनुष्य भूल कर आडम्बर के फेर में पड़ गया है। "सुर नर मुनी निरंजन देवा, सब मिलि कीन्ह एक बँधाना, आप बँधे औरन को बाँधे भवसागर को कीन्ह पयाना" बात सत्य थी, पर रूखे तौर पर कही गई थी। थोड़े से शब्दों में यह अप्रिय सत्य था जिसके वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने वास्तविक ज्ञान-राशि वेद, कुरान आदि को हेय समझा था, परन्तु उनका तो यह था कि बिना समझ इनका आश्रय लेना अज्ञानता है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया

१ कबीर-वचनावली, द्वितीय खंड १८२.

है कि "वेद कितेब कही मत झूठे, झूठा जो न विचारें।" काशी, गया, द्वारका म्रादि की यात्रा से कोई भी तात्पर्य नहीं है। मनुष्य को पहले निष्कपट होना चाहिए। उसका परिधान रेंगा हुमा है, हृदय नहीं। कबीर के समय में हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक विरोध के कारण धर्म के बाह्याडम्बरों की बहुत वृद्धि हो गई थी। हिन्दू शास्त्रों के म्रनुसार परमात्मा विश्वव्यापी है। सूफी सिद्धान्त भी इसी मत का प्रतिपादन करता है, पर जनता मूल सिद्धान्त को भूल गौण को मुख्य मान कर विरोध कर रही थी। विश्वव्यापी का निवास कोई पूर्व और कोई पश्चिम में बताता था। मुसलमान बांग देकर अपने ईश्वर को स्मरण करने में ही अपना महत्त्व समझता है। पुराणों के मनुसार कितने ही मार्ग प्रतिपादित हैं। धर्म-प्रत्थ म्रनन्त हैं, फिर उनके द्वारा प्रतिपादित मार्गों की सीमा नही। सभी अपना राग म्रलापते हैं। कबीर ने देखा कि इस एकात्मता के पीछे म्रनेकस्पता का रूपक देकर म्रकारण ही विरोध बढ़ाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महादेव और मोहम्मद में कोई भेद नहीं है। राम और रहीम पर्य्यायवाची हैं। क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी उस परवरदिगार के बन्दे हैं। "हिन्दू तुरुक की एक राह है सतगुरु इहै बताई। कहै कबीर सुनो हो सन्तों राम न कहै खोदाई।"

इस प्रकार कवीर ने अपने समय में धार्मिक पाखड एवं कुरीतियों को दूर कर पारस्परिक विरोध को हटाने का सफल परिश्रम किया। सरल जीवन, सत्यता, स्पष्ट व्यवहार आदि उनके उपदेश हैं। हिन्दू-मुसलमान दोनों धार्मिक बनते हैं। कबीर का कहना है, "इन दोउन राह न पाई।" एक बकरी काटता है, दूसरा गाय। यह पाखंड नहीं तो और क्या है? कबीर ने समसामयिक प्रवाह देखकर हिन्दू मुसलमान दोनों के आडम्बर-मूलक व्यवहार का घोर विरोध किया। उन्होंने अपने विचार की पुष्टि के लिए किसी विशेष अन्य का आश्रय नहीं लिया। यह हो सकता है कि इसके मूल में उनके पुस्तक-ज्ञान का अभाव रहा हो, पर उन्होंने इतना तो स्पष्ट देखा कि इन्हीं धर्म- ग्रन्थों का आश्रय लेकर हिन्दू-मुसलमान अन्याय कर रहे हैं। फिर जो बात सत्य है उसकी वास्तविकता ही प्रधान आधार है। उनका तो कहना था कि :——

"मैं कहता हूँ भाँ खिन देखी। तू कहता कागद की लेखी।"

प्रश्न हो सकता है कबीर अपने कार्य में कितने सफल हो सके है। सच तो यह है कि संसार की महान् विभूतियों को जनता अपने अज्ञानवश ठुकरा देती है। युग-प्रवर्त्तक महात्माओं को अपनी शिक्षा के अनुमीदित न होने का सदा दुःख रहा है। सुकरात, काइस्ट सभी इस अज्ञान जनता के शिकार हुए हैं। कबीर का सन्देश कृत्रिम भेद-भाव रहित विश्व-प्रेम-मूलक था यद्यपि वह विश्वव्यापी न हो सका।

भारतीय शिक्षित समाज पर प्रत्यक्ष इप से कबीर का प्रभाव बहुत कम पड़ा,

भिवत-काल २६७

परन्तु एक बात हिन्दुग्रों भीर मुसलमानों में समान रूप से व्याप्त हो गई। सबका भागवान एक है और सब भगवान के बन्दे है। जो हरि की वन्दना करता है वह हरि का दास है। परमपद की प्राप्ति के लिए प्रेम ही बांछनीय है; कोई विशेष सम्प्रदाय जाति म्रथवा शिक्षा नहीं। इस विषय की कितनी ही सुक्तियाँ म्राज उत्तरी भारत के गौंवों में कबीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिन्दू-मुसलमान दोनों कबीर का महत् पद स्वीकार करते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में भी कबीर के इस भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है। कबीर की मृत्यु के परुचात् मुस्लिम शासन-काल में भी प्रायः तीन शताब्दी तक हिन्दू-मुस्लिम धर्म-सम्बन्धी ग्रनाचार की कोई घटना नहीं मिलती। प्रत्युत अकबर-कालीन मुगल शासन में हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्कता-सम्बन्धी कितने ही उदाहरण मिलते है । इतिहासकार इसके बहुत से कारण बताते है, परन्तु उन सभी कारणों में हिन्दू-मुस्लिम विरोध के मूल-स्वरूप ग्रंधविश्वास को मिटा कर समता का उपदेश देने वाले कबीर का प्रादुर्भाव विशेष विचारणीय है । इतिहास लेखक प्रायः इस विषय की श्रवहेलना कर देते हैं, परन्तु इसका प्रभाव हम गाँवों में देख सकते हैं, जहाँ स्राज भी हिन्दू-मुस्लिम भेद-भाव का कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखलाई पड़ता। खुत्राछूत का तो बहुत कुछ ग्रभाव ही है ग्रौर साथ ही दोनों एक रूप से समता, सरल जीवन ज्ञान तथा सन्तुष्टि के कितने ही पद प्रेम से गाया करते हैं। कबीर ने शताब्दियों की संकुचित चित्तवृत्ति को परिमार्जित कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रिधिक उदार बना दिया है । यही उनकी विशेषता है । उन्होंने समाज में कान्ति-सी उत्पन्न कर दी थी। धर्म के नाम पर किए श्रनाचार का विरोध कर ज<u>न-साधारण</u> की भाषा द्वारा समाज को जागत करने में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है।

कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट ग्रीर प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल ग्रीर ग्रंलकार के ग्राधार पर काव्य-रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकि कि जा सकते हैं। कि विता में छंद ग्रीर ग्रलंकार गौण हूँ, संदेश प्रधान है। कबीर ने ग्रपनी किवना में महान् संदेश दिया है। उस संदेश के प्रकट करने का ढंग ग्रलंकार से युक्त न होते हुये भी काव्यमय है। कई समालोचक कबीर को किव ही नहीं मानने, क्योंकि वे कभी-कभी सही दोहा नहीं लिखते ग्रीर ग्रनुपास जैसे ग्रलंकारों की चकाचौध पैदा नहीं कर सकते। ऐसा समालोचकों को कबीर की समस्त रचना पढ़ कर किव के किवत्व की थाह लेनी चाहिए। मीरों में भी काव्य-साधना है, पर पिंगल नहीं। फिर क्या मीरों को किव के पद से इहिष्कृत कर देना चाहिए? किवता की मर्यादा जीवन की मावात्मक ग्रीर कल्पना-त्मक विवेचना में है। यह विवेचना कबीर में पर्याप्त है। ग्रतः वे एक महान् कि हैं। वे भावना की ग्रनुभूति से युक्त हैं, उत्कृष्ट रहस्यवादी हैं ग्रीर जीवन के ग्रत्यन्त निकट हैं।

यह बात ग्रवश्य है कि कबीर की किवता में कला का ग्रभाव है। उनकी रचना में पद-विन्यास का चातुर्य नहीं है। 'उल्टबंसियों' में क्लिष्ट कल्पना है, भाषा बहुत भद्दी है, पर उन्होंने काव्य के इन उपकरणों को जुटाने की चेष्टा भी तो नहीं की। वे एक भावुक ग्रीर स्पष्टवादी व्यक्ति थे ग्रीर उन्होंने प्रतिभा के प्रयोग से ग्रपने संदेश को भावनात्मक रूप देकर हृदयग्राही बना दिया था। वे धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये 'उल्टवासियों' लिखते थे ग्रीर संकोणंता हटाने के लिए रेखते। उनकी कला उनकी स्पष्टवादिता में थी, उनकी स्वाभाविकता में थी। यही स्वाभाविकता उनकी सब से बड़ी निधि है। कबीर के विरह के पद साहित्य के किसी भी उत्कृष्ट किव के पदों से हीन नहीं हैं। उनकी विरहिणी-ग्रात्मा की पुकार काव्य जगत् में ग्रदितीय है। रहस्यवाद के दृष्टिकोण से यदि उनकी "पतिव्रता की ग्रंग" पढ़ा जावे तो ज्ञात होगा कि उनका किवत्व संसार के किशी भी साहित्य का ग्रुगार हो सकता है।

उत्तरी भारत में कबीर का महत्त्व बहुत श्रिषक था । वे रामानन्द के प्रधान शिष्य थे । उनका निर्भीक विषय प्रतिपादन उनके समकालीन भक्तों श्रीर किवयों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर देता है । यही कारण है कि वे श्रपने गुरु का श्रनुकरण न करते हुए भी स्वयं श्रनेक भक्तों श्रीर कवियों के श्रादर्श हो गए। भू

कवीर के बाद संत-परम्परा में जितने प्रधान भक्त ग्रीर किवि हुए उनका विवरण इस प्रकार है:—

ये कबीर के सबसे प्रधान शिष्य थे और उनके बाद इन्हें ही कबीर पंथ की गदी मिली। इनके जन्म की तिथि निश्चित नहीं है। कहा धरमदास जाता है कि ये कबीर से कुछ वर्ष छोटे थे। कबीर की (सं०१४७५) जन्म-तिथि संवत् १४५५ मानी गई है, ग्रतः इनका जन्म १४५५ के बाद ही होगा। सन्त सीरीज के सम्पादक महोदय धरमदास जी की जन्म-तिथि संवत् १४७५ ग्रौर १५०० के बीच में मानते है। धरमदास जी की मृत्यु कबीर की मृत्यु के लगभग बीस-पचीस वर्ष बाद हुई। ग्रतः कबीर की मृत्यु निर्थि १५७५ मानने पर इनकी मृत्यु लगभग संवत् १६०० माननी होगी।

धरमदास का प्रारम्भिक जीवन साकारोपासना में ही व्यतीत हुआ। ये बौंघोगढ़ के निवासी थे और बड़े धनी थे। अतः तीर्थ-यात्रा और पूजन भ्रादि में बहुत धन खर्च करते थे। 'अमर सुख निधान' में धरमदास ने स्वयं अपना जीवन-चरित्र लिखा है। उस ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

१ सलेक्शंस फाम हिन्दी लिट्रेचर, बुक ४, पृष्ठ १ ( लाला सीताराम बी० ए० ) २ धर्नी घरमदास जी की शब्दावली ( जीवन-चरित्र ), पृष्ठ १ धरमदास बन्धो के बानी। प्रेम प्रीति भिक्त में जानी।। सालिगराम की सेवा करई। दया धरम बहुतै चित धरई। साधु भक्त के चरन पखारें। भोजन कराइ अस्तुति अनुसारें।। भागवत गीता बहुत कहाई। प्रेम भिक्त रस पिये अघाई।। मनसा बाचा भने गुपाला। तिलक देश तुलसी की माला।। द्वारिका जगन्नाथ होइ आए। गया बनारस गक्त नहाए।।

मथुरा श्रीर काशी के पर्यटन में इनसे कबीर की भेट हुई श्रीर ये कबीर से बहुत प्रभावित हुए। श्रन्त में इन्होंने श्रपना सब धन लुटा कर कबीर-पन्य मे प्रवेश किया। तुलसी साहब ने श्रपने पन्थ 'घट रामायण' में धरमदास जी के विचार-परिवर्तन का बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है। ये सपरिवार कबीर पन्थी होकर काशी में रहने लगे। इन्होंने ही कबीर की रचना का संग्रह संवत् १४२१ ( सन् १४६४ ) में किया। १ इनकी मृत्यु के बाद कबीर पंथ की गद्दी इनके पुत्र चूड़ामणि को मिली।

इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें इनकी ग्रीर कबीर की गोष्ठी ग्रीर धर्म-निरूपण ही अधिक है। इनकी बहुत-सी रचना कवीर की रचना में इतनी मिल गई है कि दोनों को अलग करना बहुत किठन हो गया है। इनके प्रधान ग्रन्थों में 'सुखनिधान' का बहुत ऊँचा स्थान है। कबीर के समान इन्होंने भी 'विरह' पर बहुत लिखा है।

इनके शब्दों में कबीर की भाँति ही म्राघ्यात्मिक संदेश भीर रहस्यवाद है, यद्यपि उसकी उत्कृष्टता कबीर के पदों से हीन है। कबीर के भक्त होने के कारण इनके बहुत से पद भ्राचारात्मक हैं जिनमें भ्रारती, बिनती, मंगल भ्रीर प्रश्नोत्तर हैं। साथ ही इन्होंने बारहमासा, बसन्त भ्रीर होली, सोहर भ्रादि पर बहुत से शब्द लिखे हैं। इनकी भाषा प्रवाहयुक्त भ्रीर स्वाभाविक है। उस पर पूर्वी हिन्दी की पूर्ण छाप है। मंगल का एक शब्द इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा है:—

स्रतल रहलों में सिखियाँ, तो विष कर श्रागर हो। सतगुर दिइलै जगाइ, पायौं सुख सागर हो। जब रहली जननी के श्रोदर, परन सम्हारल हो।। तब लौतन में प्रान, न तोहि विसराइव हो।। एक बुंद से साहेब, में दिल बनावल हो।। विना नेव कै में दिल, बहु कल लागल हो।। श्रादि।

धर्मदास की एक गद्दी मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में है। कवीर पंथ में धर्मदास का स्थान कबीर साहब के बाद ही माना गया है।

१ वि सिख रिलीजन, माग ६, पृष्ठ १४१ (पम० प० मेकालिफ)

सिख संप्रदाय के संस्थापक श्री नानकदेव के सम्बन्ध में श्रनेक विवरण श्रीर जन्म-साखियां हैं जिनसे उनके जीवन पर प्रकाश डाला श्री गुरुनानक जा सकता है। पर उन विवरणों की श्रनेक बातें इतनी कपोल-(सं० १५२६) किल्पत श्रीर श्रन्ध-विश्वास से भरी पड़ी हैं कि किसी भी इतिहास-प्रेमी को वे ग्राह्म नहीं हो सकतीं। प्रत्येक धर्म-संस्थापक के पीछे इसी प्रकार की किल्पत कथाओं की श्रृंखला लगी रहती है, ग्रतः नानक के सम्बन्ध में भी यह होना कोई श्राश्चर्यं की बात नहीं है।

जिन जन्म-साखियों के ग्राधार पर नानक का जीवन-विवरण मिलता है वे ग्राधिकतर पंजाबी भाषा ग्रौर गुरुमुखी लिपि में है। जि डब्ल्यू० यङ्गसन को ग्रमृतसर में लिखी गई एक जन्म-साखी मिली है, जिसके ग्रनुसार गुरु नानक महाराज जनक के ग्रवतार थे। प्रारम्भ में कथा है कि राजा जनक ने एक बार नर्क की यात्रा की थी ग्रौर ग्रपने पुण्य से सतयुग, त्रेता ग्रौर द्वापर के पापियों का उद्धार कर दिया था। वे उस समय कलियुग के पापियों का उद्धार नहीं कर पाये। ग्रतः कलियुग में पापियों का उद्धार करने के लिये वे गुरु नानक के रूप में ग्रवन्तरित हुए।

एक ग्रोर जन्म-साखी प्राप्त है जिसका ग्रनुवाद ई० ट्रम्प ने किया है। इसका रचनाकाल ग्रनुवाद के द्वारा १६ वीं शताब्दी का ग्रन्त या १७ वीं शताब्दी का प्रारम्भ माना गया है। इस जन्म-साखी पर पाँचवें गुरु श्री ग्रर्जुन देव के हस्ताक्षर हैं ग्रीर यह उन ग्रक्षरों में लिखी गई है जिनमें ग्रन्थसाहिब की सबसे प्राचीन लिपि है। इस जन्म-साखी में कपोल-कल्पना नहीं है, ग्रतः यह ग्रधिक विश्वसनीय है।

एम० ए० मेकालिफ ने भी एक जन्म-साखी का परिचय दिया है ि जिसकी लेखनी तिथि सन् १५८८ मानी गई है। इसमें भी अनेक प्रकार की कथाएँ हैं जिनसे गुरु नानक का महत्त्व प्रकट होता है।

इन जन्म-साखियों में से अस्पष्ट भीर अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को निकाल कर गुरु नानक का जीवन-वृत्त इस प्रकार होगा :--

श्री नानक का जन्म बैसाख (बाबा छज्जूसिंह के श्रनुसार कार्तिक) सं० १५२६ में लाहौर से ३० मील दूर दक्षिण-पिश्चम में तलवंडी नामक गाँव में हुआ। इनकी माता का नाम तृष्ता श्रौर पिता का नाम कालू था, जो जाति के खत्री थे। वे किसान श्रौर पटवारी थे श्रौर साथ ही कुछ महाजनी भी करते थ। श्रतः नानक का बचपन प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में व्यतीत हुआ। छुटपन से ही नानक मौन

१ एन्साइक्लोपीडिया ऑव् रेलीजन ऐएड एथिक्स, भाग १, पृष्ठ १८१

२ दि सिख रैलीजन ( मेकालिफ, भूमिका, पृष्ठ ७६ )

१ दि टेन गुरू ऐन्ड देयर टीचिंग्स ( बाबा छज्जूसिंह, एफ १)

रहते ये ग्रीर विवारों में डूवे रहते थे। कभी-कभी तो ये साधु ग्रीर फकीरों का संग भी करते थे जिससे इनके पिता इनसे बहुत रुष्ट रहते थे। जो काम इनसे करने के लिए कहा जाता था वही इनसे बिगड़ जाता था, क्योंकि ये ग्रपने ध्यान में ही डूबे रहते थे। एक बार इनके पिता ने इन्हें बीस रुपये रोजगार करने के लिए दिए, पर इन्होंने वे सब साधु ग्रीर फकीरों पर खर्च कर दिये। इनके पिता को इस उच्छुह्ललता पर बहुत कोध ग्राया ग्रीर उन्होंने इन्हें सुलतानपुर (जालन्धर) नौकरी करने के लिए भेजा, जहाँ इनकी वहन जानकी के पित जयराम रहते थे। इस बीच में इनका विवाह भी हो चुका था जिससे इनके दो पुत्र हुये, श्रीचन्द ग्रीर लखीमदास। जब तक इन्होंने नौकरी की ये बड़े सतर्क ग्रीर ग्राजाकारी रहे। कमाये हुए धन का बहुत-सा भाग इस समय भी साधुग्रों की सेवा में समाप्त होता था। ये दिन भर काम करते थे ग्रीर रात को गीत बनाकर गाया करते थे। इनका एक गायक मित्र था, जो तलवंडी से ग्राया था। उसका नाम था मरदाना। जब नानक गाया करते थे तो मरदाना रवाब बजाया करता था।

एक बार वेन नदी में स्नान करते समय इन्हें ग्रात्म-ज्ञान हुन्ना ग्रीर इन्होंने ईश्वर की दिव्य विभूति देखी। उसी समय से इन्होंने नौकरी छोड़ कर पर्यटन प्रारम्भ किया। चारों दिशाग्रों में इन्होंने मरदाना के साथ बड़ी-बड़ी यात्राएँ की ग्रीर ग्रयने सिद्धान्तों को गा-गाकर प्रचारित किया।

श्रन्त में सं० १५६५ में करतारपुर श्राकर इन्होंने श्रपने परिजनों के बीच में महाप्रस्थान किया।

नानुक के दा<u>र्शनिक सिद्धान्त ग्र</u>धिकांश में कबीर से मिलते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:---

१ एकेस्वरवाद

२ हिन्दू-मुसलमानों में प्रभिन्नता

३ मूर्तिपूजा-विरोध

इनकी रचना सिक्खों के गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहीत हैं।

ये एक बड़े भारी मुसलमान सन्त थे जिनकी रचनाएँ ग्रनेक भाषाग्रों में प्रनू-दित हुईं। ये कोठीवाल में सं०१२३० (सन् ११७३) में हुये। शक्स फरीद (सं०१२३०) इनका दूसरा नाम शकरगंज था। इनके नाम के पीछे श्रेस्त फरीदसानी एक कथा है। इनकी माता ने इनसे ईश्वर की प्रायंना करने (सं०१५१०) के लिये कहा। इन्होंने कहा, प्राथना करने से क्या मिलेगा? माता ने उत्तर दिया, शकर! प्रायंना के बाद माता ने श्रासन के नीचे से थोड़ी शकर निकाल कर फरीद को दे दी। एक दिन माँ कहीं बाहर गई थी, इन्होंने प्रार्थना के बाद श्रपने ध्रासन को उलटा तो बहुत-सी शकर रखी थी। माता के ध्राने पर फरीद ने शकर का हाल बतलाया। माता ने ध्रादचर्य से इस समाचार को सुना ग्रौर फरीद का नाम शकरगंज (शकर की निधि) रखा।

चार वर्ष की अवस्था में ही फरीद ने कुरान याद कर ली थी। बड़े होने पर उन्होंने मक्के-मदीने की यात्रा भी की थी। वहाँ से लौटने पर फरीद ने कुछ दिन दिल्ली में व्यतीत किये, बाद में अप्रोधान (पाक पट्टन) चले आये।

नानक संवत् १५२६ (सन् १४५६) में पैदा हुए थे। ग्रतः उनकी भेंट तो किसी प्रकार शेख फरीद से हो ही नहीं सकती थी। फरीद के बाद उनकी वंश-परम्परा के अन्तर्गत शेख इब्राहीम से अवश्य उन्होंने भेंट की थी। शेख इब्राहीम किबिता लिखा करते थे ग्रीर उसमें शेख फरीद का ही नाम डाला करते थे; क्योंकि शेख इब्राहीम को शेख फरीद दितीय की उपाधि थी। यह निश्चित है कि जो पद 'ग्रंथ साहव' में शेख फरीद के मिलते है वे सब शेख इब्राहीम के लिखे हुए हैं। इन्हें फरीद सानी भी कहा गया है। शेख इब्राहीम की मृत्यु सं० १६०६ में हुई।

इनकी कविता में ईश्वर से मिलने की ग्राकांक्षा बहुत ग्रधिक है।

इनका जन्म संवत् १६३१ में कड़ा (इलाहाबाद) नामक स्थान में हुन्ना।
इनके पिता का नाम सुन्दरदास खन्नी था। बचपन से ही
मलूकदास मलूकदास में प्रतिभा के चिह्न थे। संतों को भोजन ग्रौर
(सं० १६३१) कम्बल दे दिया करते थे, जो इनके पिता इन्हें बेचने के लिए
देते थे। इनके सम्बन्ध में ग्रनेक ग्रलौकिक कथाएँ कही जाती हैं
जिनमें इनकी भिक्त ग्रौर शिक्त का ग्रितिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इनकी मृत्यु सं०
१७३६ में हुई। इस प्रकार इनकी ग्रायु मृत्यु के समय १०८ वर्ष की थी। इनके
एक शिष्य सुथरादास थे जिन्होंने 'मूलक परिचय' के नाम से एक जीवनी लिखी है।
इसके ग्रनुसार भी मलूकदास के जन्म ग्रौर मृत्यु के संवत् यही हैं।

मलूकदास के बारह चेले थे जिनके नाम श्रज्ञात हैं। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, इसफहाबाद, मुल्तान, पटना (बिहार), सीताकोयल (दक्षिण), कलापुर नैपाल श्रीर काबुल में हैं। पल्कदास के बाद गद्दी पर रामसनेही बैठे।

इनकी कविता सरस ग्रौर भावपूर्ण है। इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 'ज्ञानबोध' ग्रौर 'रामावतार लीला' (रामायण)। 'ज्ञानबोध' में इन्होंने ज्ञान, भक्ति ग्रौर् वैराग्य का वर्णन किया है। ग्रष्टांग योग एवं प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति का भी विस्तारपूर्वक

१ खोज रिपोर्ट , सन् १६२०-२१-२२

२ मल्बदास को बानी ( जीवन-चरित्र ), एष्ठ द

स्पष्टीकरण है। 'रामावतार लीला' में रामचरित्र विणित है। उसमें 'रामायण' की कथा विस्तार से दी गई है। भाषा में पूर्ण स्वाभाविकता है। इनमें उपदेश घौर चेतावनी बड़ी तेजस्वी भाषा में विणंत है। इनमें स्थान-स्थान पर घरबी, फारसी के शब्द भी है, पर उनसे किवता के प्रवाह में कोई व्याघात उपस्थित नहीं हुआ। इन्होंने शब्दों के घितिरक्त किवत्त भी लिखे हैं जिनमें काव्य-सौन्दर्यतो नहीं है, पर भाव-सौन्दर्य प्रवश्य है। कहा जाता है कि एक घौर मलूकदास थे जिनका निवास-स्थान कालपी था घौर जो जाति के खत्री थे। कड़ा के मलूकदास बहुत पर्यटनशील थे। संभव है, ये कालपी में रहे हों। इस प्रकार दो मलूकदास होने से काव्य की प्रामाणिकता में अम हो गया है। दोनों को रचनाग्रों में भिन्नता का कोई वृष्टिकोण नहीं है।

ये कायस्थ साधू थे श्रीर इलाहाबाद के निवासी थे। ये बाबा मलूकदास के शिष्य हो गए थे श्रीर उन्हीं के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। सुथरावास इन्होंने बाबा मलूकदास की जीवनी 'मलूक-परिचय' के नाम से (सं० १६४०) लिखी। इनके अनुसार मलूकदास का जन्म सन् १५७४ मे हुश्रा था श्रीर मृत्यु १६८२ में।

सन्तमत में दादू का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके सिद्धान्त कबीर के सिद्धान्तों वादू वयाल से मिलते हुए भी श्रपनी विशेषता रखते हैं। इनके पदों श्रीर (सं०१६५८) साखियों में चेतावनी का श्रंश बहुत श्रधिक है। इनका जन्म सं०१६५८ में हुपा था।

इस प्रकार ये ग्रकवर के समकालीन थे। दादू के शिष्य जनगोपाल ने लिखा है कि ग्रकवर ग्रीर दादू में धार्मिक वार्तालाप भी हुग्ना करता था। गार्सी द तासी के ग्रनुसार दादू रामानन्द की शिष्य-परम्परा में छठे शिष्य थे। शिष्यों का कम इस प्रकार है:--



१ दादूर शिष्य भक्त जनगोपाल लिखियाञ्चेन जे फरोपूर सिक्ती ते सम्राट भाकवर पायई दादूर संगे विसया भर्म विषये गंभीर भालाप करितेन।

दादू (उपक्रमखिका, पृष्ठ १३) श्री खिति मोहन सेन (विश्व भारती, कलकत्ता) २ इस्त्वार द लॉ लितरालूर पेनदूई प पेन्दुस्तानी, भाग १, पृष्ठ ४०६।
हि० सा० आ० ६०---३ १



दादू पंथियों के अनुसार ये गुजराती ब्राह्मण थे, पर जनश्रुति इन्हें घुनियाँ मानती है। मोहसिन फानी भी इन्हें धुनियाँ ही मानते हैं। विल्सन ने भी मोहसिन फानी के मत का अनुकरण किया है। फर्कहार भ्रीर ट्रेल इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, पर सुधारक द्विवेदी का कथन है कि दादू मोची जाति के ये ग्रीर मोट बनाया करते थे। पहली स्त्री की मृत्यु होने पर ये वैरागी हो गए। इनका पहला नाम महाबली था। ै इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, पर इन्होंने अपने जीवन का विशेष समय राजस्यान के नराना भौर भराना नामक स्थानों में व्यतीत किया । दादू इतने भ्रधिक दयालु थे कि लोग इन्हें दादूदयाल के नाम से पुकारने लगे। इन्होंने एक प्रलग पंथ का निर्माण किया जो 'दादू पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ दो भागों में विभाजित हुन्ना। एक भाग में तो वे साधू हैं जो संसार से विरक्त हैं ग्रीर गेरुए वस्त्र भारण करते हैं, दूसरे भाग में वे हैं जो सफेद कपड़े पहनते ग्रीर व्यापार करते हैं। दादूवयाल स्वयं गृहस्थ थे। इन दोनों भागों में ५२ सिद्धपीठ है जो ग्रखाड़ों के नाम से 'पंथ' में प्रसिद्ध हैं। १ हिन्दू-मुसलमान का ऐक्य इन्होंने कबीर की भौति ही करना चाहा। कबीर के दृष्टिकोण के प्रनुसार ही इनकी रचना के ग्रंग हैं। इनकी कविता बड़ी प्रभावोत्पादनी है। वह सरसता से हृदयंगम हो जाती है ग्रीर एक ग्राध्यात्मिक वातावरण छोड़ जाती है।

दादू ने लगभग ५,००० पद्य लिखे हैं जिनमें से बहुत-से प्रन्थों में नहीं पाये जाते। वे केवल साधु-संतों की स्मृति में हैं। दादू ने धर्म के प्रायः सभी ग्रंगों पर प्रकाश डाला है। मूर्तिं पूजा, जाति, ग्राचार, तीर्य-त्रत, ग्रवतार ग्रादि पर दादू कबीर के पूर्णतः भनुयायी हैं। डा० ताराचन्द के भनुसार दादू ने सूफीमत की ज्याख्या ग्रधिक सफलता के साथ की है। सम्भवतः इसका कारण यह हो कि वे

१ दाद्दयाल की वानी (प्रस्तावना), श्री सुवाकर दिवेदी

२ संतवानी सँधइ, भाग १, पृष्ठ ७६

कमाल के शिष्य थे। वद् ने गुरु का महत्त्व बहुत उत्कृष्ट बतलाया है। वे कहते हैं । विकास है। गुरु हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी ईश्वर की व्याप्ति है मौर ये मन्ष्य से मिक पवित्र मौर सच्चे हैं। दादूदयाल के शिष्य जनगोपाल ने दादू की एक जीवनी ''जीवन परची'' के नाम से लिखी है। विसम दादू ने किस वर्ष में क्या किया यह कमानुसार वर्णित :--

बारह बरस बालपन खोये। गुरु मेटै यें सन्युख होये।। सांभर भाये समये तीसा। गरीब दास जनमें बचीसा॥ मिले बयालां श्रक्षबर साही। कल्यानपुर पचासा जाही॥ समै गुनसठा नगर नराने। साथे स्वामी राम समाने॥ (अन्य जनगोपाल कृत, २१ विश्राम, २६-२७ चौपाई)

जनगोपाल के अतिरिक्त दादू के अन्य शिष्य रज्जब ने भी दादू के जीवन पर प्रकाश डाला है।

दादू के ४२ शिष्य थे। प्रत्येक शिष्य ने 'दादू-दार' की स्थापना की। इस प्रकार इस पंथ के ५२ 'दादू-दार' (पूजन-स्थान) हैं। दादूपंथी जब गृहस्थाश्रम स्वीकार करते है तो वे दादूपंथी न कहला कर 'सेवक' कहलाते है। 'दादूपंथी' नाम केवल वैरागियों के लिए है। 'दादूपंथ' के धन्तगंत इन वैरागियों के पांच भेद है:—

(१) खालसा, (२) नागा, (३) उत्तरादी, (४) विरक्त भौर(४) खाकी । 'दादू द्वार' मे दादू की 'बानी' की पूजा ठीक उसी प्रकार की जाती है भैसे किसी मन्दिर में मूर्ति की । 'दादू पंथियों' का केन्द्र प्रधानतः राजस्थान है।'

ये दादू के समकालीन थे। इन्होंने 'साथ' या 'सतनामी' पंथ की स्थापना की। इनका जन्म संवत् १६०० म बिजेसर (नारनौल, पंजाब)

वीरभान में हुन्ना था। ये रैदास की परम्परा में ऊधोदास के शिष्य (संवत् १६००) थे। इसीलिए ये म्राइचे को "ऊधो का दास" लिखते थे। इन्होंने गुरु का महत्त्व बहुत माना है। उसे ये ईश्वर की इच्छा

का अवतार समझते थे, इसीलिए ऊघोदास को ये "मालिक का हुक्म" लिखते थे। इनके अनुसार ईश्वर का नाम 'सत्यनाम' है। इसीलिए इनके पंथ का नाम 'सतनामी' है। इस पंथ में जाति का कोई बन्धन नहीं है। सब समान रूप से साथ खा सकते और विवाह कर सकते हैं। मांसाहार वर्ज्य है और मूर्तिपूजा के लिए कोई स्थान नहीं है।

(विस्वभारती, बलकचा)

<sup>-</sup>१ इन्प्रसुपंस बॉब् इस्लाम बॉन इंडियन करूचर, (डा॰ ताराचन्द्र)

२ बाबू ( मी बितिमोदन देव ), व्यक्तमधिका एक २१-२४

इस पंथ का पूज्य ग्रन्थ 'पोथी' है। यह पंथ में 'गह ग्रन्थ साहिब' की भौति ही पूज्य है। यह 'जुमलाघर' या 'चौकी' में सुरक्षित रहता है ग्रीर वहीं से पढ़ा जाता है। इस 'पोथी' की भ्रनेक शिक्षाग्रों में १२ हुक्म प्रधान हैं, जो 'ग्रादि उपदेश' में लिखे गये हैं।

'सतनामी पंथ' का नाम राजनीति के इतिहास में भी स्मरणीय है। घौरंगजेव के शासन-काल में 'सतनामी पंथ' ने सन् १६७२ में एक बलवे का रूप लिया था। धन्त में घौरंगजेव की सेना ने २,००० सतनामियों को रणक्षेत्र में मार कर इस पंथ को बहुत निवंल कर दिया था। ऐतिहासिक खाफी खाँ ने सतनामियों की बड़ी तारीफ की है:—

"ये भक्त की वेषभूषा में रहते हैं, पर कृषि ग्रीर व्यापार करते हैं ( यद्यपि ग्रस्प मात्रा ही में)। धर्म के सम्बन्ध में इन्होंने ग्रपने को 'सतनाम' से विभूषित कर रक्खा है। ये सात्विक रूप से ही धन प्राप्त करने के पक्ष में हैं। यदि कोई ग्रन्याय या ग्रत्याचार करता है तो ये उसे सहन नहीं कर सकते। बहुत-से शस्त्र भी धारण करते हैं। व

ये 'मृंडिया' भी कहलाते है, क्योंकि ये श्रपने सिर पर एक बाल भी नहीं रखते। ये हिन्दू भौर मुसलमान में कोई भैद-भाव नहीं मानते।

इस पंथ के केन्द्र दिल्ली, रोहतक (पंजाब), धागरा, फर्वलाबाद, जयपुर (राजपूताना) भीर मिर्जापुर में है।

्रभी बाबू राजवल्लभ सहाय की कृपा से धरणीदास जी कृत 'प्रेम प्रगास'
की एक हस्तिजिखत प्रति डा॰ उदयनारायण तिवारी को
भरणीवास माँझी (सारन) के पुस्तकालय मे मिली थी। इसमें ग्रनुलिपि
(सं॰ १६७३) की तिथि भाद्र शुक्ल नवमी सन् १२८१ फसली दी गई है।
यह प्रति माँझी की श्रीमती जानकी दासी उर्फ बर्ता कुँविर के
लिए महंत रामदास द्वारा तैयार की गई थी 🗗

षरणीदास की मातृभाषा भोजपुरी थी। इसी कारण 'प्रेम प्रगास' में भोजपुरी के कितपय पद्य मिलते हैं। इसमें कहीं भी इनकी जन्म-तिथि नहीं दी गई है, किंतु संन्यास लेने की निम्नलिखित तिथि अवश्य उपलब्ध है:——

संवत् सन्नह सै चिल गैंक, तेरह अधिक ताहि पर भैंक। शाहजहाँ छोड़ी, दुनियाई, पसरी औरंगजेन दोहाई। सोच विचार आरमा जागी, धरनी धरेक मेस बैरागी।

१ दिस्ट्री झॉव मुरिलम रूल, एष्ठ ६२६-६२७

(का॰ ईरवरी प्रसाद)

२ हिस्ट्री बॉब् मुस्लिम कल, पृष्ठ ६२४-६२७

भिनत-काम २७७

अपर के पद में "शाहजहां छोड़ी दुनियाई" से उसकी मृत्यु से तात्पर्यं नहीं है। वस्तुतः शाहजहां की मृत्यु सन् १६६६ (संवत् १७२३) में हुई थी, किंतु सन् १६५७ के सितम्बर (संवत् १७१४) में वह बीमार पड़ा ग्रौर इसके पश्चात् ही उसके पुत्रों में राज्य के लिए युद्ध प्रारम्भ हो गया था। इस युद्ध में ग्रौरंगजेब विजयी हुमा भौर उसने भपने पिता को कैंद कर लिया था। वास्तव में बीमारी के पश्चात् ही शाहजहां एक प्रकार से भिषकार-च्युत हो गया था। ऊपर के पद में इसी भोर धरणीदास भी का संकेत है।

इसी प्रकार जब हम संन्यास लेने की इस तिथि को स्वीकार कर लेते हैतो निश्चित रूप से घरणीदास जी की जन्म-तिथि इसके पहले होगी। यदि उन्होंने चालीस वर्ष की ग्रवस्था में संन्यास लिया हो तो उनकी जन्म-तिथि संवत् १६७३ के लगभग होगी।

इनका जन्म मौझी गाँव (जिला छपरा) में हुआ। ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थ । धरणीदास के पिता परसराम दास ये, जो खेती का काम करते थे । धरणीदास मौझी के बाबू के दीवान थे।

धपने काम में सतकं रहते हुए भी ये संत थे। एक बार इन्होंने धपने काम के कागजों पर पानी से भरा लोटा लुढ़का दिया धौर पूछने पर उत्तर दिया कि जगन्नाथ जी के दस्त्रों में धारती के समय धाग लग गई थी उसी को मैंने इस प्रकार बुझा दिया। बाद में इसे धसत्य समझ कर इन्हों निकाल दिया। बाद में पता लगाने पर अब यह घटना सत्य बतलाई गई तो उन्होंने धरणीदास जी को फिर से नौकर रखना चाहा जिसे इन्होंने धस्वीकार कर दिया। इस घटना के बाद घरणीदास जी साधु हो गए।

गृहस्थाश्रम में इनके गृह चंद्रदास थे थ्रीर संन्यास में सेवानन्द । घरणीदास के सम्बन्ध में भनेक अलौकिक कथाएँ प्रसिद्ध है जिनसे इनका महत्त्व प्रकट होता है । यहाँ उन कथाथों को लिखने की आवश्यकता नहीं। ये सबं-मान्य सुन्दर किव और सच्चे मक्त थे। इनके दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, 'प्रेम-प्रकाश' और 'सत्य प्रकाश'। इनके प्रेम में विरह का विशेष स्थान है। रागों में इन्होंने बहुत सुन्दर शब्द कहे है। इनकी 'चेतावनी-गर्भ-लीला' में कबीर का 'रेखता' प्रयुक्त है। इन्होंने किवत्त-सबैया भी लिखे हैं। कबीर की भीति इनका कहरा' भी प्रसिद्ध है। इनकी भाषा पर पूर्वी प्रभाव स्पष्ट लिखत है। ये फारसी भी खब जानते थे। 'अलिफनामा' में इनके फारसी का जान देखा जा सकता है। इनका 'बारहुमासा' दोहों में कहा हुआ है।

यं विकास की सत्रहवीं शताब्दी से हुए। ये श्रास्तवर के निवासी थे। इनके उपदेश कबीर के सिद्धान्तों के श्राधार पर ही हु। इन्होंने लालावास 'लालदासी पंथ' की स्थापना की जिसके श्रनुयायी गृहस्थाश्रम (सं०१७००) का पालन कर सकते हैं। कीर्तन का स्थान 'लालदासी पंथ' में बहुत ऊँचा माना गया है। इनके उपदेश इनकी बानी में संग्रहीत हैं।

बाबालाल लालादास के समकालीन थे। ये क्षत्रिय थे, श्रीर मालवां में उत्पन्न हुए थे। इनके समय में जहाँगीर राज्य-सिंहासन पर था। बाबालाल दाराशिकोह इनका शिष्य था, जिसने इनसे सनेक धार्मिक (सं०१७००) समस्यायों पर परामर्श लिया। इसका निर्देश फारसी ग्रंथ 'नादिर-उन-नुकात' में है। यह निर्देश दाराशिकोह भीर बाबालाल के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में है।

वावालाल ने भ्रन्त में देहनपुर (सिरहिन्द) में भ्रपने जीवन का श्रंतिम भाग व्यतीत किया।

य 'नारायणी पंथ' के प्रवर्त्तक थे। यद्यपि इस पंथ के ईश्वर का नाम नारायण है, तथापि इसमें ईश्वर की साकार भावना नहीं है। हरिदास न तो इस पंथ में मूर्तिपूजा है ग्रीर न किसी प्रकार का (सं० १७००) पूजनाचार ही। नारायणी वैरागियों का संसार से कोई संपर्क नहीं है--एकान्त निवास ही उनका नियम है।

संवत् १७०० के भ्रमभग घौर भी श्रंत हुए जिनमें विशेष उल्लेखनीम निम्नलिखित हैं:---

शिवरीना शिदायी, हरिराम पुरी. जदु, प्रतापमल, बिनावली (हीरामन कायस्थ के पुत्र ), झाजादह (बाह्मण) श्रौर मिहिरचन्द (सुनार)।

ये बुन्देलखंड के सब से बड़े और प्रभावशाली सन्त थे। इनका जन्म संवत् १७१० में हुआ था। इनके पिता खेमजी थे जो जामनगर स्वामी प्राणनाथ (काठियाबाड़) के निवासी थे। इन्होंने भिषकतर बुन्देलखंड (सं०१७१०) ही में पर्यटन किया और घमं की धन्धपरम्पराधों के विरुद्ध निर्भीक प्रचार किया। ये बाद में मथुरा चले गये और वहाँ धनी देवचन्द के शिष्य हो गए। इनकी मृत्यु संवत् १७७१ में हुई।

प्राणनाथ जी ने स्थान-स्थान में घूम कर धार्मिक मतभेद ग्रौर जाति-पाति का निराकरण किया । इस दृष्टि से ये निृगुंणवाद के बहुत समीप थे। इनके मत के

१ इविस्तान ए-मजाहिब. पृष्ठ २३२.

२ इन्म्लुएंस ब्रॉव् इस्लाम ब्रॉन इविडयन कल्चर, पृष्ठ १६७ ( डा० ताराचम्द )

भिनत-काल १७६

दो सम्प्रदाय हैं, 'प्रनामी' भीर 'भामी'। जो स्वयं प्राणनाम जी से दीक्षित हुए भें भीर जाति-पाति का भेद न मान कर ग्रंतर्जातीय विवाह करते थे, वे 'प्रनामी' सम्प्रदाय के ग्रंतर्गत थे। जो उनके मतानुयायी होते हुए भी जाति-पाति की व्यवस्था मानते थे, वे 'धार्मा' कहलाते थे। स्वामी प्राणनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम "कुलजम स्वरूप" है जो 'गुरु ग्रंथ साहब' के समान सम्प्रदाय मे पूज्य है। म्रन्य मताव-लम्बियों के लिए यह ग्रंथ मलम्य ग्रीर श्रदृश्य है। इसमें स्वामी प्राणनाथ के सिद्धांतों का पूर्ण विचन है।

ये इस्लाम के सिद्धांतों से पूर्ण परिचित थे श्रीर हिन्दू श्रीर मुसलमान का भेद हटा देना चाहते थे। ग्रपने 'कुलजम स्वरूप' से इन्होंने वेद श्रीर कुरान का निर्देश देकर सिद्ध करना चाहा है कि दोनों में कोई श्रन्तर नहीं है। ये मूर्तिपूजा, जाति-भेद श्रीर बाह्मण कुल-पूज्यता को हटा देना चाहते थे।

ये पन्ना के महाराज छत्रसाल के विशेष कृपा-पात्र थे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से महाराज छत्रसाल को एक हीरे की खान का पता मिला था।

ये दादूर्पथी थे। इनका 'छप्पय' नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह छप्पय छंद में लिखा गया है। इनका श्राविभवि काल संवत् १७१० है। रज्जब छप्पय ग्रंथ में दादूर्पथ के सिद्धांतो का सरलता से वर्णन किया (सं०१६१०) गया है।

सुन्दरदास दादूदयाल के शिष्य थे। इनका जन्म सं० १७१० में जयपुर की पहली राजधानी द्यौसा नगर में हुन्ना था। ये जाति के खंडेलवाल बनिया थे। बहुन ग्रौर बहुश्रुत थे। हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, सुन्दरदास मारवाड़ी, संस्कृत ग्रीर फारसी पर समान ग्रिधिकार रखते (सं०१७१०) थे। संस्कृत के पंडित होते हुए भी ये हिन्दी में कविता लिखते थे, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य श्रपने सिद्धांतों का प्रचार करना ही था। ये बहुत सुन्दर थे, इसी कारण शायद दादून इनका नाम 'सुन्दर' रख दिया था । ये छः वर्षकी भवस्था से ही दादू के साथ हो गए थे। जब नारायणा में दादूका देहाव-सान संवत् १६६० में हुआ तो ये वहाँ से चल कर डीडवाणे में रहे और वहाँ से काशी चले आए। काशी में इन्होंने बहुत विद्याध्ययन किया ग्रौर साधु-महात्माग्रों का साहचर्य प्राप्त किया । इसके बाद ये फतेहपुर शेखावाटी चले म्राए, यहाँ उन्होंने भनेक ग्रन्थों की रचनाकी ग्रीर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी मृत्यु साँगनेर (जयपुर )में संवत् १६४६ में हुईं। इनकी मृत्युके सम्बन्ध में यह पद्य प्रसिद्ध है:---

संबद सन्नह से झीयाला, कातिक सुदि अध्यमी बजाला। तीजै पहर भरस्पति बार, सुन्दर मिलिया सुन्दर सार॥

सुन्दरदास बहुत बड़े पंडित थे। ये सन्तमत के झन्य किवयों की मौति-साधारण और सरल किवता करने वाले नहीं थे। इनकी रचनाओं में काव्य-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। इंदव, मनहरण, हंसाल, दुमिल छंद बहुत लिलत और प्रवाहयुक्त है। अनेक प्रकार का काव्य-कोशल इनकी किवता में रत्नराशि के समान सजा हुआ है। कहीं रस-निरूपण है तो कहीं झलंकारों की सृष्टि। ये श्रुङ्गार रस के बहुत विरुद्ध ये और उसे छोड़ झन्य रसों के वर्णन में इनकी प्रतिभा खूब प्रस्फुटित हुई है। इनके पर्यटन ने इनके अनुभव को और बढ़ा दिया था और इन्होंने सभी स्थानों के विषय में रचनाएँ कीं। इनके "दशों दिशा के सवैया" इसके प्रमाण-स्वरूप दिये जा सकते हैं।

इनके ग्रन्थों में 'ज्ञान समुद्र' (पाँच उल्लासों में ), 'सुन्दरविलास' (३४ ग्रंगों में ) ग्रीर 'पद' (२७ राग-रागिनियों में ) विशेष प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पूर्वी भाषा बरबें में भाषा का स्वाभाविक सौन्दर्य खूब प्रदिश्ति किया है। संत होते हुए भी ये हास्य-रस के विशेष प्रेमी थे जिससे इनकी वेदांत की गंभीरता मनोरंजन में परिणत हो जाती है। इन्होंने प्रृंगार रस के विश्व बहुत् कुछ लिखा है। नारी की निन्दा इन्होंने जी खोल कर की है। इसके विपरीत सांख्य ज्ञान ग्रीर प्रदेत वाद ज्ञान का निरूपण इन्होंने बड़े विशद रूप में किया है। ग्राह्म-ग्रनुभव तो इनकी निज की सम्पत्ति है।

सुन्दरदास दादूदयाल से श्रायु में सब से छोटे शिष्य थे, पर प्रसिद्धि में सब से बड़े। इनके शिष्यों की पाँच गिह्याँ कही जाती है जो फतेहपुर ग्रीर राजस्थान में हैं। इनके पाँच शिष्य प्रसिद्ध है:—१--टिकैतदास, २---श्यामदास, ३---दामोदरदास, ४---निर्मलदास ग्रीर ५---नारायणदास।

यारी साहब बीरू साहब के शिष्य थे। ये जाति के मुसलमान थे श्रीर दिल्ली
में निवास करते थे। इनका श्राविर्भाव-काल संवत् १७२४ से
यारी साहब १७८० तक माना गया है। इनके शिष्य का नाम बुल्ला
(सं०१७२४) साहब था, जो भुरकुड़ा निवासी थे। इनके नाम से कोई
विशेष पंथ नहीं चला। इनका प्रभाव ग्रधिकतर दिल्ली,
गाजीपुर श्रीर बिलया श्रादि जिलों में है।

इनकी रचना सरल श्रीर सरस है। उसमें भाषा का बहुत चलता हुआ रूप है। इनके शब्द बहुत लोकप्रिम हैं। निर्गुण ब्रह्म का निरूपण है। 'सत्गृद' श्रीर

१ संतवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १०६

'सुन्न' पर इनकी रचनाये बहुत विस्तारपूर्वक हैं। इन्होंने 'म्नलिफनामा' में फारसी का ककहरा लिखा है भीर प्रत्येक मक्षर से ज्ञान निरूपण किया है। इनके किवल भीर झूलने भी भपनी सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भपने झूलनों में सूफी-मत के 'मलकूत' ग्रादि शब्दों की व्याख्या की है। इनकी साखियों में भिषकतर ''जोति सरूपा ग्रातमा'' का वर्णन है।

प्रयने पंथ मे दरिया साहब कबीर के ग्रवतार माने जाते हैं। इनकी जन्म-दरिया साहब (बिहार तिथि के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध वाले सं० १७३१) में 'उरियासागर' में दो दो हे हैं:—

> भौंदों बदी चौथि वार सुक्र गवन कियो छप लोक। जो जन शब्द विवेकिया, मेटेउ सकल सब सोक।। संवद् अठारह सै सेंतीस, भौंदौ चोथि अधार। सवा जाम जब रैन गो, दरिया गौन विचार।।

इसके अनुसार इनका मृत्यु-संवत् १८३० निकलता है। दिरिया पथियो का कथन है कि दिरिया साहब ने १०६ वर्ष की आयु पायी। पयदि यह कथन सत्य माना जावे तो इनका जन्म संवत् १७३१ निश्चित होगा। इनका जन्म धरकंधा (आरा) में हुआ था और इनके पिता का नाम पीरन शाह था।

दरिया साहब ने ग्रपने जीवन का ग्रिधिकांश धरकथा में ही व्यतीत किया। काशी ग्रीर बिहार में इन्होंने कुछ पर्यटन श्रवश्य किया, पर ये फिर धरकंथा चले ग्राए। बाल्यावस्था से ही ये भक्ति ग्रीर वैराग्य में लीन थे। विवाह होने पर भी इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया। ये सदैव विरक्त ही रहे।

इनके ग्रंथों की संख्या काफी बड़ी है। इनमें दो ग्रंथ प्रधान है, 'दिरयासागर' ग्रीर 'ज्ञान दीपक'। 'ज्ञान दीपक' में तो इन्होंने ग्रपना जीवन वृत्तान्त ही लिखा है। 'दिरया सागर' की शैली बहुत कुछ 'मानस' की शैली के समान है। उसमें दोहें, चौपाई ग्रौर स्थान-स्थान पर हिरगीतिका छंद हैं। समस्त ग्रंथ में निगुंण ब्रह्म ही का निरूपण किया गया है। ग्रपने स्फूट शब्दों में इन्होंने बसंत, होली भौर मारती इत्यादि का वर्णन खूब किया है। इन्होंने ग्रप्टपदी---रेखतों की भी रचना की है। इनकी भाषा बहुत साधारण है। शब्दों के रूप भी विकृत किये गए हैं, जैसे घोड़ा का घोड़ला , विवेक का बीबेक । ग्रादि।

१ दरिया सागर ( बेलवेडियर प्रेस, बलाहाबाद ), एण्ठ ७५ २ दरिया साहब के चुने हुए पद और साखी, एण्ठ ११ ३ दरिया साहब के चुने हुए पद और साखी एण्ठ १५ हि॰ सा॰ झा॰ इ॰—–३६

दिरया साहब ने अपना पंथ अलग चलाया जो 'दिरया पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पंथ में प्रवेश करने का विशेष नाम 'तस्त बैठना' है। इस पंथ की चार गिह्यां प्रसिद्ध है जो तेलपा, दैसी, मिर्जापुर (छपरा) और मनुवां चौकी (मुजफ्फरपुर) में हैं। दिरयासाहब के ३६ शिष्य थे जिनमें प्रधान थे दलदास जी। द्वरियापंथी अधिकतर विहार, गोरखपुर और कटक में पाये जाते हैं।

यं जतारन (मारवाड़) के निवासी ग्रीर जाति के घृनियाँ थे। इनका जन्म संवत् १७३३ में हुग्राथा। इनके गुरु का नाम प्रेम जी दिखा साहब (मारवाड़ था। सात वर्ष की ग्रवस्था में इनके पिता की मृत्यु होने बाले सं० १७३३) पर ये रैन नामक गाँव मे चले ग्राए। इनके समकालीन मारवाड़ के राजा बख्तसिंह थे जो एक ग्रसाध्य रोग से पीड़ित थे। दिखा साहब की कृपा से वे शीझ ही ग्रच्छे हो गए। उस समय से दिखा साहब की बहुत प्रसिद्ध हो गई।

मारवाड़ में दिरयापंथी बहुत सख्या में है। ये दिरयापंथी बिहार के दिया साहब के पंथ के अनुयायियों से बहुत भिन्न हैं। मारवाड़ वाले दिरया साहब ने अधिकतर साखियाँ लिखी है। इन्होंने अपने शब्दों में कंबीर की उल्टवाँसियों का अनुसरण किया है। इन्होंने अपने आराध्य को 'राम' के नाम से पुकारा है, यद्यपि वह 'राम' आदि और निराकार ब्रह्म है। इनकी बानी में विरह का भी यथेष्ट अंग है। इनके शब्द रागों से सम्बद्ध है। ज्ञात होता है, कविता के क्षेत्र में ये कबीर की ही अपना गुरु मानते थे।

ये यारी साहब के शिष्य थे। इनका आविर्माव काल संवत् १७५० प्रौर

१८२५ के बीच में माना गया है। इनका वास्तविक नाम

बुल्ला साहब बुलाकीशम था और ये जाति के कुनबी थे। पहले ये गुलाल
(सं० १७५०) साहब के यहाँ नौकर थे, पर इनकी भगवद्भिक्त देख कर

गुलाल साहब स्वयं इनके शिष्य हो गए। ये भुरकुड़ा (गाजीपुर)
के निवासी थे और अन्त समय तक वहीं रहें। इनकी गुरु परम्परा इस प्रकार है:---

१ जो धुनियाँ तो भी मैं सम तुम्हारा अधम कमीन जाति मति हीना, तुम भी हो सिरताज हमारा ॥ दरिया साहब की बानी, पृष्ठ ५७



इनकी भाषा पूरवी है। आजु भयल अवधूता, गगन-मंडल में हरिरस चासल, आदि प्रयोग इनकी रचना में बहुत पाये जाते हैं। इन्होंने वसंत होली, आरती, हिंडोला आदि बहुत लिखे हैं। रेखता ग्रीर झूलना भी इन्हें विशेष प्रिय हैं। इनके अधिकांश शब्दों में 'सुरत' और 'दसम द्वार' का वर्णन है। हठयोग में इनकी विशेष आस्था है। प्राणायाम के सहारे ये ध्यान के पक्ष में है। इनके शेष पदों में चेतावनी ग्रीर उपदेश हैं। इन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती भक्त कियों का निर्देश किया है:—

खेले नाभा और कवीर, खेले नानक बढ़े भीर। दसम द्वार पर दरस होय, जन बुल्ला देखे आयु सीय।

गुलाल साहब का वास्तविक नाम गोविन्द साहब था । ये बुल्ला साहब के शिष्य थे । बुल्ला साहब पहले गुलाल साहब के नौकर थे । बाद मुं अपने नौकर की भगवद्भवित देख कर गुलाल साहब उनके (सं० १७५०) शिष्य हो गए । गुलाल साहब क्षत्रिय थे और इनका आविर्भाव-काल सं० १७५० से १८०० तक माना जाता है । गुलाल साहब बसहरि (गाजीपुर) में जमींदार थे । इन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया : इनकी गद्दी भुरकुड़ा गाँव में ही थी, जो बसहरि के अन्तगंत है । शिष्य-परम्परा में भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य माने गए हैं । गुलाल साहब के शब्द प्रसिद्ध हैं । इन्होंने प्रेम पर बड़ी सरस रचनाएँ की हैं । यह प्रेम कबीर के रहस्यवाद का ही प्रेम है । इनकी भाषा पर पूर्वीपन की छाप है :—

१ बुल्ला साहब का राष्ट्रसार (जीवन-चरित्र), पृष्ठ १ २ बुल्ला साहब का राष्ट्रसार (जीवन-चरित्र), पृष्ठ १८

सुन्न सिखर चिद्र बाश्व ही, । करल लिलरवा पपवा भागल हो सजनी । म्रविगत जागत हो सजनी ।

इन्होंने 'बारहमासा' भौर हिंडोला' भी तिल हैं, जिनमें निराकार ब्रह्म का वर्णन है। इनके 'होली' भौर 'बसन्त' में भाष्यात्मिक प्रुंगार की बड़ी मनोहर छटा है। इनके 'रेखते', 'मंगल' भौर 'भारती' में कबीर का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।

हनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ विशेष विधरण नहीं मिलता । ये जाति के बिनये ग्रौर यारी साहब के शिष्य ग्रौर बुल्ला साहब के शब्य ग्रौर बुल्ला साहब के शब्य ग्रौर बुल्ला साहब के शब्य ग्रौर बुल्ला साहब के गुरुभाई थे । यारी साहब का काल संवत् १७२४ से (सं० १७४०) १७८० तक माना गया है ग्रौर बुल्ला साहब का सं० १७४० से १८२४ तक । इन तिथियों के ग्रनुसार केशवदास का समय संवत् १७४० के ग्रास-पास ही मानना चाहिए । इनका एक ही ग्रन्थ प्राप्त हुं श्रा है, उसका नाम 'ग्रमीघूँट'। 'ग्रमीघूँट' की भाषा कहीं मारवाड़ी ग्रौर कहीं पूर्वी हिन्दी के प्रभाव से प्रभावित है ।

पिय थारे रूप लुभानी हो । म्हारे हरि जू सूँ जुरलि सगाई हो । आहि

इनके फुटकर शब्द बड़े प्रभावशाली हैं। इनके रेखते फारसी शब्दों से पूर्ण हैं। ज्ञात होता है, केशवदास ग्रपनी भाषा के प्रयोग में बड़े स्वतन्त्र थे। भावों में 'सुन्न', 'गगन' ग्रौर 'पौच-पच्चीस' ही का उल्लेख ग्रधिक है।

ये संत देहरा (श्रलवर) के निवासी थे। इनके पिता का नाम मुरली था जो घुसर बनिया थे। ये गृहस्थ थे और इनके शिष्यों में दयाबाई वरनवास श्रीर सहजोबाई का नाम प्रसिद्ध है। इनका जन्म संवत् १७६० (सं० १७६०) में हुग्रा। सहजोबाई ने भी इनका यही जन्म-संवत् माना है। इनके पाँच ग्रंथ प्रसिद्ध हैं— 'श्रमरलोक', 'श्रखंड घाम', 'भिक्त पदारथ', 'ज्ञान सरोदय' ग्रीर 'शब्द'। इनकी रचना साधारण है, पर योग सिद्धान्त उत्तम प्रकार के विणित है। इन्होंने भिक्त, ज्ञान, वैराग्य, सत्य, शील श्रादि सद्गुणों का विशेष वर्णन किया है तथा विविध विषयों पर भिक्तपूर्ण उपदेश दिए

१ गुलाल साहब की बानी, पृष्ठ ४१

२ गुलाल साहब की बानी, एन्ड २६

३ गुलाल साइव की वानी, पृष्ठ २१

४ बारी साहब की रत्नावली ( जीवन-चरित्र ), पृष्ठ 👢

५ इल्लासाइव का शब्द सागर ( जीवन-चरित्र ), पुण्ठे वि

हैं। इनकी विचार-धारा कबीर के सिद्धान्तों के ग्राघार पर ही है। गुरु का स्थान गिविन्द से भी ऊँचा माना गया है। चरणदास ने मूर्तिपूजा का भी तिरस्कार किया है। इनका वास्तविक नाम रणजीत था। बाल्यावस्था ही में इन्होंने सुखदेव नामक साधु से दीक्षा लेकर ग्रपना नाम चरणदास रख लिया था। संत-साहिस्य में चरणदास जी का विशेष स्थान है।

इनका स्राविर्भाघ-काल सं० १७६५ माना जाता है। ये चरणदास के शिष्य थे। इन्होंने भ्रनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें 'ध्यान-मंजरी' बालकृष्ण नायक भ्रौर 'नेह प्रकाशिका' मुख्य हैं। रचना सरस भौर प्रौढ़ है। (सं० १७६५) 'ध्यानमंजरी' मे श्री सीताराम की युगल मूर्ति की शोभा भ्रौर ध्यान संक्षेप मे है भ्रौर 'नेह प्रकाशिका' में श्री सीता जी का भ्रपनी सिखयों के साथ विहार करना विणित है। यह श्राघ्चर्य की बात भ्रवश्य है कि निर्णुण पंथ की परम्परा में होकर बालकृष्ण ने विष्णु के साकार रूप की उपासना की।

ये जाति के श्रीवास्तवा कायस्थ थे ग्रौर दितया के निवासी थे। ये महाराज छत्रपाल के समकालीन दितया के राजा पृथ्वीचन्द के दीवान श्री ग्रक्षर ग्रनत्य थे। एक बार ये रुष्ट हो गए ग्रौर दरबार से चले गए। राजा (संवत् १७६७) साहब उन्हें मनाने के लिए गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ग्रक्षर जी पैर पसारे हुए हैं। राजा साहब ने कहा— "पौव पसारा कब से?" ग्रक्षर जी ने उत्तर दिया "हाथ समेटा जब से" ग्रथीत् जब से संसार से वैराय्य लिया। महाराज पन्ना ने भी उन्हें ग्रामित्रत किया, पर ये नहीं गए।

ये वेदान्त के ज्ञाता थे भ्रौर इन्होंने 'दुर्गा सप्तशती' का भ्रनुवाद हिन्दी कविता में किया। इनके निम्नलिखित मन्य प्रसिद्ध है:---

'राज योग', 'विज्ञान योग', 'घ्यान योग', 'सिद्धान्त बोध', 'विवेक दीपिका', 'ब्रह्मज्ञान' श्रीर 'श्रनन्य प्रकाश'। इन्होंने पद्धिर छंद का विशेष प्रयोग किया है श्रीर साधन के दृष्टिकोण से राजयोग का विशद वर्णन किया है।

भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य थे। जाति के ब्राह्मण थे। इनका वास्तविक नाम भीखानन्द था। इनका जन्म सं०१७७० में भीखा साहब माना जाता है। ये घाजमगढ़ के खनपुर बोहना नामक स्थान (सं०१७७०) पर पैदा हुए।

बाल्यावस्था से ही ये सरल ग्रीर भामिक प्रवृत्ति के वे । गतः ये बारह

वर्ष की प्रवस्था ही में गुरु की खोज में निकल पड़े ग्रीर इन्होंने गुलाल साहब को गुरु मान कर भुरकुड़ा में उनसे दीक्षा प्राप्त की । ग्रपने गृरु के सम्बन्ध में ये स्वयं लिखते हैं:—

> इक ध्रुपद बहुत विचन्न स्तत मोग् पूक्के है कहाँ। नियरे भ्रुरकुड़ा घाम जाके सब्द आये हैं तहाँ॥ चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया। पूक्षंच कहा कि दियो आदर सिहत मोहि बैसाइया॥ गुरु भाव बूक्ति मगन भयो मानौ जन्म को फल पाइया। लखि प्रीति दरद दयाल दरवें आपनो अपनाइया॥

भीला साहब बारह वर्ष तक अपने गुरु गुलाल साहब के पास रहे। उनकी मृत्यु के बाद ये स्वयं गद्दी के उत्तराधिकारी हुए और उपदेश देते रहे। इनके अने क अन्यों में 'राम जहाज' नामक प्रंथ बहुत बड़ा है और उसमें इनके सभी सिद्धान्तों का निरूपण है। इनके विषय में अनेक अलौकिक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनमें भीला साहब के महत्त्व की ही घोषणा होती है।

भीला साहब के पंथ के श्रनुयायी श्रधिकतर बिलया जिले में हैं । इनका उपदेश-स्थान भुरकुड़ा तो भीला-पिथयों का तीर्थ ही है । इनकी मृत्यु लगभग पचास वर्ष की श्रवस्था (संवत् १८२०) मे हुई।

इन्होंने ईश्वर को 'राम' ग्रौर 'हरि' नाम से ग्रिष्मिकतर पुकारा है। पर 'ग्रनहद नाद गगन-घहरानों' की ध्विन ही इनकी रचना में गूँजती है। गुरु ग्रौर नाम-मिहमा पर भी इन्होंने बहुत लिखा है। इन्होंने भी होली, बसन्त ग्रादि पर रचना की है। इनके किवत्त ग्रौर रेखतों में पाप ग्रौर पुण्य की ग्रच्छी विवेचना की गई है। इन्होंने कुछ कुंडलियाँ भी लिखी हैं ग्रौर ग्रिलफनामा ग्रौर ककहरा दोनों ही में ग्रपना ज्ञान निरूपित किया है। इनकी रचनाग्रों में उपदेश का स्थान ग्रिषक है।

इन्होंने खड़ानी (रोहतक) में संवत् १७७४ में जन्म लिया। ये जाति
के जाट ये ग्रीर प्रारम्भ से ही भक्त थे। ग्रागे चल कर ये एक
गरीबदास नवीन पंथ के प्रवर्तक हुए ग्रीर जीवन भर गृहस्थ रह कर
(सं० १७७४) ग्रपने सिद्धान्तों का उपदेश करते रहे। ये चरनदास के समकालीन
थे। इनकी रचना सत्तरह हजार पद्यों में कही जाती है जिसमें
से केवल एक चतुर्था श ही मिली है। ये कबीर के बड़े भक्त थे। इन्होंने ग्रपनी
'बानी' में कबीर के जीवन पर भी प्रकाश डाला है। इनके सम्बन्ध में ग्रनेक ग्रलीकिक कथाएँ कही जाती है।

१ भीखा साहब की बानी, पृष्ठ १७

गरीबदास ने अपने पूर्व वर्ती भक्तो का परिचय इस प्रकार दिया है : --नो कीकी का जीव था सेना जात गुलाम। भिंत हेतु गृह भाइवा धरा सरूव इजाम।।
पीपा का परचा हुआ मिले भक्त भगवान। सीता मग जीवत रही द्वारावती निधान॥
धना भगत की धुन लगी बीज दिया जिन्ह आन। सूख खेत हुआ कंकर बोथे जान॥
रैदास रंगीला रंग है दिये जनेक तोक। जग्य ज्योनार चोले धरे इक रैदास इक गौक।।
मांकी, मरद कवीर है जगत कर उपहास। केसी बनजारा भया, भगत बढ़ाई दास॥
निश्चय ही से देवल फेरा पूजी क्यों न पहारा। नामदेव दरवाजे बैठा पंडित के पिछवारा॥
नरसौ की तो हुंडी भाली कागज सीस चढ़ाया। ध्योति का तो व्याह भया जब भात भरन कूँ आया।।
तिरलोचन के भये बिरतिया ऐसी भक्ति कमाई। संतों के तो नाल फिरे अरु तीन लोक ठकुराई।।

गरीबदास ने अनेक प्रकार की रचनाएँ कीं जिनमें साखी, सबैया, रेखता, झूलना, अरिल, बैत, रमैनी, आरती और अनेक प्रकार के राग है। कबीर की रचना की भौति गरीबदास की रचना भी बहुमुखी है। भाषा के सम्बन्ध में इन्होंने बड़ी स्वतंत्रता ली है। फारसी और अरबी के शब्द स्वतंत्रतापूर्वंक प्रयुक्त हुए है। अध्यात्मवाद की दृष्टि से गरीबदास की किवता कबीर की किवता से बहुत साम्य रखती है। स्मरण और गुरुदेव के लिए गरीबदास की किवता में बहुत जोर दिया गया है।

गरीबदासी पंथ के बहुत से अनुयायी हैं जो पंजाब में रहते हैं। आज भी खुड़ानी (रोहतक) में फाल्गुन मास मे गरीबदासियों का मेला लगता है। र

इनका जन्म संवत् १७३६ में सारदाह (बाराबकी) में हुआ था। ये जाति के चंदेल ठाकुर थे। इन्होंने अपने जीवन का विशेष भाग कीटवा जगजीवनवास (बाराबकी और लखनऊ के मध्य में) व्यतीत किया था। ये (सं० १७७५) कबीर से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इन्होंने जाति-बन्धन को दूर करने के लिए भी भिन्न-भिन्न जातियों से शिष्य चुने थे। इनके शिष्यों में दो मुसलमान भी कहे जाते है। इन्होंने सतनामियों में पुनः जागृति उत्पन्न की। जो सतनामी पंथ के अनुयायी औरंगजेब के भय से तितर-बितर हो गए थे उनका संगठन पुनः जगजीवनदास ने किया। इनका आविर्भाव काल सं० १७७५ माना जा सकता है।

जगजीवनदास के तीन प्रधान ग्रथ हैं—-'ज्ञानप्रकाश', 'महाप्रलय' श्रीर 'प्रथम ग्रथ'। इनके श्रनुसार निर्णुण ब्रह्म की उपासना ही एकमात्र धर्म है। गरु की

१ गरीबदास जी की बानी, पृष्ठ ३२

२ गरीबदास जी की बानी पृष्ठ ७=

इ गरीबदास जी की वानी पृष्ठ ८०-८६

४ गरीबदाम जी की बानी (जीवन-चरित), एष्ठ २

५ पन्साइनलोपीडिया श्राँव रेली जन एंड पश्चित, भाग ११ (सतनामी)-श्रियर्सन

सहायता से मुक्ति प्राप्त करना जीव की सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है। ग्राहिसा ग्रीर सत्य साधुकी पहली विशेषता है। ग्रात्म-समर्पण ग्रीर वैराग्य से ही संसार के बन्धन तोड़े जा सकते हैं।

मिश्रवन्धुत्रों के अनुसार इनका भाविभाव काल सं० १८१८ है। जान टामस भी इसी तिथि का अनुमोदन करते हैं। सतनामी पंथवालों के अनुसार इनका जन्म सवत् १७२७ मे और मृत्यु संवत् १८१७ मे मानी जाती है।

भीखा पंथ वाले इन्हें गुलाल साहब का शिष्य मानते हैं, पर सतनामी पंथ वाले इनके गुरु का नाम विश्वेश्वरपुरी कहते हैं, जिनका सम्बन्ध किसी प्रकार भी गुलाल साहब की शिष्य-परम्परा से नहीं है। जगजीवनदास के शिष्यों में जलाली-दास, दूलनदास ग्रीर देवीदास मख्य है। जगजीवनदास के श्रनुयायी बाये हाथ में काला ग्रीर दाहिने हाथ में सफेद धागा पहनते हैं। कहा जाता है कि बुल्ला साहब ग्रीर गोविन्द साहब ने इन्हें काले ग्रीर सफेद धागों से दीक्षा दी थी।

कोटवा में भ्रब भी जगजीवनदास की समाधि है, जहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगा करता है।

रामचरण रामसनेही मत के संस्थापक थे। इनका जन्म सं० १७१८ में रामचरण सूरसेन (जयपुर) में हुआ था। ये पहले रामोपासक थे, बाद (सं०१७७५) में मूर्तिंपूजा के घोर विरोधी हो गए।

रामसनेही मत मुसलमानी मत से बहुत कुछ मिलता है। उसमें मूर्तिपूजा के लिए स्थान नहीं है। दिन में नमाज की तरह पाँच बार निराकार ईश्वर की ब्राराधना होती है। उसमें जाति-बन्धन भी नहीं है। रामसनेही मत में सदाचार उच्च कोटि का है।

इनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
ग्रनुमानतः ये विक्रम की ग्रट्ठारहवीं शताब्दी के पिछले भाग
बूलनवास (लगभग में थे। इनका जन्म समसी (लखनऊ) में हुआ था। ये
सं०१७८०) जमींदार के पुत्र थे ग्रीर इन्होंने विरक्त होते हुए भी जीवनपर्यन्त ग्रपने काम को सँभाला। इनके जीवन का ग्रिधिक माग
कोटवा ग्रीर धर्मे गाँव (रायबरेली) में व्यतीत हुआ। धर्मे गाँव तो उन्हीं का
बसाया हुआ था।

दूलनदास की चौदह गिह्यां प्रसिद्ध हैं। ये बड़े भारी सन्त थ। इनकें विषय में मी अनेक अलौकिक कथाएँ प्रसिद्ध हैं, जो इतिहास की कसौटी पर नहीं

१ दूलनदास जी की बानी, पृष्ठ १

कसी जा सकतीं। दूलनदास गृहस्य थे ग्रीर इनकी गद्दी में भी गृहस्थों के लिए स्थान है। ये संत मत के होते हुए भी श्रीकृष्ण में विश्वास रखते थे। ये स्वयं लिखते हैं:--

> दीन दयाल सरन की लज्या छत्र गीवधँन ताना। इनके प्रेम का ग्रंग विशेष भावपूर्ण है।

स्वामी नारायणिसह ने शिवनारायणी मत की स्थापना की । ये चन्द्रवर (रसरा, बिलया) के निवासी ग्रीर जाति के नरीनी राजपूत थे। स्वामीनारायणिसह मुगल शासक मुहम्मद शाह ने इन्हीं की शिष्यता ग्रहण की (सं० १७८१) थी ग्रीर शाह की संरक्षिता के कारण, शिवनारायणी मत का बहुत प्रचार हो गया था।

शिवनारायणी मत में परब्रह्म की उपासना है, जो निराकार है। उसमें कोई जाति-बन्धन नहीं है। किसी भी जाति का भक्त शिवनारायणी मत का धनुयायी हो सकता है।

इत दोनों का ग्राविर्भाव काल सं० १८०० है। ये चरतदास की शिष्याएँ ग्रीर मेवात (राजस्थान) की निवासिनी थीं। ये जाति की दयाबाई ग्रीर सहजो- वैश्य थीं ग्रीर गृहस्थाश्रम ही में जीवन की मुक्ति मानती थीं। बाई (सं० १८००) इन्होंने ग्राथकतर साखियाँ ही लिखी है जिनमें गृहदेव की बहुत प्रार्थना है। दोनों ग्रापस में "ससारी ग्रीर परमार्थी थी"। प्रार्थना है। दोनों ग्रापस में "ससारी ग्रीर परमार्थी थी"। प्रार्थना है। दोनों ग्रापस में "ससारी ग्रीर परमार्थी थी"। प्रार्थना है। सहजोबाई हरप्रसाद धूसर की दूसरी पुत्री थीं ग्रीर सन् १७६० (संवत् १८९०) में हुई । सहजोबाई ने ग्रापने गृह चग्नदास का जन्म संवत् १७६० माना है। ग्रातः ग्रापने गृह से छोटी ग्रावस्था होने के कारण इनका जन्म संवत् १७६० के बाद ही मानना उचित होगा। इन दोनों की भाषा ब्राजभाषा ही थी। प्रार्थन को बाई की किवता में प्रेम ग्रीर मित्रत की बड़ी सरस भावनाएँ है। इन्होंने गृह का स्थान गोविन्द से भी ऊँचा माना है। बिना गृह के जीव का इस संसार से निस्तार नहीं हो सकता। इनकी रचनाएँ हृदय-स्पर्शी हैं।

दयाबाई उसी गाँव डेरा (मेवात) में पदा हुई थीं जिसमें चरनदास ने जन्म लिया था। इन्होंन सहजोबाई के साथ चरनदास की बहुत सेवा की। संवत् १८१८

(लाला सीताराम बी॰ ए॰)

१ शिवनारायणी (ग्रियर्सन) जर्नल क्योंवू दि रायल पशियार्थिक सोसार्थी, १६१८, पृष्ठ ११४।

२ संतवानी संग्रह माग १, एष्ठ १५४।

३ सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिट्रेचर, भाग चार, पृष्ठ ३१०।

में इन्होंने मपने ग्रंथ 'दयाबोध' की रचना की। इनका एक ग्रंथ ग्रौर कहा जाता है। उसका नाम है 'विनय मालिका', पर ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ चरनदास के पन्थ के मनुयायी किन्हीं दयादास का बनाया हुग्रा है। बेलवेडियर प्रेस ने तो उसे दयाबाई कृत ही मान कर प्रकाशित किया है। 'दयाबोध' की रचना बहुत सरस है। उसमें गुरु से प्रति ग्रगाध प्रेम खलकता है।

ये प्रसिद्ध चरणदास के शिष्य थे। इनका ग्राविभीव काल संवत् १८०७ है। इनका एक ही ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह है 'बारहमासा' जिसमें रामरूप इन्होंने भिनत भीर ईश्वर-प्रेम का निरूपण किया है। रचना (सं० १८०७) साधारण है।

स्वामी सहजानन्द स्वामीनारायणी पन्थ के प्रवर्त्तंक थे। इनका जन्म सं० १८३७ में भयोध्या में हुआ था। इन्होंने एकेश्वर ब्रह्म की सहजानन्द उपासना पर जोर दिया। उस ब्रह्म का नाम कृष्ण या नारायण (सं० १८३७) रक्का । ये भपने को उसी कृष्ण या नारायण का ग्रवतार मानते थे।

ये प्रहिंसा के बहुत बड़े समर्थंक और मांसाहार, निन्दा ग्रादि पापों के घोर विरोधी थे। इन्होंने जाति की व्यवस्था किसी प्रकार भी नहीं मानी। इसी तरह इन्होंने मूर्तिपूजा का भी तिरस्कार किया।

स्वामीनारायणी पत्य के अनुयायी आजन्म ब्रह्मचारी रहते हैं। ये आहिसारमक असहयोग में विश्वास करते हैं। इसी कारण जब मराठा पेशवाओं ने इन पर सकती की तो इन्होंने शांतिपूर्वक मृत्यु स्वीकार की। फर्कहार का मत है कि सहजानन्द ने वल्लम सम्प्रदाय के अनाचार की प्रतिक्रिया के रूप में अपने पन्य की स्थापना की जिसमें राखा और कृष्ण दोनों मान्य हैं। पर सहजानन्द की कविता में जिस इंश्वर का रूप मिलता है वह निगुंण है, सगुण नहीं। इस पत्थ का साहित्य अधिकतर गुजराती में है।

इनका जन्म सं १६४५ में माना जाता है। ये ब्राह्मण ये भौर बाल्यावरथा से ही भिक्त-भावना में लीन थे। इन्होंने अपना समस्त जीवर्न तुलसी साहब (हायरस हाथरस ( भ्रलीगढ़ ) में ही व्यतीत किया भौर वही भ्रपनी बाले सं०१६४५) जीवन-सीला समाप्त की।

१ ऐन झाउटलाइन ऑब् दि रेलिजस हिस्ट्री ऑब् इंडिया, एफ ११८ (के॰ एन॰ फकंडार)

ये बड़े विद्वान् थे श्रीर प्रत्येक विषय का शास्त्रीय विवेचन करते थे। इन्होंने ट-रामायण', 'शब्दावली' श्रीर 'रत्नसागर' नामक तीन प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना । ये अपने को तुलसी (रामचरित मानसकार) का श्रवतार मानते थे। इन्होंने निगुंण इंश्वर की व्याख्या बड़े शास्त्रीय ढंग से की। 'रत्नसागर' में तो इनका व्यावहारिक श्रीर श्रनुभवपूणं ज्ञान स्थान-स्थान पर लक्षित होता है। इन्होंने प्राकाश की उत्रति, रचना का भेद, जन्म-मरण की पीड़ा, कर्म-फल श्रादि की विवेचना बड़े गम्भीर रूप में की है। इन तथ्यों को समझाने के लिए इन्होंने पौराणिक श्रीर काल्पनिक कथाश्रों को भी बीच-बीच में सम्बद्ध कर दिया है। इन्होंने दोहा, चौपाई श्रीर हिरगीतिका छंद में ही श्रधिकतर रचना की है। भाषा साधारण है। इन्होंने जिस पन्य का प्रचार किया वह 'श्रावापन्य' के नाम से प्रसिद्ध है।

इनके जीवन की तिथि निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। ये प्रवष के नवाब शुजाउद्दीला ग्रीर दिल्ली के शाहंशाह शाहग्रालम पस्तद्वास के समकालीन थे। ग्रतः ये विकम की उन्नीसवीं शताब्दी में (सं० १६५०) फैजाबाद के मीजा नगपुर-जलालपुर में पैदा हुए। ये जाति के बनिया थे ग्रीर इनके गृह गोविन्द जी थे, जो भीखासाहब के शिष्य थे। इनके जीवन का प्रथिक माग ग्रयोध्या ही में स्थतीत हुना।

कहा जाता है कि इनके विचारों की स्वतन्त्रता ने इनके कई शत्रु पैदा कर दिये थे, जिनमें अयोध्या के वैरागी भी थे। वैरागियों ने इन्हें जीवित ही जला दिया था। कहते हैं कि ये जगन्नाथ में पुनः प्रकट हुए थे। बाद में सदैव के लिए अन्तर्धान हो गये। इनका भी एक पन्य चला, जिसके अनुयायी अधिकतर अयोध्या में रहते हैं।

इनके विचार प्रधिकतर कबीर के सिद्धान्तों पर ही लिखे गए हैं। हिन्दू श्रीर मुसलमान के बीच ये कोई विभाजक रेखा नहीं खीचना चाहते थे। इन्होंने सूफीमत से अपनी पूरी जानकारी प्रकट की है। नासूत, मलकूत, जबरूत श्रीर लाहूत श्रादि का वर्णन इन्होंने श्रनेक बार किया है।

ये मध्यप्रदेशान्तगंत छत्तीसगढ़ निवासी घमार थे। इनका म्राविभीव काल सं० १८७७ से स० १८८७ माना जाता है। इन्होंने सतनामी गाजीवास पन्य के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया, यद्यपि जगजीवनदास (सं० १८७७) के प्रभाव को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने निराकार एकेश्वरवाद की प्रधानता मानी मीर मांसाहार भौर मूर्तिपूजा का विरोध किया। गाजीवास का पन्य मधिकतर चमारों तक ही शीमत रहा।

संतमत के मने कि कियों पर विचार करने पर यह जात हो जाता है कि उन्होंने यद्यिप मूर्तिपूजा भीर साकार ब्रह्म की भ्रवहेलना की, तथापि वे हिन्दू जनता के हृदय से पूजन की प्रवृत्ति नहीं हटा सके । किसी सम्प्रदाय में मूर्तिपूजा के स्थान पर गुरु-पूजा भ्रयवा ग्रन्थ-पूजा है । संतमत में यही सबसे बड़ी कमी रही । संत-काव्य साकार ब्रह्म भ्रथवा मूर्ति के स्थान पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दे सका जिसका भाश्रय लेकर जनता की भिवत-भावना की संतुष्टि हो सकती । इसीलिए मूर्ति के स्थान पर उन्होंने भ्रपने पन्य के ग्रन्थ को ही मूर्तिवत मान लिया । दूसरी बात यह थी कि सन्त काव्य किसी उत्कृत्ट तर्क भीर न्याय पर निर्भर नहीं था । इसीलिए इसके भनुयायी भ्रधिकतर साधारण कोटि के मनुष्य ही थे । इसका प्रचार प्रधानतः नीच भ्रथवा भ्रख्त जातियों में ही हुआ । जहाँ एक भ्रोर सन्त काव्य द्वारा धार्मिक भावना की जागृति बनी रही, वहाँ दूसरी भोर उसके द्वारा धार्मिक क्षेत्र में विशेष जान की वृद्ध नहीं हुई ।

सन्त काव्य के माधार पर कितने प्रधान पन्य धार्मिक क्षेत्र में प्रगति पा सके, उनका निरूपण इस प्रकार है:--

| पंच                     | तिथि     | केन्द्र              | प्रवर्त्तक            |
|-------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| १ कबीर पन्थ             | स० १५००  | बनारस                | कबीर                  |
| २ सिख                   | सं० १४५७ | पंजाब                | नानक                  |
| ३ मलूकदासी              | सं० १६५० | कड़ा मानिकपुर        | मलूकदास               |
| ४ दादूपंथी              | सं० १६८० | राजस्थान             | दादू                  |
| ५ सतनामी                | सं० १६८० | नरनोल (दिल्ली        | ्रवीरभान<br>जगजीवनदास |
| या साध                  |          | के दक्षिण में )      | दूलनदास               |
| ६ लालदासी               | सं० १७०० | भलवर                 | लालदास                |
| ७ बाबालाली              | सं० १७०० | देहनपुर (सरहिंद)     | बाबालाल               |
| < नारायणी पंथ           | सं० १७०० |                      | हरिदास                |
| <b>६ प्रणामी</b> व धामी | सं० १७१० | राजस्थान             | स्वामी प्राणनाथ       |
| १० दरियापंथी            | सं० १७६० | घरकंघा (बिहार)       | दरियासाहब             |
| (朝)                     |          |                      | (बिहारवाले)           |
| ११ दरियापंथी            | सं० १७६० | मारवाङ्              | दरियासाहब             |
| (भा)                    |          |                      | (मारवाड़ वाले)        |
| १२ दूलनदासी             | सं० १७५० | धर्मेगाँव (रायबरेली) | दूलनदास               |
| १३ शिवनारायणी           | सं० १७८१ | चंद्रवर (बलिया)      | स्वामी नारायण         |

| Maria or to a mariante or a second |          |                   | -          |  |  |
|------------------------------------|----------|-------------------|------------|--|--|
| पंथ                                | तिथि     | केन्द्र           | प्रवर्त्तक |  |  |
| १४ चरनदासी                         | स० १७८७  | दिल्ली            | चरनदास     |  |  |
| १५ भीग्वापंथी                      | सं० १८ ० | भुरकुड़ा, बलिया   | भीखासाहब   |  |  |
| १६ गर⊦बदासी                        | सं० १८०० | रोहतक             | गरीबदास    |  |  |
| १७ रामसनेही                        | सं० १८०७ | शाहपुर (राजस्थान) | रामचरन     |  |  |
| १८ पलटूदासी                        | सं० १६५० | भ्रयोध्या         | पलट्दास    |  |  |
| <b>१६ स्वामीनाराय</b> णी           | स० १८७७  | गुजरात            | सहजानन्द   |  |  |
| २० स्रावापंथी                      | सं० १८७७ | हाथरस (ग्रत्रीगढ) | तुलसी साहब |  |  |
|                                    |          |                   |            |  |  |

## संत साहित्य का सिहावलोकन

उत्तर भारत मे मुसलमानी प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में निराकार धौर ग्रमूर्त ईश्वर की भक्ति का जो रूप स्थिर हुग्रा वही साहित्य के क्षेत्र में 'संत काव्य' कहलाया। उसकी विशेषताग्रों का विवरण इस प्रकार है:--

घाध्यात्मिक भावना के घन्तगंत निराकार ईश्वर का गुण-गान ही है। ईश्वर की धनुभूति में श्रीर जितने उपकरण हो सकते हैं उनका भी वर्णन है, जैसे गुरुभिवत, साधुसगित, विरह ध्रादि । धाध्यात्मिक भावना के दो रूप है । पहला तो कियात्मक रूप है जिससे धाध्यात्मिक जीवन को त्रोत्साहन मिलता है, जिसे हम 'विधि' का रूप दे सकते हैं जैसे दया, क्षमा, सन्तोष, मिनत, विश्वास, 'करता निर्णय', मौन, विचार ध्रादि । दूसरा ध्वंसात्मक रूप है जिससे कुश्विपूणं भावनाओं को ध्वंस कर उनका ध्रनुसरण न कर ग्राध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया जा सकता है । इसे हम 'निषेध' का रूप दे सकते हैं, जैसे कपट, 'साकट-संग', माया, तृष्णा, कनक ग्रीर कामिनी, निन्दा, मांसाहार, तीयं-त्रत, ध्रानदेव की पूजा । इसी प्रकार सामाजिक भावना के भी यही दो रूप हैं । कियात्मक भावना का सम्बन्ध सगदृष्टि, 'सार गहनी' ग्रादि से है ग्रीर ध्वंसात्मक भावना का सम्बन्ध 'हिन्दू तुरुक' का ग्रंतर आदि से है । सन्त-काव्य में एक तो सामाजिक भावना ग्रीण है भीर यदि उसका

वर्णन भी है तो व्वंसात्मक रूप में। ग्रधिकतर भाष्यात्मिक भंग पर ही साराः ् काव्य भवलम्बित है। उसी पर यहाँ प्रकाश डालना भभीष्ट है, शेष बातें तो स्पष्ट ही हैं।

कुछ तो मुसलमान सूकियों ग्रीर राजाग्रों का मसर ग्रीर कुछ तरकालीन वायुमंडल का प्रभाव ग्रीर कुछ धार्मिक परम्परा ने सन्तों के हृदय में निराकार भावना की सूर्विट कर दी; पर व भक्त थे, इसलिए यह निराकार भावना बहुत कुछ परिष्कृत हो गई। उन्होंने ग्रपनी उपासना का लच्य साकार ग्रीर निराकार दोनों के परे माना है। इसना सब होने पर भी उन्होंने ग्रपने ईक्वर को उन्हों नामों से पुकारा है, जिन नामों से साकार उपासना वाले ग्रपने ग्रारम्य को पुकारते हैं। उनके पास भी, राम, गोविन्द, हरि ग्रादि नाम हैं, पर एक बात ग्राम में रखने योग्य है। निराकार भगवान से सम्बन्ध जोड़ने में उपासना ही प्रधान साधन है। इसमें प्रेम के स्थान में श्रद्धा ग्रीर भय ग्रधिक रहता है। यम-नियम की बड़ी कठोर साधना है; पर सन्तों में भिनत का विशेष स्थान के, उपासना का कम। वे ग्रपने ईक्वर से प्रेम ग्रधिक करते हैं। वे ग्रपने ईक्वर के लिए उसकी पितवता स्त्री बन कर संसार को एक लम्बी विरह की रात्रि समझते हैं। उनका प्रेम "छिनिह चढ़ें छिन ऊतरें" नहीं, वे "ग्रघट प्रेम पिजर बसें' के पोषक हैं। उसी प्रेम से उन्होंने कहा था—ग्रा मेरे देव, मेरी ग्राहों में ग्रा जा, तुने ग्रपनी ग्राहों में बन्द कर लूँ। न मैं किसी ग्रीर को देखूँगा ग्रीर न तुन्नों किसी ग्रीर को देखने ही दूँगा।

ऐसी स्थित में निराकार भावना का रूप स्पष्टता पाकर कुछ कुछ साकार का धाभास देने लगता है। निराकार तभी शृद्ध रह सकता है, जब तक उसमें उपासना का भाव ग्रविच्छित्र रूप से वर्तमान रहता है। उसमें श्रद्धा ग्रोर भय की निस्पृह ग्रोर नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ छिपी रहती हैं। जब उसमें भिक्त की कोमल भावना भा जाती है, प्रेम की प्रवल प्रवृत्ति समृद्ध की भाँति विस्तृत रूप रख कर उठ खड़ी होती है तो निराकार का भाव बहुत कुछ विकृत हो जाता है। उस भाव में व्यक्तित्व का ग्राभास होने लगता है। इंश्वर को हृदय फाड़ कर दिखा देने की इच्छा होती है। उसमें ग्रपनापन ग्रा जाता है। वह इंश्वर प्रेम की प्रतिमृति ही बन कर सामने भा जाता है। ऐसी स्थित में निराकार इंश्वर ग्रपने को केवल विश्व का नियंता न रख कर भक्तों के सुख-दु:ख में समान भाग लेने वाला दृष्टिगोचर होने लगता है। इस भावना का प्रचार सन्त भत में बड़े वेग से हुगा। उसका कारण केवल यही था

१ निर्मुख की सेवा करो सर्मृख को धरो ध्यान । निर्मृख सर्मृख से परे, तहाँ हमारो ध्यान ॥

१ नैना अन्तर आव तूँ, नैन आँप तोशि लेऊँ। ना मैं देखों और को ना तोशि देखन देउँ।।

कि कबीर ने इसी भाव का भवलम्ब लिया था। वे निराकार ईश्वर की उपासना न कर सके। उन्होंने भपने तन-मन से उसकी भिंकत की। उनके लिए भिंकत ही मृिंवत की नसैनी थी। कबीर ने यही भूल की थी, जिस भूल का परिणाम सन्त मत में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। यदि उन्हें निराकार भावना से ईश्वर के प्रति भ्रपना सम्बन्ध प्रकट करना था तो भिंकत भीर प्रेम से न करते। यदि वे भिंकत भीर प्रेम को नहीं छोड़ सकते थे तो उन्हें भगवान की साकार भावना से भ्रपने विचारों का प्रचार करना था। म तो वे निराकार की ठीक उपासना कर सके भीर न साकार की पूरी भिंकत ही। इस मिश्रण ने यद्यपि उनके विचारों को प्रचार पाने का भवसर दे दिया; पर ईश्वर-भावना का रूप बहुत ग्रस्पष्ट रह गया। म हम उसे निराकार एकेश्वर की उपासना ही कह सकते हैं भीर न साकार ईश्वर की भिंकत ही। इसका एक कारण हो सकता है।

सन्त मत के प्रवान प्रवर्त्तंक कबीर थे। वे बड़े ऊँचे रहस्यवादी थे। उन पर मुसलमानी संस्कारों का प्रभाव भी पड़ा था भीर इसलिए कि वे जुलाहे के घर में पोषित हुए थे, उनका मिलाप भी धनेक सूफियों से हुआ था। उन्होंने सूफी संतों के विषय में अपने बीजक की ४८ वीं रमैनी में भी लिखा है। ऐसी स्थित में उन्होंने 'अनलहक' का अवस्य अनुभव किया था। इस सूफीमत में "इस्क हकीकी" का प्रधान स्थान है। बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक भक्त के मन में प्रेम का विचार न होगा तब तक वह ईश्वर के मिलने के लिए किस प्रकार अपसर होगा? रहस्यवाद तो आत्मा ही की एक प्रवृत्ति है, जिसमें वह प्रेम के वशीभूत होकर अपनी सारी भावनाओं को अनुराग में रेंग कर ईश्वर से मिलने के लिए अग्रसर होती है और अन्त में ईश्वर में मिल जाती है। अतएव कबीर रहस्यवादी होने के कारण प्रेम की प्रधानता को अवस्य मानते। दूसरी बात उनके रामानस्य गुढ़ से दीक्षित होने की है। इन दोनों परिस्थितियों ने उनके हृदय में प्रेम का अंकुर जमा दिया था। वे मुसलमान के घर में थे, इसलिए बहुत सम्मव है कि ईश्वर की मावना, बचपन ही से इनके मन में निराकार रूप में हुई हो। इन सब बातों ने कबीर के मन में इन्हीं दो भावनाओं को उत्पन्न किया:—

१--- निराकार भाव से ईश्वर की उपासना।

२--- मूफीमत के प्रभाव से प्रयवा रामानन्द के सत्संग से प्रेम का घलौकिक स्वरूप।

इन दोनों भावों के मिश्रण ही ने कबीर के भाष्यात्मिक भावों का स्वरूप

१ अच्छि नसैनी मुक्ति की. सम्त चढ़े सद बाय। चित्र चित्र मन बाहस किया, बनम चनम पहिताय।। —कनीर

निर्घारित किया। यही कारण था कि वे निराकार ईश्वर की भावना प्रेम ग्रीर भिक्त के साथ कर सके। इस ग्रस्पष्ट भावना का स्वरूप कशीर ने यद्यपि कहीं-कही सफलता के साथ खींचा है, तथारि उनके परवर्गी संत कियों ने तो इस मत का इतना विकृत रूप खड़ा किया है कि उससे कुछ सिद्धान्त ही नहीं निकलता। एक ग्रीर तो प्रेम ग्रीर भिक्त इतनो तेजी से उमड़ रहे हैं कि किसी के चरणों में ग्रपना सर्वस्व न्यौद्धावर करने की भावना जाग उठी है ग्रीर दूसरी ग्रीर हवा में निराकार का रूप है। उस शून्याकाश से प्रेम-भावना को कितनी ठेस लगती है! प्रेम ग्रीर भिक्त के भावश में निराकार का निरूपण हो ही नहीं सकता। हमारे सन्त कियों ने इसी निराकार के ग्रविगत रूप में ग्रपने ग्रेम की धारा बहाई है। उसर में नदी कितनी दूर तक जा सकती है? निराकार ईश्वर का विरुद ही क्या--

मारग जोवें विरहिनी, चितवे पिय की भोर । सुन्दर पियरे जक नईां, कल न परन निस भोर ।।

इस दोहें से व्यक्ति का बोध होता है, जिसका पता निराकार भावना में लग ही नहीं सकता। इसीलिए सन्त मत की ईश्वरीय भावना बहुत ग्रस्पप्ट ग्रीर ग्रसगत है।

भ्राघ्यात्मिक भावना में मुख्य-मुख्य जिन ग्रंगों पर सन्तों ने प्रकाश डाला है उनका विवरण निम्नलिखित है:—

- (१) कियात्मक—सत्पुष्ठष (निराकार ईश्वर), नाम स्मरण, स्ननहद शब्द, भिन्त, मुरत, बिरह, पित्रजा-प्रेम, विश्वास, 'निज करता को निर्णय', सत्संग, सहज, 'सार गहतो', मौन, परिवय, उपदेश, 'सांच', उदारता, शील, क्षमा, सन्तोष, धीरज, दीनता, दया, विचार, विवेक, गुरुदेव, स्नारती।
- (२) ध्वसात्मक—चेतावनी, भेष, कुसंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान भौर ग्रहमन्यता, कपट, ग्राशा, तृष्णा, मन, माया, कनक ग्रीर कामिनी, निद्रा, निन्दा, स्वादिष्ट ग्राहार, मांसाहार, नशा, 'ग्रानदेव की पूजा', तीर्थं-व्रत, दुर्जन ग्रादि।

सामाजिक भावना के ग्रंग निम्नलिखित हैं:---

- (१) क्रियात्मक--चेतावनी, समद्बिट,
- (२) ध्वंसात्मक भेदभाव, चेतावनी ।

संत काव्य में भाषा बहुत ध्रपरिष्कृत है। उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है। भावों का प्रकाशन प्रधान है ग्रीर भाषा का प्रयोग गौण। ससाया इस प्रकार की भाषा के सम्बन्ध में तीन कारण हो सकते हैं:—

(१) सन्त-काव्य जन-समाज के लिए ही लिखा गया था। द्यतः उसमें भावों के प्रचार एवं प्रसार के लिए भाषा का सरल होना झावश्यक था । कठिन भाषा के द्वारा ईश्वर सम्बन्धी कठिन भ्रीर दुरूह विनय जन-समाज तक नहीं पहुँच सकता था ।

- (२) संतों की रचनायें श्रधिकतर गेय रही है; इसलिए भाषा का रूप एक मुख से दूसरे मुख तक जाने में बहुत बदल गया।
- (३) ये रचनाएँ प्रधिक समय तक लिपिबद्ध भी नहीं हुईँ। ग्रतः जिस प्रदेश में ये प्रचिलत रही उसी प्रदेश की भाषा का प्रभाव उन पर श्रागया। किवयों के प्रदेश-विशेष में रहने के कारण भी भाषा में विभिन्नता है, पर कबीर की रचनाग्रो में प्रजाबीयन की जो छाया है, उसका क्या कारण हो सकता है? कबीर तो पंजाब के निवासी नहीं थे। इसे कुछ तो प्रान्त-विशेष के भक्तों श्रीर कुछ लिपिकारों की 'कुपा' का फल ही समझना चाहिए। जो हो, संत-काव्य हमें तीन भाषाग्रों से प्रभावित मिलता है:—

पूरबी हिन्दी, राजस्थानी ग्रीर पंजाबी।

रस—सत-काव्य में प्रधान रूप से शान्त रस है। ईश्वर की भिवत प्रधान होने के कारण निर्वेद ही स्थायी भाव है ग्रौर ग्रादि से ग्रंत तक शान्त रस की ही सत्ता है। कभी-कभी रहस्यवाद के ग्रतगंत ग्रात्मा के विरह वर्णन के कारण वियोग श्रुंगार भी है। ग्रात्मा जब एक स्त्री के रूप में परमात्मा रूपी पित के लिए व्याकुल होती है तब उसमें वियोग श्रुगार की भावना स्वाभाविक रूप से ग्रा जाती है। सयोग श्रुंगार की भावना बहुत ही न्यून है।

दुलहिन गावतु मंगलाचार, हम घर आये हो राजा राम भतार।

जैसी मिलन को भावनाये बहुत हो कम है । सत काव्य मे विरह श्रेष्ठ माना गया है । उसमें परगात्मा से मिलन का साधन ही श्रिधिक है, मिलन की सिद्धि नहीं । भतः शान्त श्रीर वियोग श्रृंगार प्रधान रस है । जोष रस गौण है ।

कहीं-कहीं ईश्वर की विशालता के वर्णन में प्रद्भृत रस भी है। 'एक बिन्दु ते विश्व रच्यो है' जैसी भावनाएं प्राश्चर्य के स्थायी भाव की उत्पन्न करती हैं। कबीर की उत्टर्वासियाँ भी घ्राश्चर्य में डाल देने वाली है। सृष्टि ग्रीर माया की विचित्रता भी ग्रद्भृत रस की उत्पत्ति में सहायक है।

कुछ स्थानो पर वीभत्स रस भी है। जहाँ सुन्दरदास स्त्री के शरीर का वीभत्स वर्णन करते हैं, वहाँ जुगुप्सा प्रधान हो जाती है। 'कंचन ग्रीर कामिनी' शीर्षक ग्रंग में भी ग्रनेक स्थानों पर वीभत्सता है। संक्षेप में संतकाव्य का रस-निरूपण इस प्रकार है:—

प्रधान रस—–शान्त, श्रृंगार (वियोग) गौण रस—–ग्रद्भृत, वीभत्स

संतकाव्य में सबसे ग्रधिक प्रयोग 'साखियों' ग्रौर 'शब्दों' का हुन्ना है। 'साखी'
तो दोहा छद है ग्रौर 'शब्द' रागों के ग्रनुमार पद है। दोहा
छंद बहुत प्राचीन है। ग्रपभ्रंश के बाद प्राचीन हिन्दी में लिखे हुए
जन ग्रंथों में इस दोहा छंद के ही दर्शन होते हैं। इसके बाद डिंगल साहित्य में भी दोहा

खंद का व्यवहार हुन्ना। तत्पश्चात् ग्रमीर खुसरो ने ग्रपनी बहुत-सी पहेलियाँ इसी दोहे खंद में लिखीं। ग्रतः दोहा छंद तो साहित्य में प्रयोग-सिद्ध हो चुका था। पदों का हिन्दी साहित्य में यह प्रयोग प्रथम बार ही समुचित रूप में किया गया। संतों के 'शब्द' ग्रधिकतर गेय थे ग्रतः वे राग-रागिनियों के रूप में गाये जा सकते थे। इस कारण वे पदों का रूप पा सके। दोहा ग्रीर पद के बाद तीसरा प्रचलित छंद है झूलना। इसका प्रयोग कबीर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया, यों कबीर के बाद तो ग्रन्य संत कियों के भी इसका प्रयोग किया। इन तीन छंदों के ग्रतिरिक्त चौपाई, (जिसका प्रयोग ग्रधिकतर 'भारतो' में हुगा है) कित्त, सवैया, हंसपद (जिसका प्रयोग ग्रधिकतर 'ककहरा' में हुगा है) भीर सार (जिसका प्रयोग 'पहाड़ा' में हुगा है) भी संतकाव्य में प्रयुक्त हुए हैं। संतकाव्य में पदों ग्रीर दोहों का प्राधान्य है जिनकर विशिष्ट नाम 'शब्द' ग्रीर 'साखी' है।

नायपंथ का विकसित कप संतकाव्य में परलवित हुआ जिसका आदि इतिहास सिद्धों के साहित्य में है। गोरखनाथ ने अपने 'पंथ' के प्रचार विशेष में जिस हठयोग का आश्रय ग्रहण किया था, वही हठयोग संतकाव्य में साधना का प्रधान रूप हो गया। श्रतः सिद्ध साहित्य नायपंथ भीर संतमत एक ही विचारधारा की तीन परिस्थितियों हैं।

संतकाव्य में मुसलमानी प्रभाव यथेव्ट पाया जाता है। कुछ तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भौर कुछ मूर्तिपूजा की उपेक्षा के कारण । संतमत भिषकतर मुसलमानी संस्कृति से ही प्रभावित हुमा। हिन्दूधमं की रूप-रेखा होते हुए भी संतमत के निर्माण में इस्लाम का काफी हाथ रहा। घतः संतमत में दो संस्कृतियाँ भौर दो भिक्क थमं की प्रवृत्तियाँ प्रवाहित हैं। यह संतमत की सबसे बड़ी विशेषता है। मूर्ति-पूजा की भवहेलना भौर जाति-बन्धन का बहिष्कार संतमत ने बड़ी उपता से किया। हिन्दी साहित्य में यह देन भंगतः इस्लाम की है।

संतका व्य में जिन सिद्धान्तों की चर्चों की गई है, वे घनेक बार दोहराये गए हैं। किसी भी किव ने घपनी घोर से मौलिकता प्रदिश्ति करने का श्रम नहीं उठाया। वहीं बातें बार-बार एक ही रूप म दृष्टिगत होती हैं। इस प्रकार एक कि की किवता दूसरे किव की किवता से शब्दों के घितिरक्त किसी भी बात में भिन्न नहीं है। संतमत में जो घनेक पंच चले उनमें जो प्रधान मावनाएँ थीं, वे इस प्रकार हैं:—

१--इंश्वर एक है-वह निराकार भीर निगुंण है।

२---मूर्तिपूजा व्ययं है---उससे ईश्वर की व्यापकता सीमित हो जाती है। ३---गुड का महत्त्व ईश्वर से भी प्रधिक है।

४--- जाति-भेद का कोई बग्धन नहीं है। ईश्वर की भनित में सभी समान हैं।

१ इंप्रतुपंत भौन इस्लाम भान इंडियन करूचर, इन्ड २०६ ( डा॰ ताराचन्द )

# पाँचवाँ प्रकरण

### प्रेम-काव्य

प्रेम-काब्य की रचना विशेष कर मुसलमानों के कोमल हृदय की प्रिमिक्यक्ति है। जब मुसलमानी शासन भारत में स्थापित हो गया, तब हिन्दू भीर मुसलमान दोनों जातियाँ परस्पर स्नेह-भाव के जागरण की घाकांका करने लगीं। यह सब है कि मुसलमान शासक अपने उद्धत स्वभाव के कारण तलवार की धार में धपने इस्लाम को तेजी देखना चाहते ये घौर किसी भी हिन्दू को इस्लाम या मृत्यू—चो में से एक को—चुनने के लिए बाध्य कर सकते थे, पर दूसरी घोर एक शासकवर्ग ऐसा भी या, जो हिन्दू भों को घपने पय पर चलने की घाजा प्रदान करने में मुझ मनुभव करता था। ऐसे शासक-वर्ग में शेरशाह का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसने उलमाग्नों को शिक्षा की प्रवहेलना कर हिन्दू धमें के प्रति उदारता का भाव प्रविश्व किया। व शासकों के साथ ऐसे मुसलमान भी थे, जो हिन्दू धमें के प्रति उदारता का भाव प्रविश्व किया। व शासकों के साथ ऐसे मुसलमान भी थे, जो हिन्दू धमें के प्रति उदारता का भाव प्रविश्व हो नहीं, वरन् उस पर घास्या भी रखते थे। जहाँ वे एक घोर इस्लाम के घन्तर्गत सूफी धमें के प्रचार की भावना में विश्वास मानते थे वहाँ दूसरी घोर वे हिन्दु भों के घामिक घादशों को भी सौजन्य की दृष्टि से देखते थे। प्रेम-काब्य की रचना में इसी भावना का घाधार है।

हिन्दी साहित्य के प्रेम काव्य की रचना में मुसलमानी संस्कृति का प्रभाव भी विशेष रूप से पड़ा है। भारतीय मनोवृत्ति पर मुसलमानों के व्यापारिक, राज-नीतिक एवं विद्या-विषयक प्रभावों की धपेक्षा धार्मिक प्रभाव कुछ घषिक है। मों तो मुसलमानों का धागमन सबसे पहले भारतभूमि पर धरवों के धाक्रमण से होता है जो सन् १५ हिजरी (सन् ६३६ ईस्वी) में बहरैन के शासक की धाक्रा से ाना नामक बन्दर स्थान पर हुआ था। उसके कुछ बाद मड़ीज, देवल धौर हा भी मुसलमान धाक्रमण के लक्ष्य बने थे तथापि उनका वास्तविक संपर्क ईसा की बागहवीं शताब्दी से होता है जब भारत में मुसलमान सूकी संतों का प्रवश हुआ और उनको धार्मिक प्रभुता से प्रभावित होकर यहाँ का जनमत उनकी ग्रोर धाकवित होने लगा। इससे पूर्व भी नवीं शताब्दी के लगभग तनूखी (नवीं शताब्दी ईस्वी) की यात्रा-विवरणों से जात होता है कि बिना

१ ए शार्ट हिस्ट्री ऑन् सुरिलम करू इन इंडिया (डा॰ इंश्वरी प्रसाद, इन्डियन प्रेस शिमिडेड, स्ताहाबाद)

लड़ाई-भिडाई के बहुत ही शान्ति श्रीर चैन के साथ यहां इस्लाम के प्रभाव बढ़ते जाते थे श्रीर दोनों जातियों को एक दूमरे के संबन्ध की बातें जानने का श्रवसर मिलता जाता था। किन्तु ये प्रभाव ऐमे नहीं थे कि इनसे भारतीय विचार-घारा म स्थायी परिवर्तन होते। श्रदबों श्रीर हिन्दुशों में (जिनमें बौद्ध भी सिम्मिलित थे) धार्मिक शास्त्रार्थं हुआ करते थे श्रीर श्रपने-श्रपने धर्म की श्रेष्ठता के लिए प्रतियोगिताएँ हुआ करती थीं। प

दो एक उदाहरण हमें ऐसे अवश्य मिलते ह जिनसे कोई हिंदू राजा अपने व्यक्तिगत धार्मिक असंतोष के कारण मुसलमान हो जाता था। किन्तु ऐसे

१ अरब और भारत के सम्बन्ध-मौलाना सैयद सुलैमान नदवो, पृष्ठ १६२-१६३।

र सिंध के पास किसी राजा के यहाँ बौद्ध धर्म का एक विद्वान् पंडित था। उसने राजा को शास्त्रार्थ कराने के लिए तैयार किया था। इस पर राजा ने हारूँ रशीद से कहला मेजा था कि मैंने सुना है कि आपके पास तलवार के सिवा और कोई ऐसी चीज या बात नहीं है, जिससे आप अपने धर्म की सच्चाई सिद्ध कर सकें। अगर आपको अपने धर्म की सच्चाई का विश्वास हो, तो आप अपने यहाँ के किसी विद्वान् को मेजिये जो यहाँ आकर पंडित से शास्त्रार्थ करे। खलीका ने इदीस जानने वाले एक अच्छ विद्वान् को इस काम के लिए मेज दिया। जब पंडित अपनी बुद्धि के अनुभार आपियाँ करने लगा, तब मुल्ला उसके उत्तर में इदीसें रखने लगे। पंडित ने कहा कि इन इदीसों को तो बही मान सकता है, जो तुम्हारे धर्म को मानता हो, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पंडित ने पूछा कि अगर तुम्हारा खुरा सब चीजों पर अधिकार रखता है, तो क्या वह अपने जैसा कोई दूसरा खुरा भी बना सकता है? उन भोले-भाले मुल्ला साइब ने कहा कि इस प्रकार का उत्तर देना हमारा काम नहीं है। यह कलाम वाले पंडितों या उन लोगों का काम है जो धर्म की बातों को तर्क और बुद्धि से सिद्ध करना जानते हैं। राजा ने उन मुल्ला साइब को लीटा दिया, और हारूँ रशीद को कहला मेजा कि पहले तो मैंने बड़े लोगों से सुना था और अब अपनी आँखों से भी देख लिया कि आपके पास अपने धर्म की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है।

भरव भीर भारत सम्बन्ध-मीलाना सैयद सुलैमान नदवी, पृष्ठ १६४-१६५ ।

३ खनीफा मोतिसिम विल्लाह के समय में (हिजरी तीसरी शताच्दी ईस्वी नवीं शताच्दी) को इस प्रकार की घटना घटी थी, उसका विवरण इतिहास लेखक विलाजुरी (हिजरी तीसरी शताच्दी—ईस्वी नवीं शताच्दी) इस प्रकार देता है:—

काश्मीर, काबुल और मुलनान के बीच में असीफान ( असीवान ) नाम का एक नगर या । वहाँ के राजा का लाइला लड़का बहुत बोमार हुआ। राजा ने मन्दिर के पुजारियों को बुला कर कहा कि इसके कुराल मंगल के लिए प्रार्थना करो। पुजारियों ने दूसरे दिन आकर कहा कि प्रार्थना की गई थी और देवताओं ने कह दिया है कि यह लड़का जीता रहेगा। संयोग से इसके थोड़ी ही देर बाद बह लड़का मर गया। राजा को बहुत अधिक दुःख हुआ। उसने उसी समय जाकर मन्दिर गिरा दिया, पुजारियों को मार डाला और नगर के मुसलमान ब्यापारियों को बुलवा कर उससे उनके अमें का हाल पूछा। उन्होंने इस्लाम के सिद्धान्त बतलाए इस पर राजा मुसलमान हो गया।

-फुत्इल बुल्दान, बिलाजुरी, युष्ठ ४४६ ।

उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमें कोई मुसलमान मृतिपूजक हो जाता था। वस्तुतः सांत्रदायिक रूप से इस्लाम की प्रतिष्ठा उस समय से होती है जब सुफीसन्त श्रपने सात्विक श्रौर निरीह जीवन सिद्धान्तों से जनता की श्रद्धा के पात्र बनने लगे। भारत में सुकी सम्प्रदाय का स्वागत इसलिए भी विशेष रूप से हुआ कि उसमे वेदान्त की पूरी पुष्ठ-भूमि है भीर भ्रापने मुल रूप में सुफी सम्प्रदाय वेदान्त का रूपान्तर मात्र है। ग्ररब ग्रीर भारत के जो सम्बन्ध प्राचीन काल से चले ग्राते है, उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वेदान्त की विचार-धारा धरबी में अवश्य रूपान्तरित हुई होगी और सुफी धर्म ने निर्माण में वैदान्त की चिन्तन-शैली का ग्राश्रय भवश्य ग्रहण किया होगा। फारसी ग्रीर ग्ररबी के प्राचीन साहित्य में एक पुस्तक है जिसका नाम है 'कलेला दमना' जो बैरूनी के प्रनुसार संस्कृत पंचतंत्र का अनुवाद है। इस प्रतक का अनुवाद फारसी में हिजरी दूसरी शताब्दी के पहले ही हो गया था। बाद में इसका अनुवाद अरबी में भी हआ। इस प्रस्तक के लेखक का नाम वेद या पंडित कहा जाता है। प्रो॰ जलाऊ भ्रपनी पुस्तक 'इंडिया' की भूमिका में इस वेदपा का नाम वेदव्यास के श्रर्थ में लेते हैं जो वेदान्त के ग्राचार्य हैं। वेदपा चाहे वेदव्यास हों ग्रयतान हों, किन्तु यदि पंचतंत्र का (जो ईसाकी पाचवी शताब्दी की रचना है) प्रभाव इस्लामी संस्कृति पर पड़ सकता है तो वेदान्त ( उत्तर मीमासा ) का ( जो ईसा पूर्व तीसरी या चौथीं शताब्दी की रचना है ) प्रभाव तो बहुत पहले से ही इस्लामी संस्कृति पर पड़ा होगा। इस बात के स्वीकार करने में मुसलमानी लेखकों को ग्रापत्ति है कि वेदान्त का प्रभाव सुकी धर्म पर पड़ा । मोलाना संयद सुलैमान नदवी अपनी पुस्तक 'अरब और भारत के सम्बन्ध' में लिखते हैं:--''जहां तक हमसे जांच हो सकी है, हमारे पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जिससे यह बात प्रामाणित हो सके कि हिन्दू वेदान्त का अनुवाद श्चरबी भाषा में हम्रा है, यद्यपि इस्लाम में इस विचार का ग्रारम्भ ईसवी तीसरी शताब्दी के अन्त अर्थात् हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के समय से है। वास्तविक बात यह है कि मुसलमानो में मुही उद्दीन बिन अरबी सब से पहले आदमी है, जिन्होंने

भहसनुत् तकासीम भी मारफति अकालीम : नुशारी : पृष्ठ ४=३

१ जेरूसलम का निश्वासी एक अरब यात्री (हजरी चौथी शताब्दी—ईश्वी दसवीं शताब्दी) सिन्ध के मन्दिरों का हाल लिखता है:—

हबरूआ में पत्थर की दो विलक्षण मूर्नियाँ हैं। वह देखने में सोने और चाँदी की जान पक्ती हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर जो प्रार्थना की जाती है, वह पूरी हो जाती है। इनके पास हरे रंग के पानी का एक सोता है, जो विल्कुल तूरिया-सा जान पहता है। यह पानी घावों के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ के पुजारियों का खन देवरासियों से चलता है। वड़े-बड़े लोग यहाँ आकर अपनी लहकियाँ चढ़ाते हैं। मैने एक मुसलमान को देखा था जो उन दिनों मूर्तियों की पूजा करने लगा था।

इस सिद्धान्त का बहुत जोरों से समर्थन किया है। वे स्पेन देश के रहने वाले वे भीर उन्हें हिन्दू दर्शनों से परिचित होने का कभी भवसर नहीं मिला था। इसलिए यह समझा जाता है कि उन पर भारतीय वेदान्त का नहीं, बल्कि नव-भ्रफ्लातूनी दर्शन का प्रभाव पड़ा था। विद यह बात सही भी हो कि हिन्दू वेदान्त का भनुवाद भरबी भाषा में न हुआ हो, फिर भी यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बेदान्त का प्रभाव परोक्ष रूप से नव-मण्जातूनी दर्शन के द्वारा इस्लामी संस्कृति पर पड़ा हो । घपलातूनी दर्शन भी तो वेदान्त से ही प्रभावित था । इस प्रक्न पर कि हिन्दू दर्शन यूनानी दर्शन से प्रभावित है अथवा इसके विपरीत यूनानी दर्शन हिन्दू दर्शन से । बेदान्त के माने हुए सर्वश्रेष्ठ विद्वान् मिस्टर कोल बुक कहते हैं :---"इस प्रसंग में हिन्दू गुरु थे, शिष्य नहीं ।" **ग**तः यह स्पष्ट है कि सूफीमत पर वेदान्त का प्रभाव भवश्य पड़ा था, वह चाहे सोधे ढंग से पड़ा हो भ्रथवा परोक्ष ढंग से। वेदान्त के प्रभाव को लेकर सूफीमत ने भपना स्वतन्त्र विकास किया जिसमे कूरान के सात्विक सिद्धान्तों का विशेष रूप से सम्मिश्रण किया गया । जब सूफीमत भारतभूमि पर भाया तब वह फिर यहाँ की वेदान्त सम्बन्धी विचार-धारा से प्रभावित हुमा। इस प्रभाव को सूफी धर्म के भी समर्थक स्वीकार करते हैं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी भो लिखते हैं कि "इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान सूफियों पर, भारत में माने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पड़ा है।" भारत में सूफी धर्म किस प्रकार से आया इस विषय पर भी प्रकाश डालना प्रयुक्तिसंगत न होगा ।

भारत में सूफी धमं का प्रवेश ईसा की बारहवी शताब्दी में हुआ। यह धमं चार सम्प्रदायों के रूप में प्राया जो समय-समय पर देश में प्रचारित हुए। उनका नाम भीर समय निम्नलिखित हैं।

- १. चिक्ती संप्रवाय--सन् बारहवीं शताब्दी का उत्तरादं
- २. सुहरावर्दी संप्रदाय--सन् तेरहवीं शताब्दी का पूर्वादं
- ३. कावरी संप्रवाय-सन् पंद्रहवीं शताब्दी का उत्तराई
- ४. नक्शबंदी संप्रदाय--सन् सोलहवी शताब्दी का उत्तराई

ये सम्प्रदाय प्रधिकतर तुर्किस्तान, इराक, ईरान ग्रीर श्रफगानिस्तान से विविध सन्तों के द्वारा भारत में प्रचारित हुए। इन सम्प्रदायों का न तो कोई विशेष सगठन या ग्रीर न इन्हें विशेष राज्याश्रय ही प्राप्त था। सूफी सन्त ग्रपनी व्यक्तिगत

१ अरव और भारत के सम्बन्ध-पुष्ठ २०३।

१ ए क्लासिक्ल दिक्शन(१ ऑव् हिंदू माह्यालोजी एंड रिलीजन---जान डॉसन,

**१ अरब और भारत के सम्बन्ध-पृष्ठ २०१।** 

महत्ता भीर साधना के भनुसार ही जनता भीर राज्य में श्रद्धा भीर भादर की संपत्ति तैपन करते थे भीर भावन भाचरण की सात्विकता भीर पिवत्रता से वे भावने सिद्धांतों का प्रचार भावने पर्यटन क्षेत्र में किया करते थे। ये सूफी सन्त भावने भामिक जीवन में भत्यन्त सरल भीर सिह्ण्णू थे। भीर निष्ठावान धार्मिक सन्तों का सत्सग कर जीवन में उदारता भीर विशालता का दृष्टिकोण उपस्थित करते थे। धार्मिक स्थानों में परिश्रमण करके भनुभवजन्य भान भीर उपदेश का भापरिमित कोष प्राप्त कर ये प्रकाश-स्तंभ की भांति भावने सिद्धांतों का भांतोक बहुत दूर तक विरोधियों की श्रेणी तक पहुँचा देते थे। इस प्रकार सूफी भमं ने भावने शान्त भीर महिसापूर्ण प्रभाव से इस्लाम की संस्कृति को जितनी दूर पहुँचा दिया, उतनी दूर मुसलमान शासकों की तलवार भी नही पहुँचा सकी। भन्य मतावलियों को भावने व्यक्तिगत सात्विक प्रभाव में लाकर इन सूफी सन्तों ने इस्लाम के भनुयायियों की संस्था में भपरिमित वृद्धि की। यह प्रेम की विजय थी, जिसमें धारमीयता भीर विश्वास की भपरिमित वृद्धि की। यह प्रेम की विजय थी, जिसमें धारमीयता भीर विश्वास की भपरिमित शक्ति थी।

ये चारों सम्प्रदाय प्रपने मूल सिद्धांतों में समान थे। धार्मिक धीर सामाजिक पक्षों में ये सभी सम्प्रदाय प्रत्यन्त उदार थे। घनेक देववाद के विपरीत ईरवर की एकता (Unity of God) ग्रीर सर्वोपरिता (Transcendental Godhood) सर्वमान्य है ग्रीर केवल ग्राचारास्मक दृष्टिकोण से इन सम्प्रदायों में नाम मात्र का भेद है। कहीं ईरवर के गुण जोर से कहे जाते हैं, कहीं मीन रूप से स्मरण किए जाते हैं, कहीं गाकर कहे जाते हैं, इत्यादि। चिक्ती ग्रीर कादरी सम्प्रदाय में संगीत का जो महत्त्व है, वह सुहरावर्दी ग्रीर नक्शवन्दी सम्प्रदाय में नहीं है। पिछले समझ गए हैं, प्रस्थाया ईश्वर की उपासना के सरलतम मार्ग की शिक्षा सभी सम्प्रदायों में समान रूप से मुक्य है। इसोलिए सूफी धर्म में एक सम्प्रदाय के सन्त सरसता से किसी दूसरे सम्प्रदाय के सन्त सरस्य वन सकते थे।

इन सभी सम्प्रदायों में सामाजिक समता श्रीर एकता विशेष महस्य रखती है। अस्पूर्य जाति के व्यक्ति भी यदि धमं-परिवर्तन कर इस्लाम धमं में दीक्षित हो जावें तो वे भी बड़े सम्मान श्रीर श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे। पूर्व सस्कारों के प्रति सहिष्णु भाव के साय उन्हें धन्तर्जातीय विवाह में पूर्ण स्वतंत्रता श्रीर सुविधा दी जाती थी। अपने नवीन स्वीकृत धमं के पूर्ण अधिकार भी उन्हें दिए जाते थे। वर्ण-भेद श्रीर वर्ग-भेद के समस्त भावों के पर्याय उनके सात्विक जीवन की श्रेष्ठता ही उनके महान् व्यक्तित्व का मापदंड थी। यहाँ तक कि इस्लाम के स्वायाधीश भी उन्हें श्रेस, मलिक, मोमिन, खलीफा आदि की उपाधियों से अलंकृत करते थे। सात्विक जीवन की समस्त सुविधाओं से भरपूर क्या सूकी मत में दीक्षित

हो जाने का यह प्रलोभन ग्रस्पृश्य श्रीर घृणा से देखी जाने वाली जातियों के लिए कम था? फल भी यही हुमा कि हजारों श्रीर लाखों की संख्या में हिन्दू धर्म के विविध वर्णों के ग्रसन्तुष्ट सदस्य सूफी सन्तों के चमत्कारों से प्रभावित होकर श्रीर जनकी सात्विकता श्रीर सिहण्णुता से श्राक्षित होकर इस्लाम धर्म के श्रन्तगंत सूफी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए श्रीर भारत में मुसलमानों की संख्या बरसात की बढ़ी हुई नवीं की भांति बढ़ती ही गई। केवल तीन शताब्दियों में—-श्रयांत् बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं तक—-सूफी धर्म के श्रन्तगंत चौदह सम्प्रदायों की वृद्धि हुई जिनका सकेत ग्राईन-ए-श्रकवरी में स्पष्ट रूप से किया गया है। इन सम्प्रदायों के प्रारम्भिक इतिहास पर भी दृष्टि डाल लेना चाहिए।

- १. चिक्ती सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के श्रादि प्रवर्त्तक ख्वाजा श्राब् ग्रब्द्रुलाह चिक्ती (मृत्यु सन् ६६६) थे। इस सम्प्रदाय की भारत में लाने का श्रेय सीस्तान के ख्वाजा मूईनुद्दीन चिश्ती (सन् ११४२-१२३६) को है जिन्होने सन् ११६२ में इस भूमि पर इसका प्रचार किया। स्वाजा मुईनुद्दीन चिक्ती बड़े पर्यटनशील थे। उन्होने खुरासान, नैशापुर श्रादि स्थानो में परिभ्रमण कर बड़े-बड़े सन्तों का सरसंग प्राप्त किया ग्रीर बहुत काल तक स्वाजा उसमान चिश्ती हारूनी के समीप भी शिष्य की भांति रहे ग्रीर उनके सिद्धान्तों की ग्रनुभूति निकट सम्पर्क में म्राकर प्राप्त की। ये मक्का ग्रीर मदीना की धर्म-यात्रा करते हुए शेख शिहाबुद्दीन सहरावदीं भीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सम्पर्क में भी आए भीर उनसे धर्म शिक्षा प्राप्त कर श्रपने धर्मके सिद्धान्तो मे पारगत हुए । जब सन् ११६२ ई० में शहाबद्दोनगोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो ये भी उसकी सेना के साथ यहाँ माए और सन ११६५ ई० मे अजमेर गए, जहाँ इन्होंने अपना प्रधान केन्द्र स्थापित किया । इसी स्थान पर सन् १२३६ ईस्वी मे, ६३ वर्ष की अवस्था में इनका शरी-रान्त हुआ। इन्हीं के वश मे वर्तमान सुफी विद्वान् स्वाजा हसन निजामी है जिन्होंने भनेक प्रत्यों की रचना की है श्रीर कुरान का हिन्दी में अनुवाद कराया है। यह चिक्ती सम्प्रदाय भारत में पनपने वाले सूफी सम्प्रदायों के अन्तर्गत सब से पुराना है भीर इसके अनुयायियों की संख्या भन्य सभी सम्प्रदाय के अनुयायियों से अधिक है। यह वही सम्प्रदाय है जिसका प्रभाव मुगल सम्राट् पर विशेष रूप से रहा। इसी सम्प्रदाय के शेख सलीम चिश्ती के प्रभाव से अकबर को पुत्र-रत प्राप्त हुआ जिसका नाम सन्त के नाम पर सलीम रक्खा गया।
- २. सुहरावर्षी सम्प्रदाय - सूफी सिद्धान्तों के प्रचार करने और प्रतिमा-सम्पन्न सूफी सन्तों को उत्पन्न करने की दृष्टि से सुहरावर्दी सम्प्रदाय विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय को प्रचारित करने का श्रेय सैयद जलालुद्दीन सुर्खं-पोश्च (सन् ११६६-१२६१ ई०) को है जो बुझारा में उत्पन्न हुए भीर स्थायी रूप

से ऊँच (सिन्ध) में रहे। इन्होंने भारत के अनेक स्थानों में अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया विशेष कर सिन्ध, गुजरात और पंजाब में इनके केन्द्र विशेष रूप से स्थापित हुए। इनकी परम्परा में अनेक यशस्वी सन्त हुए। इनके पौत्र जलाल-इब्न अहमद कबीर मखदूम-इ-जहानिया के नाम से प्रसिद्ध हुए जिन्होंने छत्तीस बार मक्का की यात्रा की। मखदूम-इ-जहानिया के पौत्र आबू मृहम्मद अब्दुल्ला ने समस्त गुजरात में अपने धर्म का प्रचार किया। इनके पुत्र सैयद मृहम्मद शाह आलम (मृत्यु सन् १४७५ ई०) इनसे भी अधिक प्रसिद्ध हुए जिनकी समाधि अहमदाबाद के समीप रसूलाबाद में है।

सुदूर पूर्व में बिहार धौर बंगाल मे भी इस सम्प्रदाय ने अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस सम्प्रदाय के सन्तों की यशोगाथा पूर्ववर्ती स्थानों के समाधि-लेखों में बड़ी श्रद्धा के साथ लिखी गई है। इस सम्प्रदाय ने राजाओं तक को अपने धर्म में दीक्षित किया। बंगाल के राजा कस के पुत्र जटमल का नाम धर्म-परिवर्तन करने वालों में लिया जाता है जो 'जादू जलालुद्दीन' के नाम से प्रसिद्ध हुए । हैदराबाद का वर्तमान राजवंश भी इसी सन्त सम्प्रदाय की परम्परा में है। इस प्रकार इस सम्प्रदाय का सम्मान जन-साधारण से लेकर बड़े-बड़े राजाओं तक बड़े गौरव के साथ चलता रहा है। प्राचीन और आधुनिक राजवंशों ने इस सम्प्रदाय को बड़ी श्रद्धा-दृष्टि से देखा है। इस परम्परा में होने वाले सन्त राजगुरु के सम्मान से सम्मानित हुए हैं।

३. कादरी सम्प्रदाय — इस सम्प्रदाय के ग्रादि प्रवर्त्तक वगदाद के शेख ग्रव्युल कािदर जीलािनी (सन् १०७८-११६६ ई०) थे। इनके ग्रप्रतिम व्यक्तित्व, तेजस्वी स्वर ग्रीर सात्विक जीवनचर्या ने इनके सम्प्रदाय को विशेष लोकप्रियता प्रदान की। इन्होंने ग्रपने सम्प्रदाय में उत्कट प्रेमावेश ग्रीर भावुकता की सृष्टि की जिससे इस्लाम के मरु-विचारों में भी सरसता का प्रवाह होने लगा। मूफी सन्तों में ग्रव्दुल कािदर जीलािनी ग्रपने भावोन्मेष के लिए प्रसिद्ध है।

भारत में इस सम्प्रदाय का प्रवेश सन् १४८२ ई० मे भ्रब्दुल कादिर जीलानी के वंशज सैयद बंदगी मुहम्मद गौस द्वारा सिन्ध से प्रारम्भ हुआ। गौस ने ऊँच (सिन्ध) में ही भ्रपना निवास-स्थान बनाया। वही इनकी मृत्यु सन् १५१७ ईस्वी में हुई। इस सम्प्रदाय में होने वाले सन्तों का समस्त भारत मे स्वागत हुआ, क्योंकि उनकी भावुकता ने देश की भिक्त-परम्परा के समीप पहुँच कर लोक-रुचि को भ्रपनी श्रीर विशेष रूप से भ्राकर्षित किया। इस सम्प्रदाय के सन्तों के चमत्कार की कथाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। समस्त उत्तरी भारत, विशेष कर काश्मीर सैयद बंदगी मुहम्मद गौस की प्रभुता के सामने श्रद्धापूर्वक नत-मस्तक रहा। इसी सम्प्रदाय में प्रसिद्ध सूफी कवि ग्राजाली हुए।

हि॰ सा॰ मा॰ इ॰—३व

४. तक्शाबंदी सम्प्रदाय—इस प्रन्तिम सम्प्रदाय के झादि प्रवर्तंक तुर्किस्तान के ख्वाजा वहा अल-दीन नक्शबंद थे जिनकी मृत्यु सन् १३६६ में हुई। भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचार ख्वाजा मृहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग द्वारा हुआ। इनकी मृत्यु सन् १६०३ ई० मे हुई। कुछ विद्वानों का कथन है कि इस सम्प्रदाय को भारत में √प्रचारित करने का श्रेय शेख अहमद फारूकी सरिहन्दी को है जिनकी मृत्यु सन् १६२५ ई० मे हुई। इस सम्प्रदाय को भारत में विशेष सफलता प्राप्त नही हुई। इसका विशेष कारण यह है कि इस सम्प्रदाय का दृष्टिकोण इतना जटिल और बुद्धिवादी रहा कि वह जनसाधारण के सरल मनोविज्ञान को स्पर्श नही कर सका। अपने किठिन तर्कजाल मे वह केवल वर्ग-विशेष मे ही सीमित होकर रह गया। भारत में आनेवाले सम्प्रदायों मे सबसे अन्तिम सम्प्रदाय होने के कारण भी जनसाधारण की लोकचि जो पहले आए हुए सम्प्रदायों को स्वीकार कर चुकी थी, इस सम्प्रदाय की और अधिक आर्कापत नही हो सकी। इस प्रकार सूफी सम्प्रदायों के अन्तर्गत नक्शबन्दी सम्प्रदाय सब से अधिक निर्वल और प्रभावहीन रहा।

इन चारों सम्प्रदायों का प्रभाव ग्रपनी सरल ईश्वरोन्मुखी भावना के कारण जन-समुदाय में विशेष रूप से पड़ता रहा ग्रीर समाज के निम्न धरातल के व्यक्ति जिन्हें हिन्दू-समाज में विशेष सुविधाएँ नहीं थीं, इन सम्प्रदायों में दीक्षित होते रहे।

इन सम्प्रदायों से प्रभावित प्रेम-काव्य का परिचय चारण-काल से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है, जब मुल्ला दाऊद ने 'चन्दावन' की रचना की थी। यह समय ग्रलाउद्दीन खिलजी के राजत्व-काल का था, जिसमें हिन्दुश्रों पर काफी सख्ती की जा रही थी। वे घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे। ग्रीर किसी प्रकार की विलास-सामग्री का उपभोग भी नहीं कर सकते थे। हिन्दू धर्म के प्रति ग्रश्रद्धा होते हुए भी कुछ मुसलमनी हृदयों में हिन्दू-प्रेम-कथा के भाव मौजूद थे। 'चन्दावन' या 'चन्दावत' की प्रति ग्रप्राप्त है, पर इस प्रेम-कथा का नाम ही सम्वत् १३७५ की साहित्यिक मनोवृत्ति का परिचय देने में पर्याप्त है।

धार्मिक काल के प्रेम-काव्य का भ्रादि 'चन्दावन' या 'चन्दावत' से ही मानना चाहिए । यद्यपि इस प्रेम-कथा की परम्परा बहुत बाद में प्रारम्भ हुई, पर उसका श्रीगणेश मुल्ला दाऊद ने कर दिया था । 'चन्दावन' या 'चन्दावन' के बाद सम्भव है, कुछ ग्रीर प्रेम-कथाएँ लिखी गई हों, पर वे साहित्य के इतिहास में भ्रभी तक नहीं दीख पड़ीं । मिलक मुहम्मद जायसी ने भ्रपने 'पदुमावती' में इस प्रेम की परम्परा का निर्देश भ्रवश्य किया है, पर उसके विषय में कोई विशेष परिचय नहीं दिया। उन्होंने 'पदुमावती' में लिखा है :---

१ प शार्ट हिस्ट्री भाँव दि मुस्लिम छल, पृष्ठ ११२ ( वा श्रेस्सरी प्रसाद )

विक्रम धँसा प्रेम के बारा । सपनावित कहँ गयड पतारा ॥
मधू पाछ मुगधावित लागी । गगनपूर होश्गा बैरागी ॥
राजक्वर कंचनपुर गयऊ । मिरगावित कहँ जोगी भयऊ ॥
साथे क्वर खंडावत जोगू । मधुमालित कर कीन्द्र वियोगू ॥
प्रमावित कहँ सुरपुर साथा । उपा लागि अनिरुध वर बाँधा ॥
प्रमावित कहँ सुरपुर साथा । उपा लागि अनिरुध वर बाँधा ॥

इस उद्धरण के अनुसार सभवतः जायसी के पूर्व प्रेम-काव्य पर कुछ ग्रन्थ लिखे जा चुके थे— 'स्वप्नावती', मुग्धावती', 'मृगावती', 'खडरावती', 'मधुमालती' श्रीर 'प्रेमावती' । इनमें से 'मृगावती' श्रौर 'मधुमालती' तो प्राप्त है, शेष के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इनके साथ एक ग्रंथ का और परिचय मिलता है। उसका नाम है 'लक्ष्मणसेन पद्मावती'। यह ग्रंथ सवत् १५१६ में लिखा गया। ग्रन्थकत्ती का नाम दामौ है। इसमें अधिकतर वीर-रस है। "वीर कथा रस करूं बषान।" अपभ्रश काल के ग्रन्थों के समान इसमें बीच-बीच में सस्कृत में क्लोक श्रौर प्राकृत में गाथा है। संक्षेप में मृगावती श्रीर मधुमालती का परिचय इस प्रकार है:—

मृगावती—इसके रचियता कुतुबन थे, जो शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका आविर्माव काल सं० १४४० माना जाता है, क्यों कि ये शेरशाह के पिता हुसेनशाह के समकालीन थे। मृगावती की कथा लौकिक प्रेम की कथा है जिसमें अलौकिक प्रेम का सम्पूर्ण संकेत है। कंचनपुर के राजा की राजकुमारी मृगावती पर चन्द्रगिरि के राजा का पुत्र मोहित हो जाता है। वह प्रेम के मार्ग में योगी बन कर निकल जाता है। अनेक कष्ट झेलने के उपरान्त वह राजकुमारी को प्राप्त करता है। काव्य में कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है, ईश्वर विषयक सकेत यथेष्ट है। भाषा अवधी और छन्द दोहा-चौपाई है। इसकी प्रति हरिश्चन्द्र पुस्तकालय में पहले मिली थी, किन्तु फिर खो गई।

मधुमालती—इसकी केवल एक प्रति रामपुर स्टेट लाइब्रेरी मे प्राप्त हो सकी है। इसके लेखक मंझन थे, इन्होंने १५४५ ई० मे इसकी रचना की। यह कहानी 'मृगावती' से कहीं प्रधिक श्राकर्षक श्रीर भावात्मक है। कल्पना भी इसमें यथेष्ट है। इसके द्वारा निस्वार्थ प्रेम की ग्राभिव्यंजना सुन्दर रूप से होती है। इसमें कनेसर के राजा के पुत्र मनोहर श्रीर महारस की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन है। कथा में वर्णनात्मकता का ग्रग्ग श्रीधक है। प्रेम के चित्रण में विरह को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विरह ही मनुष्य के लिए ईश्वर को समझने का महत्त्वपूर्ण साधन है।

इन दो कवियों के बाद मलिक मृहम्मद जायसी का नाम ग्राता है, जिन्होंने 'पद्मावत' ( 'पदुमावती') की रचना की।

१ जायसी प्रन्थावली-सम्पादक पं० रामचन्द्र शुक्ल (ना० प्र० सभा) पृष्ठ १०७-१०६

पद्मावत (पद्मावती) -- 'पद्मावत' के लेखक मलिक मुहम्मद जायसी के जीवनवृत्त के विषय में कुछ ग्रधिक ज्ञात नहीं है। ये जायस के रहने वाले थे 4 भीर भ्रपने समय के सूफी सन्तों मे विशेष आदर के पात्र थे। ये सैयद मुही उद्दीन के शिष्य थे भे ग्रीर चिश्तिया निजामिया की शिष्य-परम्परा में ग्यारहवें शिष्य थे। मुहीउद्दीन के गुरु शेख बुरहान थे, जो बुन्देलखडी थे ग्रीर सतायु होकर सन् १५६२ में भरे। जायसी सुकी सिद्धान्तों को तो जानते ही थे, साथ ही साथ हिन्दूधर्म के लोक-प्रसिद्ध वृत्तान्तों से भी परिचित थे ग्रीर इस प्रकार जनता की धार्मिक मनोवृत्ति को सन्तुष्ट करने म विशेष सफल हुए । शेरशाह का ग्राश्रय भी इन्होंने प्राप्त किया था। ये शारीरिक सौन्दर्य से विहीन थे। एक भ्रांख से भ्रन्धे थे ग्रीर देखने मे कुरूप । 'एक ग्रांख कवि मुहम्मद गुनी' कह कर इन्होंने स्वयं ग्रपना परिचय 'पद्मावती' मे दिया है। इनके दो प्रधान मित्र थे--युसुफ मलिक ग्रौर सलोनेसिंह, जिन्हें जायसी ने 'मियां' के नाम से भी लिखा है। युसूफ मलिक श्रीर सलोने मियाँ विषमय श्राम खाते हुए मर गये । जायसी भी उनके साथ थे, पर ये बच गए । वे म्राम किसी विषैले जन्तु के खाये हुए थे। ये गाजीपुर भौर भोजपुर के महाराज जगतदेव (स्राविभीव सवत् १५५४) के स्राश्रित भी रहे। बाद में ये स्रमेठी नरेश के विशेष कृपा-पात्र हए, क्योंकि इन्हीं के ग्राशीर्वाद से उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनकी कब्र भी श्रमठी राज्य मे है। इस प्रकार मरने पर भी इन्होंने अपना सम्बन्ध ध्रमेठी से नहीं तोड़ा।

इन्होंने रामकृष्ण की उपासना जो तत्कालीन समाज में प्रधिक लोकप्रिय थी, ग्रंपने काव्य की सामग्री नही बनाई, किन्तु तत्कालीन प्रचलित सूफी सिद्धान्तों को सरल ग्रीर मनोरंजक रूप में रख कर जनता की रुचि ग्रंपनी ग्रोर ग्राक्षित की। सूफी सिद्धान्तों को हिन्दू-धर्म के प्रचलित विवरणों से सम्बद्ध कर इन्होंने नवीन प्रकार से हिन्दू-हृदय को वशीभूत किया। इनकी एक विशेषता ग्रीर भी थी। ग्रंभी तक के सूफी कवियों ने केवल कल्पना के ग्राधार पर प्रेम-कथा लिख कर ग्रंपने सिद्धान्तों का प्रकाशन किया था, पर जायसी ने कल्पना के साथ-साथ ऐतिहासिक घटनाग्रों की प्रांखला सजा कर ग्रंपनी कथा को सजीव कर दिया। यह ऐतिहासिक कथावस्तु चित्तौरगढ़ के हिन्दू ग्रादशों के साथ थी जिससे हिन्दू जनता को विशेष ग्राकर्षण था। यही कारण था कि जायसी की कथा विशेष लोकप्रिय हो सकी। साथ ही साथ प्रेम कहानी का ग्रांकर्षक रूप भी रचना के प्रचार में सहायक हुग्रा। इन्होंने 'पदुमावती'

१ खायस नगर धरम अस्थान्। तहाँ भाइ कवि कीन्ड बखान्।।

पदुमावती, पृष्ठ १०

२ गुरु मेंहदी खेवक मैं सेवा। चलै उताइल जेहि कर खेवा।।

पदुमावती, पृष्ठ =

की रचना हिजरी ६४७ में की । इसके अनुसार जायसी का कविताकाल सं० १५६७ ठहरता है।

'पदुमावती' (पद्मावत) की अनेक प्रतियाँ पाई जाती है। इनमे निम्न-लिखित मुख्य है:--

#### म्र. फारसी लिपि में

- १. इंडिया माफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति (फारसी केटलाग) सन १६६५
- २. इंडिया श्राफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति (फारसी केटलाग) सन् १६६७
- ३. इंडिया ग्राफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति (फारसी केटलाग) सन् १७०२
- ४. इंडिया म्राफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति (उर्दू केटलाग) तिथि प्रज्ञात

ये सभी प्रतियाँ शृद्ध श्रीर साफ लिखी गई है।

#### मा. देवनागरी लिपि में

- १. इंडिया भ्राफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित प्रति (संस्कृत केटलाग) तिथि प्रजात
- २. महाराजा उदयपुर पुस्तकालय की प्रति सन् १८३८ इ. कैथी लिपि में

१. प्रति नं ० १

सन् १७५५

२. बैताल गढ़ प्रति (ग्रपूणं)

सन् १७०१

३. प्रतिनं० २

सन् १८२२ कैथी लिपि की प्रतियाँ बहुत अशद है भीर उनमें पाठान्तर भी भ्रनेक हैं।

पदमावत का महत्त्व उसके सुरक्षित रूप में है। फारसी लिपि में लिखे जाने के कारण यह ग्रन्थ पंडितों के हाथों से बचा रह गया, नही तो उसकी शुद्धि न जाने कब की हो गई होती। उस समय अवधी का जो रूप था वही फारसी लिपि में सरक्षित रह गया। ग्रतः जायसी की रचना में तत्कालीन ग्रवधी का रूप बच सका है। हिन्दी साहित्य के केवल जायसी ही ऐसे पूराने लेखक हैं जिनकी कृति का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने है। 'पथ्वीराजरासी' महानु ग्रंथ होते हुए भी संदिग्ध है, विद्यापित भीर मीरों के गैय गीत गायकों के कंठों से बहुत कुछ बदल गए हैं,

१ सन नव से सैतालिस अहा । कथा अर्म बैन कवि कहा ॥

कबीर के पद कबीर पंथियों ने तोड़-मरोड़ डाले हैं तथा भ्रन्य किवयों के ग्रंथ पंडितों ने शुद्ध कर डाले हैं।

जायसी ने तत्कालीन बोलचाल की श्रवधी में श्रपनी रचना की। उसमें फारसी ग्रीर ग्ररबी के स्वाभाविक ग्रीर प्रचलित शब्द तथा मुहावरे भी मिलते है। संस्कृत के पंडित न होने के कारण इनकी कृति स्वाभाविक बोलचाल के शब्दों में येथातथ्य शब्दों से पूर्ण है। यह अच्छा ही हम्रा, नहीं तो संस्कृत का ज्ञान होने के कारण ये संस्कृत शब्दों को बोलचाल के रूप में न लिख कर शद्ध रूप में ही लिखते । इनका संस्कृत न जानना भाषा के वास्तविक स्वरूप को सुरक्षित रखने में सहायक हुन्ना। मुसलमान होने के कारण इन्होंने ग्रपनी कृति फारसी लिपि ग्रीर बोलचाल की भाषा ही में लिखी । हाँ, एक कठिनाई ग्रवश्य सामने श्राती है । उद् में स्वर के चिह्न विशेष रूप से नहीं लगाये जाते, इसलिए कहीं-कहीं पाठ-निर्धारित करने में कठिनाई स्रवश्य स्रा जाती है। यों, इन्होंने प्रत्येक शब्द वैसा ही लिखा जैसा वह बोला जाता था। ठेठ हिन्दी को फारसी लिपि में पढ़ना जरा कठिन है, इसलिए कहीं-कहीं पाठ-भेद है। वाराणसी के पंडित रामलखन ने हिन्दी लिपि में 'पद्मावत' को रूपान्तरित करने का सफल प्रयास किया है, पर उसमें बहत-सी श्रशुद्धिया है । सन् १९११ में डा० ए० ग्रियर्सन श्रीर महामहोपाघ्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ने एशियाटिक सोसायटी की ग्रोर से 'पदमावत' का प्रथम खंड प्रकाशित किया जिसमें सभी प्राप्त प्रतियों से सहायता ली गई है श्रीर सर्वोत्तम श्रीर शुद्ध पाठ निर्धा-रित किया है। वास्तव में यह संस्करण महत्त्वपूर्ण है।

जायसी कबीर से बहुत प्रधिक प्रभावित हुए। हिट्योग की सारी प्रवृत्ति तो इन्होंने कबीर से ही ली थी। साथ ही साथ ये हिन्दू धर्म के लोकप्रिय सिद्धान्तों से भी साधारणतः परिचित थे। इन सब ज्ञान के साथ ये बड़े भारी सूफी थे ग्रीर इसीलिए प्रपने समय में बहुत बड़े संत माने गये ग्रीर इनकी रचनाएँ सुरक्षित रक्खी गईं। 'पद्मावत' की ग्रनेक विशेषताएँ भी है। प्रथम तो यह ग्रंथ सूफी सिद्धान्तों का सरल ग्रीर मनोरंजक निरूपण है। दूसरे राम ग्रीर कृष्ण की धार्मिक विचार धारा हटा कर यह एक प्रेम-कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तीसरे इसमें धार्मिक सहिष्णुता उच्चकोटि की है। मुसलमान होते हुए भी जायसी ने हिन्दू धर्म की प्रधान बातों पर अपनी कथा का ग्रारोप किया है ग्रीर उनकी हँसी न उड़ा कर उन्ह गम्भीर रूप से सामने रक्खा है। चौथे यह काव्यकला का उत्कृष्ट नमूना है। भाषा ग्रीर भाव सरल होते हुए भी सच्ची कितता का नमूना हिन्दी साहित्य के सामने प्रस्तुत है।

१ माडनं वर्नाक्युलर लिट्रेचर भाँव् हिन्दोस्तान ष्ठ १५ (जी० ए॰ ग्रिवर्सन)

इस स्थान पर जायसी के साहित्यिक दृष्टिकोण पर विस्तारपूर्वक विचार करना समीचीन होगा।

जायसी ने अपने 'पद्मावत्' की कथा में ग्राध्यात्मिक ग्रिभिव्यंजना रक्ली है। सारी कथा के पी खे सुकी सिद्धान्तों की रूप-रेखा है, पर जायसी इस प्राध्यात्मिक सकेत को पूर्ण रूप से नहीं निवाह सके । उसका मुख्य कारण यह है कि जायसी ने मसनवी की शैली का आधार लेते हए अपने काव्य में प्रत्येक छोटी से छोटी बात का इतना विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है कि विषय के विश्लेषण में सारी म्राध्यात्मिकता खो गई है। जायसी का भ्रत्यधिक विलास-वर्णन भी भ्राघ्यात्मिकता के चित्र को भ्रस्पष्ट कर देता है। इतना तो ठीक है कि रत्नसेन ग्रीर पद्मावती का मिलन होता है जहाँ तक कि खुदा श्रीर बन्दे का एकीकरण है, पर जहाँ रत्नसेन श्रीर पदमावती का भ्रश्लीलता की सीमा को स्पर्श करता हुन्ना शृंगार वर्णन है वहाँ म्राघ्यात्मिकता को किस प्रकार घटित किया जा सकता है ? श्रत जायसी का संकेत (Allegory) विशेष-विशेष स्थानों पर ही है। सारी कथा का घटना-पक्ष ग्रध्यात्मवाद से नहीं मिल सका है। इसका एक कारण और भी हो सकता है। वह यह कि जायसी एक प्रेम-कहानी कहना चाहते हैं। ये भ्रपनी प्रेम-कहानी के प्रवाह में सभी घटनाम्रों को कहते चलते हैं श्रीर श्राव्यात्मिकता भूल लाते हैं। जब मुख्य घटनाश्रों की समाप्ति पर इन्हें अपने अध्यात्मवाद की याद आती है तो उसका निर्देश कर देते हैं, पर कथा की व्यापकता में ग्रध्यात्मवाद सम्पूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाता, क्योंकि कथा घटना-प्रसंग से प्रेरित होकर कही गई है।

जायसी कबीर से विशेष प्रभावित हुए थे। जिस प्रकार कबीर ने हिन्दूमुसलमानों के बीच भिन्नता की भावना हटानी चाही उसी प्रकार जायसी ने भी दोनों
संप्रदायों में प्रेम का बीज बोने का प्रयत्न किया। दोनों में सूफीमत के सिद्धांतों का
प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है और इसी के फलस्वरूप दोनों रहस्यवादी हैं। ये
संसार के प्रत्येक कार्य में एक परोक्ष सत्ता का ध्रनुभव करते है और उसी को प्रधान
मान कर ईश्वर की महानता का प्रचार करते है। ग्रन्तर केवल इतना है कि कबीर
ग्रन्य धर्मों के लिए लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं रखते—वे उद्दुदता के साथ विपक्षी
मत का खंडन करते हैं, उनमें सहिष्णुता का एकान्त ग्रभाव है, पर जायसी प्रेमपूर्वक प्रत्येक धर्म की विशेषता स्वीकार करते है । कबीर ने जिस प्रकार अपने
स्वतंत्र और निर्भीक विवारों के ग्राधार पर ग्रपने पंथ की 'कल्पना' की उस प्रकार
जायसी ने नहीं की, क्योंकि जायसी के लिए जैसा तीथं-त्रत था वैसा ही नमाज-रोजा।
ये प्रत्येक धर्म के लिए सहिष्णु थे, पर कबीर ग्रपने ही विचारों का प्रधार देखना
चाहते थे।

कबीर विधि-विरोधी और लोक-व्यवस्था का तिरस्कार करने वाले थे, पर जायसी ने कभी किसी मत के खंडन करने की चेष्टा नहीं की । इसका एक कारण था। जायसी का ज्ञान-क्षेत्र अधिक विस्तृत था। इन पर इस्लाम की संस्कृति के साथ-साथ हिन्दू-धर्म की संस्कृति भी पूर्ण रूप से पड़ी थी—ये कबीर की भाँति केवल सत्संगी जीव नहीं थे—-पर गम्भीर रूप से ज्ञास्त्रीय ज्ञान से पूर्ण मनुष्य थे। यह बात दूसरी है कि इन्होंने जन-साधारण की अवधी भाषा का प्रयोग किया, इस प्रकार का प्रयोग तो तुलसीदास ने भी किया था। ये भाषा के व्यवहार में कबीर के समकक्ष होते हुए भी ज्ञान-निरूपण में अधिक मननशील और संयत थे। ये मसनवी की शैली में प्रेम-कहानी कहते हुए भी अपनी गम्भीरता नहीं खोते। यही इनकी विशेषता है। जायसी अपने ज्ञान में उत्कृष्ट होते हुए भी कबीर की महत्ता स्वीकार करते हैं:—

ना--नारद तब रोइ पुकारा । एक जुलाहै सौं मैं हारा ॥9

जायसी ने अपनी सम दृष्टि से दोनों धर्मों को अपनी प्रेम-कहानी के सूत्र से एक कर दिया है। हिन्दू पात्रों के जीवन से इन्होंने सूफी सिद्धांत निकाले हैं। 'अखरावट' में भी इन्होंने एक और सूफीमत का वर्णन किया है, दूसरी और वेदान्त का।

#### सुफीमत

साई केरा बार, जो थिर देखे औ सुनै। नई-नई करें जुहार, मुहम्मद निति उठि पाँच बेर।। ना-नमाज है दीन क थूनी। पद नमाज सोई बड़ गूनी॥ कही सरीक्षत चिसती पीरू। उथरित असरफ औ जहँगीरू॥ तेहि के नाव चढ़ा हों थाई। देखि समुद जल जिउ न डेराई॥ जेहि के ऐसन सेवक भला। जाइ उतिर निरभय सो चला॥ राह इकीकत परें न चूकी। पैठि मारफत मार बुटूकी॥ इद्धि उठै लेह मानिक मोती। जाइ समाइ जोति महँ जोती॥ जेहि कहँ उन्द अस नाव चढ़ावा। कर गहि तीर खेह लेई आवा॥ साँची राह सरीक्षत जेहि विस्वास न होई। पाँव राखि तेहि सीड़ी, निभरम पहुँचे सोई॥

#### वेदान्त

माया जारि अस आपुहि खोई। रहै न पाप मैलि गई घोई॥ गौं दूसर भा सुन्नहि सुन्नू। कहँ कर पाप, कहाँ कर पुन्नू॥ आपुहि गुरू, आपु भा चेला। आपुहि सब औ आपु अकेला॥ अहै सो जोगी, अहै सो भोगी। अहै सो निरमल अहै सो रोगी॥

१ श्रखरावट ( जायसी मंथावली ) पृष्ठ ३६५ ना० प्र० समा, काशी (१६२४) २ श्रखरावट ( जायसी प्रंथावली ) प्र० १५१-१५४

महै सो कबना महै सो मीठा। महै सो आमिल महै सो सीठा।।
वै आपुहि कहँ सब महँ मेला। रहै सो सब महँ, खेलै खेला।।
उहै दोउ मिलि एकै भयक। बात करत दूसर होइ गयक।।
जो किछु है सो है सब, श्रोहि बिनु नाहिन कोइ।
जो मन चाहा सो किया जो चाहै सो होइ॥

इस प्रकार जायसी ने हिन्दू ग्रीर म्सलमान दोनों जातियों की संस्कृति का चित्र ग्रपनी रचनाग्रों मे प्रदर्शित किया है। यहाँ यह देखना ग्रावश्यक है कि जायसी के साहित्यिक दृष्टिकोण को निर्मित करने में प्रत्येक संस्कृति का कितना हाथ है।

# (क) मुसलमान संस्कृति

(१) मुसलमान संस्कृति का स्पष्टतः प्रभाव तो पहले जायसी की रचना-शैली पर ही पड़ा। 'पद्मावत' की रचना-शैली मसनवी के ढंग की है। समस्त रचना में अध्याय और सर्ग न होकर घटनाओं के शीर्षकों के आधार पर 'खंड' हैं। कथा ५७ 'खंडों' में समाप्त हुई है। कथा-प्रारम्भ के पूर्व स्तुति खंड में ईश्वर स्तुति, मुहम्मद और उनके चार मित्रों की वंदना, फिर तत्कालीन राजा (शेरशाह) की वंदना है। उसके बाद आत्म-परिचय देकर कथारम्भ किया गया है। आदि से अन्त तक प्रबन्धात्मकता की रक्षा की गई है। यह सब मसनवी के ढंग पर किया गया है।

# ईश्वर स्तुति

सुमरौँ श्रादि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥

# मुहम्मद स्तुति

कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा। नाम मोहम्मद पूनो करा।। चारि मीत जो मुहम्मद ठाऊँ। जिन्हिह दीन्ह जम निरमल नाऊँ॥<sup>३</sup>

# सुल्तान स्तुति

सेरसाहि देहली सुल्तान्। चारिउ खंड तपै अस मान्॥

# ग्रात्म-परिचय

एक नयन कवि मुहम्मद गुनी । सोइ, विमोहा जेइ कवि सुनी ॥ प जायस नगर धरम अस्थानू । तहाँ आइ कवि कीन्द्र बखानू ॥ द

१ अखरावट (जायसी ग्रन्थावली) पृष्ठ ३६८

२ 'पद्मावत', पृष्ठ १

३ 'पद्मावत', पृष्ठ ५

४ 'पद्मावत', पृष्ठ ५

**४ 'पद्मावत', पृष्ठ ६** 

६ 'पषाबत', पुष्ठ १०

हौं पंडितन केर पछलगा। किछु कहि चला तबल देई हगा॥ १

(२) समस्त कथा में सूफी सिद्धान्त बादल में पानी के बूँद की भौति खिपे हुए हैं। 'सिहलद्वीप वर्णन' खड में सिहलगढ़ का वर्णन ग्राध्यात्मिक पद-प्राप्ति के रूप में किया गया है।')

> नवौ खंड नव पौरी, श्रौ तहँ वज्र किवार । चार बसेरे सों चढ़ै, सत सों उतरे पार ॥ नव पौरी पर दसवॅ दुश्रारा । तेहि पर बाज राज घरियारा ॥°

इसमें साधकों की चार अवस्थाओं शरियत, तरीकत, हकीकत श्रीर मारिकत का संकेत बड़े चातुर्य से किया गया है। अन्त में समस्त कथा को सूफी मत का रूपक दिया गया है।

मैं एहि अर्थ पंकितन्द बूका। कहा कि हम्ह किछु और न सका।। चौदह अवन जो तर उपराहीं। ते सब मानुष के घट माँही।। तन चितउर मन राजा कीन्दा। हिय सिंघल, बुधि पदिमिनि चीन्दा। गुरू सुवा जेहि पंथ देखावा। बिनु गुरू जगत को निरगुन पावा। नागमयी यह दुनिया पंषा। बोचा सोइ न एहि चित बंधा॥ व

(३) जायसी की इस्लाम धर्म में पूरी ग्रास्था थी। उनके ग्रनुसार इन्होंने मसनवियों की प्रेम-पद्धित का ही ग्रधिक ग्रनुसरण किया है, यद्यपि बीच-बीच में हिन्दू लोक-व्यवहार के भाव ग्रवश्य ग्रा गए है। पद्मावती का केवल रूप वर्णन सुन राजा रत्नसेन का विरह में व्याकुल हो जाना बहुत हास्यास्पद है। मसनवियों की प्रेम-पद्धित इसी प्रकार की है। रत्नसेन की व्याकुलता का चित्र जायसी ने इस प्रकार खींचा है:—

सुनतिह राजा गा सुरह्माई। जानौ लहरि सुरूज कै माई।।
प्रेम-याव-दुख जान न कोई। जेहि लागे जानै पै सोई।।
परा सो प्रेम ससुद्र भपारा। लहरिह लहर होइ विसमारा।।
विरह भौर होइ भाँविरि देई। खिन-खिन जीव हिलोरा लेई।।
खिनहिं उसास बूड़ि जिउ जाई। खिनहिं उठें निसरें वौराई।।
खिनहिं पीत खिन होइ सुख सेता। खिनहिं चेत खिन होइ मचेता।।
कठिन मरन तें प्रेम वेवस्था। नाजिउ जियें न दसवें मवस्था।।
जनु लेनिहार न लेहि जिउ, हरिह, तरासहि ताहि॥
पतनै बोल मान सुख, करें तराहि तराहि॥

१ 'पद्मावत', पृष्ठ १०

२ 'पचावत', प्रष्ठ १=

३ 'पद्मावत', पृष्ठ ३३२

४ 'पद्मावत', पूष्ठ प्रश्

(४) जायसी के विरह-वर्णन में वीभत्सता ग्रा गई है। श्रुंगार रस के भ्रन्त-र्गत विरह में रित की भावना प्रधान रहनी चाहिए, तभी रस की पुष्टि होगी। जायसी ने विरह में ईतनी वीभत्सता लादी है कि उससे रित के भाव को बहुत बड़ा ग्राघात लगता है। वह वीभत्सता भी मसनवी की शैली से उदभत है।

> विरह के दगथ की न्ह तन भाठी। हाड़ जराइ की न्ह जस काठी।। नैन नीर सों पोता किया। तस मद चुवा बरा जस दिया॥ विरह सरागन्हि भूँजै मांस्। गिरि-गिरि परै रकत के श्राँस्॥१

इस विरह-वर्णन से सहानुभूति उत्पन्न न होकर जुगुप्सा उत्पन्न होती है। हिन्दी कविता के दिष्टिकोण से यह विरह-वर्णन श्रृंगार रस का ग्रंग नहीं हो सकता।

- (५) मसनवी की वर्णनात्मकता भी जायसी को विशेष प्रिय थी। इन्होंने छोटी-छोटी बातों का बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इससे चाहे कथा का कलेवर कितना ही बढ जावे, पर सजीवता को ग्राघात लगता है। पाठक वर्णन-विस्तार में प्रधान भाव को भूलने लगता है ग्रीर कथा की साधारण बातों में उलझ जाता है। 'पद्मावत' में इस वर्णन-विस्तार की बहुत ग्रधिकता ग्रा गई है। उदाहरणार्थं निम्नलिखित वर्णन बहुत बड़े हो गए ह:
- (म्र) सिंहल द्वीप वर्णन स्रमराई की भ्रलोकिकता, घनपट का दृश्य, हिन्दु-हाट, गढ़ स्रौर राजद्वार ।
- (ग्रा) सिंहल द्वीप यात्रा वर्णन प्राकृतिक वर्णन, मानसिक भावों के ग्रनुकूल ग्रीर प्रतिकूल दृश्य वर्णन ।
- (इ) समुद्र वर्णन जल-जीवों का वर्णन, सात समुद्रों का वर्णन।
- (ई) विवाह वर्णन व्यवहारों की श्रधिकता, समारोह
- व्यवहारों की ग्रधिकता, समारोह। (उ) युद्ध वर्णन

शौर्य, शस्त्रों की चमक, झनकार, हाथियों की रेलपेल, सिर भ्रौर घड़ का गिरना, बीभत्स व्यापार।

- (ऊ) बादशाह का भोज वर्णन भोजनों की लम्बी सूची।
- (ए) चित्तौर गढ़ वर्णन सिंहलगढ़ की भौति वर्णन-विस्तार।
- (ऐ) षट् ऋतु, बारहमासा वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से प्राकृतिक दृश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन ।

१ 'पशानत', पृष्ठ ७०

# (ख) हिन्दू संस्कृति

- (१) डिंगल साहित्य के बाद हिन्दी कविता का जो प्रवाह मध्यप्रदेश में हुआ उसमें ब्रजभाषा श्रीर श्रवधी का विशेष हाथ रहा । यों तो भ्रमीर खुसरो ने खडीबोली, ब्रजभाषा ग्रौर ग्रवधी तीनों पर ग्रपनी प्रतिभा का प्रकाश डाला था, पर वह रचना केवल प्रयोगात्मक थी। मलिक मुहम्मद जायसी ने भ्रवधी को साहित्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने का सफल प्रयत्न किया । जायसी के बाद तुलसीदास ने तो श्रवधी को 'मानस' के कोमल कलेवर में श्रमर कर दिया । जायसी का ग्रवधी प्रयोग यद्यपि ग्रसंस्कृत था, उसमें साहित्यिक सौन्दर्य की मात्रा तुलसी से श्रपेक्षाकृत कम थी, तथापि भाषा की स्वाभाविकता, सरसता श्रीर मनोगत भावों की प्रकाशन-सामग्री के रूप में जायसी ने ग्रवधी को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया । इस ग्रवधी प्रयोग के साथ जायसी ने हिन्दी छन्दों का भी सरस प्रयोग किया । दोहा भ्रौर चौपाई यद्यपि कृतुबन द्वारा प्रयुक्त हो चुके थे, पर प्रेमास्यानक काव्य में इन छन्दों का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग जायसी के द्वारा हम्रा । इन्होंने भ्रपने दोनों ग्रन्थ 'पद्मावत' ग्रौर 'ग्रखरावट' दोहा-चौपाई छन्दों में लिखे। सात चौपाई की पंक्तियों के बाद एक दोहा छन्द है। चौपाई की एक पंक्ति ही पूरा छन्द मान ली गई है। यदि दो पंक्तियों को छन्द माना जाता तो जायसी को स्नाठ पंक्तियाँ लिखनी पडती।
- (२) जायसी ने हिन्दू-संस्कृति के अन्तर्गत अनेक दार्शनिक और धार्मिक बातों की चर्चा की है। यद्यपि यह चर्चा अनेक प्रकार से अपूर्ण है, पर इससे हिन्दू प्रवृत्ति की ओर किव की रुचि स्पष्ट लक्षित हो जाती है। हिन्दू संस्कृति की निम्न-लिखित बातों की ओर किव का विशेष लक्ष्य है:—

# (प्र) वेदान्त

. गगरो सहस पचास, जो कोड पानी भरि धरें। सरज दिपे श्रकास, मुहम्मद सब महँ देखिए॥

# (घ) हठयोग

नौ पौरी तेहि गढ़ मिन्नयारा । स्मौर तहँ फिरहिं पाँच कुटुवारा । दसब दुवार गुपुत एक ताका । स्रगम चढ़ाव बाट सुठि बाँका।।१

# (इ) रसायन

होइ अवरक ईगुर भया, फेरि अगिनि महँ दीन । काया पीतर होइ कनक, जो तुम चाहहु कीन ॥

(३) संयोग ग्रौर वियोग श्रृंगार-वर्णन यद्यपि कहीं-कहीं मसनवी की प्रेम-पद्धति से प्रभावित हो नए है, पर वे ग्रंततः हिन्दू संस्कृति के ग्राधार पर ही

१ 'झखरावट', पृष्ठ १६४

२ 'पद्मावत', पृष्ठ १००

३ 'पषावत', पुष्ठ १४०

प्रेम-काव्य ३१७

तिलंखे गए हैं। हिन्दू पात्रों के होने के कारण उनका दृष्टिकोण भी हिन्दू ग्रादशों से पूर्ण है। विरह में षट्ऋतु ग्रीर बारहमासा तो हिन्दी कविता की विशेष वस्तु है। ग्रतंकारों के वर्णन में हिन्दी काव्य-परिपाटी का ही ग्रनुसरण किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ग्रादि ग्रनंक ग्रतंकारों का भाव ग्रीर चित्र ग्राधार एक मात्र हिन्दू संस्कृति ग्रीर साहित्य से ग्रोतप्रोत है।

(४) पात्रों का चरित्र-चित्रण हिन्दू जीवन के स्रादर्श से पूर्ण सामंजस्य रखता है। पात्र स्वभावतः दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक का दृष्टिकोण सतोगुणी स्रौर दूसरे का तमोगुणी होता है। दोनों में सघर्ष होता है। स्रन्त में पाप पर पुण्य की विजय हो जाती है ग्रीर सम्पूर्ण कथा सुखान्त होकर एक शिक्षा ग्रीर उपदेश सम्मुख रखने में समर्थ होती है। यही बात 'पद्मावत' के प्रत्येक पात्र के सम्बन्ध में है। रत्नसेन में प्रेम का श्रादर्श है। वह सम्पूर्ण रूप से घीरोदात्त दक्षिण नायक है। धीरो-दात्त नायक मे जितने गुण होने चाहिये वे सभी गुण रत्नसेन में है। पद्मावती स्त्री-धर्म की मर्यादा में दृढ़ ग्रीर प्रेम करने वाली है । नागमती भी प्रेम के ग्रादर्श में दृढ़ है ''मोहि भोग सों काज न बारी । सोह दीठि की चाहन हारी ।।'' मे उनका उत्कृष्ट नारीत्व निहित है। वह रूपगर्विता भले ही हो, पर अपने पित के साथ सती होने की क्षमता रखती है। गोरा-बाइल तो ग्रयने वीरत्व के कारण ग्रमर है। राजपूती स्वाभिमान और स्वामिभिक्त का आदर्श उनके प्रत्येक कार्य मे है। दूसरी ग्रोर ग्रला-उद्दीन, राघव चेतन स्रीर देवपाल की दूती तामसी प्रवृत्ति से परिपूर्ण है । स्रलाउद्दीन लोभी, म्रभिमानी ग्रीर इन्द्रिय-लोलुप है राघवचेतन ग्रहकारी, कृतघ्नी, निलंजज, नीच श्रीर वाममार्गी है। देवपाल की दूती धूर्त, प्रगल्भ ग्रीर ग्राडम्बरपूर्ण है। इन दोनों वर्गों के पात्रों में युद्ध होता है श्रीर श्रन्त में सतोगुण की विजय होती है। सुफीमत के सिद्धान्तों से कथावस्तु का विकास होने तथा ऐतिहासिक घटना का ग्राधार लेने के कारण घटनाम्रों में कहीं-कही व्याघात मा गया है भीर वे दुःवान्त हो गई है, पर सूफीमत के दृष्टिकोण से मरण दुलान्त न होकर मुखान्त का साधन रूप है। रत्नसेन की मत्य के बाद पद्मावती श्रीर नागमती का सती होना जहाँ एक श्रोर हिन्दू स्त्री के मादर्श की पूर्ति करता है, वहाँ दूसरी मोर सूफीमत के मिलन का उपक्रम भी करता है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पूर्ण रीति से है।

# 'पद्मावत' की कथा

'पद्मावत की कथा अन्य प्रेम-कथाओं की भौति प्रेम की अनुभूतियों से पूर्ण है। सिंहलद्वीप के राजा गन्धवंसेन की पुत्री पद्मावती के सौन्दर्य की प्रशंसा हीरामन तोता से सुन कर चित्तौड़ का राजा रत्नसेन उससे विवाह करने के लिए सिंहलद्वीप की भ्रोर प्रस्थान करता है। मार्ग में अनेक विस्तृत सागरों को पार कर

बह सिंहल द्वीप पहुँचता है। वहाँ शिवजी की सहायता से भीषण युद्ध के बाद रत्नसेन पद्मावती से विवाह करता है। कुछ दिनों बाद वह चित्तौड़ लौट श्राता है। ज्योतिष सम्बन्धी श्रनाचार पर रत्नसेन राघवचेतन को देश-निकाला दे देता है जो श्रलाजद्दीन से मिलकर, पद्मावती के सौन्दर्य की कहानी कह कर चित्तौड़ पर चढ़ाई करवा देता है। गोरा-बादल की सहायता के कारण श्रलाजद्दीन विजय प्राप्त नहीं कर सका, परन्तु वह छलपूर्वक राजा को बाँध ले जाता है। यहाँ पद्मावती गोरा-बादल की सहायता से राजा को चतुराई-पूर्वक छुड़ा लेती है। रत्नसेन की श्रनुपस्थिति मे देवपाल श्रपनी दूती भेज कर पद्मावती से प्रेम-याचना करता है। रत्नसेन जब यह सुनता है तो वह द्वन्द्व युद्ध में देवपाल का सिर काट लेता है, पर देवपाल की साँग से खुद भी मर जाता है। पद्मावती श्रौर नागमती सती हो जाती है। स्वयं किव इस कथा का सारांश स्तुति-खंड में इस प्रकार देता है:—

सिंहल द्वीप पदिमिनी रानी । रत्नसेन चितउर गद श्रानी ॥ श्रालउद्दीन देहली सुलतानू । राघो चेतन कीन्द बखानू । सुना साहि गद झेंका श्राई। हिंदू तुरकन भई लराई॥ श्रादि श्रंत जस गाथा श्रहै। लिखि माखा चौपाई कहै॥

प्रेम-काव्य की कथाएँ अधिकतर काल्पिनक ही हैं, पर जायसी ने कल्पना के साथ-साथ इतिहास की सहायता से अपने 'पद्मावत' की कथा का निर्माण किया। रत्नसेन की सिंहल-यात्रा काल्पिनक है और अलाउद्दीन का पद्मावती के आकर्षण में चित्तौड़ पर चढ़ाई करना ऐतिहासिक। टाड ने पद्मिनी (या पद्मावती) के पित का नाम भीमसीं लिखा है, पर आईन अकबरीकार ने रत्नसिंह ही लिखा है। जायसी ने यही नाम अपनी प्रेम-कथा के लिए चुना है। जायसी ने देवपाल का चित्रण भी कल्पना से ही किया है। रत्नसेन की मृत्यु सुल्ताना के द्वारा न होकर देवपाल के हाथ से होना भी किव की अपनी कल्पना है।

किया के शपनी कथा का विस्तार बड़े मनोरंजक ढंग से किया है। जहाँ घटनाग्रो की वास्तविकता का चित्रण किया है वहां तो किव भाव-जगत् में बहुत ऊँचा उठ गया है। घटनाग्रों की श्रृंखला पूर्ण स्वाभाविक है। यदि कहीं उसमें दोष है तो वह आदर्श और अतिशयोक्ति के कारण। हिन्दू-धर्म के आदर्शों ने किव को एक सात्विक पथ पर चलने के लिए बाध्य किया है। कथा में किव की मनोवृत्ति ऐंशे ज्ञात होती है कि वह संसार को उसके वास्तविक नग्न स्वरूप में चित्रित करना चाहता है, पर उसका आध्यात्मिक सन्देश और आदर्श के प्रति प्रेम उसे ऐसा करने से रोकते हैं। रत्नसेन के प्रेमावेश में अस्वाभाविकता है और यह अस्वाभाविकता इसीलिए आ गई है कि किव इस प्रेमावेश को आत्मा या साधक के प्रेमावेश में घटित करना

१ 'पषावत' स्तुति-खंड, पृष्ठ १०

प्रेम-कांग्य ३१६

चाह्ता है। वस्तुस्थित के वर्णन में जो ग्रस्वाभाविकता है उसमें भी साहित्य के श्रादर्श बाधा डाल देते हैं। कहीं कहीं उसमें श्राध्यात्मिक तत्व खोजने के प्रयत्न में स्वाभाविकता का नाश हो जाता है। पद्मावती के रूपवर्णन में नखशिख खंड के प्रन्तर्गत किव लंक (कमर) चित्रण में लिखता है:——

बसा लंक बरने अग भीनी। तेहि तें श्रिधिक लंक वह खीनी।। पारेहेंस पियर भए तेहि बसा। लिए डंक लोगन्ह कहें इसा।। मानहुँ नाल खंड दुई भये। दुई बिच लंक तार रहि गए।।।

(संसार वर्र की कमर की क्रशता की प्रशसा करता है, पर पद्मावती की कमर उसकी कमर से भी पतली है। वर्र लिज्जित हो इसीलिये पीली पड़ गई है भीर ईर्ष्यावश डक लेकर लोगों को काटती फिरती है। उसकी कमर मृणाल के दो खंड हो जाने पर बीच में लगे हुए तारों के समान क्षीण है।)

यहाँ यह वर्णन कितना ग्रितिशयोक्तिपूर्ण है। इसमे चाहे साहित्यिक चमत्कार भले ही हो, पर स्वाभाविकता नहीं है। ग्राध्यात्मिक चित्रण की भावना में भी वर्णन की स्वाभाविकता में दोष ग्रा गया है। पद्मावती के 'यहनी-वर्णन' में ग्राध्यात्मिकता इस प्रकार प्रदिश्त की गई है:--

बरुनी का बरनी इमि बर्ना। साथे बान जानु दुई अनी।।
जुरी राम रावन के सैना बीच समुद्र भये दुई नेना।।
बारहि पार बनावरि साथा। जा सर्इ हरे लाग विष बाथा॥
उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा। वेथि रहा सगरी संसारा॥
गगन नखत जो जाहि न गने। वै सव बना ओही के हने।।
धरती बान वेथि सब राखी। साखी ठाद देहिं सब साखी॥
रोवें-रोवें मानुस तन ठाढ़े। स्तिह स्त वेथि अस गाढ़े।।
बरुनि बान अस ओ पहँ बेथे रन बन ढाँख॥
सौबहि तन सब रोवाँ पखिहि तन सब पाँख॥

'बहनी' को बाणों का रूप देकर संसार के रोम-रोम में उनका ग्रस्तित्व घोषित करना वास्तव में उच्चकोटि का संकेत है। ऐसे स्थलों पर कहीं-कही वर्णन में ग्रस्वाभाविकता ग्रा जाती है, पर ऐसे वर्णन किसी प्रकार भी शिथिल नहीं होते, यह किंव की प्रतिभा की महानता है।

'पद्मावत' की कथा इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। बिना इतिवृत्त के कौतूहल की सृष्टि नहीं होती श्रौर बिना वर्णन-विस्तार के रसात्मकता नहीं श्राती। जहां जायसी ने कौतूहल की सृष्टि की है वहां इन्होंने वर्णन-विस्तार मे भी मनोरंजन की यथेष्ट सामग्री रक्खी है। कथावस्तु के पांच भाग होते हैं। प्रारम्भ,

१ 'पद्मावत', पृष्ठ ५१

२ 'पद्मावत', पुष्ठ ४६

म्रारोह, चरम सोमा, म्रवरोह मीर मन्त । रसात्मकता के साथ कथा-वस्तु का रूप इस प्रकार है:---

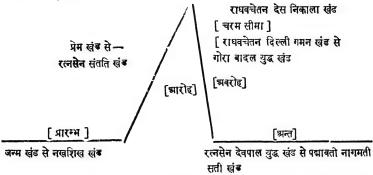

राघवचेतन देश निकाला खंड ही कथा के प्रवाह को बदल देता है, ग्रतः वही कथा की चरम सीमा है। जन्म खंड से नखशिख खंड तक वातावरण की सृष्टि होती है। ग्रेम खंड से संघर्ष प्रारम्भ होता है जो राघवचेतन देश निकाला खंड मे उत्कर्ष को प्राप्त होकर चरम सीमा का निर्माण करता है ग्रीर उसकी समाप्ति गोरा-बादल के युद्ध में होती है। ग्रन्त में रत्नसेन देवपाल युद्ध से पद्मावती ग्रीर नागमती से सती होने में कथा की समाप्ति है।

प्रधान कथा रत्नसेन ग्रौर पद्मावती के प्रेम की ही है। यदि इसे ग्राधिकानाम ज्था-वस्तु मान लिया जावे तो इसकी सहायता के लिए इस ग्राख्यान में प्रासंयही नाम निस्तु निम्नलिखित पात्रों की होगी:—

स हा ाकय भी किव वे अवसर-विशेष पर काम कर कथावस्तु से निकल जाता है।

काव गमन तोता—इसका भी विवाह के बाद निर्देश नहीं है। यह सिहल-घटनाग्रो की वास् न कर ग्रपना कार्य समाप्त कर देता है। उठ गया है। घटन

वह भ्रादर्श भ्रौर भ्रांच्यह भ्रलाउद्दीन श्रौर रत्नसेन के बीच सन्धि कराने में प्रयुक्त सात्विक पथ पर चल<sub>न</sub>करने में ही कथावस्तु में स्थान पाता है।

ज्ञात होती है कि व**दूती**—यह रत्नसेन ग्रौर देवपाल में युद्ध कराने की ग्रनुकमणिका चाहता **है**, पर उ<sub>र्</sub>।

रोकते हैं। रत्निहारा प्रासंगिक कथावस्तु का निर्माण होता है जिससे प्रधान या आ गई हैर्रिक कथावस्तु का विकास होता है। 'पद्मावत' में कथावस्तु की ही .ानता है, क्योंकि कवि ने उन्ही घटनाओं की सुष्टि की है जिनसे पात्रों के

मादशं की पूर्ति होते हुए भी कौतूहल उत्पादन करने वाली प्रेम-कथा की रूप-रेखा निर्मित हो जावे । मतः 'पद्मावत' घटना-प्रधान कहा जा सकता है, पात्र-प्रधान नहीं । भूदना-प्रधान में वर्णनात्मकता का बहुत बड़ा स्थान है जिस पर पीछे विचार हो चुका है । किव जिस चीज को हाथ में लेता है उसी का वर्णन-विस्तार कर देता है । उदाहरणार्थ सिंहलद्वीप में फूलों-फलो श्रीर घोड़ो के नाम, भोजन में पकवानों के नाम, पद्मावती-रत्नसेन की प्रथम भेट के समय सोलह श्रृंगार का वर्णन, रत्नसेन का रसायन श्रीर हठयोग-सम्बन्धी ज्ञान श्रादि श्रावश्यकता से श्रीधक वर्णित है ।

'पद्मावत' का सबसे बड़ा सौन्दर्य पात्रो के मनोवैज्ञानिक चित्रण में है। नागमती का विरह-वर्णन, उसकी उन्माद दशा, पशु-पिक्षयो का उससे सहानुभूति प्रकट करना, पक्षी द्वारा सन्देश ग्रादि सभी स्वाभाविकता के साथ विदग्धतापूर्ण भाषा में विर्णित हैं। बारहमासा में वेदना का कोमल स्वरूप, हिन्दू दाम्पत्य-जीवन का मर्मस्पर्शी माधुर्य, प्रकृति की सजीव ग्राभिज्यिकत से हृदय की मनोहर ग्रानूभूति हैं। इसी मनोवैज्ञानिक चित्रण में रसों का सफल प्रदर्शन हुग्रा है। जहाँ रत्नसेन-पद्मावती-मिलन में संयोग ग्रीर नागमती के विरह-वर्णन में वियोग श्रुगार की मनोवैज्ञानिक ग्राभिज्यिकत है, वहाँ गोरा-बादल के उत्साह में वीर रस जैसे साकार हो गया है। रत्नसेन के योगी होने ग्रीर कथा के ग्रान्तिम भाग में मारे जाने पर करण रस की बड़ी सरस ग्राभिज्यिकत है। इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 'पद्मावत' प्रेम-काव्य का एक चिरस्मरणीय रत्न रहेगा।

मलिक मुहम्मद जायसी के बाद प्रेम-काव्य में उसमान का नाम श्राता है जिन्होंने 'चित्रावली' नामक ग्रंथ लिखा।

'वित्रावली' को हम 'पद्मावत' की छाया कह सकते है । 'पद्मावत' में जिन-जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उन्हीं विषयों पर 'चित्रावली' में भी विस्तारपूर्वक वर्णन है, किन्तु यह कथा 'पद्मावत' की भौति ऐतिहासिक घटनाधों से सम्बद्ध नहीं है । यह कल्पना-प्रसूत है । इसके सम्बन्ध में स्वर्गीय जगन्मोहन वर्मा लिखते हैं:—

"कित ने इस ग्रंथ में ठीर-ठीर पर वेदान्त ग्रीर ग्रद्धतवाद की झलक दिखलाने में कमी नहीं की है। कथा ऐतिहासिक घटना से नहीं ली गई जान पड़ती बल्कि कल्पना-प्रसूत है। नेपाल के राजसिहासन पर एक भी पँवार राजा नहीं हुग्रा है। कथा विचारने से ग्राध्यात्मिक प्रतीत होती है ग्रीर इसीलिये ग्रंय में सुजान को शिव का ग्रवतार लिखा है।"

१ चित्रावली (चगन्मोहन वर्मों द्वारा सम्यादित) भूमिका, पृष्ठ १६ नागरी प्रचारियो समा, १६१२

स्वयं किव ने भ्रपनी कथा को किल्पत बनला कर लिखा है:-कथा एक मैं हिए' उपाई। कहन मीठ श्रीर सुनत सुहाई॥
कहीं बनाय जैसे मोहिं सुक्ता। जेहि जस सुक्त सो तैसे बुक्ता॥

'चित्रावली' की कथा में घटनाग्रों की श्रृंखला बहुत लम्बी ग्रीर बहुत कौतूहलपूर्ण है। उसमें अनेक अलौकिक बातों का भी समावेश है। कथा को विस्तृत रूप देने के लिए जबदंस्ती विपत्तियों की कल्पना की गई है। सक्षेप में नेपाल के राजा धरनीधर पैवार के पुत्र सुजान कुमार अनेक कठिनाइयों के बाद कँवलावती और चित्रावली से विवाह करने में समर्थ होते हैं। दो राजकुमारियों से विवाह करने के पूर्व जितनी कठिनाइयां सामने ग्राती हैं उनका विस्तृत वर्णन 'चित्रावली' म है।

इस ग्रन्थ मे जहाँ कल्पना का प्राधान्य है, वहाँ ग्रंथ मे ग्राध्यात्मिकता रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। सरोवर खंड मे चित्रावली का जल मे छिप जाना ईश्वर के गुप्त होने से साम्य रखता है। सिखयाँ खोजती हैं ग्राँर नहीं पाती जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर की खोज नहीं कर पाता।

गुपुत तोहि पाविह का जानी, परगट मह जो रहिह छपानो । चतुरानन पिंद चारो बेदू रहा खोजि पै नाव न भेदू। संकर पुनि हारे के सेवा, ताहिन मिलिउ और को देवा। हम अन्थी जेहि आपुन समा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूमा। कौन सो ठाऊँ जहाँ तुम नाहीं, हम चपु जोति न देखिह काहीं। पावै खोज तुम्हार सो, जेहि देखलावहु पन्थ। कहा हो ह जोगी भये, आंपुनि पढ़े गरथ।।

ग्राध्यात्मिकता के साथ 'चित्रावली' में नीति के भी दर्शन होते हैं। इस नीति का ग्राधार उसमान की लोकोक्तियाँ हैं, जो समस्त प्रन्थ में भरी पड़ी हैं।

'वित्रावली' में भूगोल भी यथेष्ट विंगत है। रचना के समय में ग्रेंग्रेजों का वर्णन उसमान की बहुजता का सूचक है। उस समय ग्रेंग्रेजों को भारत में ग्राये कठिनता से एक वर्ष ही व्यतीत हुग्रा था। इतने थोड़े समय में उसमान का ग्रेंग्रेजों के सम्बन्ध में उल्लेख उनकी ज्ञान-राशि का सुचक है:——

> वलंदीय देखा श्रॅये जा, तहाँ जाइ नहि कठिन करेजा। ऊँच नीच धन संपति हेरा, मद बराह भोजन जेहि केरा॥

श्री जगन्मोहन वर्मा लिखते हैं: -

"उस समय ग्रेंग्रेजों की भ्राये इस देश में बहुत थोड़े दिन हुए थे । ईस्ट√ इंडिया कम्पनी सन् १६०० में लंडन में बनी थी ग्रीर १६१२ में सूरत में कंपनी ने

१ चित्रावली (जगन्मोहन वर्गा द्वारा, संपादित) भूमिका एष्ठ १४

२ 'चित्रावली' (ना० प्र० सभा) पृष्ठ ४७-४८

भ्रपना गोदाम बनाया था । उसके एक वर्ष बाद १६१३ का रचा हुग्रा यह ग्रंथ है । उस समय कवि का एक साधारण गाजीपुर ऐसे छोटे नगर मे रह कर ग्रग्रेज के विषय में इतनी जानकारी रखना कोई साधारण बात नहीं है । <sup>९</sup>′′

उसमान जहाँगीर के समकालीन थे। इनके पिता का नाम शेख हुसेन था। इनके चार भाई थे। ये गाजीपुर के निवासी थे ग्रौर निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य-परम्परा में हाजी बाबा के शिष्य थे। इन्होंने 'चित्रावली' में हाजी बाबा की प्रशसा जी खोल कर की है। उसमान कविता में ग्रपना नाम 'मान' रखते थे।

इन प्रेमकथाओं के अतिरिक्त भनेक प्रेमकथाएँ ऐसी भी लिखी गईं जो संपूर्णतः आख्यानक थीं और उनमें प्रेम के मनोविज्ञान के अतिरिक्त भन्य कोईं व्यंजना नहीं है। ये प्रेमकथाये गद्य और पद्य दोनों हो में लिखी गई हैं:---

ऐसी प्रेमकथाय्रों में निम्नलिखित प्रमुख है:--

# [पद्य में]

१ माधवानल कामकन्दला—माधवानल ग्रीर कामकन्दला की प्रेम-कथा प्रमुख रूप से तीन किवयों द्वारा कही गई है। पहले किव है जंमलमेर के वाचक कुशललाभ । इन्होंने संवत् १६१६ में रावल मालदे के राज्यकाल में कुमार हिरराज के मनोरंजनार्थ ५५३ पद्यों में (चौपाई, दोहा ग्रीर गाहा में ) लिखी । इस रचना का नाम 'माधवानल कामकन्दला चित्र' है। दूसरे किव है ग्रालम । इन्होंने हिजरी ६६१ (संवत् १६४०) में शाहंशाह जलालुद्दीन ग्रकबर के राज्यकाल में दोहा-चौपाई में यह रचना लिखी । इसका नाम 'माधवानल भाषा बन्ध किव ग्रालमकृत' है। तीसरे किव है गणपित जो नरसा के पुत्र थे। इन्होंने संवत् १५८५ में राणा नाग के राज्यकाल में दोहों में यह रचना लिखी। इसका नाम 'माधवानल प्रवन्ध दोग्धवन्ध किव गणपितकृत' है। इसका निर्देश चारणकालीन साहित्य में हो चुका है।

२ कुतुब सतक--यह सम्पूर्ण रूप से एक प्रेम-कथा है जिसमें दिल्ली के सुलतान फिरोजशाह के शाहजादे कुतुब दी ग्रौर एक मुसलमान किशोरी साहिबा का प्रेम-वृत्तान्त है। ढाढ़िनी देवर के प्रयत्नों से साहिबा फन्दे में ग्रा जाती है ग्रौर दोनों का विवाह हो जाता है। यह कथा (वचिनका) तुकान्त गद्य में है ग्रौर बीच-वीच में दोहे हैं। इस प्रेमकथा का लिपिकाल संवत् १६३३ है। रचियता का नाम मजात है।

३ रस रतन--इस ग्रंथ में सूरसैन की बड़ी लम्बी कथा वर्णित है। इसमें स्थान-स्थान पर नीति, श्रुगार भ्रीर काव्य के भ्रानेक ग्रंगों का वर्णन है। इसमें

१ चित्रावली (ना० प्र० समा) पृष्ठ १७

प्रमाख्यानक शैली का सम्पूर्णतः अनुसरण किया गया है और प्रत्येक बात का वर्णन विस्तारपूर्वक है। इस ग्रंथ के लेखक मोहनदास के पुत्र पुहकर कवि थे, जो जाति के कायस्थ थे। ये प्रतापपुर (मैनपुरी) के निवासी थे ग्रीर जहाँगीर के समकालीन थे। इनका ग्राविभवि-काल संवत् १६७५ माना गया है।

४ ज्ञानद्वीप—इस प्रन्थ मे राजा ज्ञानद्वीप ग्रौर रानी देवजानी की प्रेम-कथा है। इसके लेखक मऊ (दोसपुर, जौनपुर) निवासी शेख नबी थे। इनका समय सं० १६७६ माना गया है।

प्र पंच सहेली किंव छीहल री कही—इस रचना में पाँच तहणी स्त्रियो — मालिन, तंबोलिन, छीपन, कलालिन, सोनारिन ने प्रोपित्पतिका नायिका के रूप में ग्रपन प्रियतमों के विरह में अपने हृदय के करुण आवेगो का वर्णन सरोवर के किनारे जल भरते समय किंव छीहल से किया। प्रत्येक तरुणी ने ग्रपने विरह का वर्णन ग्रपने पित के व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुग्रों के उल्लेख ग्रीर तत्सम्बन्धी उपमान्नों श्रीर रूपको के सहारे किया है। कुछ दिनो वाद जब किंव छीहल की फिर उनसे भेट हुई तो वे ग्रपने पितयों के ग्रागमन से प्रसन्न थी। इस रचना में केवल ६५ दोहे हैं। इसका लिपिकाल संवत् १६६६ है।

६ सर्वेबछ सार्वालगा रा दूहा—-इसमे मूगी पटण ( अमरावृती ) के राजा सालिवाहन के पुत्र सर्वेबछ स्रोर मत्री पुत्री सार्वालगा की प्रेम-कथा है। प्रारम्भ की वार्ता के बाद इसमे ३१ दोहे हैं। जिस 'फुटकर कविता' मे यह रचना है, उसका लिपिकाल संवत् १७१० है। रचयिता का नाम अज्ञात है।

७ सोरठ रा दूहा—यह रचना भी 'फुटकर कविता' ('लिपिकाल संवत् १७१०) मे हैं। इसमें बीजो ग्रीर राव रूड़ो की स्त्री सोरठ के प्रेम के दोहें हैं। इसकी एक प्रति 'बीजा सोरठ री बात' भी है जिसका लिपिकाल सं० १८२२ है। इनमें गद्य-पद्य दोनों ही है। रचियता अज्ञात है।

द कनक मंजरी—इस ग्रथ मे रत्नपुर के व्यापारी धनधीर साह की स्त्री कनक मंजरी से वहाँ के राजकुमार ने पित-प्रवास मे प्रेम-याचना की, पर वह सफल न हो सका। इस ग्रन्थ के लेखक श्रीरगजेब के सूबेदार निजामत खाँ के श्राश्रित किव काशीराम थे। काशीराम ने यह कथा राजकुमार लक्ष्मीचन्द के लिए लिखी थी। सम्भव है, इसके पीछे लेखक का कोई उद्देश्य हो। काशीराम का श्राविर्भाव-काल संवत् १६२० माना गया है।

ह मैनासत—यह एक नीति सम्बन्धी कथा है जो साधन किव द्वारा दोहा-भौपाई में लिखी गई है। इसमें मालन रतना ने रानी मैना के पातिव्रत की परीक्षा ली है। जिस 'फुटकर किवता रौ संग्रह' में यह कथा है, उसका लिपिकाल संवत् १७२४ ग्रीर १७२७ के बीच में है।

- १० मदन सतक यह भी नीति सम्बन्धी ११३ दोहों में लिखी गई एक प्रेम-कथा है जिसमे मदन कुमार ग्रीर चंपकमाल का प्रेम विणत है। इसके रचयिता का नाम दाम है। दोहों के बीच-बीच में वार्ता (गद्य) भी है। यह कथा भी 'फुटकर कविता रौ सग्रह' मे है जिनका लिपिकाल सवत् १७२४ ग्रीर १७२७ के बीच मे है।
- ११ ढोला मारू रा दूड़ा—यह सोलहवीं शताब्दी की रचना है ग्रीर इसके रचियता कुशललाभ कहे जाते हैं। इसमें ढोला ग्रीर मारव या मारू की प्रेम-कहानी है। इसका निर्देश चारणकालीन साहित्य में हो चुका है। कुशललाभ के 'दूहों' में हरराज ने चौपाइयाँ जोड़ कर 'ढोला मारू री चौगही' की रचना की। राजस्थान में 'हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज' भाग १, में 'ढोला मारू री चौपाइं' की तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई जिनका लिपिकाल क्रमशः संवत् १७२६, १८१६ ग्रीर १७६४ है। संवत् १७६४ वाली प्रति का नाम 'ढोला मारवणी री वात' है। बीकानेर में प्राप्त हुए एक संग्रह ग्रथ में जो 'ढोलें मारू रा दूहा' संग्रहीत है, उसका लिपिकाल संवत् १७५२ है।
- १२ विनोद रस——इसमें उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पुत्र जयसेन घीर वहाँ के सेठ श्रोदत्त की पुत्री लीलावनी की प्रेम-कथा है। इसके रचयिता का नाम सुमति हंस है। इसमें पद्म संख्या १६७ है। ग्रंथ दोहा-चौपाई छद में लिखा गया है। बीच-बीच में संस्कृत रलोक भी है। इसका लिपिकाल संबत् १७२७ है।
- १३ मुहुपावती—इस रचना में राजकुँवर एवं पुहुपावती की प्रेम कहानी है। रचियता का नाम दुःखहरन दास कायस्थ है। इसका रचना-काल संवत् १७३० के लगभग है। यह रचना श्रौरंगजेव के समय में लिखी गई थी। इसका विवरण श्रभी हाल ही में प्राप्त हुश्रा है।
- १४ नल दमन—इसमें सुप्रसिद्ध श्राख्यान नल-दमयंती का इतिवृत्ति है। इसके रचियता सूरदास है, जो पुब्टि-मार्गी महाकिव सूरदास से भिन्न है। इसका रचनाकाल भी प्रौरंगजेब के समकालीन सवत् १७३० है।
- १५ जलाल गहाणी री वात—इसमें गजनीपुर के पातिशाह कुल्हनसीब के लड़के जलाल और थट्टोभाखर के पातिशाह मृग तमायची की बहिन गहाणी की प्रेम-वार्ता मृग तमायची की स्त्री व्रबना के साथ है। यह गद्य-पद्य मय है। इसका लिपि-काल संवत् १७५३ है।
- १६ हंस जवाहर—इस ग्रंथ में राजा हंस भीर रानी जवाहर की प्रेम-कथा है। इसके लेखक दरियाबाद (बाराबंकी) के निवासी कासिमशांह थे। इनका काल संवत् १७८८ माना गया है।

१७ चंदन मलयागिरि री बात—इसमें २०२ दोहों में चंदन ग्रीर मलयागिरि की प्रेम-कथा वर्णित है। इसके रचियता का नाम भद्रसेन है। इसका लिपिकाल संवत् १७६० है। इसकी एक दूसरी प्रति भी है जिसका लिपिकाल संवत् १८२२ है। इसमें दोहों की संख्या केवल १८६ है।

१८ मधुमालती—इसमें मधुमालती की प्रेम-कथा है । रचियता निगम कायस्थ है। इसकी रचना ७६६ दोहा-चौपाई छंदों में हुई है। इसका लिपिकाल संवत् १७६८ है।

१६ त्रिया विनोद—-इस काल्पिनक कथा में मदनपुरी के श्रीपाल नामक सेठ की व्यभिचारिणी स्त्री की प्रेमलीला है। रचना दोहा-चौपाई छन्दों में है जिनकी संख्या १५८१ है। इसके रचियता का नाम मुरली है। लिपिकाल संवत् १८०० है।

२० इंद्रावती—इस प्रन्थ में कालिंजर के राजकुमार राजकुँवर श्रीर श्राजमपुर की राजकुमारी इद्रावती की प्रेम-कथा है।

इसके लेखक मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन (सं०१८०१) नूरमुहम्मद थे।

२१ कामरूप की कथा—इस ग्रन्थ में राजकुमार कामरूप और राजकुमारी की प्रेम-कथा है। इस ग्रन्थ के लेखक हर सेवक मिश्र थे जो ग्रोरछा दरबार के किव थे। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८०१ माना गया है।

२२ चंद कुंबर री बात--इसमे ग्रमरावती के राजकुमार भौर वहाँ के सेठ की पुत्री चन्द कुँवरि की प्रेम-कथा है। रचयिता प्रतापिसह हैं। इसमें पद्य-संख्या ६५ है, बीच-बीच में गद्य भी है। इसका लिपिकाल संवत् १८२२ है।

२३ प्रेमरतन—इस ग्रन्थ मे नूरशाह श्रीर माहे मुनीर की प्रेम-कथा है। इसके लेखक फाजिल शाह थे, जो सं० १६०५ में छतरपुर नरेश महाराज प्रतापसिंह के दरबार में थे।

२४ पना वीरमदे री बात--इसमें ईडर के राव राई भाण के कुँवर बीरमदे ग्रीर पूंगल के सेठ शाहरतन की कन्या पन्ना की प्रेम-कहानी का वर्णन है। रचना गद्य ग्रीर पद्य दोनों में है। इसका लिपि-काल संवत् १६१४ है। रचयिता श्रज्ञात है।

# [गद्य में]

१ बात संग्रह—इस संग्रह में राजस्थान की प्रचलित १०५ कहानियाँ संग्रहीत हैं जिनमें ग्रनेक प्रेम-कहानियाँ भी हैं। इसका लिपिकाल संवत् १८२३ है। २ वीजल विजोगण री कथा—इसमें गुजरात नरेश विजयसाल के पुत्र वीजल ग्रीर सेठ कन्या विजोगण की प्रेम-कथा है। इसका लिपिकाल संवत् १८२६ है।

३ मोमल री बात—इसमे गुजरात के सोलंकी राजा साल्ह ग्रीर एक दासी कन्या मोमल की प्रेम-कथा है। यह रचना 'फुटकर वार्ता री संग्रह' में है, जिसका लिपिकाल संवत् १८४७ है। रचियता का नाम ग्रज्ञात है।

४ रावल लखणसेन री बात—इसमें रावल लषणसेन का विवाह जालोर के ग्रिधिपति कान्ह दे की पुत्री से हुग्रा, किन्तु वह नीवो सेमालोत के साथ चोरी से छिपकर चली गई। बाद में रावल लषणसेन ने नीवो से इसका बदला लिया। यह रचना भी 'फुटकर बाताँ रौ मंग्रह' में है जिसका लिपिकाल संवत् १५४७ है। रचियता का नाम ग्रजात है।

४ राण खेते री बात—इसमें चित्तीड के राणा खेतों का एक बढई की लड़की से प्रेम का वर्णन है। ('फुटकर वार्ता रो संग्रह', लिपिकाल सं०१८४७)।

६ देवरैं नायक दे री बात—इसमें देवली के ग्रिधिपति देवरी ग्रीर सोरठ के ग्रिहीर राजा मूँढो की पुत्री नायक दे की प्रेम-कथा है। यह रचना भी 'फुटकर वातां रो सग्रह' के ग्रन्तर्गत है जिसका लिपिकाल संवत् १८४७ है।

७ बींझरें ग्रहीर री बात—इसमें बीझरी ग्रहीर ग्रीर उसकी बहिन की नैनद के साथ प्रेम-कथा है। कथा तो गद्य मे है किन्तु बीच-बीच में श्रुगार रस के चुभते हुए दोहे हैं। यह भी 'फुटकर वातां री सग्रह' मे है। ग्रतः लिपिकाल संवत् १६४७ है।

द क्रमादे भटियाणी री बात—इसमें जोधपुर के राव मालदे की मटियाणी रानी क्रमादे को एक दात्री कन्या के प्रति इसलिए ईर्ष्या हुई कि राव मालदे उसे प्यार करते थे। रानी ने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर ग्रपने पित से नहीं बोलेगी। उसने ग्रपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की ग्रीर जब राव मालदे की मृत्यु हुई तो वह उनके साथ सती हुई। यह रचना भी उपर्युक्त संग्रह ग्रन्थ में है जिसका लिपिकाल संवत् १८४० है।

ह सोहणी री बात--इसमे जठमल ग्ररोडा की स्त्री सोहणी की, उसके प्रेमी मिलयार से प्रेम-कथा है। यह रचना भी उपर्युक्त संग्रह ग्रन्थ में है। लिपिकाल संवत् १६४७ है।

रे॰ पॅर्म घोरान्धार री बात--इसमे कूडल के म्राधिपति बुध पेंमों ( उर्फ घोरान्धर ) की प्रेम गाथा कडोई की ग्रत्यन्त रूपवती कन्या के साथ है। यह रचना भी उपर्युक्त संग्रह ग्रन्थ में है। लिपिकाल संवत् १८४७ है। प्रेम काव्य का सिहावलोकन

हिन्दू और मुसलमान संस्कृतियों का प्रेम-पूर्ण सम्मिलन ही प्रेम-काव्य की अभिव्यक्ति है। हिन्दू धर्म के प्रधान आदर्शों को मानते हुए भी सूफी सिद्धान्तों के निरूपण में मुसलमान लेखकों की कुशलता है। इन दोनों भिन्न सिद्धान्तों के एकीकरण ने प्रेम-काव्य को सजीवता के साथ ही साथ लोकप्रियता भी प्रदान की। फलस्वरूप जिस प्रकार सन्त-काव्य की परम्परा धार्मिक काल के बाद भी चलती रही उसी प्रकार प्रेम-काव्य की परम्परा भी धार्मिक काल के बाद भी साहित्य में दृष्टिगोचर होती रही।

प्रेम-काव्य की समस्त कथा हिन्दू पात्रों के जीवन में घटित होती है जिसमें स्थान-स्थान पर हिन्दू देवी ग्रीर देवताग्रों के लिए सम्मान की

वण्यं विषय शब्दाविलयां प्रयुक्त हैं। यद्यपि ऐसी प्रेम-कथाश्रों का निष्कर्ष एकमात्र सूफी मत का प्रतिपादन ही है, पर उसमें हिन्दू धर्म के

लिए न तो अश्रद्धा है भौर न अपमान हो। हिन्दू धर्म भौर देवताओं का निर्देश अलीकिक घटनाओं और चमत्कार उत्पन्न करने में पाया जाता है। सारी कथावस्तु प्रेमाख्यान
में ही विस्तार पाती है और उसमें किसी प्रकार की उपदेश देने की प्रवृत्ति लक्षित
नहीं होती। कथा-समाप्ति पर संक्षेप में कथा के ग्रंगों भौर पात्रों को सूफी मत पर
घटित कर दिया जाता है और समस्त कथा में एक ग्राध्यात्मिक ग्राभिव्यंजना(Allegory) श्रा जाती है। उदाहरण के लिए जायसी का 'पद्मावत' ही लिया जा सकता
है। समस्त कथा रत्नसेन भौर पद्मावती के प्रेम भौर उसके विकास में समाप्त हो
जाती है, ग्रन्त में जायसी इस कथा में सूफी सिद्धान्तों की खप-रेखा निर्धारित करते
हैं। भतः हिन्दू धर्म के वातावरण में सूफी सिद्धान्त के प्रचार करने में इस प्रेमकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता है।

यहाँ एक बात ग्रीर ध्यान में रखनी चाहिए। सभी प्रेम-कथाएँ मुसलमानों के द्वारा नहीं लिखी गईं। बहुत-से हिन्दू लेखकों ने भी प्रेम-कथाएँ लिखी हैं जिनमें प्रेम-काव्य की परम्परा का ग्रनुसरण किया गया है। कथावस्तु भी हिन्दू पात्रों के जीवन को स्पर्श करती है, पर उसम किसी सूफी सिद्धान्त के निरूपण करने का प्रयत्न नहीं किया गया। उसमें केवल ग्राख्यायिका ग्रीर उसमें उत्पन्न मनोरंजन की भावना ही प्रधान है। यह श्राख्यायिका कहीं-कहीं ऐतिहासिक हो जाती है, कहीं-कहीं काल्पनिक। हरराज की ढ़ोला मारवणी चउपही, काशीराम की कनक मंजरी, हरसेवक की काम-रूप की कथा श्रादि ऐसी प्रेम-कथाएँ हैं जिनमें केवल कथा का कौतूहल है, किसी सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नहीं।

श्रतः निष्कर्ष यह निकैलता है कि जब प्रेम-कथा किसी मुसलमान के द्वारा लिखी गई है तो उसमें कथा की गित में सूफीमत के सिद्धान्तों की गित भी चलती रहती है, जब प्रेम-कथा किसी हिन्दू के द्वारा लिखी गई है तो उसमें केवल प्रेम की रसमयी कहानी रहती है, किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन की चेष्टा नहीं।

इस प्रेम-काव्य की समस्त परम्परा में दोहा घीर चौपाई छन्द ही प्रयुक्त हुए हैं; वर्णनात्मकता में ये छन्द इतने उपयुक्त साबित हुए कि ग्रागे चल छन्द कर तुलसीदास ने ग्रपने 'मानस' के लिए भी ये छद ही उपयुक्त समझे । श्रवधी भाषा के साहचर्य से दोहा घौर चौपाई छद इतने सफल हुए जितने वे ब्रजभाषा के सम्पर्क में ग्राकर नहीं । श्री जगन्मोहन वर्मा लिखते हैं:---

'त्रजभाषा में दोहा रचने म बिहारी सिद्धहस्त थे श्रीर उनके दोहों में बड़े गूढ़ भाव पाये जाते हैं जिसके विषय में 'सतसय्या के दोहरे ग्रह नावक के तीर' की जनश्रुति प्रख्यात है। पर पद-लालित्य में उनके दोहे भी पूर्वी भाषा के दोहों को कभी नहीं पहुँच सकते।" •

वर्मा जी के इस कथन में बहुत सत्य है।

'मधुमालती' ग्रीर 'मृगावती' में चौपाई की पाँच पंक्तियों के बाद एक दोहा है। जायसी ने पाँच के बदले सात पंक्तियां प्रपने पदमावत में रक्खीं। तुलकीदास ने सात के बदले ग्राठ पंक्तियां रक्खीं। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि मुसलमानों ने चौपाई के दो चरणों को ही चौपाई का पूर्ण छन्द मान लिया। इस प्रकार वास्तव में 'मृगावती' ग्रीर 'मधुमालती' में ढाई चौपाई के बाद ग्रीर 'पद्मावत' में साढ़े तीन चौपाई के बाद एक दोहा है। तुलसीदास संस्कृत के विद्वान् ग्रीर पिंगल के ग्राचार्य थे, ग्रतः उन्होंने ग्राठ पंक्तियां लिख कर वास्तव में चार चौपाई के बाद एक दोहा रक्खा, जो काव्य की दृष्टि से युक्तिसंगत था।

प्रेम-कव्य की भाषा प्रवधी है। प्रवधी भाषा के प्रथम किव खुसरो थे। उन्होंने सबसे पहले ब्रजभाषा के साथ ही प्रवधी में भी काव्य-रचना भाषा की, यद्यपि उनका दृष्टिकोण पहेलियों तक ही सीमित था। खुसरो के समय में काव्य की दो ही प्रधान भाषाएँ थीं, ब्रजभाषा श्रौर श्रवधी। दोनों के बादर्श भिन्न-भिन्न थे। काल-कमानुसार श्रवधी किवता में ब्रजभाषा से पहले प्रयुक्त हुई। प्रवधी ने अपभ्रंश का लोकप्रिय 'विश्वक्खरी' या 'दोहया' खन्द ही प्रयोग के लिये स्वीकार किया। खुसरो ने एक सुन्दर दोहा लिखा है:--

गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस । चल खुसरो घर भ्रापने, साँझ भई चहुँ देस ।। दोहा छंद ग्रवधी में ऐसा 'फिट' हुग्रा कि भ्रन्य किसी भाषा में 'दोहे' के साथ इतना न्याय नहीं हुग्रा। यही हाल चौपाई का रहा । ग्रवधी में चौपाई का जो रूप निखरा वह बजभाषा में भी नहीं । ब्रजभाषा का सौन्दर्य तो पद, सर्वैया भौर कवित्त में उद्भासित हुग्रा। यही कारण है कि तुलसी ने 'मानस' को ग्रवधी

१ चित्रावली (श्री जगन्मोहन वर्मा ) भूमिका, एष्ठ ७ बागरी प्रचारिषी समा, काशी (१६१२)

में लिख कर दोहे श्रीर चौराइयों का प्रयोग किया श्रीर 'कवितावली' ब्रजभाषा में लिख कर सवैयों श्रीर कवित्तों का प्रयोग किया। 'गीतावली' श्रीर 'विनयपत्रिका' में भो ब्रजभाषा की छटा पदों में प्रदर्शित की। श्रवशी भाषा ही चौपाई में सौन्दर्य ला सकी। सूरदास श्रीर बिहारी की ब्रजभाषा भी दोहों की रचना मे श्रपेक्षाकृत श्रसफल ही रही। बिहारी में पदलालित्य श्रवश्य है।

जो ग्रवधी इस प्रेम-काव्य में प्रयुक्त है, वह ग्रत्यन्त सरल ग्रीर स्वाभाविक है। वह जन-समाज की बोली के रूप में है। उसमें संस्कृत के कठिन समास या दुरूह शब्दाविलयाँ नहीं है। तुलसीदास ने ग्रपनी ग्रवधी को संस्कृतमय कर ग्रपने शब्द-भाण्डार का ग्रपरिमित परिचय दिया है, पर प्रेम-काव्य के कवियों ने भाषा का यथातथ्य स्वरूप कविता में सुरक्षित रक्खा। तुलसीदास ने लिखा—

जो छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छप सोई।। सोभा रजु मंदर सिंगारू। मथे पाणि पंकज निजमारू।।

## जायसी ने लिखा--

काल आय दिखलाई साँटी। तब जिउ चला छाँडि के माटी।

पहले उद्धरण में यदि पाडित्य ग्रीर सरसता है तो दूसरे मे स्वाभाविकता ग्रीर सरलता । प्रेम-काव्य के किवयों ने ग्रवधी का ग्रत्यन्त स्वाभाविक ग्रीर यथा-तथ्य स्वरूप सुरक्षित रक्खा। साहित्य को प्रेम-काव्य की यह सबसे बड़ी देन हैं।

प्रेम-कव्य में प्रधान रस शृंगार है। शृंगार के दो पक्ष है, सयोग ग्रीर वियोग। प्रेम-काव्य में जहां सूफीमत का प्रायान्य है, वहां वियोग-शृंगार का ग्राधिक्य रस है, क्यों कि साधक का विरह ईश्वर से बहुत दिनों तक रहता है। ग्रन्त में ग्रनेक प्रकार की कठिनाइयों को पार कर संयोग की ग्रवस्था ग्राती है। इसिलए वियोग का ग्रनुभव यथेष्ट समय तक रहता है। यह वियोग प्रेम-काव्य में प्रायः किसी राजकुमारी के सौन्दर्य की कहानी सुनकर ग्रथवा चित्र देख कर जागृत हुग्रा करता है। 'पद्मावत' में रत्नसेन को हीरामन तोते द्वारा कही हुई पद्मावती की प्रेम-कहानी सुन कर विरह का ग्रनुभव होता है। 'चित्रावली' में राजकुमार सुजान चित्रावली की चित्रसारी में उसका चित्र देख कर वियोग में दुःखी होता है। मान भी प्रेम-काव्य में मध्यम ग्रीर गृह हो जाता है। ग्रधिकतर गृह मान ही हुग्रा करता है, क्योंकि साधना में बड़ी कठिनाई से इंश्वर से सामीप्य प्राप्त होता है। प्रवास भूत ग्रीर भविष्य दोनों प्रकार का होता है। नागमती का विलाप प्रवास के दृष्टि-कोण से वियोग श्रंगर का ग्रच्छा उदाहरण है। प्रेम-काव्य में श्रंगर रस की सम्पूर्ण विवेचना है। स्पष्टता के लिए प्रेम-काव्यान्तर्गंत श्रंगार रस के ग्रगों का निरूपण करना ग्रयुवितसंगत न होगा:—

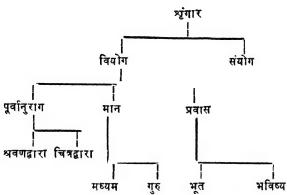

शृंगार रस के म्रतिरिक्त ग्रन्य सभी रस कथावस्तु की मनोरंजकता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। हौं, हास्य रस ग्रौर रौद्र रस का ग्रभाव भ्रवश्य हैं। सभव हैं, प्रेमकाव्य में इनकी ग्रावश्यकता न मानी गई हो। एक बात द्रष्टव्य है। प्रेमकाव्य के वियोग शृंगार में कहीं-कहीं वीभत्स चित्रावली के भी दर्गन हो जाते हैं। इसका कारण सम्भवतः यह हो कि मसनवी की प्रेम-पद्धित में विरह-वर्णन कोमल न होकर भीषण हुग्रा करता है। मांस ग्रौर रक्त का वर्णन तो विरह-वर्णन में ग्रवश्य ही रहता है। हिन्दू दृष्टिकोण में श्रृंगार रस के स्थायी भाव रित से मांस ग्रौर रक्त की भावना का साम जस्य हो ही नहीं सकता। ग्रतः शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रेम काव्य में रसदोष ग्रा जाता है। शत्रु ग्रौर मित्र रस समान रूप से साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रेम-काव्य की परम्परा में ग्राख्यायिका-साहित्य का यथेष्ट विकास हुग्रा। इस

प्रम-काव्य का परम्परा म ग्राख्यायिका साहत्य का यथब्ट विकास हुआ। । इस साहित्य का पोषण हिन्दू ग्रीर मुसलमान जाति की दो भिन्न संस्कृतियों

विशेष में हुन्ना। हिन्दू संस्कृति ने न्नाचारगत न्नादर्शवाद न्नीर मुसलमान संस्कृति ने सूफी मत के सिद्धान्तों से प्रेम-कृष्ट्य को पुष्ट किया। प्रेम-

काव्य मसनिवयों की शैली पर है और मसनवी सम्भवतः "ग्रह्फ लैला" के घटना-वैचित्र्य से निर्मित हुई। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का कथन है——"कहानियों की प्रसिद्ध 'ग्रह्फ लैला' नाम की पुस्तक में सिन्दबाद के नाम की दो कहानियों हैं, जिनमें से एक में सिन्दबाद नाम के व्यापारी की जल-यात्रा की श्रीर दूसरे में स्थल-यात्रा की विलक्षण श्रीर अद्भुत घटनाएँ बतलाई गई है।" 'ग्रह्फ लैला' की वर्णनात्मकता और विलक्षण घटना-कौतूहल ने ही सम्भवतः मसनवियों को जन्म दिया। ग्रतः हमारे साहित्य का प्रेम-काव्य मुसलमानों के माध्यम से 'ग्रह्फ लैला' का रूपान्तर ज्ञात हीता है।

१ भरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १३४ (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १६२६)

जहां तक धर्म से सम्बन्ध है, हिन्दुग्रों के वेदान्त ग्रीर मुसलमानों के सूफीमत में बहुत साम्य है। नदवी साहब सूफी मत को वेदान्त से प्रभावित मानते है। वे कहते हैं:--''इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मुसलमान सूफियों पर, भारत मे माने के बाद, हिन्दू वेदान्तियों का प्रभाव पड़ा। १ इन दोनों घर्मों के सिद्धान्तों ने प्रेम-काव्य की रूप-रेखा का निर्माण किया। जो प्रेमकथाएँ मुसलमान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, उनमें घार्मिक संकेत ग्रवश्य है, पर जो प्रेमकथाएँ हिन्दू लेखकों द्वारा लिखी गई हैं उनमें काव्यत्व ग्रौर घटना-वैचित्र्य ही प्रधान है। इतना ग्रवश्य है कि हिन्दू प्रेम-कथाकारों ने मुसलमानों द्वारा चलाई गई प्रेम कथा के आदर्शी का पूर्णरूप से पालन किया है। दोनों प्रकार के लेखकों में भाषा काभी थोडा भ्रन्तर है। मुसलमान लेखकों ने भाषा का सरल ग्रीर स्वाभाविक रूप रक्खा है, क्योंकि वे साहित्यिक भाषा से पूर्ण परिचित नहीं थे, किन्तु हिन्दू लेखकों ने अपनी भाषा में काव्यत्व लाने की भरपूर चेष्टा की है। इससे भाषा पूर्ण स्वाभाविक नहीं रह गई । उसमें संस्कृत की बहुत-सी पदाविलयाँ स्थान पा गई है । इतना होने पर भी मुसलमान लेखक हिन्दू लेखकों से प्रेम-कथा लिखने में आगे माने जायँगे। साधारण भाषा में उत्कृष्ट भावों का प्रदर्शन करना कवित्व की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इस कसौटी पर मुसलमान लेखकों ने ग्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।" पं० राम-चन्द्र शुक्ल इन ग्रास्थानकों के सम्बन्ध में लिखते हैं:--

"हिन्दी में चिरत-काव्य बहुत थोड़े हैं। क्रजभाषा मे तो कोई ऐसा चिरत-काव्य नहीं, जिसने जनता के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी हिन्दी के 'पृथ्वीराज रासो', 'बीसलदेव रासो', 'हम्मीर रासो' ग्रादि वीर-गाथाग्रों के पीछे चिरत-काव्य की परम्परा हमें ग्रवधी भाषा में ही मिलती है। क्रजभाषा में केवल कजवासीदास के 'क्रजविलास' का कुछ प्रचार कृष्ण-भक्तों में हुग्रा, शेष 'राम रसायन' ग्रादि जो दो-एक प्रबन्ध-काव्य लिखे गए वे जनता को कुछ भी ग्राकर्षित नहीं कर सके। केशव की 'रामचन्द्रिका' का काव्य-प्रेमियों में ग्रादर रहा, पर उसमें प्रबन्ध-काव्य के वे गुण नहीं है, जो होने चाहिए। चिरत-काव्य में ग्रवधी भाषा को ही सफलता हुई ग्रीर ग्रवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं 'रामचिरत मानस' ग्रीर 'पद्मावत'। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य में हम जायसी के उच्च स्थान का ग्रनुमान कर सकते हैं।"

१ अर्व और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ २०३, हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १६२६

२ जायसी ग्रन्थावली, सम्पादक पं० रामचन्द्र शुक्ल (नागरी प्रचारिखी समा, काशी १६२४)

# बठाँ प्रकरण

# राम काव्य

उत्तरी भारत में राम-भिन्त का जो प्रचार हुन्ना, उसका एकमात्र श्रेय रामा-नन्द ही को है। रामानन्द के पूर्व यद्यपि ग्रनेक वैष्णव भन्त हो चुके थे तथापि राम-भिन्त के वास्तविक ग्राचार्य रामानन्द ही समझे गए। रामानन्द ने संस्कृत के साथ जन समाज की बोली में भी वष्णव धर्म का प्रचार किया। रामानन्द के शिष्य किबीर ने यद्यपि राम नाम का ग्राश्रय लेकर भी सन्तमत की रूप-रेखा निर्धारित की, तथापि राम-भिन्त का पूर्ण विकास नुलसीदास की रचनात्रों में ही हुन्ना। राम-काव्य के किवयों पर विचार करने से पूर्व राम-भिन्त के विकास पर दृष्टि डालना उचित होगा।

राम का महत्त्व प्रथम हमें 'वाल्मीिक रामायण' में मिलता है। इसकी तिथि ईसा के ६०० या ४०० वर्ष पूर्व मानी जाती है। वाल्मीिक के प्रथम भीर सप्तम काण्ड तो प्रक्षिप्त माने गए हैं, पर द्वितीय से पृष्ठ काण्ड तो मौलिक भीर प्रामाणिक हैं। यद्यि उनकी वास्तिवकता में कहीं-कहीं सन्देह है, पर अधिकतर उनका रूप विज्ञत नहीं हो पाया है। 'वाल्मीिक रामायण' का दृष्टिकोण लौकिक है। इसकी यह सबसे बड़ी विश्वषता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम धर्म के यथार्थ रूप का परिचय पा सकते हैं। ग्रंथ धार्मिक न होने के कारण अन्धविश्वास और भावोन्मेष से रहित है, ग्रतः इसमें हम लौकिक दृष्टिकोण से धर्म का रूप पा सकते हैं। राम प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मनुष्य ही हैं, उनमें देवत्व की छाया भी नहीं है। वे एक महापुरुष अवश्य हें, पर अवतार नहीं। 'वाल्मीिक रामायण' में वैदिक देवता ही मान्य हैं, जिनमें इन्द्र का स्थान अवश्य कुछ ऊँचा है। इनके सिवाय कुछ अन्य देवी और देवता भी हैं, जिनमें कार्त्तिकेय और कुबेर तथा लक्ष्मी भीर उमा मुख्य हैं। विष्णु और शिव का भी स्थान महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही जितना ऋष्वेद में है। ग्रतः 'वाल्मीिक रामायण' में विष्णु और राम का कोई सम्बन्ध नहीं है और न राम अवतार-रूप में ही हैं। वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं।

 ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व राम श्रवतार के रूप में माने जाते हैं। इस समय मौर्यवंश का विनाश हो गया था। उसके स्थान पर सुंगवंश की स्थापना हो गई थी।

१ पन माजटलाइन माँव् दि रिलीजस लिट्रेचर भौव् इंडिया, पृष्ठ ४ (जे. पन. फर्नेहार)

बौद्ध धर्म विकास पर था। इसी समय बुद्ध ईश्वरत्व के गुणों से विभूषित होने लगे थे। बौद्धमत में वे नवीन शिक्तयों से संयुक्त भगवान के पद पर ग्रारूढ़ होने जा रहे थे। सम्भव है, बौद्ध धर्म की इस नवीन प्रगति ने राम को भी देवत्व के स्थान पर ग्रारूढ कर दिया हो। इस समय 'वायुपुराण' में राम की भावना विष्णु के ग्रवन्तारों में मानी गई। उसमें राम ईश्वरत्व के पद पर ग्रिथिष्ठित होते हैं। 'वायुपुराण' का रचना-काल सन्दिग्ध है। उसकी रचना कुछ इतिहासक्तों द्वारा ईसा के ५०० वर्ष पूर्व भी मानी गई। जो हो, 'वायुपुराण' ग्रिधिक ग्रंशों में बौद्धमत की भावना से ग्रवश्य प्रभावित हुग्रा।

'वाल्मीकि रामायण' के प्रक्षिप्त श्रंशों में ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर महेश देवों के रूप में समान प्रकार से मान्य है ग्रीर राम ग्रशतः विष्णु के ग्रवतार है। इन्द्र के ग्रुपेक गुण विष्णु में स्थापित हो गये है ग्रीर वे ग्रव ग्रुपेनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। राम के रूप में विष्णु की उपासना का क्षेत्र विस्तृत हो गया, क्योंकि देव-पूजा के साथ-साथ वीर-पूजा की भावना भी हिन्दू धर्म के ग्रन्तर्गत ग्रा गई।

ईसा के २०० वर्ष बाद 'महाभारत' में 'अनुगीता' के अन्तर्गत विष्णु के भ्रवतारों की मीमांसा की गई है। उसमें विष्णु के छः भ्रवतार माने गए हैं: — वाराह, नृसिह, वामन, मत्स्य, राम ग्रौर कृष्ण । 'मानव धर्म शास्त्र' के ग्रन्तर्गत मोक्ष-धर्म के एक विशेष भाग का नाम 'नारायणोय' है जिसमें वैष्णव धर्म का विकास ग्रौर भी हुन्ना है। उसमें विष्णु का विकास 'ब्यूह' के रूप मे हुन्ना है। इस प्रकार विष्णु स्नष्टा के रूप मे चतुर्व्याहियों का वेश धारण करते हैं। इसमें वास्देव के साथ-साथ सात्वत स्रौर पंचरात्र नाम भी इस वैष्णव मत के लिए प्रयुक्त हुए है। 'नारा-यणीय' मे विष्णु के प्रवतारों की संख्या छः से बढ़ कर दस हो गई। 'नारायणीय' के बाद 'सहिता' में भिक्त का सम्बन्ध भी विष्णु से हो गया। राम-भिक्त में इस शक्ति ने सीता का रूप धारण किया। राम का पूर्ण रूप गुप्त काल मे ही निर्मित हुआ जब 'विष्णु पुराण' (ईस्वी सन् ४००) की रचना हुई। ईसा की छठी शताब्दी के बाद राम को भितत का विकास 'राम पूर्व तापनीय उपनिषद' ग्रीर 'राम उत्तर तापनीय उपनिषद' में हुआ, जहाँ राम ब्रह्म के अवतार माने गए हैं। जिस ब्रह्म के वे अवतार है, उसका नाम विष्णु है। इसके बाद ही अगस्त सुतीक्ष्ण सम्वाद संहिता' मे राम का महत्त्व अलौकिक रूप में घोषित किया गया है। आगे चल कर 'म्राब्यात्म रामायण' में राम देवत्व के सबसे ऊँवे शिखर पर ग्रा गए है । उनकी

१ पनसादवलोपाडिया ऋाव् रिलीजन पन्ड प्रथेवस, भाग १२, पुष्ठ ५७१

२ पन आउटलाइन ऑव् दि रिलीजस लिट्रेचर, एष्ठ १८४

रोम-काव्य ३३५

महिमा का विस्तृत विवरण ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'भागवत पुराण द्वारा प्रचारित हुआ। इस प्रकार ग्यारहवी शताब्दी तक राम के रूप मे परिवद्धंन होता रहा । इसी समय राम भिवत ने एक सम्प्रदाय का रूप धारण किया। रामानन्द ने चौदहवी शताब्दी के प्रारम्भ में इसी राम-मत का प्रचार उत्तर-भारत मे जाति-बन्धन को ढीला कर सर्व-साधारण में किया। इस राम-भिवत का प्रचार तूलसीदास को रचनात्रो द्वारा चिरस्थायी जीवन श्रीर साहित्य का एक श्रंग बन गया। रामा-नन्द ने दास्य भाव से उपासना की । उसी का अनुसरण तुलसीदास ने किया। भ्रपने विचारों का प्रतिपादन रामानन्द ने अनेक ग्रथों मे किया जिनमे मरूप ग्रथ 'वैष्णव मतातर भास्कर' स्रौर 'श्री रामार्चन पद्धति' माने गये है। सम्भव है, प्रचारक ग्रीर सुवारक होने के कारण रामानन्द ने ग्रन्य ग्रन्थों की रचना भी की हो, पर वे प्रय अब अप्राप्त है। सम्प्रदाय सम्बन्धी एक ग्रन्थ का पता चलता है। वह है राम रक्षा स्तोत्र ंया 'सञ्जीवनी मत्र ', पर उस ग्रंथ की रचना इतनी निम्न कोटि की है कि वह रामानन्द के द्वारा लिखा गया ज्ञात नहीं होता। यह भी सम्भव हो सकता है कि मत्र या स्तोत्र लिखने मे प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पाता । नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १६०० की खोज रिपोर्टमे इस ग्रन्थ के लेखक को प्रज्ञात माना गया है। खोज रिपोर्ट १६०६-७- द मे इस ग्रन्थ के लेखक कबीर माने गए है। सम्भव है, प्रारम्भिक राम रक्षा स्तोत्र' रामानन्द ने लिखा हो, बाद मे उसका रूप विकृत हो गया हो। यह भी सम्भव है कि रामानन्द के शिष्यों में से किसी ने रामानन्द के नाम से ही यह स्तोत्र लिख दिया हो । जो हो, यह रचना भ्रत्यन्त सा<mark>धारण है</mark> । रामानन्द ने सस्कृत के ग्रतिरिक्त भाषा में भी काव्यरचना की । यद्यपि उनका कोई महान ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, तथापि उनके कुछ स्फूट पद ग्रवश्य पाये जाते हैं। रामानन्द की हिन्दी साहित्य सम्बन्धी सेवा यही क्या कम है कि उन्होंने ग्रपने व्यक्तित्व से कबीर श्रीर अपने ब्रादर्शों से तूलसो जैसे महाकवि उत्पन्न किये। रामानन्द के स्रादर्शों से प्रभावित हो कर राम-काव्य की जो घारा हिन्दी साहित्य मे प्रवाहित हुई, उस पर यहाँ विचार करना आवश्यक है।

राम-साहित्य की प्रगति

तुलसी ने रामानन्द के सिद्धान्तों को लेकर प्रपनी प्रतिभा से जो रामभिन्त सम्बन्धी किवता की, उसका महत्त्व स्थायी सिद्ध हुआ। न केवल उनके काल में ही, वरन् परवर्ती काल ने भी राम-भिन्त की धारा श्रवाध रूप से प्रवाहित होती रही। तुलसी को प्रतिभा श्रीर काव्य-कला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी किव की रामचरित सम्बन्धी रचना उनके मानस की समानता में

१ वैष्यविज्य, शैविज्य एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स् , पृष्ठ ४७ (सर आर० जी० भंडारकर )

प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी । कृष्ण-काव्य की लोकप्रियता किसी ग्रंश तक राम-साहित्य के लिए बाधक मानी जा सकती है, पर तुलसी की काव्य-रचना की उत्कृष्टता ग्राने वाले कियों को प्रसिद्धि प्राप्त का ग्रवसर न दे सकी । मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य ग्रादर की दृष्टि से न देखा गया । इतना ग्रवस्य है कि राम-साहित्य में तुलसी की रचना कियों के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य ग्रवस्य करती रही । संक्षेप में राम-साहित्य की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

- १. राम साहित्य ने वैष्णव धर्म के ग्रादर्शों को सामने रख कर सेवक-सेव्य भाव पर जोर दिया।
  - २. ज्ञान भ्रौर कर्म से भिनत श्रेष्ठ समझी गई।
- ३. इस साहित्य में सभी प्रकार की रचना-शैलियों का प्रयोग किया गया। इसमें श्रव्य के साथ-साथ दृश्य काव्य भी पाया जाता है ग्रीर मुक्तक रचनाग्रों के साथ-साथ प्रबन्ध काव्य भी।

राम-काव्य के सबसे प्रधान किव तुलसीदास है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से राम-काव्य को ही नहीं, वरन् समस्त हिन्दी साहित्य को आलोकित कर दिया है। अभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास ही प्रथम किव हैं, जिन्होंने दोहा और चौपाई में राम-कथा को पहली बार प्रस्तुत किया।

तुलसीदास का समकालीन मुनिलाल भी एक ऐसा किव था जिसने संवत् १६४२ में 'रामप्रकाश' नामक एक ग्रन्थ की रचना राम-कथा पर की थी। उस ग्रंथ की विशेषता यह थी कि राम-कथा का चित्रण रीतिशास्त्र के धनुसार किया गया था। धनः केशवदास के पूर्व भी रीतिशास्त्र की सम्यक् विवेचना की ग्रोर हिन्दी साहित्य के कवियों का व्यान ग्राकर्षित हो चला था।

तुलसीदास के पूर्व साहित्य में दो किवयों का नाम ग्रीर मिलता है, जो किसी प्रकार तुलसीदास की काव्य-परम्परा से सम्बद्ध किए जा सकते हैं। प्रथम किव थे भगवतदास । ये श्रीनिवास के शिष्य ग्रीर रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के पोषक थे । इन्होंने श्रद्वैतवाद के खण्डन के लिए 'भेद भास्कर' नामक ग्रंथ लिखा । इनका ग्राविभीवकाल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का ग्रंत माना जाता है।

द्वितीय किव थे चन्द । इन्होने दोहा चौपाई में 'हितोपदेश' का अनुवाद इसी नाम से किया। इनका आविर्भावकाल संवत् १५३२ मानना चाहिए। 'हितोप-देश' का अनुवाद संवत् १५६३ में हुआ। तुलसीदास के पूर्व दोहा-चौपाई में रचना करने में सफलता प्राप्त करना किव की प्रतिभा का द्योतक है। रचना सरल और प्रीदृ है। इनका परिचय अभी हाल ही में मिला है।

१ खोज रिपोर्ट १६२०-२१-२२

इन किवयों के बाद तुलसीदास पर विचार करना झावश्यक है।

# तुलसीदास

तुलसीदास ही राम-साहित्य के सम्राट् हैं। इन्होंने राम के चिरत्र का धाधार लेकर मानव-जीवन की जितनी ज्यापक ग्रीर सम्पूणं समीक्षा की है, उतनी हिन्दी साहित्य के किसी किव ने नहीं की । इस समीक्षा के साथ ही इन्होंने लोक-शिक्षा का भी ज्यान रखा ग्रीर मानव-जीवन में ऐसे ग्रादर्शों की स्थापना की जो विश्व-जनीत हैं ग्रीर समय के प्रवाह से नहीं बह सकते । इन्होंने इन ग्रादर्शों की भित्ति पर भ्रपनी भित्त के स्वरूप की इतनी ग्रज्छी विवेचना की कि वह तत्कालीन धामिक श्रज्यवस्था में पथ-प्रदर्शन का काम कर गई । इस भित्त में नीति की धारा भी मिली हुई है । इस प्रकार इस किव ने विश्वज्यापी विचारों की इतनी ग्रवेषणापूर्ण ज्याख्या की कि हम उसे ग्रपने साहित्य के सर्वोच्च ग्रासन पर ग्रधिष्ठित करने में स्वयं गौरवान्वित हैं।

तुलसीदास का जीवन-चरित्र सम्पूर्ण का मे हमारे सामने प्रामाणिक होकर मभी तक नहीं ग्राया। स्वयं तुलसीदास ने ग्राना विस्तृत परिचय नहीं दिया। उनके ग्रंथों में यत्र-तत्र कुछ विवरण बिखरा हुग्रा मिलता है। वह भी उन्होंने ग्रपने परिचय के रूप में नहीं दिया, वरन् ग्रपने दैन्य ग्रीर निराश हृदय के भावों को प्रकाशित करने के लिए ही दिया है। यदि तुलसीदास को ग्रात्म-ज्लानि न होती तो शायद व भपने विषय मे इतना भी न लिखते, किन्तु जो कुछ भी हमारे सामने है वही प्रामाणिक है। संक्षेप में तुलसीदास द्वारा दिया हुग्रा ग्रात्म-चरित उन्ही के शब्दों में घटना के कम से इस प्रकार रखा जा सकता है।

ग्रन्तसंक्य के ग्राधार पर तुलसीवास का जीवन वृत्त

जम्म-तिथि + माता-पिता

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिय हुलसी सी ॥

नाम

(त्र) राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम, काम यह नाम दे हो कबहुँ कहत हो।

- १ 'तुलसी ग्रंथावली' पहला खंड, ('मानस') १ण्ठ १=
- २ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड, ('विनयपत्रिका') एष्ठ ५०४ हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ॰—-२२

- (भा) केहि गिनती महँ ? गिनती अस बन घास । नाम अपत भये तुलसी तुलसीदास ॥
- (इ) साहिब सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो राम बोला नाम, हाँ गुलाम राम साहि कों।

#### बाल्यावस्था

- (अ) मातु पिता अग जाय तज्यो विभिन्न न लिखी कक्षु भाल भलाई।<sup>३</sup>
- (भा) जाति के सुजाति के कुजाति के पैटागि बस, खाप टूक सबके विदित बात दुनी सो।
- ( इ ) तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ । "
- (ई) द्वार-द्वार दीनता कही कादि रद परि पाहुँ ६
- (उ) स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा को सो टोटक, श्रीचक उलटि न हैरो।
- (क) बारे ते ललात लिलात द्वारा दीन, जानत हों चारि फल चारि ही चनक को।
- (क्द) जननी जनक तज्यो जनिम, करम बिनु विधिष्ठ सृज्यो अवडिरे। मोकुँ से कोड कोड कहत रामहिं को सो प्रसंग केहि केरे॥ फिर्यो ललात बिनु नाम उदर लिंग दुखन दुखित मोहि हेरे। नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब ही बनुर बहेरे॥
- (ऋ) खायो खोंची माँगि मैं तेरो नाम लिया रे। तेरे बल बलि ऋाजुलौ जग जागि जिया रे॥१०

# जाति और कुल

- (श्र) मेरे जाति पाँति न चहाँ काझू की जाति पाँति, मेरे कोऊ काम को न ही काझू के काम को । ११
- (भा) जायो कुल मंगन बधावनों सुनि, भयो परिताप पाप जननी जनक को। १२
- १ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('बरवे रामायण') पृष्ठ २४
- २ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२६-२२७
- ३ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१४
- ४ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१६
- ५ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ५६६
- ६ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ४१६
- 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५६८
- 'तुलसी ग्रंथानली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २१६
- ६ 'तुलसी प्रंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ५७७
- १० 'तुलसी प्रथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ४७७
- ११ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ १२८
- १२ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१६

- (इ) दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को।
- (ई) धूत कही अवधूत कही रजपूत कही जुलहा कही कोऊ।
- (उ) भलि भारत भूमि भले कुल जन्मि समाज सरीर भलो लहि कै। रै

# गुरु

- ( छ ) बन्दौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि।
- (आ) मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सी स्कर खेत ।"
- (इ) मीजो गुरु पीठ श्रपनाइ गहि बाँह बोलि, सेवक सुखद सदा विरद बहत हो । इ

## गृहस्थ जीवन

- (श्र) लग कहें पोचु सो न सोचु न संकोचु, मेरे व्याह न बरेखी जाति पॉॅंति न चहत हों।
- (श्रा) काहू की वेटी सों वेटा न व्याहव काहू की जाति विगार न सोऊ॥
- ( ह ) लिरकाई बीती श्रचेत चित चंचलता चौगुनी चाय । जोबन-जुर जुबती कुपथ्यकरि भयो त्रिदोष भरि मदन बाय ॥

## वैराग्य भ्रौर पर्यटन

- (अ) मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो स्कर खेत। १०
- (आ) अब चित चेतु चित्रकूटहि चलु। १९
- (इ) सेइय सहित सनेह देह भर कामधेनु किल कासी। १९५
- (ई) मुक्ति जनम मिह जानि, ज्ञान खानि भ्रष हानि कर। जह वस संभु भवानि, सो कासी सेइय कस न॥ १३
- १ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५२८
- २ 'तुलसी यंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२७
- ३ 'तुलसी ग्रंथावली दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २१०
- ४ 'तुलसी ग्रंथावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ३
- ५ 'तुलसी यन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ १८
- ६ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५०५
- 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ ५०५
- द 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२७
- ह 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५०७
- १० 'तुलसी यन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ १८
- ११ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ४७२
- १२ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनवपत्रिका') पृष्ठ ४७०
- १३ 'तुलसी प्रन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ३२४

- (उ) वारिपुर दिगपुर बीच बिलसित भूमि, श्रिक्त जो जानकी चरन जलजात की।
- (क) तुलसी जौ राम सौ सनेह साँचो चाहिए, तौ सेहए सनेह सों विचित्र चित्रकृट सो ॥९
- (ऋ) गाँव बसत वामदेव, में कवहूँ न निहोरे।<sup>३</sup>
- (ऋ) नौमी भौमबार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ।<sup>3</sup>
- (लृ) बासर ढासनि के ढका, रजनी चहुँदिस चोर। संकर निजपुर राखिए चित्तै सुलोचन कोर।।
- (लू) भागीरथी जलपान करों अह नाम दे राम के लेत निते हों।
- (ए) देवसिर सेवौ वामदेव गाउँ रावरे ही, नाम राम ही के मांगि, उदर भरत हो ।

### वृद्धावस्था

- (अ) चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरौ हर, पाइँ तर आइ रह्यो सुरसरि तीर हो ।
- (आ) राय की सपथ सरवस मेरे राम नाम, कामधेनु काम तरु मोसे छीन छाम को ॥
- (इ) जरठाई दिसा रविकाल उग्यो अजहूँ जड़ जीव न नागिह रे। 1º°

## रोग

- (अ) अविभूत, वेदन विषम होत भूतनाथ, तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हौं। मारिये तो अनायास कासीवास खास फल, ज्याह्य तो कुपा करि निरुज सरीर हों। १९
- (भा) रोग भयो भूत सो, कूसत भयो तुलसी को, भूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु हो। १९
- १ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २३६
- २ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृण्ठ २३७
- ३ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ४६३
- ४ 'तुलसी प्रन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ २०
- ५ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('दोहावली') एष्ठ १२४
- ६ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('कविनावली') पृष्ठ २२७
- 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खेड ('कवितावली') पृष्ठ २४१
- चुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २४३
- ह 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पुण्ठ २४८
- १० 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २१०
- ११ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड (कवितावली') पृष्ठ २४४
- १२ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४४

- (इ) साहसी समीर के दुलारे रधुवीर जू के, बाँह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये॥
- (ई) महाबीर बाँकुरै बराकी बादु पीर क्यों न, लंकिनी ज्यों लात घात ही मरोरि मारिए॥<sup>२</sup>
- (उ) पूतना पिसाचिनी ज्यों कपि कान्ह तुलसी की, बाहुपीर, महाबीर तेरे मारे मरेगी।।
- (क) भापने ही पाप तें, त्रिताप तें कि साप तें, बढ़ी है बाहु बेदन कही न सिंह जात है। प
- (ऋ) पेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि ज्यों, बासर जलद घनघटा धुकि धाई है। "
- (ऋ) पाँप पीर, पैट पीर, बाहु पीर मुँह पीर, जरजर सकल सरीर पीर भई है।
- ( लृ ) तार्ते तनु पेषियत, घोर बरतोर मिस, फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को ॥°
- ( तृ ) भारी पीर दुसह सरीर तें विहाल होत, सोऊ रघुवीर विनु, सकें दूरि करि को ।
- (प) तुलसी तनु-सर सुख-जलज भुज रुज गज वरजोर। दलत दयानिधि देखिए, किप केसरी किसीर॥ भुज तरु-कोटर रोग-श्रादि वरवस कियो प्रवेस विहुँगराज-वाहन तुरत कादिय मिटह कलेस॥

## यश-प्राप्ति

- ( अ ) हों यो सदा खर को असवार तिहारोई नाम गयंद चढ़ायो। " (आ) छार तें सवारि कै पहार हुँ तें भारी कियो,
- गारी भयो पद्ध में पुनीन पच्छ पाइ के 199
- १ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २५७
- २ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २५=
- ३ 'तुलसी अन्थावलो' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २५.
- ४ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २६०
- ५ 'तुलसं। ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २६१-२६१
- ६ 'तुलसी अन्थावली' दूसरा खंड ('कविनावली') १ ण्ठ २६२
- ७ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कविनावली') पृष्ठ २६४
- 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २६४
- ह 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('दोहावली') पृष्ठ १२४
- १० 'तुलसी ग्रन्थावसी' दूसरा खंड ('कविनावली') पृष्ठ २१४
- ११ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१५

- (इ) पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। द्विमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो कसरो॥
- (ई) नाम सो प्रतीत प्रीति इदय सुथिर थपत। पावन किय रावन रिपु तुलसिंह से अपत॥ र
- ( उ ) केहि गिनती महँ गिनती जस बन घास । नाम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ व
- (क) घर-घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। को तुलसी तब राम बिनु ते ऋव राम सहाय॥

## तत्कालीन परिस्थिति

- ( श्र ) कँचे नीचे करम धरम श्रधरम करि, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। "
- (शा) खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विद्दीन लोग सीधमान सोच-बस, कहें एक एकन सौं 'कहाँ जाई का करी'। व
- (इ) गारी देत नीच इरिचंद हू दभीच हूँ को, आपने चना चनाइ हाथ चाटियत हैं
- (ई) बीसी विस्वनाथ की विवाद बड़ी वारानसी, बूफिए न ऐसी गति संकर सहर की।
- (उ) दारिदी दुखारी देखि भूसुर भिखारी भीरु, लोभ मोह काम कोह कलिमल घेरे हैं॥ ९
- (क) संकर-सहर सर नरनारि वारिचर, विकल सकल महामारी माँजा भई है। १°
- 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५०१
- २ 'तुलसी अन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ५२६
- ३ 'तुलसी धन्थावली' दूसरा खंड ('बरवै रामायण') पृष्ठ २४
- ४ 'तुलसी मन्थावली' दूसरा खंड ('दोहावली') पृष्ठ ११४
- ५ 'तुलसी अन्थावली' दूसरा खंड (कवितावली') पृष्ठ २२५
- ६ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२५
- ७ 'तुलसी अन्यावली' क्सरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२६
- ८ 'तुलसी मन्यावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४५
- (तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४६
- १० 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४७

- (ऋ) एक तो कराल कलिकालि स्ल मूल तामें, कोड़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की। बेद धर्म दूरि गए भूमि चोर भूप भए साधु सीद्यमान जानि रीति पाप पीन की॥
- (ऋ) पाहि हनुमान करुना निधान राम पाहि, कासी कामधेनु कलि जुहत कसाई है।। १
- (लृ) हाहा करै तुलसी दयानिधान राम ऐसी, कासी की कदर्थना कराल कलिकाल की ॥
- ( छ ) राज समाज जुसाज कोटि कड़ कल्पत कलुष कुचाल नई है।
  नीति प्रतीति प्रीति परिमिति पति हेतुवाद हिंठ हेरि हई है।।
  आसम बरन धरम विरिद्धत जग लोक वेद मरजाद गई है।
  प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रई है।
  सांति सत्य सुभ रीति गई घटि देदी कुरीति कपट कलई है।।
  सीदत साधु, साधुता सौचित, खल बिलसत हुलसित खलई है।।
  परमारथ स्वारथ साधन भए अफल सदल, निह सिद्धि सई है।
  कामधेनु धरनी किल गोमर बिवस विकल जामित न वई है।।
- ( प ) अपनी बोसी आपु हो पुरिहि लगाये हाथ। केहि बिधि बिनती बिरव की करों बिरव के नाथ॥"
- ( पे ) तुलसी पावस के समय, घरी कोकिलन मौन। श्रव तो दादुर बोलिहें, हमें पूछि है कौन।।<sup>द</sup> बाद हिं सद्ग दिजन सन हम तुम तें कछ घाटि। जानहिं बद्धा सो विप्रवर, श्रों खि देखावहि बाँटि॥
- (श्रो) सखी सबदी दोहरा, कहि किहनी जयखान ।
  भगति निरूपिह भगत किल निन्दिह वेद पुरान ॥
  स्नुति संमित हिर भिक्त पथ संजुत विरित्त विवेक ।
  तेहि परिहर्रिह विमोह बस, कल्पिह पन्थ अनेक ॥
  गोंड गँडार नृपाल महि यमन महा-मिहपाल ।
  साम न दाम न भेद किल केवल दण्ड कराल ॥
  - १ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४७
  - २ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४६
- ३ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २४६
- ४ 'तुलसी यंथावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ५३३
- ५ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('दोहावली') पृष्ठ १२४
- ६ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('दोहावली') एष्ठ १५३
- ७ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('दोहावली') एष्ठ १५२-१५३

## बास्म-ग्लानि

- (अ) नाम तुलसी पै भोडे भाग, सो कहायो दास, किए अंगोकार ऐसे बड़े दगावाज को ।
- (आ) राय दसरत्थ के समर्थ तेरे नाम लिए, तुलसी से कूर को कहत जग राम को।
- (इ) केवट प्यान चातुथान किप भाल तारे,
  अपनायो तुलसी सो धींग धमधूसर। ।
  - (ई) राम ही के द्वारे पै बोलाइ सनमानियत, मोसे दीन दूसरे कुपूत कूर काहली।।
  - ( ज ) रावरो कहावी गुन गानी राम रावरोई, रोटी दे हाँ पावों राम रावरी ही कानि हों।
  - (क) स्वारथ की साज न समाज परमारथ की, मोसों दगावाज दूसरों न जग जाल है। <sup>8</sup>
  - ( ऋ ) तुलसी बनी है राम रावरे बनाए ना तौ, भोबी कैसो कूकर न घर को न घाट को ॥
  - (ऋ) अपत, उतार, अपकार को अगार जग, जाकी छाँह छुए सहमत व्याध वाधको।
  - (लृ) राम सों बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सों खरो है कौन मोसो कौन खोटो।।

## धारम-विद्वास

- ( अ ) तुलसी यह जानि हिये अपने सपने नहिं कालह तें डिर है। १°
- ( आ ) कौन की त्रास करें तुलती जो पै राखि है राम तो मारिहै को रे 19
- ( इ) राखि हैं राम कृपालु तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे। नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे॥ १९४
- १ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कविनावली') पृष्ठ २०५
- २ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २०५
- ३ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २०६
- ४ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली', पृष्ठ २०८
- ५ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवि गवली') पृष्ठ २१६
- ६ 'तुलसी मन्थावली' द्सरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१६
- ७ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१७
- 'तुलसी प्रभ्थावली' दूचुरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१७
- **६ 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका')** पृष्ठ ५०२
- 'तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड ('क्वितावली') पृष्ठ २१३
- ११ 'तुलसी प्रन्थावनी' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१३
- १२ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २१३

- . (ई) प्रीति राम नाम सौं प्रतीति रामनाम की, प्रसाद राम नाम के पसारि पाँग सूति हो ॥
  - ( उ ) राम दी के नाम तें जो होइ सोई नीको लागै, ऐसोई सुभाव कछु तुलसी के मन को । ९
  - (क) नीके के ठीक दई तुलसी अवलंब बड़ी उर आखर दू की। र
  - (ऋ) साहिब सुजान जिन स्वानहू को पच्छ कियो।। रामवीला नाम हो गुलाम राम साहि को। भ
  - ( ऋ ) तुलसीनाथ बिना तुलसी जग दृहरे सो करिहों न इहा है। "
  - ( ऌ ) तुलसी सरनाम गुलाम है रामको जाको रुचै सो कहै कछु श्रोऊ। माँगि के खेवो मसीत को सोइबो लेबो को एक न दैवे को दोऊ ॥ इ
  - ( ल्द्र) साधु के अप्रसाधु, के भलो के पोच, सोच कहा, का काहू के द्वार परों जो हो सो हो राम को ॥
  - (ए) तुलसी को भलो पोंच हाथ रघुनाथ ही के, राम की भगति भूमि, मेरी मति दूव है।।
  - (पे) जागें भोगी भोग ही, बियोगी रोगी सोग बस, सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥
  - (भो) राखे रीति श्रपनी जो होइ सोई कीजै बलि तुलसी तिहारों घरजायउ है घर को ॥ १०
  - (श्रो) तुलक्षी तोंहि विशेष बूभिए एक प्रतीति प्रीति एके बहु ॥ १ १
  - (शं) समुक्ति समुक्ति गुन ग्राम राम के उर श्रनुराग बदाउ । तुलसीदास श्रनाथास राम पद पाइ है प्रेम पसाउ । १२
  - (त्रः) विश्वास एक राम नाम को । मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ सुभाइ मन वाम को ॥ १ ३
  - १ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली', पृष्ठ २१८
  - २ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २२!
  - ३ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २२४
  - ४ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२६-२२७
  - ५ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कविनावली') पुष्ठ २२७
  - ६ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली ) पृष्ठ २२=
  - ७ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २२=
  - 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २२८
  - १ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा खंड ('कविनावली') पृष्ठ २२६
  - १० 'तुलसी यंथावली' दूसरा खंड ('कवितावली') एष्ठ २३२
  - ११ 'तुलसी ग्रंथ।वलीं दूसरा खंड ('विनथपत्रिका ) पृष्ठ ४७२
  - १२ 'तुलसी ग्रंथावली' दूसरा ृखंड ('विनयपत्रिका') एण्ड ५५१
  - १३ 'तुलसी ग्रंथावलो' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') एष्ठ ४४२

- (क) परिहरि देह जनित चिंता दुख-दुख समनुद्धि सहौंगो। तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि ऋविचल हरि भक्ति लहौंगो।।
- (ख) हैं काके दैं सीस ईस के जो हिंठ जन का सीम चरें। तुलसिंदास रघुनोर नाहु बल सदा श्रभय काहू न टरें॥ १
- (ग) एक भरोतो, एक बल, एक आस बिस्वास। एक राम धनस्थाम हित चातक तुलसीदास॥

#### नम्रता

- ( अ ) संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरन रित देहु॥
- (आ) भाषा भनति मोर मति भोरो। हँसिने जोग हँसे नहिं खोरी॥ प
- (१) कवि न होउँ निहं बचन प्रवीन् । सकल कला सब विद्या हीन् ॥ ध
- / (ई) कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहीं लिखि कागद कोरे।।
  - ( उ ) बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोइ काम के॥ तिन्द्र महँ प्रथम रेख जग मोरी। थिंग धरमध्वज धंधक घोरीं॥
  - (क) किन कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लिख, मोपर होहु कृपाल।।

## रचनाएँ

- ( अ ) संबत सोरह सै इकतीसा । करों कथा हिर पद धरि सीसा ॥ १°
- ( भा ) जय संवत फागुन सुदि पांचे गुरु दिनु । भस्विनि विरचेउँ मंगल सुनि सुख खिनु-खिनु ॥११

## मरण-संकेत

- (अ) पेखि सप्रेम समै सब सोच विमोचन छ्रेम करी है ॥ १२
- (भा) राम नाम जस वरिण के भयो चहत श्रव मौन। तुलसी के मुख दीजिए श्रवहीं तुलसी सौन॥ १३
- १ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('विन वपत्रिका') पृष्ठ ५५०
- २ 'तुलसी प्रन्थावली' दूसरा खंड ('विनयपत्रिका') पृष्ठ ५३२
- ३ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('दोहावली') पृष्ठ १२७
- ४ 'तुलसी यन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ४
- ५ 'तुलसी यन्थावली' पहला खंड ('मानस') एष्ठ ७
- ६ 'तुलसी ग्रन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ७ ७ 'तुलसी ग्रन्थ।वली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ८
- द्र 'तुलसी ग्रन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ६
- ६ 'तुलसी प्रन्थावली' पहला खंड ('मानस') पृष्ठ ११
- १० 'तुलसी यन्थावली' पहेला खंड ('मानस') पृष्ठ २०
- ११ 'तुलसी मन्थावली' दूसरा खंड<sub>।</sub> 'वार्वती मङ्गल') पृष्ठ २६
- १२ 'तुलसी यन्थावली' दूसरा खंड ('कवितावली') पृष्ठ २४८
- १३ 'तुलसो सतसई'

इन प्रमाणों के ग्राधार पर तुलसी के ग्रात्म-चरित्र का यह रूप है:-

तुलसीदास हुलसी के पुत्र थे। इनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, यद्यपि ये उसे ग्रपनी श्रात्म-ग्लानि से 'मंगन' कुल म भी कह देते थे। इनका नाम 'रामबोला' था जो आगे चल कर तुलसी और तुलसीदास में परिणत हो गया। ये बालपन से ही अपने माता-पिता के संरक्षण का लाभ नहीं उठा सके, फलत: इनकी बाल्यावस्था बहुत दुःख से व्यतीत हुई । इन्हें रोटियों तक के लिए तरसना पड़ा। द्वार-द्वार जाकर इन्होंने भिक्षा माँगी श्रीर चार चनों को श्रथं, धर्म, काम, मोक्ष (चार फलों) के समान समझा । भिक्षा माँग कर ग्रपना बाल-जीवन व्यतीत करने के कारण ही सम्भवतः तुलसीदास ने अपने को 'मंगन' कहा है। श्रन्त में ये गुरु (नरहरि?) के संरक्षण में ग्रा गये, जिन्होंने शुकर-क्षेत्र में राम-कथा सुनाई । उस समय तूलसीदास बालक ही थे श्रीर गंभीर बातें नहीं समझ सकते थे। बड़े होने पर इनका विवाह भी हुग्रा। 'मेरे ब्याह न बरेखी' श्रीर 'काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब' के ग्राधार पर कुछ समालोचकों का कथन है कि इनका विवाह नहीं हुन्ना। जब विवाह ही नहीं हुन्ना तो उन्हें किसी की लड़की से अपने लड़कों का ब्याह तो करना नहीं था, इसीलिए ये निर्द्धन्द्व थे । 'मेरे ब्याह न बरेखी' का अर्थ यह नहीं है कि 'मेरा ब्याह या बरेखी नहीं हुई' पर अर्थ है 'मेरे यहाँ न तो ब्याह ही होना है और न बरेखी ही, न्योंकि किसी की बेटी से अपना बेटा तो ब्याहना नहीं है।" "काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब" का ग्रर्थ इतना तो निकल सकता है कि संभवत: उनके कोई सन्तान न हो, पर यह नहीं निकल सकता कि ये ग्रविवाहित थे । निस्सन्तान होने पर इनका यह कथन सत्य हो सकता है कि "मेरे व्याह न बरेखी जाति-पाति न चहत हों" श्रीर "काह की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काह की जाति बिगार न सोऊ"। फिर विनय-पत्रिका का यह पद--

> लिश्काई बीती अचेत चित चंचलता चीयुनी चाय। जोंबन जर जुवती कुपथ्य करि, भयों त्रिदोष मरि मदन बाय।।

तो यह स्पष्ट घोषित करता है कि तुलसीदास का विवाह हुमा था। बाह्य साक्ष्य तथा जनश्रुति के भी सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि इनका विवाह हुमा था। 'मानस', 'पावंती मंगल', 'जानकी मंगल' भीर 'गीतावली' में तुलसी ने विवाह का वर्णन भीर लोकाचार इतने विस्तार भीर सूक्ष्म-दृष्टि से वर्णन किया है कि ज्ञात होता है कि इन्होंने विवाह की विधि बहुत निकट से देखी थी।

इन्होंने अपने वैराग्य के पूर्व की कथा नही लिखी, पर वैराग्य-दशा श्रीर पर्यटन का यथेष्ट वर्णन किया है। राम की कथा जो इन्होंने शूकर-क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी, वह अब जाकर पल्लवित हुई भीर इन्होने अनेक स्थानों में पर्यटन किया । ये अपनी वैराग्य-यात्रा में चित्रकूट, काशी, वारिपुर, दिगपुर,

षयोध्या, ग्रादि स्थानों में बहुत घूमे। इनकी वृद्धावस्था शान्ति से व्यतीत नहीं हुई। इन्हें बाहुपीर उठ खड़ी हुई, जिसके शमन के लिए इन्हें शिव, पार्वती, राम भीर हनुमान की स्तृति करनी पड़ी। इन्हें अपने जीवन में तत्कालीन परिस्थितियों से असन्तुष्टि थी। लोगों में धमें के लिए कोई ग्रास्था नहीं रह गई थी। राजनीतिक वातावरण ग्रस्त-व्यस्त था। जीविका बड़ी किठनाई से प्राप्त होती थी। किसान खेती नहीं कर सकता था, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। वितण्डावाद की सृष्टि हो रही थी। ग्रनेक प्रकार के 'पंथ' निकल रहे थे। पाखंड फैल रहा था। दड की ग्राधिकता हो रही थी। काशी में उस समय महामारी का भी प्रकोप था।

तुलसीदास ने संवत् १६३१ में 'मानस' की रचना की, जय संवत् (सं०१६४३) में 'पार्वती मंगल' ग्रौर रुद्रबोसी (सं०१६६५-१६८५) के बीच 'कवितावली' के कुछ, कवित्तों की रचना की। इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य ग्रंथों की रचना-तिथि का निर्देश तुलसीदास ने नहीं किया।

इस समय तक इनका यश सभी स्थानों में व्याप्त हो गया था। यहाँ तक कि इनका ग्रादर राजाग्रों ग्रीर तत्कालीन शासक द्वारा भी हुग्रा। ये लोगों में वाल्मीकि के समान पुज्य हो गये।

ये बहुत ही नम्र थे। इतने विद्वान् होने पर भी अपने को मूर्ख, भक्त होने पर भी अपने को पापी और महान् होने पर भी अपने को दीन कहने में ही इन्होंने अपना गौरव समन्ना। सम्भवतः अपने पूर्ववर्त्ती जीवन की कलुष-स्मृति इन्हों इतना अशान्त बनाये हुए थी। इन्होंने अपने को न जाने कितनी गालियाँ दी हैं। कूर, काहली, दगाबाज, घोबी कैसी क्कर', अपत, उतार, 'अपकार को अगार', धींग, धूमधूसर आदि न जाने कितने अपशब्द इन्होंने अपने ऊपर प्रयुक्त किये हैं, पर इसके साथ ही इन्हों राम की उदारता में विश्वास था और उसके सहारे इन्होंने अपने जीवन में भय की लेशमात्र भी मात्रा नहीं रक्खी। यही इनका आत्म-विश्वास था। ये निद्धंन्द्वता से राम-नाम का भजन, चाहे वह आलस या कोघ ही में किया गया हो, जीवन की सबसे बड़ी विभूति समझते थे।

इनकी मृत्यु-तिथि प्रनिदिचत है। प्रपने महा-प्रयाण के प्रवसर पर इन्होंने क्षेमकरी पक्षी के दर्शन किये थे, ऐसा कहा जाता है, पर "पेखि सप्रेम पयान समैं सब सोच बिमोचन छेमकरी है" यह तो साधारणतः किसी समय भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रस्थान के समय क्षेमकरी पक्षी को देखना शुभ समझा गया है। यह प्रावश्यक नहीं है कि मृत्यु ( मृहा-प्रयाण ) के समय ही यह तुलसी के द्वारा कहा गया हो। राम-नाम का वर्णन कर तुलसीदास ने मौन होने के पूर्व ग्रपने मृख में तुलसी ग्रीर सोना डालने की इच्छा प्रकट की थी, इसे भी जनश्रुति समझना चाहिए, क्योंकि यह दोहा किसी प्रामाणिक प्रति में नहीं मिलता।

## बाह्य साक्ष्य के प्राधार पर तुलसीवास का जीवन वृत्त

तुलसीदास के समकालीन श्रीर परवर्ती लेखकों न तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश ग्रवश्य डाला है, पर वह यथेष्ट नहीं है। ऐसे लेखकों ने या तो तुलसीदास के काव्य की प्रशंसा कर दी है या उनकी भिक्त की। किव के व्यक्तित्व श्रीर जीवन पर सम्यक् विवार किसी के द्वारा नहीं हुग्रा। थोड़ा-बहुत विवेचन हुगा है, वह भिक्त के दृष्टिकोण से ही हुग्रा है। निम्नलिखित ग्रंथों में तुलसीदास का निर्देश किया गया है:——

(१) 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता'

( ले० गोकुलनाथ, सं० १६२५ )

(२) 'भक्तमाल' (ले॰ नाभादास, सं॰ १६४२)

(३) 'गोसांई चरित्र' (ले०बाबावेणीमाधवदास, सं० १६८७)

(४) 'तुलसी चरित' (ले० बाबा रघुबरदास, समय प्रज्ञात)

( ५ ) 'भक्तमाल की टीका' ( ले॰ प्रियादास, सं० १७६६ )

'दो सौ वावन वैष्णव की वार्ता' में नन्ददास की वार्ता के सम्बन्ध में तुलसीदास का उल्लेख किया गया है। तुलसीदास से सम्बन्ध रखने वाले भवतरण इस प्रकार है:---

- १. नन्ददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते।। सो विनंकू नाच तमाशा देखबे को तथा गान सुनबे को शोक बहुत हतो।। सो वा देश में सूँ एक संग ढारका जात हतो।। सो नन्ददास जी ऐसे विचारे कें में श्री रणछोड़ जीके दर्शन कूंजाऊँ तो श्रच्छो है।। जब विनने तुलसीदास जी सूं पूँछी तब तुलसीदास जी श्री रामचन्द्र जी के धनन्य भक्त हते जासू विनने ढारका जाइबे की नाहीं कही ....।।
- २. सो वे नन्ददास जी ब्रज छोड़ के कहूँ जाते नाहीं हुते।। सो नन्ददास जी के बड़े भाई तुलसोदास जो काशी में रहते हुते।। सो विनने सुन्यो नन्ददास जी श्री गुसाई जी के सेवक भये हैं।। जब तुलसीदास जी के मत में ये घाई के नन्ददास जी ने पितवता घर्म छोड़ दियो है घापने तो श्री रामचंद्र जी पित हुते।। सो तुलसीदास जी ने ये विचार के नन्ददास जी कुंपत्र लिख्यो।। जो तुम पितवता घर्म छोड़ के क्यों तुमने कृष्ण उपासना करी।। ये पत्र जब नन्ददास स्वास जी कुंपत्र लिख्यो ।। जो तुम पितवता धर्म छोड़ के क्यों तुमने कृष्ण उपासना करी।। ये पत्र जब नन्ददास

१ दो सौ बावन वैष्णवन की बातां, पृष्ठ २८ विष्णव रामदास जी गुरु श्रीगोकुलदास जी ( डाकोर ) सं० १६६० ]

जी कुं पहुँचो तब नन्ददास जी ने बाँच के ये उत्तर लिख्यो ।। जो श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नीव्रत हैं सो दूसरी पत्नीन कुं कैसे सम्भार सकेंगे एक पत्नी हुँ बरोबर संभार न सके ।। सो रावण हर ले गयो ग्रौर श्रीकृष्ण तो ग्रनन्त बलमान के स्वामी हैं ग्रौर जिनकी पत्नी भए पीछे कोई प्रकार को भय रहे नहीं है एक कालाविच्छन्न ग्रमंत परनीन कुं सुख देत हैं ।। जासूं मैने श्रीकृष्ण पती कीन हें।। सो जानोगे।। प

- सो एक दिन नन्ददास जी के मन में ऐसी म्राई।। जो जैसें तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है।। सो हम हूँ श्रीमद्भागवत भाषा करे।।
- ४. सो नन्ददास जी के बड़े भाई तुल शीदास जी हते ।। सो काशी जी तें नन्ददास जी कुं मिलबे के लिये ब्रज में आये । सो मधुरा में आय के श्री यमुना जी के दर्शन करें पाछे नन्ददास जी की खबर काढ़ के श्री गिरिराजजी गये उहाँ तुलसीदास जी नन्दास जी कुं मिले।। जब तुलसीदास जी ने नन्ददास जी सुं कही के तुम हमारे संग चलो।। गाम हचे तो अयोध्या में रहो।। पुरी हचे तो काशी में रहो।। पर्वंत हचे तो चित्रकूट में रहो।। बन हचे तो दंडकारण्य में रहो। ऐसे बड़े-बड़े धाम श्रीराचन्द्र जी ने पवित्र करे हे।। व
- प्र. जब नन्ददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने कूं गये।। तब तुलसीदास जी हुँ उनके पीछे गये। जब श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करे तब तुलसीदास जी ने माथो नमायो नहीं।। तब नन्ददास जी जान गये। जो ये श्रीरामचन्द्र जी बिना श्रीर दूसरे कूं नहीं नमे हैं।। "

तब नन्ददास जी श्री गोकुल चले तब तुलसीदास जी हूँ संग संग भ्राये तब भाय के नन्ददास जी ने श्रीगुसाई जी के दर्शन करे।। साष्टांग दण्डवत् करी भीर तुलसीदास जी ने दंडवत् करी नहीं।। श्रीर नन्ददास जी कुं तुलसीदास जी ने कही के जैसे दर्शन तुमने वहाँ कराये वैसे ही यहाँ कराश्रो।। जब नन्ददास जी ने श्रीगुसाई जी सों बीनती करी ये मेरे भाई तुलसीदास हैं। श्रीरामचन्द्र जी बिना श्रीर कुं नहीं नमें है तब श्रीगुसाई जी ने कही तुलसीदास जी बैठो।। प

इन उद्धरणों से तुलसीदास के सम्बन्ध में भ्रागे दी बात ज्ञात होती हैं:--

१ दो सौ बावन वैष्णवन की बार्ता, पृष्ठ ३२

२ दो सौ बावन वैज्यावन की वार्ता, पुष्ठ ३२

३ दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, पुष्ठ ३३

४ दो सौ बावन बैष्णवन की वार्ता, पुष्ठ १४

४ दो सौ बाबन वैष्णवन को बाता, पृष्ठ १४

- १. तुलसीदास नन्ददास के बड़े भाई थे।
- २. तुलसीदास राम के ग्रनन्य भक्त थे। वे काशी में रहते थे ग्रीर उन्होंने रामायण भाषा में की थी।
- ३. तुलसीदास ने काशी से ब्रज-यात्रा भीकी थी, वहाँ वे नन्ददास से मिलेथे।
- ४. तुलसीदास राम के सिवा किसी को माथा नहीं नवाते थे। वे प्रपनी कज-यात्रा में श्रीगुसाई विट्ठलनाथ से भी मिले थे।

तुलसीदास की ग्रनन्य भिन्ति, काशी-निवास ग्रीर मानस-रचना तो ग्रन्तसीक्ष्य से भी स्पष्ट है, किन्तु उनका नन्ददास से सम्बन्ध किसी प्रकार से भी ग्रनुमोदित नहीं है। तुलसीदास की ब्रज-यात्रा ग्रीर विटुलनाथ से भेट ग्रन्तसीक्ष्य से स्पष्ट नहीं होती । ये बातें बाबा वेणीमाधवदास के 'गुसाई' चरित' से ग्रवस्य पुष्ट होती हैं।

वेश्यीमाधव दास ने नन्ददास को तुलसीटास का गुरुभाई माना है। नन्ददास कनौजिया प्रेम महे। जिन सेस सनातन तीर पढ़े।। सिच्छा गुरु बन्धु भये तेहिते। श्रति प्रेम सी स्राय मिले यहिते।।

पर उसमें भी गोसाई विट्ठलनाथ से मिनाप की बात नहीं है। तुलसीदास जी का वृन्दावन-गवन भी वेणीमाधवदास ने लिखा है:---

वृन्दावन में तह ते जु गये। सुठि राम सुवाठ पै वास लये॥ वरुधूम मचौ सुचि संत धुरे। सुनि दरसन की नरनारि जुरे॥

इस प्रकार 'दो सौ बाबन वैष्णवन की वार्ता' में कही हुई बातें ग्रन्तर्साक्ष्य भीर बाह्य साक्ष्य से पुष्ट ग्रवश्य हो जाती है। विश्वस्त तो उन बातों को मानना चाहिए जो ग्रन्तर्साक्ष्य से प्रमाणित होती है।

नाभादास ने ग्रपनी 'भक्तमाल' में तुलसीदास पर एक ही छप्पय लिखा है:—

काल कुटिल जीव निस्तार हित वालमीकि तुलसी भयो। त्रेता काश्य निवन्ध करी रात कोटि रमायन। हक अच्छर उच्चरे बद्धा रस्यादि परायन। अब भक्तिन सुखदैन वहुरि लीला विस्तारी। राम चरन रस मत्त रहत अहनिशि बत धारी॥ संसार अपार के पार को सुगम रूप नवका लियो॥ किल कुटिल जीव निस्तार हित वालमीकि तुलसी भयो॥

इस छप्पय से तुलसीदास के विषय में केवल इतना ही ज्ञात होता है

१ 'मूल गोसाई चरित' (श्रीवेषीमाधवदास विरचित ), पृष्ठ २६ गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १६६१

२ 'श्रीभक्तमाल' सटीक, पृष्ठ ७३७

कि व राम-भक्त ये श्रीर उन्होंने संसार के हित के लिए श्रवतार लिया था। तुलसीदास के व्यक्तित्व श्रीर काव्य के विषय में कुछ नहीं लिखा गया।

संवत् १७६६ (या १७७०) में 'भक्तमाल' की जो टीका प्रियादास ने लिखी थी उससे ग्रवस्य तुलसीदास के जीवन की सात घटनाग्रों का परिचय मिलता है। <sup>१</sup>

वेणीमाधवदास का मूल गोसाईं चिरत अवश्य ऐसा ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास का जीवन-वृत्त प्रारम्भ से लेकर ग्रन्त तक तिथियों तथा अनेक घटनाओं के आधार पर लिखा गया है। इसके लेखक तुलसीदास के शिष्य वेणीमाधवदास थे जिन्होंने इसकी रचना स० १६०७ में की। इसका निर्देश पहले पहल शिवसिंह-सरोज (सं०१६३४) में किया गया है , पर अभी तक इसका कोई पता नहीं था। अभी कुछ वर्ष हुए उन्नाव के वकील श्री रामिकशोर शुक्ल ने स्वसम्पदित नवलिकशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित 'रामचिरत-मानस' के आरम्भ मे इसे प्रकाशित किया है। उन्हें यह प्रति ''कनकभवन अयोध्या के महात्मा बालकराम विनायक से प्राप्त हुई थी।'' इसमें तिथियों और घटनाओं का कम इतने सिलसिल से दिया गया है कि हमें साहित्य में वैसा और दूसरा ग्रंथ नहीं मिलता । इसकी यही नियमित लेखन-शैली उसकी प्रामाणिकता में संदेह का कारण बन गई है। राय बहादुर बाबू श्यामसुन्दर दास ने यद्यपि इस ग्रंथ को प्रामाणिक मान कर इसके आधार पर एक आलोचनात्मक ग्रन्थ 'गोस्वामी तुलसीदास' की रचना की है, पर अभी तक हिन्दी के विद्वानों ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। इस पर संदेह करन के कारण निम्नलिखत हैं:—

#### (क) तिथि-सम्बन्धी

- १. हिन्दी में तिथियों का इतना नियमित निर्देश करने की प्रधा थी ही नहीं। एक भी ग्रन्थ हमें नहीं मिलता जिसमे इस प्रकार तिथियों पर जोर दिया गया हो। तिथियों के इस विवरण का विचार नवीन है। इस लिए सम्भव है, यह ग्राधुनिक रचना हो।
- २. इसके घनुसार तुलसी का जीवन १२६ वर्ष का विस्तृत काल हो जाता है, जो यदि घसम्भव नहीं तो कठिन घवश्य है।

#### जे० एम्० मैक्फी (१६३०)

२ इनके जीवन-चरित्र की 'पुस्तक नेणीम। धवदास कवि पसका मामनासी ने जो इनके साथ-साथ रहे बहुत विस्तारपूर्वक लिखी है। उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तक में पेसी विस्तृत कथा को इम कहाँ तक संचेप में वर्णन करें।

शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ४२७ ( नवलिक्शोर प्रेस, लखनक १६२६ )

१ दि रामायन भाँव् तुलसीदास भूमिका पृष्ठ २१

#### (ख) साहित्यिक

- १. हितहरिवंश की मृत्यु सं० १६०६ में मानी गई है, पर इसमें उनका जीवन काल सं० १६०६ के बाद तक चला जाता है। ग्रोरछा से उनका सम्बन्ध सं० १६२० के बाद तक माना गया है।
- २. सूरवास श्रौर गोकुलवास——सूरदास तुलसीदास से सं० १६१६ में मिले ग्रौर श्रपने साथ गोकुलनाथ का एक पत्र लाये। गोकुलनाथ का जन्म संवत् १६०० माना जाता है। श्री श्रतएव सूरदास जी जब उनका पत्र लाये तब उनकी अवस्था केवल प्रवर्ष की होगी। गोकुलनाथ जी इतने समय में ही सूरदास जी के हाथ पत्र भेज सके होंगे?
- ३. मीराँबाई घीर उनका पत्र— 'गोसाई-चरित' के घनुसार संवत् १६१६ से १६२८ के बीच किसी समय अपने परिजनों से पीड़ित मीराँबाई का पत्र तुलसीदास के पास घाया और तुलसीदास ने उत्तर लिखा । मीराँबाई के विचारों से सहमत न होन वाले विक्रमादित्य ही थे, जो संवत् १५६३ तक गद्दी पर रहे । उसके बाद गद्दी बनवीर ने छीन ली । भीराँबाई को पत्र १५६४ तक ही लिखना चाहिए था, उसके २२ वर्ष के बाद नही । गौरोशंकर हीराचन्द श्रोझा तो मीराँबाई की मृत्यु संवत् १६०३ में मानते हैं । ।
- ४. केशवदास ग्रीर 'रामचिन्द्रका'—न्वेणीमाधव ने 'रामचिन्द्रका' की रचना संवत् १६४३ के लगभग बतलाई है, पर केशवदास जी ने स्वयं ग्रपनी रामचिन्द्रका का रचना-काल सं० १६४० दिया है:—

सोरह से अट्ठावन कातिक सुदि बुधवार । रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्हों अवतार । ४

सं० १६५३ में गोसाई चरितकार ने तो केशव को प्रेत मान लिया है, जब उनकी 'रामचन्द्रिका' की रचना भी नहीं हुई थी।

(ग) ऐतिहासिक

- रे. ग्रेकबर के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा गया है, उसका इतिहास में कुछ भी उल्लेख नहीं है।
- १ 'चौरासी बैष्णव नी वार्ता' श्री गुर्सोई जीना चतुर्थलाल जी श्री गोकुलनाथ जी छे बनावी छें तेमनो जन्म संवत् १६०८ में भयो हतो । श्रेटले ते स्ट्रदास जी ना श्रवसान समये लगभग २२ वर्ष ना श्रथीत स्ट्रदास जीना समकालीन होता ।

'स्रदास जी नूं जीवन चरित', पृष्ठ २५

- २ 'उदयपुर राज्य का इतिहास', पहली जिल्द, पृष्ठ ४०१
- ३ 'उदयपुर राज्य का इतिहास' (रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द भोका)
- ४ 'रामचिन्द्रका' पृष्ठ ४ (नवनिक्रिशोर प्रेस , लखनऊ )
- ५ दिल्ली पति विननी करी, दिखरावहु करमात । मुकरि गए गंदी किए, कीन्हें किए उत्पात । वेगम की पट फारेज, नगन मई सब बाम । हाहाकार मच्यी महल, पटको नृपहि भहाम ॥ हि० सा० श्रा० ६०--४१

- २. सं० १६६६ में रहीम का जीवन म्रत्यन्त दुःखी था, उस समय बरवै में उनका नायक-नायिका का रस-पूर्ण वर्णन म्रप्रामाणिक है। १
- ३. जहाँगीर का काशी स्नाना सं० १६७० में लिखा गया है, पर इतिहास इसका साक्षी है कि १६६६ के वाद जहाँगीर काशी की स्रोर स्नाया ही नहीं।

इन तिथियों के सम्बन्ध में स्वय बाबू श्याम सुन्दरदास जी निश्चित नहीं है। वे लिखते हैं—संवतों के विषय में एकाएकी वेणीमाधव दास का श्रन्ध-श्रनुसरण ठीक नहीं हैं।

### (घ) अलौकिक घटनाएँ

वेणीमाधवदास ने न जाने कितनी अलौकिक घटनाएँ तुलसी के जीवन से जोड़ रक्खी हैं।

- १. उनका जन्म लेते ही राम का उच्चारण करना।
- २. बत्तीसों दाँतों का होना, पाँच वर्ष के समान दीखना, रुदनहीन ।
- ३. गौरा माई का तुलसीदास पर कृपा करना।
- ४. शिव का दर्शन देना ।
- ५. प्रेत का दर्शन।
- ६. लड़की को लड़का बना देना।
- ७. विधवा स्त्री के पति को फिर से जिला देना ।
- पत्थर के नन्दी का हत्यारे के हाथ प्रसाद पाना ।
- ६. कृष्ण का राम में रूपान्तरित हो जाना।

इन्हीं सब बातों के कारण श्रभी तक 'गोसांई चरित' की प्रामाणिकता के विषय में संदेह है।

'गोसाई चरित' के आधार पर तुलसीदास का जीवन-चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है:—

तुलसीदास के पिता राजापुर के राजगुर थे। वे "सरवार के विप्र" थे, माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म सं० १५५४ में श्रावण शुक्ल सप्तमी को

> मुनिहि मुक्त ततछन किए, छम।पराथ कराय। विदा कीन्द्र सनमान जुत. पीनस में पधराय॥

( गोस्वामी तुलसीदास, परिशिष्ट, पृष्ठ २४३ हिन्दुस्तानी पकेडेमी, इलाहाबाद १६३१ ) १ किद रहीम बरवा रचे, पठप मुनिवर पास। लखि तेर सुन्दर छंद में, रचना किए प्रकाश ॥ गोस्वामी तुलसीदास, परिशिष्ट पृष्ठ २४५

२ **बहाँगीर भागी** तहाँ, सत्तर संवत बीत । धन धरती दीबो चहै, गहे न गुनि विपरीत ॥ गोस्वामी तुलसीदास, परिशिष्ट, पृष्ठ २४५ हुमा। उत्पन्न होते ही ये रोये नहीं, वरन् इन्होंने राम का उच्चारण किया। इसी-लिए इनका नाम 'रामबोला' पड़ा। इनके दौत बत्तोसों ये भीर ये पौच वर्ष के बालक की भौति शरीर से बड़े थे। तीन दिन बाद हुलसी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले हुलसी ने अपनी दासी चुनियां से पुत्र की रक्षा का भार लेने की प्रार्थना की थी। हुलसी की मृत्यु के बाद चुनियाँ 'रामबोला' ( तुलसी ) को अपनी ससुराल हरिपुर ले गई। पाँच वर्ष के बाद वह भी साँप के काटने से मर गई। हरिपुर से राजापुर सदेश भेजा गया कि 'रामबोला' को ले जाग्रो, पर तुलसी के पिता बालक को ग्रशुभ जानकर वापस लेने को तैयार नहीं हुए। ५ वर्ष का 'रामबोला' द्वार-द्वार भील मांगने लगा। इस दैन्य में 'रामबोला' की रक्षा का भार ब्राह्मण स्त्री का रूप रख कर गौरामाई (पार्वती) ने लिया। दो वर्ष तक 'रामबोला' का इस प्रकार पोषण हुम्रा। पार्वती का कष्ट जान कर शिव ने मनन्तानन्द के शिष्य नरहस्यानन्द को स्वप्न में दर्शन देकर 'रामबोला' की रक्षा का भार ग्रहण करने का भादेश दिया। नरहय्यनिन्द ने 'रामबोला' के सब संस्कार कर उसे राम की कथा शुकर-क्षेत्र में सुनाई। यह तिथि संवत् १५६१ है। शूकर-क्षेत्र में नरहय्यानन्द पाँच वर्ष तक रहे । उन्होंने 'रामबोला' को 'तुलसी' नाम दिया । इसके बाद नरहरि तुलसीबास को लेकर काशी श्राये । यहाँ ये पंचगंगा घाट पर शष सनातन से मिले । शेष सनातन तुलसी की प्रतिभा पर मुग्ध हो गये। उन्होने नरहरि से तुलसी को मांग लिया और भ्रपना शिष्य बना लिया । तुलसीदास शेष सनातन के संरक्षण में पन्द्रह वर्ष रहे ग्रीर इस काल में उन्होने "इतिहास पूरानद काव्य-कला" सभी कुछ पढ़ डाला । जब शेष सनातन की मृत्यु हुई तो तुलसीदास राजापुर आकर राम की कथा कह कर भ्रपना जीवन व्यतीत करने लगे।

इसी समय यमुना के तीर पर तारिपता गाँव के ब्राह्मण ने प्रपनी पुत्री का विवाह तुलसीदास के साथ संवत् १५६३ में कर दिया। पाँच वर्ष तक तुलसी का वैवाहिक जीवन रहा। इसके बाद स्त्री के चुपचाप पितृ गृह चले जाने पर तुलसी जब उसके पीछे ससुराल जाते हैं, तो उन्हें स्त्री की भर्सना मिलती है। वे वैराग्य लं लेते हैं ग्रीर इस दुःख में उनकी स्त्री की मृत्यु संवत् १५६६ में हो जाती है।

इसके बाद तुलसीदास ने लगभग पंद्रह वर्ष तक तीर्यं-यात्रा भीर पर्यटन किया । ग्रत में चित्रकूट को इन्होंने अपना निवास बनाया । यहाँ इन्हें प्रेत-दर्शन हुए, जिससे इन्होंने हनुमान भीर राम के दर्शन किए । इन्हें यहाँ दरियानन्द स्वामी मिले, हितहरिवंश का पत्र मिला भीर इनका सूरदास से सम्मिलन हुआ । सूरदास ने तुलसीदास को अपना 'सूरसागर" दिखलाया । यह घटना संवत् १६१६ की है । इसके बाद इन्हें मेवाड़ से मीरांबाई का पत्र मिला ग्रीर इन्होंने उनका उत्तर दिया ।

वसंत् १६१६ के बाद इन्होंने एक बालक के गाने के लिए राम ग्रीर कृष्ण सम्बन्धी पद्यों की रचना की ग्रीर संवत् १६२८ में उन्हें 'रामगीतावली' ग्रीर 'कृष्ण-गीतावली' के नाम से संग्रहीत किया। इसके बाद ये चित्रकूट से काशी चले गये। रास्ते में वारिपुर ग्रीर दिगपुर नामक दो स्थानों पर इके, जहाँ इन्होंन कुछ कवित्तों की रचना की। काशी में शिवजी ने दर्शन देकर इन्हें राम-कथा लिखने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने संवत् १६३१ में 'रामचरितमानस' की रचना ग्रयोध्या में ग्राकर की। इसके बाद इनका साहित्यिक जीवन नियमित रूप से ग्रारम्भ होता है।

'मानस' की प्रसिद्धि ने काशी के कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वे 'मानस' की प्रति चुरा लें, इसलिए तुलसीदास को वह प्रति ग्रपने मित्र टोडर के यहाँ सुरक्षित रखनी पड़ी। काशी के पंडितों के कष्ट पहुँचाने पर इन्होंने संवत् १६३३ श्रीर १६४० के बीच में 'राम विनयावली' ('विनय पत्रिका') की रचना की। इसके बाद ये मिथिला गये श्रीर शायद इसी यात्रा में इन्होंने 'रामलला नहछ', 'पार्वती मंगल' ग्रीर 'जानकी मंगल' की रचना की। संवत १६४० में इन्होने 'दोहावली' का संग्रह किया श्रीर संवत् १६४१ में 'वाल्मीकि रामायण' की प्रति-लिपि तैयार की । संवत् १६४२ में 'सतसई' लिखी । उसी समय काशी में महामारी का प्रकोप हुआ, इसे 'मीन की सनीचरी' कहा गया है। इस सम्बन्ध में भी तुलसी-दास ने कुछ रचनाएँ कीं । संवतु १६४२ के बाद तूलसीदास केशवदास से मिले । सूलसीदास ने केशवदास को 'प्राकृति कवि' कहु कर मिलने से इन्कार कर दिया था। बाद में जब केशवदास ने एक रात्रि ही में 'रामचन्द्रिका' लिख कर प्रस्तुत की, तो तुलसीदास जी केशवदास से मिले । संवत् १६४९ में ये नैमिषारण्य गये । वहाँ ये नाभादास, नन्ददास ग्रीर गोपीनाथ से मिले । ये वृन्दावन से चित्रकृट गए । इसके बाद इन्होंने धनेक श्रलीकिक कार्य किए । केशवदास को प्रेत-योनि से छड़ाया, चरलारी के राजा की दुहिता को स्त्री-पति बदल कर पुरुष-पति दिया। यहाँ से ये दिल्ली-दरबार में कूछ करामात दिखाने के लिए बलाए गए। वहाँ दिल्लीपति को शिक्षा देकर ये महाबन (काशी) चले आये। मार्ग में अयोध्या में मलकदास से भी मिले।

इसके बाद महाबन (काशी) ही में रहे। यहाँ इन्होंने पुनः ग्रलौिक कार्यं किए। एक विधवा के पित को पुनः जीवित किया। ग्रपने मित्र टोडर की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों का 'पंचनामा' लिखा। इसके बाद संवत् १६६६ में इन्होंने घनेक रचनाएँ कीं। 'बरवै', 'बाहुक' 'वैराग्यसंदीपिनी' ग्रीर 'रामाज्ञा प्रदर्ग की रचना की। 'नहस्त्र', 'पावंती-मंगल' ग्रीर 'जानकी-मंगल' को ग्रिम-मिक्ति किया। संवत् १६७२ में जहाँगीर तुलसीदास के दर्शन के लिए काशी

भाया, वह तुलसीदास को धन सम्पन्न करना चाहता था, पर तुलसी हु।स ने सब कुछ भस्वीकार किया। ग्रंत में संवत् १६८० में गंगा तीर पर भसीघाट में तुलसी-दास ने श्रावण कृष्ण ३, शनिवार को महाप्रस्थान किया।

संवत् सोरह सौ असी, असी गंग के तीर। श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर॥ ११६॥

'तुलसी-चरित' के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। इसका कुछ भी साहित्यिक महत्त्व नहीं है। संवत् १९६६ की ज्येष्ठ मास की 'मर्यादा' में श्री इन्द्र-देवनारायण ने इस ग्रंथ की सूचना दी थी। इसके लेखक का नाम उन्होंने तुलसी-दास के शिष्य बाबा रघुबरदास बतलाया था। इसके सम्बन्ध मे उनका कथन था:—

"इस ग्रंथ का नाम 'तुलसीदास चरित' है। यह बड़ा ही बृहत् ग्रंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं —— (१) ग्रवध, (२) काशी, (३) नमंदा ग्रीर (४) मथुरा। इनमें भी उपखंड हैं।" इस ग्रंथ की छंद संख्या इस प्रकार लिखी हुई है:— एक लाख तेंतीस इनारा। नौ सै बासठ छंद ठदारा॥

दु:ख है कि १,३३,६६२ 'उदार' छंदों में इंद्रदेव नारायण ने केवल ५३ छंद ही दिये हैं, शेष मभी तक ज्ञात नहीं। इन ५३ छंदों के माधार पर तुलसी का जीवनु-चरित इस प्रकार हैं:—

तुलसीदास के प्रिपतामह का नाम परशुराम निश्च था । वे सरवार देश में मझौली के कसैया ग्राम के निवासी थे, पर बाद में स्वप्न में हनुमान जी के ग्रादेश से वे राजापुर में बस गए । इनके पुत्र का नाम था शंकर । शंकर मिश्र ने दो विवाह किए। पहले से इन्हें १० सन्तानें हुईं। दूसरे से दो पुत्र हुए, संत मिश्र ग्रीर रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए; जेष्ठ पुत्र का नाम था मुरारी मिश्र । मुरारी मिश्र के चार पुत्र हुए, गणपित, महेश, तुलाराम ग्रीर मंगल । तुला-राम ही तुलसीदास थे। इन चार भाइयों के दो बहनें भी थीं, वाणी ग्रीर विद्या । यह वंश-वृक्ष इस प्रकार है:—



तुलसीदास के तीन विवाह हुए थे। तीसरा विवाह कंचनपुर के उपाध्याय लच्मण की पुत्री बृद्धिमती के साथ हुआ। इस स्त्री के साथ विवाह में इन्हें छः हजार मुद्राएँ प्राप्त हुई थीं। इतिहास इस विषय में मौन है। अतः इसका कोई महत्त्व नहीं है। फिर 'तुलसी-चरित' के शेष ग्रंश भी श्रभी तक प्रकाश में नहीं आए, जिससे इसकी प्रामाणिकता की जाँच की जा सके। अतः अभी 'तुलसी-चरित' के आधार पर कुछ कहना ग्रसंगत है।

नामादास के 'भक्तमाल' की टीका प्रियादास ने सं० १७६६ में की। उन्होंने नामादास के एक छुप्य का ही सहारा लेकर जनश्रृति के प्राधार पर तुलसीदास के जीवन की अनेक घटनाएँ लिखी हैं। उन घटनाओं में से अनेक ऐसी हैं जो प्रलोकिक हैं। प्रियादास ने प्रपनी टीका में तुलसीदास के वैवाहिक जीवन, हनुमान दर्शन, ब्रह्महत्या-निवारण, चोरों से रक्षा, मृत पित को जिलाना, दिल्लीपित बादशाह से संघर्ष, वृन्दावन-गमन भादि घटनाओं का विवरण अवश्य दिया है जो किम्वदंती के रूप मे प्रचलित हैं, पर इनमें तिथि भादि का कोई विवरण नहीं है। तुलसीदास की जीवनी कुछ घटनाओं की श्रुद्धला मात्र होकर रह गई है। जीवन के तत्व उसमें नहीं हैं। न तो इन घटनाओं से तुलसीदास की कृतियों पर प्रकाश पड़ता है और न उनके काव्य के दृष्टिकोण पर। कुछ अलौकिक घटनीएँ भवतों के हृदय पर प्रभाव भले ही डालें, पर साहित्यिक जिज्ञासुओं को वे किसी प्रकार भी संतुष्ट नहीं कर सकती। यतः प्रियादास की टीका को जनश्रुति का लिखित रूप ही समझना चाहिए, इसके भितिरक्त कुछ नही। एफ० एस० प्राउज ने 'रामचरितमानस' का भ्रेयेजी भ्रनुवाद किया है। उसके प्रारम्भ में उन्होंने तुलसी का जो जीवन-चरित दिया है वह सम्पूर्ण रूप से प्रियादास की टीका के भ्राधार पर ही है।'

जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म सवत् १५ म माना गया है । पं० रामगुलाम द्विवेदी ने भी स्वसंपादित 'रामचरित मानस' की भूमिका में मुलसीदास का जन्म संवत् १५ म मोना है। इसे सर ग्रियसंन ने भी स्वीकार किया है। इनका जन्म राजापुर में हुआ था और ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम ग्रात्माराम दुवे और माता का नाम हुलसी था। 'ये अभुक्तमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। श्रतः जन्म होते ही माता-पिता द्वारा त्याग दिए गए। फलस्वरूप इनकी बाल्यावस्था दुःख में बीती, बाद में ये नरहरि के सम्पर्क में आ गए। इनकी कुछ शिक्षा-दीक्षा हुई और ये किसी तरह ज्ञान प्राप्त कर सके। इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था और इनके पुत्र का नाम तारक था।

१ दि रामायन भाँव तुलसीदास (भनुवाद याउज)

इलाहाबाद, १८७७

२ पनसाइक्लोपीडिया जिटैनिका, भाग २२, पृष्ठ ५४१

राम-काव्य ३५६

ये प्रपनी स्त्री को बहुत प्यार करते थे। एक बार इनकी स्त्री इनसे बिना पूछे ही ग्रपने पिता के घर चली गई। इन्होंने प्रेमावेश में उसी समय अपनी ससुराल को प्रस्थान किया। भरी हुई नदी पार कर ये ससुराल पहुँचे। वहाँ भी भरी हुई स्त्री की भर्सना सुन इन्हें वैराग्य हुग्रा। ये ग्रनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे, भन्त में ग्रनेक ग्रलौकिक चमत्कार दिखलाकर कर संवत् १६०० में पंचत्व को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है:---

संबद् सोरह सौ असी, असी गंग के तीर । श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ।।

इस प्रकार तुलसीदास के जीवन सम्बन्धी तीन साध्य हमारे सामने उपस्थित है। १. अन्तर्साक्ष्य २. बाह्यसाक्ष्य और ३. जनश्रुति। इनमें सबसे अधिक प्रामाणिक अन्तर्साक्ष्य है, क्यों कि वह स्वयं लेखक के द्वारा उपस्थित किया गया है। सब से कम प्रामाणिक जनश्रुति है, क्यों कि वह समय के प्रवाह में परिवर्तित होती रहती है। बाह्यसाक्ष्य से भी प्रामाणिक बातें ज्ञात हो सकती हैं यदि वे अनेक घटनाओं से समर्थित हों। जब तक कि तथ्यपूर्ण और विश्वस्त खोज नहीं होती तब तक हमें अन्तर्साक्ष्य की सामग्री को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। शिवसिह सेंगर ने अपने 'सरोज' में तुलसीदास का जन्म संवत् १५६३ में दिया है। वे वेणीमाधवदास के 'गोसाई चरित' का निर्देश करते हुए लिखते हैं कि "उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तक में ऐसी विस्तृत कथा को हम कहाँ तक सक्षेप में वर्णन करें।" वेणीमाधवदास ने तुलसी का जन्म संवत् १५५४ दिया है। यदि सेंगर महाशय ने इस जीवन चरित्र को देखा होता तो वे इस संवत् का निर्देश अवश्य करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे ज्ञात होता है कि सरोजकार ने 'गोसाइंचरित' का नाम ही सुन कर, उसका उल्लेख कर दिया है।

श्रभी कुछ वर्षों से तुलसीदास की जन्मभूमि के सम्बन्ध में कुछ जिज्ञासुधों के द्वारा खोज की जारही है। 'सुकवि सरोज' (द्वितीय भाग) के लेखक पं॰ गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' ने यह सिद्ध किया है कि गोस्वामी जी का स्थान सोरों ही था। वे श्रन्य प्रमाण देते हुए लिखते हैं ——

"ग्रयोध्या, चित्रकूट, काशी ग्रादि ग्रनेक स्थानों का गोस्वामी जी ने भ्रपने जीवन में भ्रनेक बार ग्रौर भलीभांति भ्रमण किया था, किन्तु ग्रपने जन्मस्थान (सोरो) से जब से गए फिर नहीं भ्राए, ग्रौर यह है भी स्वाभाविक। इन बातों से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि सोरों ही थी, राजापुर नहीं।

१ शिवसिंह सरोज (शिवसिंह सेंगर ), पृष्ठ ४२० नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ (१६२६)

२ 'सुकि सरोज' (दितीय भाग ) पंृगौरीशंकर दिनेदी 'शंकर' श्रीसनात्रधादशं ग्रन्थमाला, टीकमगढ़, ( बुँदेलखर्ड ) सं० १६६०

पं० रामनरेश त्रिपाठी भी तुलसीदास का जन्म-स्थान सोरों ही मानते हैं। वे तुलसीदास की कविता में प्रयुक्त विशेष शब्दों ग्रौर मुहावरों को (जो सोरों में ही बोले भीर समझे जाते हैं) उद्घृत कर तुलसीदास की जन्मभूमि सोरों ही मानने के प्रमाण उपस्थित करते हैं। प

श्री रामदत्त भारद्वाज श्रीर श्री भद्रदत्त शर्मा सोरों में प्राप्त हुई सामग्री के श्राधार पर तुलसीदास की जन्मभूमि सोरों ही मानते हैं। वे लिखते हैं:--

"तुलसीदास के पूर्व पुरुष रामपुर में रहते थे ( जिसका नाम पीछे से नन्द-दास ने स्थामपुर रख लिया था )। यह ग्राम एटा जिले में सोरों से प्राय: दो मील पूर्व में स्थित है। कितपय विशेष परिस्थितियों के कारण इनके पिता प० ग्रात्माराम शुक्ल, सनाढ्य ब्राह्मण भारद्वाज गोत्रीय को ग्रपनी वृद्धा माता ग्रौर पत्नी के साथ सोरों के योगमार्ग मुहल्ले में जाना पड़ा। परन्तु उनके भाई उसी गाँव में रहते रहे। तुलसीदास के जन्म के कुछ ही दिन पीछे इनकी माता का देहान्त हो गया था ग्रौर कुछ ही काल के ग्रनन्तर पिता का भी। ग्रतः उनकी रक्षा का भार उनकी बुढ़िया वादी के कंघों पर ग्रा पड़ा।" ग्रादि रे

- २ (इप) 'मानस' के बालकां व की एक प्रति की पुष्पिका जो सं० १६४३ की लिखी हुई कादी जाती है।
  - (का) 'मानस' के करएयकांड की एक प्रति की पुष्पिका जो आषाद शुल्क सं० १६४३ की लिखी हुई कही जाती है।
  - (इ) कृष्ण रस रचित 'सकर चेत्र माहात्म्य भाषा' की एक प्रति, जिसका रचना काल सं० १६७० नताया गया है।
  - (ई) मुरलीधर चतुर्वेदी कृत 'रत्नावली' की एक प्रति, जिसका रचना-काल सं० १८२६ वताया गया है।
  - ( उ ) 'रत्नावली लघु दोहा संग्रह' की दो प्रतियाँ।
  - (क) 'दोडा रत्नावली' को एक प्रति।
  - ( ए') सोरों में तुलसीदास के स्थान का अवशेष।
  - ( पे ) तुलसीदास के भाई नन्ददास के उत्तराधिकारी।
  - (भो) सोरों में स्थित नर्सिंह जी का मन्दिर।
  - (भौ) सोरों में नरसिंह जी चौधरी के उत्तराधिकारी।

—'जुलसीदास'—पृष्ठ = ० डा० माताप्रसाद गुप्त (प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्), १६४२

३ तुलसी चर्चा, पृष्ठ १३-१४ श्री रामदत्त भारद्वाज, श्री मद्भदत्त शर्मा (शिवनारायण माहेश्वरी, लक्ष्मी प्रेस, कासगंज, सं० १६६८ )

१ 'तुलसीदास श्रीर उनकी कविता' - (पं० रामनरेश त्रिपाठी)
हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद ११३६, पृष्ठ ६५-७०

डा० माता प्रसाद गुप्त ने 'तुलसीदास' के घ्रष्ययन में किव की जन्मभूमि राजापुर या सोरों थी, इस विषय में काफी गवेषणा की है। ध्रपने निष्कर्ष में उनका कथन है:—

"राजापूर की जनश्रुति का भव से कुछ प्राचीनतर रूप तुलसीदास के सोरों के साक्ष्य का ग्रंशतः समर्थन करता है; दोनों स्थानों के साक्ष्यों में ग्रंतर ग्रवश्य यह है कि एक तो सोरों की सामग्री वहाँ के बदरिया गाँव में ससुराल का उल्लेख करती है भीर राजापुर की जनश्रुति यहाँ से महेवा गाँव में ससुराल होने का उल्लेख करती है श्रीर दूसरे, सोरों की सामग्री किव की राजापुर यात्रा का कोई उल्लेख नहीं करती ग्रीर राजापुर की जनश्रुति के ग्रनुसार किव सोरों से ग्राकर राजापुर इतने दिनों तक रहता है कि वहाँ पर एक बस्ती उसके तत्वावधान में बस जाती है भीर उसमें बहत-सी प्रथायें उसके उपदेशों का श्राधार ग्रहण करके चल पड़ती हैं। इस दशा में थोड़ी देर के लिए सोरों की सामग्री तथा राजापूर की उपयुक्त जनश्रुति के साक्ष्य में जहां पर ग्रन्तर है वहां पर यदि हम राजापुर की जनश्रुति को ही प्रामाणिक माने तो भी सन्त तुलसी साहिब के उल्लेख इसका स्पष्ट विरोध करते हैं, भीर सन्त तुलसी साहिब की भात्मकथा के सम्बन्ध में हम ऊपर देख भाये हैं कि श्रधिक से श्रधिक उसे हम किन्हीं परंपराधों का प्राचीनतम उल्लेख मान सकते हैं, इसलिए यह एक विचित्र समस्या है कि सोरों के निकटवर्ती प्रान्त में -- हाथरस सोरों के निकट ही है--राजापुर जन्म-स्थान होने के प्रमाण मिलें ग्रीर राजापुर ग्रीर उसके ग्रास-पास सोरों जन्म-स्थान होने के प्रमाण मिलें। ग्रीर फलतः दोनों पक्षों के प्रस्तृत साक्ष्य के आधार पर यह कहना कठिन है कि दोनों में से कौन-सा स्थान कवि का जन्म-स्थान था, श्रौर यह भी सर्वथा श्रसम्भव नहीं कि कोई तीसरा स्थान इस पुनीत पद का अधिकारी हो । यह अवश्य निश्चित जान पड़ता है कि गोस्वामी जी बहुत समय तक राजापुर रहे थे श्रीर उन्होंने कदाचित उसी शुकर-क्षेत्र की यात्रा की थी जो सोरों कहलाता है।"

जितनी सामग्री इस सम्बन्ध में उपलब्ध हुई है उसकी परीक्षा करने से तुलसीदास की जन्मभूमि का निर्धारण सोरों के पक्ष में ग्रधिक युक्तिसंगत ज्ञात होता है।

तुलसीदास के ग्रन्थ

तुलसीदास के समकालीन श्रौर परवर्ती लेखकों ने तुलसीदास के 'मानस' का ही निर्देश श्रधिकतर किया है। श्रम्य ग्रंथों के विषय में कुछ। लिखा ही नहीं गया।

१ तुलसीदास, ( पृष्ठ १२६-१३० ) डा ० मातापसाद गुप्त

२ सो एक दिन नन्ददास के मन ऐसी आई॥ बो जैसे तुलसीदास बी ने रामायण भाषा करी है॥ सो इमद्वाँ श्रीमदभागवत भाषा करें।

<sup>&#</sup>x27;दो सी बावन बैच्यावन की बार्ता, एष्ठ ३२

वैष्णव रामदास बी गुरु भी गोकुखदास वी १६६० (डाकीर)

भिखारीदास ने ग्रंथों के नाम लिख कर केवल किवता की भाषा की प्रशंसा कर दी है। विणीमाधवदास ने ग्रंपने 'मूल गोसाई' चरित' में तुलसीदास के श्रनेक ग्रंथों का निर्देश किया है। रचना-तिथि के क्रम से ग्रंथों की सूची इस प्रकार है:—

| १. राम गीतावली                | संवत् १६२ <b></b>    |
|-------------------------------|----------------------|
| २. कृष्ण गीतावली              | १६२८                 |
| ३. रामचरित मानस               | १६३१                 |
| ४. राम विनयावली (विनयपत्रिका) | १६३६ के लगभग         |
| ५. राम लला नहछू               | १६३९                 |
| ६. पार्वेती मंगल              | <b>१</b> ६३ <b>६</b> |
| ७. जानकी मंगल                 | १६३६                 |
| <ul><li>दोहावली</li></ul>     | १६४०                 |
| <b>६</b> . सतसई               | १६४२                 |
| १०. बाहुक                     | १६६६                 |
| ११. वेराग्य संदीपिनी          | १६६९                 |
| १२. रामाज्ञा                  | १६६६                 |
| १३. बरवै                      | १६६९                 |

'कवितावली' का कोई निर्देश नहीं है। कुछ कवित्तों की रचना के सम्बन्ध में भ्रवस्य लिखा गया है।

शिवसिंह सेंगर ने तुलसीदास के ग्रंथों का उल्लेख करते हुए 'सरोज' में लिखा है:—

"इनके बनाए ग्रंथों की ठीक संख्या हमको मालूम नहीं हुई । केवल जो ग्रंथ हमने देखे, श्रथवा हमारे पुस्तकालय में है, उनका जिक्र किया जाता है । प्रथम ४६ काण्ड रामायण बनाया है, इस तफसील से १. चौपाई-रामायण ७ कांड, २. किवतावली ७ कांड, ३. गीतावली ७ कांड, ४. छंदावली ७ कांड, ५. बरवै ७ कांड, ६. दोहावली ७ कांड, कुंडलिया ७ कांड । सिवा इन ४६ कांडों के १.सतसई, २. रामशालाका, ३. संकट मोचन, ४. हनुमत् बाहुक, ५. कृष्ण गीतावली, ६. जानकी मंगल, ७. पार्वती मंगल, ६. करखा छन्द, ६. रोला छन्द १०. झूलना छन्द इत्यादि श्रीर भी ग्रन्थ बनाये हैं । ग्रन्त में विनयपत्रिका महाविचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानन्द सागर ग्रन्थ बनाया है । चौपाई गोस्वामी महाराज की ऐसी किसी कवि ने नहीं बन्ध पाई श्रीर न विनयपत्रिका के समान ग्रद्भुत ग्रन्थ ग्राज तक किसी किव

१ तुलसी गंग दुवौ भये, सुक्तविन के सरदार । जिनके ग्रन्थन में मिली, भाषा विविध प्रकार ॥—'कान्यनिर्णय'

ने रचा। इस काल में जो रामायण न होती तो हम ऐसे मूर्ली का बेड़ा पार न लगता। १

343

इस प्रकार सरोजकार के अनुसार तुलसीदास के ग्रन्थों की संख्या १८ है (७ रामायण श्रीर ११ श्रन्य )।

सर जार्ज ए० ग्रियसंन ने तुलसीदास से ग्रन्थों का निर्देश तीन स्थानों पर किया है :---

१. इंडियन एंटिकरी (सन् १८६३) 'नोट्स भ्रान तुलसीदास' इसके श्रनुसार तुलसीदास ने २१ ग्रन्थ लिखे।'

मानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, छप्पय रामायण, रामसतसई, जानकी मंगल, वैराग्य सन्दीपिनी, रामलला नहछू, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न या राम सगुनावली, संकटमोचन, विनयपित्रका, बाहुक, रामशलाका, कुंडलिया रामायण, करला रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण, श्रीकृष्ण गीतावली।

इस निर्देश के बाद प्रियसंन ने तुलसी के १२ ग्रन्थ ही माने हैं, जो उन्होंन भागे चलकर 'एनसाइक्लोपीडिया भ्रॉव रिलीजन एंड ऐथिक्स' में दिए।

२. इंट्रोडक्शन टुदि मानस (खड्ग विलास प्रेस)

इसके भनुसार तुलसीदास ने १७ ग्रन्थ लिखे, पर वे वास्तव में २१ ग्रन्थ हैं, क्योंकि ५ ग्रन्थों का समुच्चय ग्रियसंन ने 'पंचरत्न' के नाम से लिखा है ।

३. एनसाइक्लोपीडिया भ्रॉव् रिलीजन एंड एथिक्स'

इसके अनुसार ग्रियर्सन ने तुलसी के १२ ग्रन्थ ही प्रामाणिक माने हैं। वे ग्रन्थ हैं: ---

छोटे ग्रन्थ--रामलला नह्ळू, वैराग्य सन्दीपिनी, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वेती मंगल, रामाज्ञा ।

बड़े ग्रंथ--कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहा-वली ग्रीर रामचरित मानस ।

सन् १९०३ में बंगवासी, के मैनेजर श्री शिवविहारीलाल वाजपेयी ने 'बंगवासी' के ग्राहकों को समस्त तुलसी ग्रन्यावली उपहार में दी थी। उस ग्रन्थावली के ग्रनुसार तुलसीदास के ग्रन्थों की संख्या १७ निर्घारित की गई थी। बाद में

शिवसिंह सरोज (शिवसिंह सेंगर) पृष्ठ ४२७-४२८ नवलिक्सोर प्रस, लखनक (१६२६)

२ इंडियन एंटीकरी, भाग २२, १८६३, पृष्ठ १२२

३ रामचरितमानस (खड्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर ) १८८६

४ एनसाइक्लोवीडिया झाँव् रिलीजन एंडे एथिक्स, भाग १-२, पृष्ठ ४७०

तुलसीदास की तीन पुस्तकें ग्रीर जोड़ दी गई थीं। उक्त ग्रन्थावली के सम्बन्ध में श्री शिवबिहारीलाल वाजपेयी ने लिखा था 1:---

''हम इस वर्ष महाकिव गोस्वामी तुलसीदास जी के १७ ग्रन्थ हिन्दी बंगवासी के ग्राहकों को उपहार देंगे। इनमें मानस रामायण ग्रित प्रकांड तथा भारत-प्रसिद्ध ग्रन्थ है। भारत के नर-नारी इसके लिये लालायित है इस मानस रामायण के ग्रितिरक्त गोस्वामी जी की १६ ग्रौर रामायण हम ग्रपने पाठकों को उपहार देते हैं। इन रामायणों में सुन्दर काव्य-तत्व तथा स्वतन्त्र कथाएँ पृथक्-पृथक् रूप से विणित है, किन्तु दु:ख इतना ही है कि इन १६ रामायणों का प्रचार इस देश में बहुत कम है। इनका प्रचार बढ़ाने के लिये ही हम इन्हें उपहारस्वरूप देने को उद्यत हुए हैं।

## इस बार के उपहार का सूचीपत्र देखिए:---

| १ मानस रामायण       | १० श्री रामाज्ञा प्रदन |
|---------------------|------------------------|
| २ श्रीराम नहछ्      | ११ कवित्त रामायण       |
| ३ वैराग्य संदीपिनी  | १२ कलिधर्माधर्म निरूपण |
| ४ बरवै रामायण       | १३ विनयपत्रिका         |
| ५ पार्वती मंगल      | १४ छप्पय रामायण        |
| ६ जानकी मंगल        | १५ हनुमान बाहुक        |
| ७ श्रीराम गीतावली   | १६ हनुमान चालीसा       |
| ८ श्रीकृष्ण गीतावली | १७ सकट मोचन            |
| ६ दोहावली           |                        |

इन १७ ग्रन्थों के बाद इस ग्रन्थावली मे तीन ग्रन्थ ग्रौर जोड़ दिए गए। वेग्रन्थ थे:

कुंडलिया रामायण, छन्दावली, तुलसी सतसई।

इस प्रकार तुलसीदास की कुल ग्रन्थ-संख्या २० हुई। ग्रियस न की सूची ग्रीर इस सूची में यह ग्रन्तर है कि ग्रियस न ने रामशलाका, करला रामायण, रोला रामायण ग्रीर झूलना रामायण के नाम लिये हैं ग्रीर इस सूची में किल धर्माधर्म निरूपण, हनुमान चालीसा ग्रीर रामायण छन्दावली के नाम ग्रीतिरक्त हैं। यदि ग्रियस न की सूची में ये तीन ग्रातिरक्त नाम ग्रीर जोड़ दिए जायें, तो तुलसीदास की ग्रंथ-संख्या (२१+३) २४ हो जाती है।

सम्बत् १६६० का हिन्दी बंगवासी का नवीन उपहार, पृष्ठ १-२
शिविवहारीलाल वाजपेयी
मैनेजर हिन्दी बंगवासी
३८/२ नं० भवानीचरण दस स्ट्रीट, कलकत्ता, सन् १६०३ ई०

मिश्रवन्धुत्रों ने प्रपने 'नवरल्न' में तुलसीदास की ग्रन्थ-संख्या २५ दी है। उन्होंने ग्रियर्सन की दी हुई २१ पुस्तकों की सूची में ४ ग्रन्थ ग्रीर बढ़ा दिए हैं। वे चार ग्रन्थ है:---

खन्दावली रामायण, पदावली रामायण, हुनुमान चालीसा श्रीर किल धर्माधर्म निरूपण।

इन २५ ग्रन्थों में मिश्रबन्धु निम्नलिखित ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं मानते "---

१ करखा रामायण

वैराग्य सन्दीपिनी

२ कुंडलिया रामायण

६ बरवैरामायण

३ छप्पय रामायण

१० संकट मोचन

४ पदावली रामायण

११ छंदावली रामायण

६ रामलला नहछ

४ रामाजा

१२ रोला रामायण

पार्वती मंगल

१३ झूलना रामायण

इन दस ग्रन्थों को निकाल देने पर शेष १२ ग्रन्थ मिश्रबन्धुग्नों के श्रनुसार प्रामाणिक है:--

१ मानस

७ हनुमान चालीसा

२ कवितावली

८ रामशलाका

३ गीतावली

६ रामसतमई

४ जानकी मंगल

१० विनयपत्रिका

५ कृष्ण गीतावली

११ कलि धर्माधर्म निरूपण

६ हनुमान बाहुक

१२ दोहावली

प्राचीन टीकाकारों ने भी तुलसीदास के १२ ग्रन्थ माने हैं। श्रीबन्दन पाठक रामलला नहळू की टीका के प्रारम्भ में लिखते हैं:—

श्रीर बड़े खट् ग्रन्थ के, टीका रचे सुजान। ऋल्प ग्रन्थ खट् श्रल्प मति, विरचत बन्दन ज्ञान॥

पं महादेवप्रसाद ने बन्दन पाठक का समर्थन करते हुए पं रामगुलाम दिवदी का वह कवित्त उद्धृत किया है, जिसके ग्रनुसार तुलसीदास ने बारह ग्रन्थ लिखे:——

रामलला नहळू स्थों विराग संदीपिनि हुँ, बरवें बनाइ विरमाई मित सौँई की । पारवती जानकी के मंगल ललित गाय, रम्य राम आज्ञा रची कामधेनु नाँई की ॥

१ नवरत्न (मिश्रवन्धु) पृष्ठ =१-१०१ गंगा प्रन्थागार, लखनक (चतुर्थ संस्करण, १६६१)

दोहा और कवित्र गीतवन्थ कृष्ण्, राम कथा,

रामायन विने माँहि बात सब ठाँई की।

जग में सोहानी जगदीत हू के मनमानी,

संत सुखदानी बानी तुलसी गुसांई की ॥

जानकी शर्मा के शिष्य कोदोराम ने भी तुलसी के ग्रंथों के सम्बन्ध में एक कवित्त लिखा है:---

> मानस गीतावली कवितावली बनाई क्रुष्ण— गीतावली गाई सतसई निरमाई हैं। पारवती मंगल कही मंगल कही जानकी की, रामाज्ञा, नहळू अनुरागयुक्त गाई है।। बरवे वैराग्य संदीपिनी बनाई विनैपत्रिका बनाई,

> > जामें प्रेम परा छाई है।

नाम कला कोव मिण तुलसीकृत तेरा काच्य,

नहिकलि में काऊ कवि की कविनाई है।।

इसमें दोहावली के स्थान में सतसई है ग्रीर नामकला कोस मिण नामक तेरहवां काव्य है । ग्रन्थथा रामगुलाम द्विवेदी द्वारा निर्देशित बारह काव्य ग्रंथ इसमें भी परिगणित हैं। १

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार तुलसीदास के नाम से पाये हुए ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है:--

१ म्रारती

पद्य-संख्या---६८

विषय--राम व अन्य अवतारों की आरती

२ ग्रंकावली

पद्य-संख्या---११५ विषय---ज्ञान का वर्णन

३ उपदेश दोहा

पद्य-संख्या--१४०

विषय--उपदेश

४ कवित्त रामायण

पद्य-संख्या—१४४० विषय—राम-कथा

१ इंडियन एंटीकरी, भाग २२ (१८६३) पृष्ठ १२३

१ खोज रिपोर्ट मन् १६२०-२१-२२

२ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

३ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

५. कृष्ण चरित्र

पद्य-संख्या---२६५ विषय---गीतों में कृष्ण-चरित्र

६. गीता भाष्य

पद्य-संख्या--७५ विषय--श्री मद्भगवद्गीता का श्रनुवाद

७. गीतावली रामायण

पद्य-संख्या--२३००

, विषय--पदों में राम-कथा

छन्दावली रामायण

पद्य-संख्या---१२५ विषय--विविध छन्दों मे राम-कथा

छप्पय रामायण

पद्य-संख्या---१२६

विषय--छप्पय में राम-कथा

१०. जानकी मगल

पद्य-सख्या--२७०

विषय--सीता स्वयंवर

११. तुलसी सतसई

पद्य-संख्या--- = १२

विषय--ग्राध्यातिमक भौर नीतिमय दोहे

१२. तुलसीदास जी की बानी

पद्य-संख्या--- ५१८०

विषय--ज्ञान, वैराग्य श्रीर उपदेश

- ५ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११
- ६ खोज रिपोर्ट सन् १६०४
- ७ खोज रिवोर्ट सन् १६०४
- ८ खोज रिपोर्ट सन् १६०३
- ६ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८
- १० खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८
- ११ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८
- १२ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

१३. दोहावली

पद्य-सं**ख्या--७६**० विषय---राम-कथा

१४. ध्रुव-प्रश्नावली

पद्य-संख्या--- ५ ६

विषय--ज्योतिष

१५. पदावली रामायण

पद्य-संख्या--- ५०

विषय--पदों में राम-कथा

१६. बरवै रामायण

पद्य-संख्या------

विषय--बरवे में राम-कथा

१७. बाहु सर्वांग

पद्य-संख्या---२० =

विषय--हनुमान जी का स्तीत्र

१८. बाहुक

पद्य-संख्या--१६०

विषय--हनुमान जी की स्तुति

१६. भगवद्गीता भाषा

पद्य-संख्या--- ६१०

विषय-भगवद्गीता का हिन्दी भनुवाद

२०. मंगल रामायण

पद्य-संख्या---१६०

विषय - शिव-पार्वती का विवाह

१३ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

१४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

१५ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

१६ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८

१७ खोज रिपोर्ट सन् १६०३

१८ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

१६ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८

२० खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

२१. रघुवर शलाका

पद्य-संख्या--५८०

विषय--रामचरित की संक्षिप्त कथा

२२. रस कल्लोल

पद्य-संख्या---१३७७ विषय---नव रस वर्णन

२३. 👪 भूषण

पद्य-संस्या--१४७

विषय--नव रस वर्णन

२४. रामचरित मानस (सातों कांड)

पद्य-संख्या--४७४६

विषय - भंगवान रामचन्द्र की कथा

२४. राम मुक्तावली या राम मंत्र मुक्तावली

पद्य-संख्या--२८०

विषय--नाम माहातम्य, राम नाम उपदेश

२६. राम शलाका

पद्य-संख्या--४५०

विषय--शकुनावली

२७. रामाजा

पद्य-मंख्या--४७८

विषय--रामकथा का शकुनाशकुन रूप

२८. विनयपत्रिका

पद्य-संख्या---१६२४

विषय--स्तुति, भिनत ग्रौर प्रार्थना

- २१ खोज रिपोर्ट सन् १६२०-२१-२२
- २२ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-१६
- २३ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८
- २४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८
- २५ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१८-१६
- २६ खोज रिपोर्ट सन् १६०३
- २७ खोज रिपोर्ट सन् १६००
- २८ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-७-८

हि० सा० ग्रा० ६०---४२

२६. वैराग्य सन्दीपिनी

पद्य-संख्या-- ५५

विषय--ज्ञान, वैराग्य के लक्षण

३०. वृहस्पति कांड

पद्य-संख्या-- ३००

विषय--वृह्स्पति की बारह राशियों की दशा का फल

३१. श्रीकृष्ण गीतावली

पद्य-संख्या--३००

विषय--पदों में कृष्ण-कथा

३२. श्रीपार्वती मंगल

पद्य-संख्या--१६४

विषय--श्री महादेव-पार्वती का विवाह

३३. श्रीराम नहछू

पद्य-संख्या--५०

विषय--राम के नहछ का मंगल-गान

३४. सगुनावली

पद्य-संख्या--४३२

विषय--शकुनाशकुन जानने की रीति

३५. सूरज पुराण

पद्य-संख्या--१६०

विषय--सूर्य की कथा

३६. ज्ञान की प्रकरण

पद्य-संख्या -- २५०

विषय---ज्ञान का वर्णन

- २१ खोज रिपोर्ट सन् ११०६-७-८
- ३० खोज रिपोर्ट सन् १६०३
- ३१ खोज रिपोर्ट सन् १६०४
- ३२ खोज रिपोर्ट सन् १६०३
- ३३ खोज रिपोर्ट सन् १६०३
- ३४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११
- ३५ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११
- ३६ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१०-११

#### ३७. ज्ञान दीपिका

पद्य-संख्या—-५१० विषय—-ज्ञान, वैराग्य

इन प्रंथों में सभी प्रंथ प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। यह तो स्पष्ट ही है कि इस सूची में कुछ, प्रंथ ऐसे प्रवश्य है जो हाथरस वाले तुलसी साहब द्वारा रिचत हैं। तुलसी नाम के कारण प्रथों के निर्धारण में भी भ्रम हो गया है। मानस-कार तुलसी राम-भक्तों की सगुणवादी परंपरा में है ग्रौर तुलसी साहब सतों की निर्मुणवादी परंपरा में है ग्रौर तुलसी साहब सतों की निर्मुणवादी परंपरा में ।

संवत् १६८० में नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) ने तुलमीदास के केवल १२ ग्रंथ प्रामाणिक मान कर उनका प्रकाशन 'तुलमी ग्रंथावली' खंड १ ग्रीर २ के रूप में किया । वे ग्रंथ हैं:---

१ मानस

तुलसी ग्रंथावली पह्ला खंड

तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड

२ रामलला नहस्र

३ वैराग्य संदीपिनी

४ बरवै रामायण

५ पार्वती मंगल

६ जानकी मगल

७ रामाज्ञा प्रश्न

दोहावली

१ कवितावली

१० गीतावली

११ श्रीकृष्ण गीतावली

१२ विनयपत्रिका

पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रपने इतिहास में इन्हीं १२ ग्रंथों को प्रामाणिक माना है । लाला सीताराम ने भी भ्रपने 'सेलेक्शन्स फाम हिन्दी लिट्रेचर' में तुलसीदास के १२ प्रामाणिक ग्रंथ माने हैं। लिट्रेचर' में

यदि तुलसीदास की शैली पर दृष्टि डाल कर इनके समस्त मिले हुए ग्रंथों की समीक्षा की जावे तो इन ११ ग्रंथों के ग्रतिरिक्त 'कलिघर्माधर्म निरूपण' भी प्रामाणिक माना जाना चाहिए। यहाँ तुलमीदास के प्रथान ग्रंथों की विस्तृत समालोचना करना ग्रावश्यक है।

३७ खोज रिपोर्ट सन् १६•६-७-८

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द्र शुक्ल ) पृष्ठ १४२

२ सेलेक्शंस फाम हिन्दी लिट्रेचर, पुस्तक ३, पृष्ठ ८-११, (लाला सीताराम बी० ए०)

# रामलला नहछू

रचना-तिथि — 'रामलला नह्छू' की रचना-तिथि केवल वेणीमाधवदास के 'गोसांई चरित' से मिलती है। 'गोसांई चरित' के ६४ वें दोहे में लिखा गया है:—
मिथिला में रचना किए, नइछू मंगल दोय। मुनि प्राँचे मंत्रित किए, सुख पावें सब कोय।

इसके अनुसार तुलसीदास ने 'नहुछू' की रचना मिथिला-यात्रा में की थी। वेणीमाधवदास के भ्रनुसार तुलसीदास ने मिथिला-यात्रा सं० १६४० के पूर्व ही की थी। ग्रतः 'नहछ्' का रचना-काल सं० १६३६ के लगभग मानना चाहिए । इतनी बात प्रवश्य है कि वेणीमाधवदास ने मिथिला-यात्रा के प्रसंग में तो 'नहछू' की रचना का उल्लेख नहीं किया, संवत् १६४० की घटनाभ्रों के वर्णन करते समय यह दोहा लिख दिया है । संवत् १६६९ के लगभग तुलसीदास ने 'विनयावली' (विनय-पत्रिका ) की रचना की । 'नहुख' ग्रीर 'विनयपत्रिका' के दृष्टिकोण में महान् ग्रन्तर है । सम्भव है, तुलसीदास ने 'विनयपत्रिका' को भ्रपने जीवन के दुःख-सुख से प्रेरित होकर लिखा हो ग्रीर 'नहुखू' को लोगों के गाने के लिए बना दिया हो । 'नहुखू' में कविकान तो अप्रयास है और न प्रयास ही। ऐसी स्थिति में या तो 'नहछ्' कवि के काव्य-जीवन के प्रभात की रचना होनी चाहिए ('मानस' से बहुत पहले) या ऐसी रचना जिसे किन ने चलते-फिरते बना दिया हो, जिसे लोग ग्रहलील गीतों के स्थान पर गा सकें। जन-साधारण का घ्यान आकर्षित करने के लिए यह रचना सरल भीर सुबोध रखी गई, इसमें काव्य-प्रतिभा प्रदिशत करने की स्रावश्यकता भी नहीं समझी गई। जन-साधारण की रुचि के लिए ही शायद किव ने आवश्यकता से अधिक श्रुंगार की मात्रा 'नहछ् ' में रख दी है। ऐसी परिस्थिति में यदि 'नहछ' ग्रीर 'विनय-पत्रिका' की रचना एक ही समय में हुई तो वे दो पुस्तकें भिन्न दिष्टकोण से लिखी गई। इसी कारण दोनों में इतना अधिक अन्तर है।

विस्तार—-'रामलला नहस्त्रू' एक प्रबन्धात्मक काव्य है। उसमें किसी प्रकार का कथा-विभाग नहीं है। एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो गया है। उसमें केवल २० छंद हैं।

छंद-- 'नहछू' में सोहर छंद है, जिसमें १२, १० के विश्राम से २२ मात्रायें होती हैं। यह छंद ग्रानन्दोत्सव या विवाह के ग्रवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है।

वर्ण्य विषय—इसमें राम का नहछू वर्णित है। इसके सम्बन्ध में बाबू इयामसुन्दर दास तथा डा० वड़थ्वाल लिखते हें:---

"भारत के पूर्वीय प्रान्त में भ्रवध से लेकर बिहार तक बारात के पहले चौक बैठने के समय नाइन से नहस्रू कराने की रीति प्रचलित है। इस पुस्तिका में राम-काव्य ३७३

वही लीला गाई गई है। इघर का सोहर एक विशेष छंद है, जिसे स्त्रियां पुत्रोत्सव स्त्रादि स्रवसरों पर गाती हैं। पंडित रामगुलाम द्विवेदी का मत है कि नह्छू चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का है। संयुक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश), मिथिला झादि प्रान्तों में यज्ञोपवीत के समय भी नहछू होता है। रामचन्द्र जी का विवाह स्रकस्मात् जनकपुर में स्थिर हो गया, इसीलिए विवाह में नहछू नहीं हुआ। गोसाई जी ने इसे वास्तव में विवाह के समय के गन्दे नहछ श्रों के स्थान पर गाने के लिए बनाया है।"

य'नह हुछ' विवाह के अवसर का ही नहछू है, यज्ञोपवीत के समय का नहीं क्योंकि रचना में 'दूलह' शब्द का प्रयोग हुआ है।

गोद लिहे कौशिल्या बैठी रामहिं वर हो । सोभित दूलह राम सोस पर आंचर हो ॥ १ दूलह कै महतारि देखि मन इरष्ड हो । कोटिन्ह दीनेउ दान मेष बनु वरष्ड हो ॥ ३

यदि यह राम के विवाह का नहुछ है तो उसे मिथिला में होना चाहिए, क्योंकि राम विवाह के पूर्व अयोध्या आये ही नहीं, किन्तु 'नहुछू' में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नहुछू अवधपुर में हुआ:--

भाज अवधपुर श्रानन्द नहस्रू राम क हो। चलहु नयन भरि देखिय सोभा धाम क हो।। ४

म्रतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नहछू भ्रयोध्या में राम के विवाह के भ्रवसर पर हुमा । यह कथन रामचिरत की घटना से मेल नहीं खाता । इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलसीदास ने इस 'नहछू' को विवाह के समय गाने के लिए बना दिया है । इसमें कथा की सत्यता पर न जाकर प्रथा की सत्यता पर जाना चाहिए, राम का नहछ तो एक बहाना मात्र है । तुलसीदास ने वर के लिए राम, वर की माता के लिए कौशल्या, वर के पिता के लिए दशरथ म्रादि शब्द प्रयुक्त कर दिये हैं । वस्तुतः यह राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाला नहछू न हो कर साधारण नहछ की रीति पर लिखी हुई रचना है । इसीलिए प्रबन्धात्मकता में कहीं-कहीं दोष दीख पड़ते हैं भ्रौर ऐसे प्रसंग मिलते हैं :—

कौसल्या की जेठि दीन्हे अनुसासन हो । नहळू जाय करावदु बैठि सिंहासन हो ॥

'कौसल्या' की कोई 'जेठि' नहीं थी, कौसल्या स्वयं सब की 'जेठि' थीं, पर जनसाधारण में वही होता है कि वर की माता को उसकी 'जेठि' ग्राज्ञा देकर नहस्रू की रीति सम्पन्न कराती है। सर्वसाधारण के लिए यह रचना होने पर ही इसमें श्रृंगार

१ गोस्वामी तुलसीदास (बा० श्यामसुन्दर दास, बा० पीताम्बरदत्त बढ्ध्वाल) पूण्ठ ६६ हिन्दुस्तानी पकेडेमी; इलाहाबाद १६३१

२ रामलला नहलू, छन्द १

३ रामलला नहन्नू, छन्द १४

४ रामलला नह्खू, झन्द १३

प्रामलला नहन्नु, बन्द १

की मात्रा ग्रधिक है, नहीं तो तुलसीदास ग्रपने गम्भीर काव्यों में कभी इतने श्रृंगार को स्थान नहीं दे सके।

कटि के छीन बरिनिमाँ छाता पानिहिं हो। चन्दबदिन मृग लोचिन सब रस खानिहि हो।। नैन बिसल नउनिमाँ मौ चमकावह हो। देह गारी रनिवासिंह प्रमुदित गावह हो।।

एक स्थान पर लिखा गया है कि दशरथ इन परिचारिकाग्रों के श्रृंगार पर मुग्ध हो उठे। पर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता के सदाचार की सीमा इतनी निम्न नहीं हो सकती। यहाँ दशरथ का तात्पर्य राम के पिता से न होकर 'वर' के पिता से है। फिर विवाहोत्सव में तो थोड़ा-बहुत श्रृंगार क्षम्य भी माना जाना चाहिए।

विशेष—काव्य की दृष्टि से रचना साधारण है। इसमें न तो तुलसी के समान किव की उत्कृष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं और न उसकी भिक्त का दृष्टिकोण ही मिलता है। भाषा ठेठ अवधी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द कम हैं। आले, उँदरन, जेठि, तरीवन, कीदहु आदि ग्रामीण शब्द है।

## वैराग्य संदीपिनी

रचना-तिथि — वेणीमाधवदास कृत 'गोसाई चरित' के प्रनुसार इसकी रचना-तिथि सं० १६६६ है। इस समय की घटनाओं का वर्णन करते हुए वेणीमाधवदास ने यह दोहा लिखा है:—

> बाहुपीर व्याकुल भए, बाहुक रचे सुधीर। पुनि विराग संदीपिनी, रामाज्ञा सकुनीर ॥3

- बाबू स्यामसुन्दरदास ग्रीर डॉ॰ पीताम्बरदत्त बड़ध्वाल इस रचना को संवत् १६४० के पूर्व की रचना मानते हैं। वे लिखते हं:---

''इसमें तो संदेह नहीं की वैराग्य-संदीपिनी दोहावली के संग्रहीत होने से पहले बनी, क्योंकि वराग्य-संदीपिनी के कई दोहे दोहावली में संग्रहीत हैं। इस बात की आशंका नहीं की जा सकती है कि दोहावली ही से वैराग्य-संदीपिनी में दोहे लिये गये हों, क्योंकि वैराग्य-संदीपिनी एक स्वतंत्र ग्रन्थ है और दोहावली स्पष्ट ही संग्रह ग्रन्थ । दोहावली का संग्रह १६४० में हुआ था। इससे यह ग्रन्थ १६४० से पहले ही बन चुका होगा।"

इस कथन में सत्यता होते हुए भी सन्देह के लिये स्थान रह जाता है। यदि 'वैराग्य-संदीपिनी' का रचना-काल सं० १६६६ ग्रागुद्ध है तो 'दोहावली' का

१ रामलला नहस्र, सन्द द

२ रामलला नहलू, बन्द ५

३ गोसांई चरित, दोहा ४५

४ गोखामी तुलसीदास, एष्ठ ६२

रचना-काल सं० १६४० शुद्ध मानने का कौनसा विशेष कारण है ? दोनों ही संवत् वेणीमाधव के द्वारा किए गए हैं। हाँ इतना मानने में कोई प्रापत्ति नहीं हो सकती कि 'वैराग्यसंदीपिनी' तुलसीदास की प्रारम्भिक रचना होनी चाहिए, क्योंकि वह काव्य की दृष्टि से विशेष प्रौढ़ नहीं है।

विस्तार—इस ग्रंथ का विस्तार ६२ छंदों में है। इसमें ६४ दोहे, २ सोरठे श्रीर १४ चौपाइयां हैं। यह ग्रंथ चार भागों में विभाजित है:—

- (१) मंगलाचरण भ्रीर वस्तुसंकेत--७ छंदों में
- (२) सन्त स्वभाव वर्णन--- २६ छंदों में
- (३) सन्त महिमा वर्णन-- ६ छंदों में
- (४) शांति वर्णन---२० छंदों में

छंद--इसमें तीन छंद प्रयुक्त हैं; दोहा, सोरठा भीर चौपाई।

वर्ण्य विषय---इस ग्रंथ का विषय ७ वें दोहे में स्वयं किव ने स्पष्ट कर दिया है:---

तुलसी बेद पुरान मत, पूजन शास्त्र विचार। यह विराग संदीपिनी, ऋषिल शान को सार।।

इस प्रकार ग्रंथ में शांत रस का प्राधान्य है, ज्ञान, भिवत, वैराग्य भीर शांति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

विशोष--यह रचना सम्पूर्ण ग्रंथ के रूप में की गई थी, क्यों कि झन्त में किव ने कहा:--

> यह विराग संदीपिनी, सुजन सुचित सुनि लेहु । अनुचित वचन विचारि कै, जस सुधारि तस देहु ॥ ६२ ॥

इस ग्रंथ पर संस्कृत का भी कुछ। प्रभाव है, क्योंकि संस्कृत इलोक के भावों पर दोहे लिखे गए हैं। के सरल छंदों में तुलसीदास ने कल्पना की उड़ान के बिना शांत रस का वर्णन तुले हुए शब्दों में किया है। 'वैराग्य संदीपिनी' की यह विशेषता है।

## बरवे रामायण

रचना-तिथि—वेणीमाधवदास ने 'बरवै रामायण' का रचना-काल सं० १६६६ दिया है:—

कि रहीम नरवै रचे पठये मुनिवर पास । लिख ते ह सुन्दर छन्द में रचना किये प्रकास ॥
'बरवै रामायण' एक सम्यक् ग्रंथ नहीं है । उसमें समय-समय पर लिखे गये
छंदों का संकलन है । ग्रतः उसका रचना-काल एक निश्चित संवत् न हो कर कुछ

१ महि पत्री करि सिंधु मसि, तर लेखनी बनाय। तुलसी गनपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाय॥

वर्षों का काल होना चाहिए । बहुत सम्भव है कि बरवै का संग्रह संवत् १६६६ में हुआ हो ।

विस्तार—पह एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसमें कथा नियमित रूप में न होकर बहुत स्फुट है। वह केवल सूत्र रूप ही में है। इसमें मंगलाचरण भी नहीं है। कांडों का विस्तार भी ग्रनुपात रहित है:--

> बाल काड ११ छंद (सीता-राम के सौदर्य-वर्णन के साथ धनुष-यज्ञ की कथा का संकेत मात्र )

कुल ६६ छंद है जिनमें कथा-विस्तार बहुत ग्रानियमित है। पंडित शिवलाल पाठक का कथन था कि गोर्सोई जी की 'बरवै रामायण' बहुत विस्तृत रचना है। आजकल की प्राप्त बरवै रामायण तो उस वृहत् रामायण का ग्रवशेषांश है। पर यह कथन सत्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि इस ग्रंथ में बरवै इतना स्फुट ग्रीर अप्रबन्धात्मक हैं कि वे किसी कथा भाग का निर्माण नहीं कर सकते। उत्तर कांड में तो कोई कथा है ही नहीं। बरवै का यह कांड ग्रीर 'कवितावली' का उत्तर कांड एक-सा ज्ञात होता है।

छंद--इसमें बरवें छंद प्रयुक्त है। इसमें १२, ७ के विश्राम से १६ मात्राएँ होती है। यह छंद रहीम को विशेष प्रिय था। कहा जाता है कि रहीम का एक सिपाही प्रपनी नव-विवाहिता पत्नी के पास ग्रधिक दिनों तक ठहर गया। चलते समय उसकी पत्नीं ने एक छंद लिख कर पुनः ग्राने की प्रार्थना की ग्रौर रहीम से क्षमा-याचना भी की। वह छंद था--

प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाय। सींचन की सुधि लीजो मुरिक्त न जाय।।

रहीम ने यह छंद देख अपने सिपाही का अपराघ क्षमा कर दिया और इसी छंद में अपना 'नायिका-भेद' लिखा । उन्होंने स्वयं ही इस छंद में रचना नहीं की, प्रत्युत अपने मित्रों को भी यह छंद लिखने के लिए बाध्य किया ।

वर्ण्य विषय—इसमें राम-कथा कही गई है, पर यह कथा संकेत रूप में ही है। बालकांड में राम जन्मादि कुछ नहीं है। सीता-राम का सींदर्य-वर्णन श्रीर जनकपुर में स्वयंवर का संकेत मात्र है। इसी प्रकार ग्रन्य कांडों की कथा भी ग्रत्यन्त

पंक्षेप में है। लंकाकांड के केवल एक बरवें में सेना-वर्णन ही है। उत्तर कांड में कोई कथा ही नहीं, ज्ञान और-भिवत का वर्णन मात्र है। समस्त ग्रन्थ में भरत का नाम एक बार भी नहीं स्राया। ग्रन्थ स्फुट रूप से लिखा गया है, उसमें प्रबन्धात्मकता का घ्यान ही नहीं रक्खा गया।

विशेष—'बरवै रामायण' के प्रारम्भिक छन्द तो भ्रालंकार-निरूपण के लिए लिखे गये ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार उत्तर कांड में शांत रस का निरूपण है। यहाँ तुलसीदास प्रथम बार रस श्रीर अलंकार-निरूपण का प्रयास करते हैं। भाषा अवधी है जिसमें छन्द की साधना सफलतापूर्वक हुई है। यदि इस ग्रन्थ में उत्तर कांड न होता तो यह रीति-कालीन रचना कही जा सकती थी। यहाँ किव की कला ही अधिक है, भाव-गांभीर्य कम, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 'बरवै रामायण' के कुछ छन्द कला की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हो गये हैं। ऐसे छंद अधिकतर बाल कांड श्रीर उत्तर कांड के हैं।

## पार्वती मंगल

रचना-तिथि—-वेणीमाधवदास ने 'पार्वती मंगल' की रचना-तिथि स० १६६६ की घटनाम्रों के वर्णन में दी हैं:---

> मिथिला में रचना किये, नहस्त्र मंगल दोय। मुनि प्राँचे मन्त्रित किय, सुख पार्वे सब कोय।। र

तुलसीदास ने मिथिला की यात्रा सं० १६४० के पूर्व की थी, ग्रतः यह ग्रन्थ 'नहछू' ग्रीर 'जानकी मंगल' के साथ सं० १६४० के पूर्व ही बना ग्रीर संवत् १६६६ में परिष्कृत हुग्रा। किंतु इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में किंव ने ग्रन्थ की रचना-तिथि दी है:—

जय संवत् फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु । श्रस्विन विरचेउँ मंगल सुनि सुख, ख्रिनु-छिनु ॥ है

( मैंने जय संवत् में फाल्गुन शुक्ल ५, नक्षत्र ग्रहिवनी में गुरुवार के दिन इस मंगल की रचना की जिसे सुनकर क्षण-क्षण में सुख होता है। ) सुधाकर द्विवेदी के अनुसार प्रियर्सन ने यह जय संवत् १६४३ में माना है। ग्रहाः 'पार्वती मंगल' की रचना तिथि संवत् १६४३ ही माननी होगी। सम्भव है, तुलसीदास ने मिथिला-यात्रा

१ विविध वाहिनी विलसत, सहित श्रनन्त । जलिथ सरिस को कहै, राम मगवन्त ॥

२ मूल 'गोसाई चरित', दोहा १४

३ 'पार्वती मंगल ', छन्द ५

४ इंडियन एंटीकरी, भाग २२ (१८६२) पृष्ठ १५-१६

सं० १६४३ में भी की हो, जिसका निर्देश वेणीमाधवदास ने न किया हो। ग्रथना वेणीमाधवदास का मत गलत हो।

विस्तार—-यह ग्रन्थ नियमित रूप से लिखा गया है। प्रारम्भ में मंगलाचरण भीर अन्त में स्वस्ति-वचन है। इस ग्रन्थ में १६४ छन्द हैं, जिनमें १४८ श्रहण हैं भीर १६ हरिगीतिका है।

खंद--- प्ररुण या मंगल ग्रौर हरिगीतिका । श्ररुण छन्द ११ + ६ के विश्राम से २० मात्रा का ग्रौर हरिगीतिका १६ + १२ के विश्राम से २ मात्रा का छन्द है।

वर्ण्यं विषय—इसमें शिव-पार्वती-विवाह वर्णित है। 'रामचरित मानस' की वर्णन-शैली से साम्य रखते हुए भी यह ग्रंथ 'मानस' में वर्णित शिव-पार्वती-विवाह से भिन्न है। 'मानस' में पार्वती के दृढ़ व्रत की परीक्षा सप्तर्षियों द्वारा ली गई है, इसमें पार्वती की परीक्षा वटु वेश में स्वयं शिव लेते हैं। 'मानस' में पार्वती ने स्वयं ऋषियों के साथ वाद-विवाद में भाग लिया है, 'पार्वती मंगल' में पार्वती ग्रयनी सहचरी के द्वारा शिव को उत्तर देती हैं। 'मानस' में 'जस दूलह तस बनी बराता' का रूप है ग्रीर शिव-विवाह में भी सर्प लपेटे रहते हैं, 'पार्वती मंगल' में शिव का प्रशिव वश में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रभाव 'कुमार-सम्भव' के कारण ही जान पड़ता है। 'कुमार-सम्भव' के सगं ७ श्लोक ३२-३४ में शिव में जो परिवर्तन हुग्रा है, वहीं 'पार्वती-मंगल' में भी पाया जाता है। इस कथा के साथ प्रचलित परम्परागत प्रथाएं भी वर्णित हैं—कहुढ़ में जुवा, जेवनार, परिछन, शकुन ग्रादि। 'मानस' में वर्णित शिव-पार्वती के विवाह से यह कथा-भाग कहीं ग्रधिक विदग्धतापूर्ण है, यद्यपि वर्णनारमकता उतनी ग्रच्छी नहीं है।

विशेष—यह रचना पूर्वी अवधी में हुई है। भाषा की दृष्टि से यह 'मानस' के समकक्ष है, परन्तु शैली की दृष्टि से नहीं।

### जानकी मंगल

रचना-काल—विणीमाघवदास के पूर्वोल्लिखित दोहे के अनुसार इसकी रचना भी मिथिला यात्रा के समय अर्थात् संवत् १६४० के पूर्व हुई, पर 'पार्वती मंगल' की रचना-तिथि अन्तर्साक्ष्य के अनुसार सं० १६४३ निर्घारित की गई है। 'जान की मंगल' और 'पार्वती मंग्ल' सम्पूर्ण सादृश्य रखने के कारण एक ही काल की रचनायें मानी जानी चाहिए। कथा-शैली और वर्णन-शैली तथा छन्द-प्रयोग में दोनों समान हैं। अतः 'जानकी मंगल' की रचना भी सं० १६४३ में माननी चाहिए।

विस्तार—इस ग्रन्थ का विस्तार २१६ छन्दों में है, जिनमें १६२ ग्रहण ग्रीर २४ हरिगीतिका छन्द हैं। द ग्रहण के पीछे एक हरिगीतिका छन्द है। इस ग्रन्थ का प्रारम्भ नियमित रूप से मंगलाचरण में होता है ग्रीर ग्रंत मंगल-कामना में।

वर्ण विषय—इसमें सीता-राम का विवाह वर्णित है। राम के साथ उनके ग्रन्य तीन भाइयों का भी विवाह हुआ है, पर कथा-क्षेत्र में 'जानकी मंगल' की कथा 'मानस' की कथा से भिन्न है। 'जानकी मंगल' में पुष्प-वाटिका वर्णन, जनकपुर-वर्णन ग्रीर लक्ष्मण का दर्पोत्तर है ही नहीं। परशुराम का गर्वापहरण भी सभा में न होकर बारात के लौटने पर मार्ग में हुआ है। यह प्रभाव 'वाल्मीकि रामायण' का जात होता है। वेणीमाधवदास के कथनानुसार तुलसीदास ने सं० १६४१ के लगभग 'वाल्मीकि रामायण' की प्रतिलिपि की थी। 'यदि वेणीमाधवदास का यह कथन प्रामाणिक मान लिया जाये तो सम्भव है 'वाल्मीकि रामायण' का प्रभाव तुलसीदास पर 'जानकी मंगल' की रचना करते समय पड़ा हो। तुलसीदास ने सोचा हो कि 'मानस' में जानकी-विवाह 'वाल्मीकि रामायण' से भिन्न प्रकार का है, 'जानकी मंगल' में उसके ग्रनुकूल ही हो। इसमें भी परम्परागत वैवाहिक प्रथाग्रों का वर्णन स्वतंत्रतापूर्वक हुआ है।

विशेष—-'जानकी मंगल' की रचना 'पार्वती मंगल' के समान श्रवधी में ही हुई है। 'पार्वती मंगल' श्रीर 'जानकी मंगल' में निम्नलिखित बातों में साम्य है, जिससे ज्ञात होता है कि दोनों एक ही काल की रचनाएँ हैं:——

- दोनों का नाम एक-सा ही है ग्रीर दोनों का ग्राधार संस्कृत ग्रन्थों पर है। पार्वती मंगल' का ग्राधार 'कुमारसम्भव' ग्रीर 'जानकी मंगल' का ग्राधार 'वाल्मीकि रामायण' है।
- २. दोनों में एक ही प्रकार के छन्द हैं स्त्रीर उनका कम भी एक-सा है। प्र स्नरण के पीछे १ हरिगीतिका छन्द है।
- ३. दोनों में एक ही भाषा श्रवधी श्रौर एक ही वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
- ४. दोनों की कथा 'मानस' से भिन्न है। दोनों में एक ही प्रकार का मंगलाचरण स्रोर एक ही प्रकार का अन्त है।

एक बात में अन्तर अवश्य है। 'पार्वती मंगल' में रचना-काल जय संवत् दिया गया है, पर 'जानकी मंगल' मे नहीं। सम्भव है 'पार्वती मंगल' श्रीर 'जानकी

१ लिखे बालमीकी बहुरि इकतालिस के मांहि। मगसर सुदि सितमी रवी पाठ करन हित ताहि॥ गो० च०, दोहा ५५

मंगल' एक ही ग्रन्थ मान कर ('मंगल दोय') लिखे गये हों ग्रीर एक रचना-संवत् दोनों के लिये प्रयुक्त हो।

#### रामाज्ञा प्रश्न

रचना-काल—वेणीमाधवदास ने 'रामाज्ञा' की तिथि सं० १६६६ दी है। बाहु पीर व्याकुल भये, बाहुक रचे सुधीर। पुनि विराग संदीपिनी, रामाज्ञा शकुनीर॥

सर जार्ज िषयर्सन का कथन है कि मिर्जापुर के लाला छक्कन लाल ने सन् १८२७ में 'रामाज्ञा' की एक प्रतिलिपि मूल प्रति से की थी। छक्कन लाल के शब्द इस प्रकार है:—

"श्री संवत् १६४५ जेठ सुदी १० रिववार की लिखी पुस्तक श्री गुसाई' जी के हस्त कमल की प्रहलाद घाट श्री काशी जी में रही । उस पुस्तक पर से श्री पंडित राम गुलाम जी के सतसंगी छवकन लाल कायस्थ रामायणी मिरजापुरवासी ने ग्रपने हाथ से संवत् १८६४ में लिखा था।" यह मूल प्रति तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई कही जाती है जिस पर स्वयं किव ने सं०१६५५ ज्येंग्ठ शुक्ल १० रिववार तिथि डाली थी । दुर्भाग्य से यह प्रति चोरी चली गई । इस प्रमाण के ग्रनुसार रामाज्ञा की रचना-तिथि सं० १६५५ निर्धारित होती है । यह भी संदिग्ध है, क्योंकि मिश्र बन्धुग्रों के कथनानुसार "छवकनलाल को 'रामाज्ञा' नहीं, रामशलांका मिली थी" किन्तु यदि 'रामाज्ञा प्रश्न' ग्रीर 'रामज्ञालाका' एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं तो फिर संदेह के लिए स्थान नही है । सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि संवत् १६५५ 'रामाजा' की रचना-तिथि न होक्र प्रतिलिपि-तिथि ही मानना उचित है, क्योंकि तुलसीदास ग्रपने ग्रन्थ की रचना-तिथि ग्रारम्भ में ही लिख देते हैं । उदाहरण के लिए 'रामचरित मानस' ग्रीर 'पार्वती मंगल' ग्रन्थ हैं जिनके प्रारम्भ ही में रचना-तिथि दी गई है ।

विस्तार—इस प्रत्थ में सात सर्ग है, प्रत्येक सर्ग में सात सप्तक हैं ग्रीर प्रत्येक सप्तक में सात दोहे है। इस प्रकार प्रत्थ की कुल छन्द-संख्या ३४३ है।

वर्ण्य विषय — इसमें राम-कथा का वर्णन है। दोहों में यह वर्णन इस प्रकार है कि प्रत्येक दोहे से शुभ या अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। इसका दूसरा नाम 'दोहावली रामायण' भी है। समस्त कथा सात सर्गों में विभाजित है। सर्गों के अनुसार कथा इस प्रकार है:——

१ मूल गोसांई चरित, दोहा ६५

२ इंडियन एंटीकरी भाग २२ (१८६३) पृष्ठ १६

३ हिन्दी नवरत्न, पृष्ठ ८२

प्रथम सर्ग--वाल कांड
दितीय सर्ग--अयोध्या कांड ग्रीर ग्ररण्य कांड (पूर्वार्घ)
तृतीय सर्ग--ग्ररण्य कांड (उत्तरार्घ) ग्रीर किष्किया कांड
चतुर्थ सर्ग-वाल कांड
पंचम सर्ग--सुन्दर कांड ग्रीर लंका कांड
पष्ठ सर्ग--उत्तर कांड
सप्तम सर्ग--स्फुट

चतुर्थं सर्ग में पुनः बाल कांड लिखने के कारण यद्यपि कथा के क्रम में अवरोध होता है, तथापि किव को ऐसा करना इसलिए आवश्यक जान पड़ा, क्योंकि मध्य में भी शकुन का मंगलमय और आनन्दमय रूप रखना था। इसके लिए उन्हें मंगलमय घटना की आवश्यकता थी। राम की कथा में बाल कांड के बाद की कथा दुःखद है। अतः सुखद घटना के लिए उन्हें फिर बालकांड की कथा चतुर्थं सर्ग में लिखनी पड़ी।

प्रथम सर्ग के सप्तम के सप्तक दोहे में गंगाराम का नाम आया है। इस नाम के आधार पर एक कथा चल पड़ी है---

गंगाराम राजघाट के राजा के पंडित थे। एक बार वहाँ के राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में गये। उनके साथी को बाघ ने मार डाला। इस पर यह खबर फैल गई कि राजकुमार मारे गये। राजा ने घबरा कर प्रह्लाद घाट पर रहने वाले पं० गंगाराम ज्योतिषी को सत्य बात के निर्णय करने की ग्राज्ञा दी। शतं यह थी कि यदि वे ठीक उत्तर देसके तो एक लाख रुपये से पुरस्कृत होंगे, ग्रन्यथा प्राण दन्ड पायेंगे। गंगाराम ज्योतिषी तुलसीदास के मित्र थे उन्होंने ग्रपनी विपत्ति का समाचार तुलसीदास को दिया। तुलसीदास ने छ घंटे में रामाज्ञा की रचना कर गंगाराम को उसकी प्रति दे दी। इसके भ्रनुसार गंगाराम ने राजकुमार के दूसरे दिन सकुशल लौट ग्राने की बात ग्रौर समय राजा साह्व को बतला दिया। वास्तव में यह बात सच निकली। राजा साहब ने गंगाराम ज्योतिषी को एक लाख से पुरस्कृत किया जिसे उसने तुलसीदास की सेवा में समर्पित करना चाहा। तुलसीदास ने उस घन में से सिर्फ बारह हजार लेकर हनुमान जी के बारह मन्दिर बनवा दिये।

इस कथा का भ्राधार केवल प्रथम सर्ग के श्रन्तिम सप्तक का श्रन्तिम दोहा है श्रीर उसी के श्राधार पर जनश्रुति, पर यह कथा सत्य ज्ञात नहीं होती,

१ सगुन प्रथम उनचास, तुलसी ऋति क्रिमराम । सब प्रसन्न सुर भूमि सुर, गोगन गंगाराम ॥ १-४-७

क्योंकि इतनी लम्बी रचना केवल ६ घंटे म नहीं बन सकती ग्रीर इससे शकुन का समय भी नहीं निकलता। केवल शुभ या ग्रशुभ लक्षण ज्ञात हो सकता है।

'रामाजा' की राम-कथा पर वाल्मीकि रामायण का ही ऋधिक प्रभाव है। परशुराम का मिलन राज-सभा में न होकर 'वाल्मीकि रामायण' के समान मागं ही में होता है। इसका निर्देश प्रथम सर्ग के बाल कांड में है, चतुर्थ सर्ग के बाल कांड में नहीं।

चारिंड कुंबर वियाहि पुर गवने दसरथ राज। भये मंजु मंगल सगुन गुरु सुर संभु पसाउ॥ पंथ परसुभर आगमन समय सोच सब काहु । राज समाज विवाद बड़, भय बस मिटा उछाहु॥ र

इसी प्रकार सर्गेषष्ठ में राम राज्याभिषेक के बाद न्याय की कथाएँ भी 'वाल्मीकि रामायण' के अनुसार हैं:--

विप्र एक वालक मृतक राखेव राजदुवार ।
दंपति विलपत सोक श्रति, श्रारत करत पुकार ॥
वग उल्क भगरत गये , श्रवध जहाँ रघुराउ ।
नीक सगुन विवरिहि भगर, होइहि धरम निश्राउ ॥
जती स्वान संवाद सुनि, सगुन कहव जिय जान ।
हंस वंस श्रवतंस पुर विलग होत पय पानि ॥

इसी प्रकार सीता-निर्वासन ग्रीर लवकुरा-जन्म की ग्रोर भी संकेत है :--श्रसमंजसु बढ़ सगुन गत, सीता राम वियोग।
गवन विदेस, कलेस कलि, हानि, पराभव रोग॥
पुत्र साभ लवकुस जनम सगुन सुहावन होह।
समाचार मंगल कुसल, सुखद सुनावह कोह।

ये कथाएँ 'मानस' में नहीं हैं। ग्रतः इस कथा पर सम्पूर्ण रूप से 'वाल्मीकि रामायण' का प्रभाव है।

विशेष—इस पंथ में काव्योत्कर्ष भीर प्रबन्धात्मकता का स्रभाव है प्रत्येक सगुन को स्पष्ट रूप देने के लिए मुक्तक दोहे हैं। भाषा इनकी अवधी भीर अजभाषा मिश्रित है, अधिकतर अवधी ही है। इसमें काव्य-सौंदर्य की अपेक्षा घटना-वर्णन ही अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य रसोद्रेक करना न होकर शुभ भीर अशुभ शकुन ही बतलाना है। इसमें अनेक दोहे ऐसे हैं, जो दोहावर्ला में भी गाये जाते

| १ इंडियन एंटीकरी, | भाग २२, पृष्ठ २० | ६       |          |
|-------------------|------------------|---------|----------|
| २ रामाशा प्रश्न   | प्रथम सर्ग,      | सप्तक ६ | दोहा ३-४ |
| ३ रामाज्ञा प्रश्न | षष्ठ श्सर्ग      | सप्तक ५ | दोहा १   |
| ४ रामाज्ञा प्रश्न | षष्ठ सर्ग        | सप्तक ६ | दोहा २-३ |
| ५ रामाज्ञा प्रश्न | षष्ठ सर्ग        | सप्तक ७ | दोहा १   |
| ६ रामाज्ञा प्रश्न | षष्ठ सर्ग        | सप्तक ७ | दोहा २   |

रीम-कोर्व्य ३६३

हैं। सप्तम सर्ग का तृतीय सप्तक का म्रन्तिम दोहा तो 'वैराग्य सन्दीपिनी' भीर 'दोहावली' का प्रथम दोहा है।

## दोहावली

रचना-काल---वेणीमाघवदास ने इसकी रचना-तिथि सं० १६४० दी है:---

> मिथिला ते कासी गए चालिस संवत् लाग। दोहावली संग्रह किए सहित विमल शनुराग ॥

किन्तु यह तिथि ठीक नहीं मानी जा सकती । 'दोहावली' में भ्रानेक घटनाएँ ऐसी है, जो संवत् १६४० के बाद की है जैसे :--

> श्रपनी बीती श्रापुही पुरिहि लगाए नाथ। केहिं विधि विनती विश्वकी, करौं विश्व के नाथ॥

इस दोहे में रुद्रबीसी का वर्णन है। इस रुद्रबीसी का समय संवत् १६६५ से १६६८ तक माना गया है।

> मुज रूज कोटर रोग श्रिह वरवस कियो प्रवेस । विहगराज वाहन तुरत कादिय मिटह कलेस ॥ बाहु विटय सुख बिहँग थलु लगी कुपीर कुझागि । राम कृपा जल सीचिए बेगि दीन हित लागि॥

इत दोहों में तुलसीदास की बाहु-पीड़ा का वर्णन है । तुलसीदास की बाहु-पीड़ा उनके जीवन के ग्रन्तिम दिनों में मानी गई है । ग्रतः इन दोहों का समय संवत् १६८० के लगभग मानना चाहिए ।

'दोहावली' में यदि संवत् १६६५ से १६८० तक की घटनाओं का वर्णन है तो उसका संग्रह सं० १६४० में किस भाँति हो सकता है ? तुलसीदास के जीवन के भन्तिम दिनों की रचना 'दोहावली' में होने के कारण एसा अनुमान भी होता है कि इसका संग्रह स्वयं तुलसीदास के हाथ से न होकर उनके किसी भक्त के हाथ से हुआ होगा । ऐसी परिस्थिति में वेणीमाधवदास द्वारा दी गई तिथि अशुद्ध ज्ञात होती है ।

राम वाम दिसि जानको, लपन दाहिनी श्रोर।
 ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर।।

२ गोसाई चरित, दोहा नं० ५४

३ दोहावली, दोहा नं० २४०

४ तुलसी मन्थावली, दूसरा खंड, पृष्ठ २४५

५ दोहावली, दोहा नं० २३६

विस्तार—'दोहावली' में दोहों की संख्या ५७३ है। इनमें अन्य ग्रन्थों के दोहें भी सम्मिलित हैं।

मानस के ६५ दोहें सतसई के १३१ दोहें रामाज्ञा के ३५ दोहें वैराग्य सन्दीपिनी के २ दोहें

शेष दोहे नवीन हैं। इनमें २२ सोरठे भी हैं।

खंद-- 'दोहावली' में स्पष्ट ही दोहा छन्द है, जिसमें १३, ११ के विश्राम से २४ मात्राएँ होती हैं।

वर्ण्य विषय— 'दोहावली' म कोई विशेष कथानक नहीं है। नीति, भिक्ति, राम-मिहमा, नाम-माहात्म्य, तत्कालीन परिस्थितियाँ, राम के प्रति चातक के म्रादर्श का प्रेम तथा म्रात्म-विषयक उक्तियाँ ही मिलती हैं। म्रानेक दोहों में म्रालंकार निरूपण का भी प्रयत्न किया गया है। चातक की म्रान्योक्तियाँ बहुत सुन्दर है। उनके द्वारा कि में म्राप्त भिक्त का स्पष्ट मौर सुन्दर परिचय दिया है। किलकाल-वर्णन में तत्कालीन परिस्थितियों पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है।

गोंड गँवार नृपाल मिह, यमन महा-मिहिपाल। साम न दाम न भेद किलं, केवल दंड कराल। दोहावली में यह ५५६ वाँ दोहा है। 'किलिधर्माधर्म-निरूपण' में यह द वाँ दोहा है।

इसी प्रकार---

साखी सक्दी दोहरा कहि किहनी उपखान । भगत निरूपहि भगति कलि निन्दहि वेद पुरान ।

'किलिधर्माधर्मे निरूपण' का यह २२ वां 'दोहावली' में ४४४ वां दोहा है । यदि 'किलिधर्माधर्मे निरूपण' को एक विशिष्ट ग्रन्थ मान लिया जाय तो 'दोहावली' में उसके दोहे भी संग्रहीत किये गये हैं। इस प्रकार 'दोहावली' निश्चित रूप से एक संग्रह ग्रन्थ है।

विशेष---यह ग्रन्थ काव्योत्कर्ष के दृष्टिकोण से साधारण है। कुछ दोहे तो वास्तव में उत्कृष्ट हैं, जो मनोवेगों का स्वाभाविक चित्रण करते हैं।

# कृष्ण गीतावली

रचना-काल---'कृष्ण गीतावली' का रचना-काल वेणीमाधवदास द्वारा सं० १६२८ माना जाता है । इसकी रचना 'राम गीतावली' के साथ ही हुई :---जब सीरह सै बसु बीस चढ़्यों । पद जीरि सबे शुचि ग्रन्थ गढ़्यों ॥ तेहि राम गीतावलि नाम धर्यों । अरु कृष्ण गीतावलि राँचि सर्यों ॥

१. घोडप रामायण, पृष्ठ ३२६ श्रीनु ट बिहारी राय, कलकत्ता (१६०३)

राम-काध्य ३८५

जिस 'तरह जानकी मंगल' भीर 'पार्वती मंगल' युग्म हैं, उसी प्रकार 'राम गीतावली' भीर 'कृष्ण गीतावली'। दोनों की रचना से यह ज्ञात होता है कि ग्रंथ उस समय लिखे गए होंगे जब कवि पर ब्रजभाषा भीर कृष्ण-काव्य का भ्रत्यिक प्रभाव होगा।

विस्तार—'कृष्ण गीतावली' में स्फुट पदों का संग्रह है। यह रचना ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई होगी, क्योंकि न तो इसके आदि में मंगलाचरण है भौर न ग्रन्त में कोई मंगल-कामना ही। इसमें कोई कांड या स्कन्ध ग्रादि नहीं हैं, रागरागिनयों में घटना-विशेष पर पद लिख दिये गये हैं। ऐसे पदों की संख्या ६१ है।

वर्ण्य विषय—इस यथ में कृष्ण की कथा गाई है। सूरदास के सूरसागर' में जिस प्रकार श्रीकृष्ण-चित्र पर अनेक पद लिखे गय है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 'कृष्ण-गीतावली' में भी पद-रचना है। 'श्रीकृष्ण-गीतावली' में निम्नलिखित विषयों पर पद रचना की गई है:—

बाल-लीला, गोपी उपालम्भ, ऊखल-बन्धन, इन्द्र-कोप, गोवधंन-धारण, खाक-लीला, सौदर्य-वर्णन, गोपिका-प्रेम, मथुरा-गमन, गोपी-विरह, भ्रमर-गीत, भौर द्रोपती-चीर । इन सभी घटनाम्रों का वर्णन बड़े स्वाभाविक ढंग से किया गया है। तुलसीदास ने कृष्ण-चिरत्र वर्णन में भी हृदय तस्व की प्रधानता रक्खी है भौर ये पद 'सूरसागर' के पदों से किसी भी प्रकार हीन नहीं ज्ञात होते। कृष्ण का बाल-चरित्र वर्णन कर तुलसीदास ने इस क्षेत्र म भी भ्रपनी प्रतिभा का प्रकाश फैला दिया है भौर उनके मनोवैज्ञानिक भव्ययन ने कृष्ण चरित्र को उत्कृष्ट साहित्य का रूप दे दिया है। 'कृष्ण गीतावली' तुलसीदास की बड़ी सरल रचना है। यह जितनी सरल है उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी।

विशेष—कृष्ण-चरित्र के चित्रण ने तुलसीदास को ऐसे वैष्णव का रूप दे दिया है, जिसे विष्णु की व्यापकता में पूर्ण विश्वास है। उसे राम भौर कृष्ण में भ्रन्तर नहीं ज्ञात होता । उसे श्रवतारवाद में पूर्ण विश्वास है। 'कृष्ण गीतावली' के कुछ पद 'सूरसागर' से मिलते हैं। इसका कारण सम्भवतः यह हो कि ''तुलसीदास की रचनाओं में मिलने वाले सूरदास के इन पदों को तुलसीदास जी ने गाने के लिए पसन्द किया होगा श्रौर तुलसीदास जी को प्रिय होने के कारण भ्रागे चल कर उनके शिष्यों ने उचित परिवर्तन के साथ उन्हें उनकी रचनाओं में मिला दिया होगा।"

यहरचना बजभाषा में है तथा कवि की प्रतिमा की पूर्ण परिचायिका है।

( हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद १६३१)

१ 'गोस्वामी तुलसीदास' पृष्ठ ८१

## बाहुक

रचना-काल-विणीमाधवदास ने इसकी रचना संवत् १६६९ में मानी है:---बाहु पीर व्याकुल भये, रचे सुधीर। पुनि विराग संदीपिनी, रामाहा सकुनीर॥ १

कविता की प्रौढ़ता देख कर ग्रनुमान भी यही होता है कि यह रचना तुलसीदास के जीवन के परवर्ती काल की है। यदि इसी बाहुपीड़ा से हम तुलसीदास की मृत्यु मानें तब तो यह तुलसीदास की ग्रंतिम रचना है ग्रौर इसका रचना-काल संवत् १६८० है। यदि उपर्युक्त घटना सही न भी हो तो यह रचना संवत् १६६६ के लगभग की तो माननी ही चाहिए।

विस्तार—'बाहुक' एक सम्यक् ग्रन्थ के रूप में लिखा गया ज्ञात होता है। प्रारम्भ में हुनुमान की बन्दना छप्पय छंद में है ग्रौर ग्रन्त में भी भावना की श्रान्ति है। इसका विस्तार ४४ छंदों में है।

छंद--- 'बाहुक' की रचना चार छंदों में हुई है। छप्पय, झूलना, मत्तगयंद श्रीर घनाक्षरी।

वण्यं विषय—इस रचना में नुलसीदास ने अपनी बाहुपीड़ा और उसके शमन की प्रार्थना बड़े करुण स्वरों में हनुमान से की है। यह प्रार्थना इतनी करुणा-पूणं भीर हृदय-द्रावक है कि इसे पढ़ कर नुलसीदास के प्रति करुणा और नियति के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। भाषा इतनी मंजी हुई और भावों की अनुगामिनी है कि उससे नुलसीदास के पांडित्य और प्रतिभा का परिचय सरलता से पाया जा सकता है। यह रचना नुलसीदास की बहुत प्रौढ़ रचना है और उनकी अमर कृतियों में है। इसमें बजभाषा का रूप बहुत ही परिमाजित है।

विशेष—नागरी प्रचारिणी सभा ने जो 'तुलसीमन्यावली' का प्रकाशन किया है, उसमें 'बाहुक' 'कवितावली' के अंतर्गत ही माना गया है। संभव है, इसका कारण यह हो कि 'कवितावली' के उत्तरकांड में प्रार्थनाएँ हैं ग्रीर वे सब किवत्त, खप्पय ग्रीर झूलना छन्द ग्रादि में है। 'हनुमान बाहुक' की रचना भी उन्हीं छन्दों में हुई है ग्रीर वर्ण्य विषय भी हनुमान की प्रार्थना है। ग्रतः 'बाहुक' 'कवितावली' ही से सम्बद्ध कर दिया गया है।

## सतसई (?)

रचना-काल—'सतसई' का रचना-काल सं० १६४२ है। 'सतसई' में लिखा है:--

अहि रसना थन घेनु रस गनपति द्विज गुरु वार । माधव सित सिय जनम तिथि सनसैया अवतार ॥२१॥

१ मूल गोसाई चरित, दोहा १५

ग्रहिरसना = २, थनधेनु = ४, रस = ६, गनपति द्विज = १,= १६४२ ( ग्रंकानां वामतो गतिः )

वेणीमाधवदास ग्रपने 'मूल गोसाई चरित' में भी यही तिथि देते हैं :---माभौ सित सिय जनम तिथि व्यालि ससम्बत बीच । सतसैया बरधै लगे प्रेम बारि के सींच ॥

विस्तार— इस प्रकार इस ग्रन्थ का रचना-काल संवत् १६४२ निश्चित है। इसमे ७४७ दोहे हैं। सात सर्ग है। प्रथम सर्ग में ११०, द्वितीय सर्ग में १०३, तृतीय सर्ग में १०१, चतुर्थ सर्ग में १०४, पंचम सर्ग में ६६, षष्ठम् सर्ग में १०१ ग्रीर सप्तम सर्ग में १२६ दोहे हैं।

वर्ण्य विषय—प्रथम सर्ग में भिक्त, द्वितीय सर्ग में उपासना, तृतीय सर्ग में राम-भजन, चतुर्थ सर्ग में झात्म-बोध, पंचम सर्ग में कर्म मीमांसा, षष्ठम सर्ग में ज्ञान-मीमांसा श्रीर सप्तम सर्ग में राजनीति के सिद्धान्त इसके वर्ण-विषय हैं। सतसई का तृतीय सर्ग तो दृष्टि-कूट से भरा हुआ है। ऐसा ज्ञात होता है कि तुलसी अपने समकालीन काव्य के सभी रूपों में अपनी कुशलता प्रदर्शित करना चाहते थे। अनेक स्थानों पर बड़ी सुन्दर उक्तियाँ है जिनमें तुलसीदास का अनुभव श्रीर निरीक्षण सिम्निहित है। अनेक स्थानों पर हमें उपदेश भी मिलता है। वह केवल उपदेश ही नहीं है वरन् एक सत्य है जिसमें हुदय को छूलने की शक्ति है।

विशेष—पं० राम गुलाम द्विवेदी और पं० सुधाकर द्विवेदी 'तुलसी सतसई' को तुलसी रिचत नहीं मानते । ग्रियसंन उसे ग्रंशतः तुलसी रिचत मानते हैं। प्रधानतः कारण यह दिया जाता है कि इसमें ग्रनेक कूट हैं जो तुलसी के काव्या-दर्श के विश्व हैं। सुधाकर द्विवेदी ने 'सतसई' में गणित का ग्रंस्यधिक ग्रंश पाकर उसे किसी तुलसी कायस्थ की रचना मान ली है। उस तुलसी कायस्थ को उन्होंने गाजीपुर निवासी भी माना है, क्योंकि 'तुलसी सतसई' के कुछ शब्द-विशेष गाजीपुर में ग्रधिकतर बोले जाते हैं। किन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि 'सतसई' की शैली 'दोहावली' की शैली के समान ही है ग्रीर 'सतसई' में 'दोहावली' के लगभग डेव्ह सौ दोहे भी हैं। यदि 'दोहावली' तुलसी रिचत हो तो 'सतसई' को भी तुलसी रिचत मानना समीचीन है। 'सतसई' में सीता-मिक्त का प्रधान्य है। वेणीमाधवदास ने सं० १६४० में तुलसीदास की मिथिला-यात्रा का वर्णन किया है। सम्भव है, मिथिला के वातावरण का प्रभाव 'सतसई' लिक्कते समय तुलसीदास के हृदय पर रहा हो। फिर 'सतसई' की रचना भी सीता जी की जन्म-तिथि को

१ सतसर्व सप्तक-स्थामसुन्दर दास

हिन्दुस्तानी पकेडेमी, इलाहाबाद, १६३१

२ इंडियन एंटीकरी, भाग २२ (१८६३) पूष्ठ १२८

हुई: । श्रतः सीता की भक्ति का वर्णन 'सतसई' में स्वाभाविक है । चाहे यह प्रन्थ तुलसी रचित हो अथवा न हो, इसमें तुलसी के धार्मिक श्रौर दार्शनिक सिद्धान्त सम्यक् रूप से दिये गये हैं ।

नागरी प्रचारिणी सभा की ग्रोर से प्रकाशित 'तुलसी ग्रन्थावली' में 'सतसई' को स्थान नहीं दिया गया । सम्भव है, 'ग्रन्थावली' के सम्पादकगण पं॰ रामगुलाम द्विवेदी, पं॰ सुधाकर द्विवेदी ग्रीर सर प्रियसंन से प्रभावित हुए हों।

## कलिधर्माधर्म निरूपण

रचना-तिथि—इस ग्रन्थ का रचना काल किसी प्रकार भी विदित नहीं । वेणीमाधवदास ने भी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा । नागरी प्रचारिणी सभा की 'तुलसी ग्रन्थावली' में भी इसका समावेश नहीं है, किन्तु इसकी रचना-शैली भौर इसके भ्रनेक दोहे 'दोहावली' भ्रादि ग्रन्थों में भ्राने के कारण इसे तुलसीकृत मानना उचित होगा । मिश्र बन्धुश्रों ने भ्रपने 'हिन्दी नवरत्न' में इसे तुलसीदासकृत माना है:—

'इसकी रचना भीर भाषा रामायण से बहुत मिलती-जुलती है। यह एक मनोहर प्रशंसनीय प्रक्य है। इसके तुलसीकृत होने में कोई संदेह नहीं है।"

इस ग्रन्थ के दोहें 'दोहावली' में संग्रहीत हैं। ग्रतः यह ग्रन्थ 'दोहावली' से पहले बन गया होगा । 'दोहावली' की रचना-तिथि सं० १६६५ के बाद की है, क्योंकि 'दोहावली' में 'बीसी विस्वनाथ की' (सम्वत् १६५५) का वर्णन है। ग्रतः 'किलिधर्माधर्म निरूपण' सं० १६६५ के पहले की रचना है।

विस्तार—इसमें चार चौपाइयों ( म्राठ पंक्तियों ) के बाद एक दोहा है। ऐसे दोहों की संख्या ग्रन्थ में २५ है। बीच में एक ग्रौर भ्रन्त में छ: सोरठे भी हैं। एक हरिगीतिका छंद भी है। यह ग्यारह पृष्ठों की रचना है।

खंद--चौपाई, दोहा, सोरठा भीर हरिगीतिका।

बण्यं विषय—इसमें तुलसीदास ने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। इन तीनों क्षेत्रों में जो ग्रनाचार है, उसे उन्होंने कलि धर्म का नाम दिया है। यही समस्त रचना में विणित है।

विशेष—यद्यपि इस ग्रन्थ में मंगलाचरण नहीं है, तथापि अन्त समुचित रूप से किया गया है। अन्तिम सोरठा इस प्रकार है:—

> नर तन धरि करि काज, साज त्यागि मद मान को गाइ नाथ रघुराज, माँजि-माँजि मन विमल कर ॥

१ हिन्दी नवरतन, ( मिझ बन्धु ) पृष्ठ ६ द

२ पोवरा रामायण (कलिपमांचर्म निरूपण ) पृष्ठ १२६ से ३३६६ ( श्री नटिवहारीराय द्वारा मुद्रित और प्रकाशित, कलकत्ता १६०३)

#### गीतावली

रचना-काल—ग्रंतसिक्ष्य से 'गीतावली' के रचना-काल पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता । इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का निर्देश नहीं है। 'कवितावली' की भौति 'मीन की सनीचरी' या 'बीसी विस्वनाथ की' ग्रादि का भी उल्लेख नहीं है। 'गीतावली' का रचना-काल वेणीमाधवदास ने संवन् १६२८ माना है। इस ग्रन्थ की रचना का कारण यह दिया गया है:—

तक्के इन बालक आन लग्यो। सुठि सुन्दर कंठ सो गान लग्यो॥ तिसु गान पै रोक्ति गोसाई गए। लिखि दीन्द्र तवे पद चारि नए॥ करि कंठ सुनायड दूजे दिना । अकि आय सो मूतन गान विना॥ मिस याहि बनावन गीत लगे। उर भीतर सुन्दर भाव खगे॥ ै

यह ग्रन्थ 'कृष्ण गीतावली' के साथ ही बना भीर इसमें संवत् १६१६ से संवत् १६२८ के बीच बने हुए समस्त पदों का संग्रह हुग्रा:--

> जब सोरह सै बसु बीस चढ़यो। पद बोरि सब सुचि प्रन्थ गढ़यो॥ तेहि राम गीताविल नाम भर्यो। अरु कृष्ण गीताविल राँचि सर्यो॥

'मूल गोसांई चरित' के अनुसार 'गीतावली' तुलसीदास की प्रथम रचना है, किन्तु 'गीतावली' की दाँली और कथा-वस्तु को देखते हुए यह अनुमान करना पड़ता है कि इसकी रचना 'मानस' के पीछे हुई होगी। 'गीतावली' की कथा उत्तरकांड में अधिकतर 'वालमीकि रामायण' से साम्य रखती है। कौशस्या प्रादि का करण चरित्र भी अधिक विदग्धतापूर्ण है तथा राम का बाल-वर्णन तुलसीदास के अन्थों में सब से उत्कृष्ट है। अतः सम्भव है, इसकी रचना 'मानस' के भादशों से स्वतन्त्र होकर बाद में हुई हो, यद्यपि इस अन्थ की रचना-तिथि विश्वस्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। 'जानकी मंगल' और 'पार्वती मंगल' जय संवत् की रचनाएँ हैं। ये दोनों अन्थ संस्कृत ग्रंथों के आधार पर हैं। 'जानकी मंगल' वालमीकि रामायण' के आधार पर और 'पार्वती मंगल' 'कुमारसम्भव' के आधार पर है। अतः इसी परिस्थिति म कदाचित 'गीतावली' की रचना हुई हो जो वालमीकि की कथा से अधिक साम्य रखती है। ये उस समय की रचनाएँ होंगी जब किव संस्कृत ग्रन्थों से अधिक प्रभावित हुआ होगा। इस विचार के अनुसार 'गीतावली' की रचना जय संवत् के आस-पास ही माननी चाहिए अर्थात् 'गीतावली' की रचना लगभग १६४३ में हुई होगी।

१ गोसाँ वरित ३३ वें दोहे की चौपाइयाँ

२ गोसाई चरित इइ वें दोहे की चौपाइयाँ

विस्तार—'गीतावली' सम्यक् ग्रन्थ के रूप में न लिखी जाकर स्फुट पदों के रूप में लिखी गई होगी । इसमें कोई मंगलाचरण नहीं है । ग्रन्थ का ग्रारम्भ राम के जन्मोत्सव से होता है ।

माजु सुदिन सुभ वरी सुहाई। रूप सील गुन-धाम राम नृप भवन प्रगट भए आई।।

इसमें रामावतार के न तो कारण ही दिये गये है श्रीर न पूर्ण कथाएँ। ग्रन्थ ग्रनियमित रूप से प्रारम्भ होता है। ग्रतः इसमें कथा के ग्रनेक सूत्र छूट गए हैं। फलस्वरूप कांडों का सानपात विस्तार नहीं है। कुल ग्रन्थ में ३२८ पद है ग्रीर उनका विभाजन सात कांडों में इस प्रकार है:——

| बाल <b>क</b> ांड     | १०८ पद      |
|----------------------|-------------|
| भयोध्याका ह          | <b>८ पद</b> |
| श्चरण्यकांड          | १७ पद       |
| कि <b>ष्किधाकांड</b> | २ पद        |
| सुन्दरकांड           | ५१ पद       |
| <b>लंका</b> कांड     | २३ पद       |
| उत्तरकांड            | ३८ पद       |

राम-कथा को देखते हुए कि िंक धा कांड के केवल दो पद 'गीतावली' की स्फुट शैली ही निश्चित रूप से निर्धारित करते हैं। काडों के ग्रसमान होने के कारण घटनाओं का स्वरूप ही विश्वंखल है। ग्रयोध्याकांड के प्रथम पद में विशव्ध से राम-राज्याभिषेक के लिए दशरथ की विनय है ग्रीर दूसरे ही पद में राम-बनवास के ग्रन्तर कौशिल्या की राम से ग्रयोध्या में ही रह जाने की प्रार्थना है। कै केयी-वरदान की समस्त विदग्धतापूर्ण कथा का ग्रक्षम्य ग्रभाव है। घटनाओं की विश्वंखलता के साथ ही साथ चरित्र-चित्रण भी पूर्ण नहीं हो पाया। 'मानस' में जिस भरत के चित्रण में तुलसी ने ग्रयोध्या कांड का उत्तरार्थ ही समाप्त कर दिया, उसी भरत का चित्रण 'गीतावली' में ग्रधूरा है। ये प्रभाव 'गीतावली' के स्फुट रूप में लिखे जाने के कारण ही हैं।

## (भ्र) कृष्ण काव्य का प्रभाव

वर्ण्य विषय——तुलसीदास ने 'गीतावली' में राम की कथा पदों में लिखी है। सम्भव है, कृष्ण की कथा का पद-रूप में भ्रत्यधिक प्रचार होते देख कर तुलसीदास ने राम की कथा भी पद-रूप में लिखी हो भ्रयवा साहित्य के क्षेत्र में सम्भवतः सूरदास के 'सूरसागर' ने तुलसीदास का ध्यान इस भ्रोर भ्राकषित किया हो। वेणीमाधवदास ने

१ तुलसीयन्थावली, दूसरा खंड गीतावली पद १, पृष्ठ २६६

म्नपने 'गोसाई चरित' में नुलसीदास का सुरदास से मिलाप होना संवत् १६१६ में लिखा है:--

सोरह सै सोरह लगे, कामदिगिरि दिग बास । सुचि एकांत प्रदेश महँ, भाए सुर सुदास ॥
किव सूर दिखायउ सागर को । सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥
पद इय पुनि गाय सुनाय रहे । पद-पंकान है, सिर नाय रहे ॥ ?

इसके अनुसार सूरदास का 'सूरसागर' तुलसीदास के समक्ष आ चुका था। यदि वेणीमाधवदास का कथन सत्य भी न माना जाये तब भी 'गीतावली' में अनेक पद ऐसे हैं जिनका पूर्ण साम्य सूरसागर में लिखे गये पदों से होता है:—

- (२) गीतावली--पालने रघुपति झुलावै । सूरसागर--यशोदा हरि पालने झुलावै ।
- (३) गीतावली—मांगन फिरत घुटुश्विन धाए । सूरसागर—मांगन खेलत घुटुश्विन धाए ।
- (४) गीतावली—जागिए क्रुपानिषान जान राय रामचन्द्र, जननी कहै बार बार भोर भयो प्यारे। सूरसागर—जागिए गुपाललाल, ग्रानन्दनिधि नन्दबाल, यशुमति कहै बार बार भोर भयो प्यारे।।
- (५) गीतावली--खेलन चिलये घ्रानन्द कन्द । सूरसागर--खेलन चिलये बाल गोविन्द ।

पद ३ ग्रीर ५ तो इतना साम्य रखते हैं कि तुलसीदास ग्रीर सूरदास के नाम के ग्रांतिरिक्त राम ग्रीर क्याम के नाम से समस्त पद ग्रक्षरशः मिलते हें । या तो तुलसीदास ने ही ग्रपनी मिक्त के ग्रावेश में सूरदास के पद को राम पर घटित कर दिया हो, या उन्होंने सूरदास का पद प्रिय लगने के कारण ग्रपने ग्रन्थ में रख लिया हो, पर तुलसीदास जैसे महान् किन से हम इन दोनों बातों की ग्राशा नहीं रखते । सम्भव है, 'गीतावली' के सम्पादकों ने भ्रमवश सूर के पदों को तुलसी के नाम से 'गीतावली' में रख दिया हो । इतना तो ग्रवक्य कहा जा सकता है कि 'गीतावली' पर 'सूरसागर' की स्पष्ट छाप है । शब्दों ग्रीर पदों के ग्रांतिरक्त ग्रागे के प्रकरणों से भी इस कथन की पुष्टि होती है :—

१ गोसाई चरित, दोहा ३६ तथा आगे की चौपाई

(१) कृष्ण के समान ही राम का बाल-वर्णन है। राम के बाल-वर्णन का प्रसंग तुलसीदास ने 'गीतावली' को छोड़कर ग्रन्य ग्रन्थों में बहुत संक्षेप में किया है। 'मानस' में——

धूसर धूरि भरे ततु आए। भूवति विहँसि गोदि वैठाए।। ग्रीर 'कवितावली' में---

कबहूँ सिंस माँगतू आरि करें, कबहूँ प्रतिबिम्ब निहारि डरें।।

म्रादि, थोड़ी-सी पंक्तियों में राम का बाल-वर्णन है। 'गीतावली' में यह बाल-वर्णन ४४ पदों में वर्णित है। यह बाल-वर्णन भ्रधिकतर उसी साँचे मे ढला हुमा है जिस साँचे म कृष्ण का बाल-वर्णन।

- (२) कौशल्या की पुत्र-वियोग में कहण भावनाभिव्यक्ति । यशोदा के समान कौशल्या भी राम के वियोग में भ्रनेक प्रकार की कल्पनाएँ करती ग्रीर पूर्व स्मृतियों को जगाती है । 'गीतावली' के ग्रतिरिक्त ऐसा वर्णन तुलसी के भ्रन्य किसी ग्रन्थ में नहीं है।
- (३) उत्तर कांड के ग्रंतर्गत रामराज्य में हिंडोला, वसन्त, होली, चौंचर-वर्णन ये घटनाएँ प्रधिकतर कृष्ण-काव्य के क्षेत्र की है। राम का मर्यादापूर्ण चरित्र इन घटनाओं के प्रतिकूल है। ग्रतः 'मानस' तथा राम-कथा के ग्रन्य ग्रन्थों में तुलसी ने इस श्रृंगार पूर्ण घटनावली का वर्णन नहीं किया है, पर 'गीतावली' में यह वर्णन दो बार ग्राया है। एक बार तो चित्र कूट के प्रकृति-वर्णन में है:---

वित्रकृट पर राजर जानि अधिक अनुराग्र । सला सिहत जनुरितपित आयल खेलन फाग्र ॥ । अगेर दूसरी बार उत्तर कांड में आया है :---

खेलत बसन्त राजाधिराज । देखत नम कोतुक सुर समाज ॥ सोहँ सखा अनुज रघुनाथ साथ । मोलिन्ह अबीर पिचकारी हाथ ॥ २

मर्यादा पुरुषोत्तम राम ललनागण के साथ 'निपट गई लाज भाजि' के भवसर पर सम्मिलित नहीं हो सकते, पर 'गीतावली' में इस घटना का विस्तृत विवरण है। भतः यह स्पष्ट है कि 'गीतावली' पर कृष्ण-काव्य भ्रर्थात् 'सूरसागर' का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से पड़ा है।

कृष्ण-काव्य से इतना साम्य होते हुएंभी राम ग्रौर कृष्ण के बाल-वर्णन में कुछ भिन्नता है:---

(म) तुलसीदास के राम इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व से समन्वित हैं कि उनका साधारण भीर स्वाभाविक परिस्थितियों में चित्रण करना सम्भवतः तूलसीदास को रुचिकर

१ तुलसी मन्यायली, दूसरा खंड, पृष्ठ ३५२

२ तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड, एष्ठ ५२६

राम-काव्य ३६३

न हुन्ना हो। राम तुलसी के परब्रह्म हैं। मतः माराध्य का इतना ऊँचा मादर्श बाल-वर्णन के समान साधारण कथानक में शायद केन्द्रीभूत न हो सका हो।

(ग्रा) तुलसीदास की भिक्त दास्य थी । बाल-वर्णन में उन्हें इस बात का ध्यान था कि उनके स्वामी की मर्यादा का ग्रितिकमण न हो। इसी के फल स्वरूप मानस में बाल-लीला के दो-चार ही पद्य है। स्थान-स्थान पर राम के परब्रह्म होने का निर्देश भी है।

जाके सहज खास झुति चारि। सो हरि पढ़ यह अचरज भारी॥ (बालकांड)

'गीतावली' में भी इसी म्रलीकिकता का वर्ण संकेत है । इस कारण वात्सस्य के स्थान पर भय, आक्चर्य मादि भावनाओं का प्राबल्य हो जाता है । स्थान-स्थान पर देवतागण फूल बरसाते हैं भीर बादलों की म्रोट से बालक राम का सीन्दर्य देखते हैं:—

''विधि महेस मुनि सुर सिक्षात सब देखत अंबुद कीट दिये"। ( बालकांड )

(इ) तुलसी का बाल-वर्णन प्रधिक वर्णनात्मक है। उसमें स्थित का सांगोपांग निरूपण है, पर यह बाल-वर्णन प्रभिनयात्मक नहीं हुग्रा है। समस्त सौन्दर्य एक प्रेक्षक की भौति ही किव के मुख्य से वर्णित है। पात्रों के सम्भाषण का भी प्रधिकतर ग्रभाव है। यही कारण है कि राम के श्रृंगार वर्णन के सामने मनोवेगों का स्थान गौण हो गया है। तुलसीदास राम की छिव ही प्रधिकतर वर्णन करना चाहते हैं — ग्रनेक बार कामदेव को लिज्जित होने का प्रादेश देते हैं, पर वे बालक राम की मनोवृत्तियों में प्रवेश नहीं करना चाहते। सूरदास के ग्रभिनयात्मक चित्रण के ग्रन्तर्गत—

मैया कर्नाह नद्देगी चोटी किती नार मोहिं दूच पियत मई, यह अजहूँ है छोटी ॥

के समान मनोवैज्ञानिक भावनाओं को पात्रों के श्रीभनय का रूप देकर वर्णन करने की श्रपेक्षा तुलसीदास पात्रों का सीधा-सादा वर्णनात्मक चित्र सींचते हैं:---

> सुमग सेज सोमित कौशल्या, रुचिर राम सिम्रु गोद लिए। नार-नार विथु बदन लोकति, विलोचन चारु चकीर किए॥

'गीतावली' के बाल-वर्णन में ग्रधिकतर ऐसे ही चित्र प्रस्तुत किये गए हैं, जिनमें ग्रमिनयात्मक तत्व ग्रथवा सम्भाषण का ग्रमाव है। यदि मनोवैज्ञानिक

चित्रण ग्रिभिनय के रूप में हुन्ना भी है तो वह थोड़ा है, ग्रप्रधान है । इसीलिए राम उतने स्वतंत्र, चपल, चंचल बालोचित स्वाभाविक रूप से कीड़ा-मग्न नहीं हैं। उनमें उतनी नैसिंगकता नहीं जितनी कृष्ण में है। रूठना, गिर पड़ना ग्रादि कीड़ाएँ नहीं हैं। इस प्रकार तुलसी ने ग्रपने ग्राराध्य के सौन्दयं-चित्रण में—उनकी विख्दावली गान के उत्साह में—बाल-वर्णन की बहुत कुछ स्वाभाविकता ग्रपने हाथ से चली जाने दी है। तुलसीदास ने ग्रधिकतर ग्रपने ग्राराध्य के ग्रंग, वस्त्र ग्रौर ग्राभूषणादि का वर्णन ही ग्रनेक बार किया है। एक ही प्रकार उत्प्रेक्षा ग्रौर उपमा घटित की गई है। भावना की पुनक्षित से चमत्कार नहीं ग्रा सका। कामदेव, कमल, स्वर्ण, विद्युत, बादल, मयूर ग्रादि की उपमाएँ न जाने कितनी बार प्रस्तुत हैं। 'गीतावली' का गीति-काष्य रूप होने के कारण सम्भवतः इसमें ग्रावर्तन दोष न माना जाये, पर कवि की दृष्टि तो सीमित ज्ञात होती है।

सूरदास भीर तुलसीदास के बाल-वर्णन में जो अन्तर आ गया है उसके अनेक कारण हो सकते हैं:---

- (१) दोनों की उपासना का दृष्टिकोण भिन्न है। सूरदास ने सख्य-भाव से भिन्त की थी, तुलसी ने दास्य भाव से। ग्रतः सूरदास ग्रपने ग्राराध्य से तुलसी की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्वतंत्रता ले सकते थे। सूरदास ग्रपने ग्राराध्य से घुल-मिल सकते थे, पर तुलसीदास एक सेवक की भाँति दूर ही खड़े रहना उचित समझते थे। कहीं स्वामी का ग्रपमान न हो जावे; यही कारण था कि तुलसीदास राम का बाह्य रूप-वर्णन कर सके, राम के मनोवेगों में नहीं घुस सके।
- (२) दोनों के आराध्यं भी भिन्न थे। सूर के कृष्ण ग्राम्य वातावरण से पोषित गोप थे, तुलसी के राम नागरिक जीवन से मर्यादित राजकुमार थे। राम के नैसर्गिक जीवन के विकास की परिस्थितियाँ कम थीं। दूसरे, कृष्ण की अनेक लीलाओं में—माखन चोरी, दिध-दान आदि में—बालोचित प्रवृत्तियों के विकास के लिए अधिक अवसर मिल गया। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम-रूप में थोड़ी-सी भी उच्छूं-खलता के लिए स्थान नहीं था। कृष्ण की भौति वे अनेक स्त्रियों से प्रेम भी नहीं कर सकते थे—वे तो ऐसे संयम के सूत्र में जकड़े थे कि—

मोहिं भतिसय प्रतीत जिय केरी। स्नेहिं सपनेहुँ पर नारिन हेरी॥ (बालकांड 'मानस')

इसीलिए जहाँ सूरदास के लिए श्रीकृष्ण के चरित्र की बहुरंगी सामग्री है वहाँ तुलसीदास के लिए व्यक्तित्व-वर्णन का मर्यादित एवं संकुचित दृष्टिकोण है।

यह निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है :---

| वर्ण्यं-विषय | सूर                                                                                       | तुलसी                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ वातावरण    | ग्राम्य (स्वतंत्र)                                                                        | नागरिक (संयत)                                                                                      |
| २ व्यक्तित्व | गोप                                                                                       | राजकुमार                                                                                           |
|              | (मास्तन-चोरी, वंशी-वादन,<br>गोपिका-प्रेम)                                                 | (माता की गोद या मणि<br>खचित धाँगन में ही खेलना,<br>चौगान)                                          |
| ३ दृष्टिकोण  | (ग्र) चरित्र-वर्णन (ग्रा) विस्तृत क्षेत्र सख्य (ग्र) मनोवेगों का वर्णन (ग्रा) मानवी संकेत | (ग्न) व्यक्तित्व-वर्णन<br>(ग्ना) संकुचित क्षेत्र<br>दास्य<br>(ग्न) दैवी संकेत<br>(ग्ना) दैवी संकेत |

यह तुलसी का कला-चातुर्य माना जायेगा कि इन्होंने मर्यादा-परिधि के भीतर भी राम के बाल-जीवन के कुछ ग्रच्छे चित्र खींचे हैं। परिस्थितियों का प्रभाव (Local colour) भी स्वाभाविक है। "राम-जन्म की छठी", "बारही' "तुला तौलिये घी के", "नरिसह मन्त्र पढ़े", "झरावित कौशिला", "महि मिन महेश पर सबिन सुघेनु दुहाई" ग्रादि चित्र बहुत स्वाभाविक हैं। इस भौति राम के बाल-जीवन का कमिक विकास भी बहुत सरस ग्रौर स्वाभाविक हैं:--

```
१ पूत सपूत कौशिला जायो ( २रा पद )
२ राम शिशु गोद ( ७ वा पद )
३ पालने रघुपति झुलाव ( २० वा पद )
४ ग्रागन फिरत घुटुरुवनि धाए ( २३ वा पद )
५ ठुमुकि-ठुमुकि चलें ( ३० वा पद )
६ खेलन चिलए ग्रानन्दकन्द ( ३८ वा पद )
७ बिहरत ग्रवध बीथिन राम (३६ वा पद )
८ कर कमलिन विचित्र चौगानें खेलन लगे खेल रिझये
```

# (ग्रा) गीतावली की कथावस्तु

'गीतावली' की रचना मुक्तक रूप में गीतों में हुई है । ग्रतः 'गीतावली' में गीतिकाव्य का प्रस्फटन देखना चाहिए । गीतिकाव्य की रचना ग्रात्माभिव्यक्ति के दिष्टकोण से ही होती है, उसमें विचारों की एक रूपता रहती है। भाराध्य से भात्मनिवेदन के उल्लास में रचना गेय हो जाती है भीर भावना के घनीभत होने के कारण संक्षिप्तता आ जाती है। अतः सफल गीतिकाव्य म ये चार बातें--भात्माभिन्यक्ति विचारों की एकरूपता, संगीत श्रीर संक्षिप्तता होनी भावश्यक हैं। 'गीतावली' में संगीत का तो प्रधान स्थान है, पर शेष बातों की प्रवहेलना-सी हो गई है। यद्यपि 'गीतावली' में प्रबन्धात्मकता नहीं है, पर घटनाम्रों की वर्णनात्मकता में पक्ष बहुत लम्बे हो गए हैं। बालकांड में राम-जन्म से सम्बन्ध रखने वाले पद २४ पंक्तियों से कम तो हैं ही नहीं। दूसरा पद तो ४० पंक्तियों का है। इसमें भ्रात्म-निवेदन भी नहीं है; राम-जन्म की वर्णनात्मकता ही है। विविध घटनाग्रों की सुष्टि के कारण विचारों में एकरूपता भी नहीं है, विचार-धारा ग्रौर संगीत में साम्य भवर्य है। इस दिष्ट से 'गीतावली' का भ्ररण्यकांड सबसे श्रीधक सफल कांड है। प्रथम पद ही में राम को ललित घन का रूपक देकर उनका सौन्दर्य-वर्णन मलार राग में किया गया है। यदि 'गीतावली' में घटनाम्रों की भ्रधिक सुष्टिन की गई होती धीर कवि भाव-विभोर होकर ध्रपने में घाराध्य को लीन कर लेता तो 'गीतावली' उत्कृष्ट गीतिकाव्य के रूप में साहित्य में ऊँचा स्थान पाती ।

'गीतावली' में गीत-रचना होने के कारण केवल कोमल भावनाओं को ही प्रश्नय मिला है। रामचरित के जितने कोमल स्थल हैं वे तो गीतावली में विस्तार से विणित हैं, पर जितनी परुष घटनाएँ हैं उनका संकेत मात्र कर दिया गया है। यही कारण है कि कैंकेयी-दशरथ सम्वाद, लंका-दहन और राम-रावण-युद्ध का कहीं वर्णन ही नहीं है। ये स्थल गीत के सरस और कोमल वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते थे।

बालकांड में राम की बाल्यावस्था के बहुत कोमल चित्र हैं। 'मानस' की भाँति इसमें रामावातर की कथाएँ नहीं हैं और न रामचरित की विस्तृत प्रालोचना ही। किव ने सौंदर्य की प्रन्तंदृष्टि से राम की शारीरिक छिव को प्रनेक प्रकार से विणित किया है। उसने उनके शील सौंदर्य पर विशेष प्रकाश डाला है। ४४ पदों में राम का बाल-वर्णन ही है। समस्त बालकांड घटना-सूत्र के सहारे राम का सौंदर्य प्रकरण ही कहा जा सकता है। उनका जितना रूप-वर्णन कांड के प्रारम्भ में है उतना ही भ्रंत में, जहाँ जनकपुर की स्त्रियाँ उनके रूप की प्रशंसा करती हैं। बालकांड में जनकपुर-प्रसंग बड़े विस्तार से विणित है। कुछ स्थलों पर कृष्ण-काव्य का

भी प्रभाव है। ५२ वें पद में तो 'बजवधू घ्रहीर' का वर्णन उस समय किया गया १ जब विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण उत्तर की ग्रीर जा रहे थे:---"मधु माधव मुरति दोड सँग मानो दिनमनि गवन कियो उत्तर ग्रयन"।। पद नं० ४६

पद नं० ४३ ग्रीर ४४ में राम का चौगान खेलना लिखा गया है। यह तुलसी के काव्य में काल दोष (Anachronism) माना जा सकता है। जो हो, बालकांड के ग्रंतर्गत जनकपुर में एकत्र नागरिक-वधू ग्रपने प्रेम-कथन से राम की सुन्दरता ग्रीर भक्ति-भावना की सर्वांग पवित्र चित्रावली प्रस्तुत करती हैं।

श्रयोध्याकांड में मनोवज्ञानिक चित्रण की कमी है। कैकेयी-दशरथ संवाद में जितनी मनोवज्ञानिक प्रगति है वह 'मानस' में तो ग्रंकित है, पर 'गीतावली' में उसका चिह्न भी नहीं है। यह कांड कथावस्तु के सौंदर्य से भी हीन है। इतनी बात श्रवध्य है कि वन-मार्ग की स्त्रियों ने राम, लक्ष्मण ग्रीर सीता के रूप की प्रशंसा सुन्दर शब्दावली ग्रीर कल्पना की भ्रनेक-रूपता से भ्रवध्य की है। इस वर्णन में किव का हृदय ही जैसे अपने भ्राराध्य की प्रशंसा कर रहा है। किव की भिन्त-भावना तो कुछ स्थलों पर इतनी बढ़ गई है कि वह कौशल्या से भी अपने पुत्र राम के प्रति भ्रमर्यादित शब्द कहलवा देता है—

सुनहु राम मेरे प्रान पिथारे। बारौं सत्य बचन अति सम्मत जाते ही बिछुरत चरन तिहारे॥

माता का पुत्र से उसके 'चरण-वियोग' के सम्बन्ध में कहना मातृत्व-पद की अवहेलना करना है। इसी प्रकार तीसरे पद में भी यही बात कही गई है:--

यह दूसन विधि ताहि होत अन, राम चरन वियोग उपजायक ।

कथा का म्रानियमित विकास होने के कारण मानव-चरित्र की म्रालोचना के लिए कोई स्थान नहीं है। राम का श्रुंगार-वर्णन ही प्रधान स्थान प्राप्त कर लेता है भीर उसमें एक ही प्रकार की उपमाधों की पुनरावृत्ति होने लगती है। इस कांड म भी कृष्ण-काव्य का प्रभाव लक्षित होता है। यह प्रभाव दो प्रकार से है। एक तो वसंत भीर फाग-वर्णन के अनेक रूप में भीर दूसरा माता के वियोगपूर्ण वात्सल्य म। चित्रकूट के प्रकृति-चित्रण में भ्रनावश्यक रूप से फाग और होली की कल्पना की गई है:—

१ मुनि के संग विराजत बीर।

नवनिन को फल लेत निरिक्ष खग मृग सुरभी त्रज बध् ऋहीर । तुलसी प्रभुद्धि देत सब आसन निज-निम्न मन मृदु कमल कुटीर ॥ बाल कौन, पद ५२

२ गीतावली, अयोध्याकांड, पद २

चित्रकृट पर राजर बानि अधिक अनुरागु । सखा सहित जनु रति पति आवछ खेलन कागु ।।

किलिल कांक करना डफ नव मृदंग निसान । मेरि उपंग मृंग रव ताल कीर कल गान ॥

इस कपोत कवृतर बोलत चकक चकोर । गावत मनहुँ नारि नर मुदित नगर चहुँ ओर ॥

यहाँ तुलसीदास ने 'राम ग्राम गुन', 'चाँचिर मिस' भले ही कह दिए हों पर उनका चित्रण इस रूप में यहाँ आवश्यक है। माता की करुणामयी वात्सल्यभावना भी कुष्ण-काव्य से प्रेरित की हुई ज्ञात होती है, कृष्ण के वियोग में यशोदा की जो दशा है वही राम के वियोग में कौशस्या की। 'सुरसागर' का यह पद :---

मधुकर इतनी कहियो जाय ॥

अति कुस गात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय ॥

जल समूद बरसत दोउ आँखिन हूँकति लीन्हें नाउँ ।

बहाँ-जहाँ गो दोइन करते स्ँवित सोई-सोई ठाउँ॥

पर्रात पछारि खाइ छिन ही छिन अति आतुर है दीन ।

मानहुँ स्र काढ़ि बरी हैं बारि मध्य ते मीन ॥

'गीतावली' के निम्नलिखित पद से कितना साम्य रखता है:--

राधौ पक बार फिर आवो।
प बर बाजि बिलोक आपने बहुरो बढ़ धावौ॥
जे पय प्याइ पोखि कर पंक्रज बार-बार चुचुकारे।
क्यों जीवहिं मेरे राम लाहिले! ते अब निपट बिसारे॥
भरत सौ गुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे।
तदपि दिनहिं दिन होत भांवरे, मनहुं कमल हिम मारे॥
सुनदु पथिक जो राम मिलहिं बन, कहियो मातु संदेसो॥
तुलसी मोहिं और सबहिन तें इनको बढ़ो अँदेसों॥

कृष्ण के वियोग में जो दशा गायों की थी, वही राम के वियोग में घोड़ों की । माता के उद्गारों में कितना साम्य है! इस विषय में ग्रन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। वस्तुत: यह कांड कथा-प्रधान होने की ग्रपेक्षा भाव-प्रधान हो गया है।

घरण्यकांड में तो कथा-वस्तु की नितान्त प्रवहेलना है। 'मानस' में जितनी घटनाएँ इस कांड के अंतर्गत विणित हैं, उनमें से धाधी भी 'गीतावली' में नहीं हैं। इस कांड के अन्तर्गत घटनाओं की लम्बी श्रृंखला इतनी संक्षिप्त कर दी गई है कि कथा का रूप ही स्पष्ट नहीं होता। जयन्त-छल, घत्रि और अनुसुदया से राम-सीता मिलन, विराध वध, घरभंग, अगस्त्य और सुतीक्ष्ण से राम-मिलन, घूपंणसा-प्रसंग, सरदूषण-वध, रावण-मारीच वार्तालाप, नारद-राम भिनत संवाद आदि कथाओं का

१ तुलसी प्रंथावली, दूसरा संह (गीतावली) पृष्ठ ३४२-३५३

२ सर सुपमा, पृष्ठ ४४, ४६ (नागरी प्रचारिखी सभा, काशी, १६८४)

राम-कांब्य ३६६

संकेत भी नहीं है। सम्भवतः ये घटनाएँ प्रधिकतर वर्णनारमक भीर वीरात्मक होने के कारण छोड़ दी गई हैं। शेष घटनाएँ जो कोमल भावना से युक्त हैं, धवस्य वर्णित हैं। गीध-प्रसंग यद्यपि पूर्व पक्ष में वीरात्मक है, पर उत्तर-पक्ष में करणाजनक होने के कारण इस कांड में वर्णित है। किर इस प्रसंग से राम की भक्तवत्सलता भी प्रकट होती है। यही भावना शवरी-प्रसंग में भी है। वहाँ काव्य-सौंदर्य न होते हुए भी वर्णन-विस्तार है जिससे व्यतिगत भिवत-भावना को भी प्रश्रय मिलता है। यद्यपि इस कांड में काव्य-सौंदर्य गौण है तथापि कोमल भावना भों का प्रस्कृटन करने में किव ने सतर्कता से काम लिया है। जहाँ कहीं किव की व्यक्तिगत भावना भों के प्रवर्तिगत करने का धवसर मिला है, वहाँ वह चुका नहीं है:——

रावव, भावित मीहि विपिन की बीधिन्ह धाविन । इसी प्रकार सोलहर्वे पद में कवि कहता है :-पेसो प्रभु विसरि सठ तू चाहत द्वाख पायो ॥ ९

वन-देवों के द्वारा राम को सीता-समाचार सुनाना ( 'जबहि सिय सुधि सब सुरिन सुनाई' ) र यद्यपि झलौकिक घटना में परिगणित किया जायगा, किन्तु राम की सर्वोपरि देव मानने के कारण देवताओं का उनके प्रति झाकर्षित होना स्वाभाविक है। इसीलिए तुलसी ने वन-देवों को कथा में स्थान दिया है।

इस कांड में किव ने करण रस की भीर संकेत किया है भीर वह गीध एवं शवरी-वर्णन के रूप में है। इन घटनाभों पर तुलसी 'मानस' के समान अधिक विस्तार से लिख सकते थे। उन्होंने शवरी के सम्बन्ध में तो ऐसा किया भी है, किन्तु गीतिकाव्य में अधिक सौंदर्य लाने के लिए उन्होंने करण रस की भिन्यवित कम, किन्तु प्रभावोत्पादक शब्दों म ही की है। दशरथ की मृत्यु के बाद करण-रस का संकेत हमें यहीं मिलता है। यह स्पष्ट है कि तुलसीवास ने इस कांड में गीतिकाव्य के लक्षणों की रक्षा करने का सम्पूर्ण प्रयत्न किया है।

'गीतावली' का किष्किन्धाकांड महत्त्वहीन है। उसमें केवल दो पद हैं। न तो उसमें कथा ही है और न माव-सौंदर्य ही। 'मानस' में जो प्रकृति-चित्रण में लोक-शिक्षा का व्यापक रूप मिलता है, वह भी यहाँ प्राप्त नहीं है।

रस की दृष्टि से सुन्दरकांड श्रेष्ठ है। वीर, वियोग-श्रुंगार भीर रौद्र रस के साथ ही साथ शांत रस की भी निष्पत्ति की गई है, यद्यपि यहाँ शान्त रस के लिए कोई स्थान नहीं था। विभोषण का राम पक्ष में भाकर सेवा करना तुलसीदास की व्यक्तिगत भक्ति-भावना का चित्रण-साहो गया है।

र तुलसी प्रथावली, दूसरा खंड ( गीतावली ) पृष्ठ २५.६

२ तुलसी यंथावली, पृष्ठ ३७३

३ तुलसी प्र'थावली, दूसरा खंद ( गीतावली ) पृष्ठ ३७३

## पद पद्म गरीन निवाज के। देखिहीं जाह पाह लोचन फल, हित सुर साधु समाज के। १

समस्त पद भिनत की भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत है। विभीषण का राम की शरण में श्राना तुलसी का भगवान् की शरण में श्राना ही ज्ञात होता है। श्रतः यहाँ गीतिकाव्य में व्यक्तिगत भावना का प्राधान्य श्रा गया ज्ञात होता है। जिन रसों की सृष्टि की गई है वे सभी उत्कृष्ट रूप में है। वियोग श्रुंगार में सीता के हृदय की परिस्थित, वीर रस में राम-सैन्य-सञ्चालन, रौद्र-रस में रावण के प्रति हनुमान की लसकार श्रीर शान्त रस में 'गरीब निवाज' राम के प्रति तुलसी-हृदय लेकर विभीषण के उद्गार सभी यथास्थान सजे हुए हैं। रस-वैभिन्य की दृष्टि से एक ही स्थल पर श्रनेक रसों का समुच्चय इस कांड की विशेषता है।

इस कांड में कुछ दोष भी हैं। सीता और मुद्रिका में वार्तालाप होना बहुत अस्वाभाविक है। यही प्रसंग 'रामचन्द्रिका' में केशवदास ने अच्छी तरह सँभाला है। मुद्रिका से राम की कुशलता पूछने पर सीता को जब मुद्रिका उत्तर नहीं देती तो हनुमान सीता से कहते हैं—

तुम पूछत कहि मुद्रिके, मौन होत यहि नाम। कंकन की पदवी दर्र, तम किन या कहँ राम॥ प

(तुम 'मृद्रिके नाम से सम्बोधन कर समाचार पूछ रही हो, पर इस नाम पर इसका मौन रहना उचित ही है, क्योंकि तुम्हारे वियोग में राम ने इसे 'कंकन' का नाम दे रखा है। झब यह मृद्रिका नहीं रह गई। इसीलिए 'मृद्रिका' नाम के सम्बोधन पर यह उत्तर नहीं दे सकती है।)

पर 'गीतावली' सुन्दरकांड के तीसरे पद में सीता और मुद्रिका में बहुत लम्बा बार्तालाप हुआ है । अन्त में कवि ने कहा है :---

> कियो सीय प्रबोध मुँदरी, दियो कपिहि।लखाउ । पाइ अवसर नाइ सिर, तुलसीस गुनगन गाउ ॥

अशोक-वाटिका-विघ्वंस और लंका-दहन जो इस कांड के प्रधान ग्रंग हैं, उनका वर्णन भी नहीं है। उनके अभाव में कांड की वर्णनात्मकता अपूर्ण रह गई है। सम्भवतः गीतिकाव्य के ग्रादशों की रक्षा के निमित्त ही उन प्रसंगों को छोड़ देना उचित समझा गया है। काव्य में आगामी घटनाओं का पूर्वोल्लेख (Anticipation) कथा-प्रवाह के लिए ग्रसंगत है। ऐसी घटनाओं का उल्लेख (यह

१ तुलसी मंथावली, दूसरा खंड, पृष्ठ ३६० २ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १४२

<sup>(</sup> नवलिकरोर प्रेष्ठ, लखनक १६१५ ) ३ तुलसी प्रांथावली, दूसरा खंड ( गीतावली ) पृष्ठ ३७५-१७६

श्रभिलाष रैन दिन मेरे राज विभीषण कब पर्वाहिंगे ।। १० वाँ पद ) भी सुन्दरकांड में हुन्ना है, पर गीतिकाव्य होन के कारण ये दोष मार्जनीय है ।

लंकाकांड में वीररस का ग्रभाव ग्राश्चयंजनक है। नाम के ग्रनुकूल रस की सृष्टि न होना ग्रस्वाभाविक ज्ञात होता है, पर गीतिकाव्य में वीररस की सम्पूर्ण स्थिति नहीं है। सुन्दरकांड में लंका-दहन उपेक्षा की वृष्टि से देखा गया, उसी प्रकार लंकाकांड में राम-रावण युद्ध का वर्णन नहीं है। समस्त कांड में शिक्षा, उपदेश ग्रीर ग्रभिलाषाग्रों की चित्रावली सजाई गई है। ग्रंगद-रावण संवाद के बाद ही लक्ष्मण-शक्ति का वर्णन है। वहाँ वीररस के बदले करुणरस का ही ग्रधिक चित्रण है, हनुमान के वीरत्व पर तीन पद ( ८, १, १० ) ग्रवश्य लिखे गए हैं। लक्ष्मणशवित के बाद ही राम की विजय एक ही पद में कह दी गई है:—

राजतराम काम सत सुन्दर।

रिपु रन जीति अनुज सँग सोभित, फेरत चाप विसिध बनरुह कर ॥ आदि

इस कांड के अन्त में करुण-भावना की एक झाँकी है—-जिसमें माता के पुत्रागमन की उत्सुकता छिपी हुई है:--

बैठी सगुन मनावित माता । कव पेदें मेरे बाल कुशल घर कहतु काग फुरि बाता ॥ दूध भात की दोनी देहीं, सोने चींच मदेहों । जब सिय सहित विलोकि नयन भरि, राम लबन उर लैहीं॥

उत्तरकांड 'गीतावली' का सब से विचित्र कांड है। इसमे आहाँ एक घोर 'वाल्मीिक रामायण' का प्रभाव है वहाँ दूसरी श्रीर कृष्ण-काव्य का भी; श्रीर इन दोनों के साथ तुलसी के कथा-वर्णन की मौलिकता है। जहाँ तक उत्तरकांड की कथा से सम्बन्ध है, वह 'वाल्मीिक रामायण' से ही ली गई है। राम का राज्या-भिषेक, न्याय, सीता-वनवास श्रीर लवकुश-जन्म। जहाँ तक राम का विलास, हिंडोला या नख-शिख-वर्णन है वह कृष्ण काव्य से प्रभावित है। बीच-बीच में किंव की जो भक्ति-भावना है, वह उसकी श्रपनी है।

उत्तरकांड का प्रारम्भिक भाग बालकांड के समान ही है जहाँ शोभा भीर मौन्दर्य का सांग वर्णन है, अन्तर केवल राम की अवस्था ही का है। बालकांड में वे बालक हैं, उत्तरकांड में प्रौढ़ व्यक्ति। १८ वें पद से २३ वें पद तक राम का हिंडोला झूलना वर्णित है।

भाली री राघौ के रुधिर हिंडोलना भूलन जैए।?

१ तुलसी प्रन्थावली, दूसरा खंड (गीतावली ) एन्ट ४०६ २ तुलसी प्रन्थावली, दूसरा खंड एन्ट ४२१

हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ०---४४

यह हिंडोलना-वर्णन वसन्त-वर्णन के साथ है, जिसमें :-'नुपुर किंकिनि धुनि श्रति सोहाइ। ललना गन जब जेहि धरिहि जाइ।।

राम की मर्यादा ग्रक्षुण्ण नहीं रह पाती। उत्तरकांड में राम का सौन्दर्य-वर्णन भले ही हो, पर उनकी मर्यादा का रूप नहीं रह गया। ग्रतः इस प्रन्थ में राम मर्यादा पुरुषोत्तम का महत्त्व नहीं घारण कर सके। इसलिए इस ग्रन्थ में लोक-शिक्षा का रूप भी नहीं रह गया। उत्तरकाड में समस्त राम-कथा का सारांश दिया गया है ग्रीर ग्रंतिम पंक्ति में तुलसीदास की भिक्त-भावना—

त्लसीदास जिय जानि सुत्रवसर, भगति दान तब माँगि लियो।।

'गीतावली' के समस्त कांडों की समालोचना करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:---

- १. 'गीतावली' में कथा का ग्रनियमित विस्तार है जिसमें भावनात्मक चित्रण के लिए ग्रधिक स्थान है। फलतः ग्रन्थ में भावनाग्रों का प्राधान्य है, घटनाग्रों का नहीं। मुक्तक-काव्य होने के कारण भावनाएँ विश्वंखल हो गई हैं।
- २. गीति-काव्य के आदशों की रक्षा के लिए परुष एवं स्रोजपूर्ण स्थलों का एकान्त स्रभाव है। लंका-दहन एवं राम-रावण युद्ध की उपेक्षा इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। काव्य का गेय रूप होते हुए भी व्यक्तिगत भावना धौर गीति-काव्य के संक्षिप्त कलेवर की स्रोर कवि का ध्यान कम गया है।
- ३. राम के सौन्दर्य-वर्णन को ग्रावश्यकता से ग्रधिक महत्त्व दे दिया गया है। शील का संकेत मात्र है, ग्रतः लोक-शिक्षा का स्वरूप जो 'मानस' में तुलसी का भादर्श है, ग्रप्रकाशित ही रह गया। पात्रों की चरित्र-रेखा भी निर्मित न होने के कारण लोक-शिक्षा का स्वरूप उपस्थित नहीं हो सका, भरत का चरित्र-चित्रण ही नहीं है, सीता का चरित्र एक कोमलांगी के ग्रतिरिक्त कुछ भी नही है। राम का चरित्र एक सुन्दर राजकुमार-सा है। पात्र के सामने ग्रादर्श नहीं रह सके, ग्रतः उनका लोक-रंजक रूप ग्रस्पष्ट ही रह गया। कृष्ण का व्यक्तित्व सौन्दर्य से ग्रधिक निर्मित है, ग्रतएव तुलसीदास राम के व्यक्तित्व को कृष्ण के व्यक्तित्व के बहुत समीप तक के ग्राये हैं। इसी ग्राधार पर तुलसीदास को सूर के कृष्ण-काव्य से प्रभावित हुग्रा माना जा सकता है।
- ४. गीतावली की वर्णनात्मकता ने काव्य के सौन्दर्य को कम कर दिया है। इसका कारण यह है कि तुलसीदास ने मानव-जीवन के ग्रंतरतम प्रदेशों में प्रविष्ट होने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने केवल भनित के श्रावेश में श्राकर कथा-सूत्र

१ तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड, एष्ठ ४२३

राम-काव्य ४०३

के सहारे राम के चरित्र का वर्णन कर दिया है। फलतः उनकी 'गीतावली' 'सूरसागर' की एक धुँघली छाया ज्ञात होती है।

- ५. 'गीतावली' तुलसीदास को ब्रजभाषा पर ग्रिषकार रखने का प्रमाण तो ग्रवश्य दे सकती है, किन्तु गीतिकाव्य में सर्वश्रेष्ठ किव प्रमाणित नहीं कर सकती । 'गीतावली' में व्यक्तिगत भावना का ग्रभाव है। तुलसीदास राम-कथा कहना चाहते हैं। वर्णनात्मक प्रसंगों में तुलसीदास की ग्रात्माभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि विनयपित्रका' के समान उनका ग्रादशं वर्णनात्मकता से हीन होता तब वे ग्रपनी भक्ति-भावना स्पष्ट कर पाते। वर्णनात्मकता घटनाग्रों में ही केन्द्रित हो गई है। ये घटनाएँ कृष्ण-लीलाग्रों की तरह है, पर दोनों मे ग्रन्तर यह है कि कृष्ण की लीलाएँ स्वतन्त्र घटनाएँ हैं, पर राम का जीवन एक कथात्मक एवं वर्णनात्मक प्रसंग है। ग्रतः 'गीतावली' न तो पूर्ण रूप से वर्णनात्मक काव्य ही है ग्रीर न ग्रात्मा-भिव्यक्ति का उदाहरण ही। किव मध्य स्थिति में है। कभी इस ग्रीर कभी उस ग्रीर प्रवाहित हो जाता है। तुलसीदास गीतिकाव्य के ग्रन्तगंत केवल सौन्दर्य की सृष्ट कर सके, किसी उत्कृष्ट काव्यादर्श की नहीं। न तो वे 'विनयपित्रका' के समान ग्रात्म-निवेदन ही कर सके ग्रीर न 'मानस' के समान कथा-प्रसंग की सृष्ट ही। ग्रतः 'गीतावली' एकान्त 'माधुर्य' की रचना है।
  - (इ) रस—-'गीतावली' तुलसीदास की काथ्य-ंकला की सबसे मधुर प्रिनिन्थित है। उसमें जहाँ बजभाषा का माधुर्य है वहाँ भावों की कोमलता भी ग्रस्यिक है, इसीलिए परुष-भाव सम्बन्धी घटनाएँ कथावस्तु के ग्रन्तगंत नहीं है। इस दृष्टि-कोण ने तुलसीदास को कोमल रसों से निरूपण करने के लिए ही ग्रधिक प्रेरित किवा है। 'गीतावली' में प्रृंगार रस प्रधान है।
  - भ्रृंगार—-(१) यदि वात्सत्य को भी श्रुगार रस के श्रंतर्गत मान लिया जाये तब तो संयोग श्रृंगार ही प्रधान हो जाता है; क्योंकि राम का बाल-वर्णन संयोगा-त्मक ग्रिविक है वियोगात्मक कम । इसके पर्याय कृष्ण का बाल-वर्णन वियोगात्मक श्रिष्ठिक है, संयोगात्मक कम ।
  - (२) तुलसी ने राम-कथा का जैसा चित्रण किया है उसके मनुसार भी शृंगार रस को प्रधान स्थान मिलता है। राम के उन्हीं चरित्रों का दिग्दर्शन ग्राधिक कराया गया है जो कोंमल भावनाओं के व्यंजक है।
  - (३) 'गीतावली' का ग्रंतिम भाग कृष्ण-कव्य से प्रभावित होने के कारण भी ग्रधिक श्रृंगारात्मक बन गया है । वसन्त ग्रीर हिंडोला ग्रादि भवतरणों ने तो श्रृंगार को ग्रीर भी ग्रतिरंजित कर दिया है ।

| र्श्वगार रस में प्रधानतः निम्नलिखित भ्रवतरण हैं :— |                             |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|--|--|
| १. राम का बाल-वर्णंन                               | (बालकांड का पूर्वार्घ)      | पद १३७   |  |  |  |
| २. सीता-स्वयंवर                                    | (बालकांड का मध्य)           | पद ६०६४  |  |  |  |
| ३. विवाह                                           | (बालकांड का उत्तरार्ध)      | पद ६५१०८ |  |  |  |
| ४. वन-गमन                                          | (ग्रयोध्याकांड का प्रारम्भ) | पद १३४२  |  |  |  |
| ५. चित्रक्ट वणन                                    | (ग्रयोघ्याकांड का मध्य)     | पद ४४४६  |  |  |  |
| ६. राम का पंचवटी-जीवन                              | (भ्ररण्यकांड)               | पद १५    |  |  |  |
| ७. राम का नख-शिख                                   | (उत्तरकांड)                 | पद २१६   |  |  |  |
| <ul><li>हिंडोला, वसन्त</li></ul>                   | (उत्तरकांड)                 | पद १७२३  |  |  |  |

वियोग श्रृंगार के वर्णन में किव-कौशल ग्रिधिक है, यद्यपि वह परिमाण में कम है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण में वियोग श्रृंगार ग्रिधिक सफल हुआ है। श्रयोध्याकांड में वियोग श्रृंगार की चरम सीमा है।

करण—नियोग श्रृंगार के मरण-निवेदन की ग्रंतिम स्थिति के बाद करण रस की सृष्टि होती है जिसमें रित की भावना न होकर शोक की भावना ही प्रधानता प्राप्त करती है। 'गीतावली में करुणरस के स्थल निम्नलिखित हैं:——

 १. दशरथ का स्वर्गारोहण
 (ग्रयोघ्याकांड) पद १२ ग्रीर ५७

 २. कौशत्या का विलाप
 (ग्रयोध्याकांड) पद २--४

३. लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप (लंकाकांड) पद ५--७

ग्रयोध्याकांड का ५७ वाँ पद (दशरथ का विलाप) करुण रस की पूर्ण ग्रिभिव्यक्ति के रूप में हैं। उसी प्रकार राम के वन-गमन पर कौशल्या का विलाप करुण रस की परिधि में ग्रा सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे राम के वियोग में १४ वर्ष तक जीवित रह सकेंगी। केवल इसी भावना के ग्राधार पर उनका वियोग करुण रस में परिवर्तित हो सकता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम को उनके पुनर्जीवित होने की ग्राशा नहीं है, यह संदेह करुण रस की पुष्टि करता है।

हास्य—'गीतावली' में सबसे कमजोर रस हास्य है। इसका कारण यह है कि राम के शील-मौन्दर्य में किव इतना लीन हो गया था कि उसे साधारणतया हास्य-सामग्री प्राप्त करने में किठनाई प्रतीत हुई। हास्य का जैसा भी रूप 'गीतावली' में प्राप्त होता है वह विशेष व्यंजनायुक्त नहीं है। बालकांड के ६५ वें पद में विश्वामित्र-जनक-परिहास में शतानन्द के प्रति बहुत ही निकृष्ट व्यंग्य है।' उससे चाहे क्षणिक कौतूहल के साथ है।स्य की भावना उत्पन्न हो, किन्तु वह ग्राभनन्दनीय

राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भए,
 राबरेह सतानन्द पूत भये माय के ।। गीतावली, बालकांड, पद ६५

नहीं है। राम के पैदल चलने पर ग्रहल्या की यह उक्ति कि यदि राम इस प्रकार वन में चलेगे तो वन मे एक भी शिला न रह जायगी, सभी शिलाऍ स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो जायँगी, बहुत साधारण है। '

'गीतावली' में तुलसीदास हास्य की उत्कृष्ट सृष्टि नहीं कर सके ।

बीर—-'गीतावली' में वीर रस के लिए विशेष स्थान न रहते हुए भी, उसकी मात्रा उचित रूप में है। यह तो अवश्य है कि लंकादहन और युद्ध जैसे आवश्यक अंग 'गीतावली' में नहीं लाये गये, पर इस कारण वीर रस का अभाव नहीं है। 'गीतावली' का वातावरण, कोमल और मधुर होने से वीर रस के उद्रेक में मानस कथा के वीर रस के समान तो नहीं हो पाया, पर उसका वर्णन प्रसंग स्थान में अवश्य है। वीर रस के तीन भेदों में (युद्धवीर, दानवीर और दयावीर में) दयावीर और दानवीर का ही 'गीतावली' में अधिकतर वर्णन है। युद्धवीर तो बहुत साधारण है। 'गीतावली' में निम्नलिखित अवसरों पर वीर रस का उद्रेक है:—-

#### (क) दयावीर---

| (१) ग्रहल्योद्धार (बालक | riड) प <b>द ५५५७</b> |
|-------------------------|----------------------|
|-------------------------|----------------------|

(२) शवरी-मिलन (ग्ररण्यकांड) पद १७

(३) विभीषण शरणागत-वत्सलता (सन्दरकांड) पद ३७--४६

### (ख) दानवीर---

| (१) | विभीषण को | तिलक | (सुन्दरकांड) | पद प्र | १२ |
|-----|-----------|------|--------------|--------|----|
|-----|-----------|------|--------------|--------|----|

(२) राम की न्याय-प्रियता (उत्तरकाड) पद २४

(३) सीता-परित्याग (उत्तरकांड) पद २६---२७

### (ग) युद्धवीर--

(१) हनमान-रावण संवाद (सुन्दरकांड) पद १२--१४

(२) जटायु-रावण युद्ध (ग्ररण्यकांड) पद ६

(३) हनुमान का संजीवनी के लिए प्रस्थान (लंकाकांड) पद ८, १०

दयावीर श्रीर दानवीर का प्राधान्य है, क्योंकि ये राम के शील श्रीर सीन्दर्य से श्रधिक सम्बन्ध रखते हैं। यही 'गीतावली' का दृष्टिकोण है।

रौद्र भौर भयानक—'गीतावली' में रौद्र ग्रौर भयानक रस के लिए बहुत कम स्थान है। इन दोनों रसों का वर्णन तो उद्दीपन-विभाव ग्रौर संचारी भावों के रूप में ही ग्रिधिक है। राम-रावण-युद्ध के ग्रभाव में इन रसों के लिए राम-कथा में कोई ग्रवसर नहीं रह गया। 'गीतावली' के एक-दो स्थलों ही पर इनका निर्देश हैं:—

१ जो चलिहें रघुनाथ पयादेहि सिला न रहिहि अवनी ॥ गीतावली, बालकांड, पद ४६

- रौब-(१) कैकेयी के प्रति भरत की भरसंना (श्रयोध्याकांड) पद ६०-६१
  - (२) रावण के प्रति ग्रंगद की भत्सैंना, (लंकाकांड) पद २—४

भयानक---राम का लंका-प्रस्थान (सुन्दरकांड) पद २२

वीभत्स—इस रस का तो 'गीतावली' में पूर्ण ग्रभाव है। इस रस का वर्णन ग्रिधिकतर युद्ध में ही हुआ करता है, पर 'गीतावली' में युद्ध-वर्णन न होने से इस रस को कोई स्थान नहीं मिल सका।

श्रव्भुत—इस रस का उद्रेक 'मानस' में श्रधिक हुशा है। जहाँ राम के लौकिक चिरतों में ब्रह्मत्व की स्थापना की गई है— "सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी" या "रोम-रोम प्रति राजहीं कोटि-कोटि ब्रह्मांड" में तो इस रस की चरमनीमा है, पर 'गीतावली' में इस रस का विस्तार साधारण है। राम का श्रवतार-रूप 'गीतावली' में श्रधिक चित्रित नहीं किया गया। न तो रामावतार के पूर्व की कथाएँ ही है श्रीर न राम-जन्म का श्रलौकिक वृत्तान्त या विष्णु-सम्भूत श्रद्भुत शक्ति के प्रादुर्भाव का रूप ही श्रीकित किया गया है। श्रतः राम का ब्रह्मत्व श्रनेक स्थलों पर मिलते हुए भी श्रधिक कौतुहलोत्पादक नहीं है।

बाल-वर्णन में यह रस प्रधान है:— जासु नाम सर्वस सदासिव पार्वती के। ताहि करावति कौंसिला यह रीति प्रीति की हिय हुलसति तुलसी के॥

इस प्रकार राम के ब्रह्मत्व के प्रति सकेत ही में इस रस का उद्रेक अधिक हुआ है। निम्नलिखित प्रसंग इस सम्बन्ध में मुख्य हैं:—

- (१) राम का बाल-वर्णन (बालकांड) पद १, २, १२, २२
- (२) वन-मार्ग में राम सौन्दर्य के प्रति लोगों का ग्राकर्षण (ग्रयोध्याकांड) पद १७--४२
- (३) हनुमान का संजीवनी लाना (लंकाकांड) पद १०, ११

गीतावली में भारचर्य के साथ कौतूहल की सृष्टि ही इस रस का प्रधान भाषांर है।

शान्त—'मानस' तथा 'कवितावली' के उत्तरकांड में यह रस ग्रधिक है, क्योंकि उक्त दोनों स्थलों में ज्ञान, वैराग्य का वर्णन है। 'गीतावली' के उत्तरकांड में 'वाल्मीकि रामायण' के उत्तरकांड ही की कथा है, ग्रतः तुलसीदास को 'गीतावली' में शान्त रस के वर्णन के लिए ग्रधिक ग्रवकाश नहीं मिला। 'गीतावली' के उत्तरकांड

१ गीतावली, बालकांड, पद १२

राम-काव्य ४०७

में किव की व्यक्तिगत मिनव्यक्ति भी नहीं है। उत्तरकांड में कृष्ण-काव्य का भी प्रभाव होने के कारण दास्य भिक्ति के शान्त वातावरण के लिए स्थान नहीं मिला । उसमें श्रुंगार रस का ही प्राधान्य हो गया है। शान्त रस का वित्रण भरत के चिरत्र में हुमा है, किन्तु 'गीतावली' में भरत को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। भरत की भिक्ति का तो वर्णन ही नहीं किया गया, ग्रतः वहाँ भी शान्त रस के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल एक स्थल पर तुलसी की ग्रात्मा शान्त रस से प्लावित है। वह स्थल है विभीषण का राम की शरण में ग्राना। केवल इसी स्थल पर शान्त रस के पूर्ण दर्शन होते हैं। यह स्थल सुन्दरकांड म है भीर यहाँ शान्त रस दयावीर के समानान्तर है। दोनों रसों का प्रदर्शन ३७ वें से ४६ वें तक दस पदों में है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 'गीतावली' में कोमल रसों का वर्णन हो ग्रिधिक किया गया है, पष्प रसों का कम। इसके ग्रनुसार श्रुंगार कष्ण, हास्य, ग्रद्भुत, शान्त के लिए ग्रिधिक स्थान है वीर, रौद्र, भयानक, वीमत्स के लिए कम। गीतावली में प्रधानता की दृष्टि से रस-कम इस प्रकार हैं:——

श्वंगार, करुण, अद्भुत, शान्त, वीर, रौद्र, भयानक, हास्य । (वीभत्स का स्रभाव ही है।)

'गीतावली' में तुलसीदास के रस-निरूपण में एक दोष है। वह यह कि उसमें भूंगार को छोड़ कर भ्रन्य रसों में भ्रात्मानुभूति नहीं है। परुष रसों की व्यंजना तो कहीं-कहीं केवल उद्दीपन विभावों के द्वारा ही की गई है। यह भी देखने में भ्राता है कि स्थायीभाव के चित्रण के बाद तुलसीदास ने संचारी भावों के चित्रण का प्रयत्न बहुत कम किया है। ,

छंद--तुलसीदास ने 'गीतावली' में छंद विशेष न रख कर २१ रागों की योजना ही की है । 'गीतावली' में जिस ऋम से राग धाए हैं, वे इस प्रकार हैं:---

श्रासावरी, जयतश्री, बिलावल, केदारा, सोरठ, धनाश्री, कान्हरा, कल्याण, लिलत, विभास, नट, टोड़ी, सारंग, सूहो, मलार, गौरी, मारू, भैरव, चंचरी, वसन्त श्रीर रामकली।

विशेष—'गीतावली' में तुलसी की बहुत मधुर अनुभूति है। अनेक स्थानों पर मनोदशा के बड़े करुण चित्र है। तुलसीदास ने इसके लिए अअभाषा के माधुर का अक्षय कोष प्रयुक्त किया है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों के प्रयोग ने अअभाषा को बहुत स्वाभाविक और मधुर बना दिया है। जिस प्रकार तुलसीदास को अवधी पर अधिकार था उसी प्रकार अजभाषा पर भी। असंकारों का प्रयोग भी मौलिक है, पर अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, काव्यलिंग,

भ्रमस्तुत प्रशंसा भ्रलकारों का ही प्रयोग किया गया है। गुणों में माधुर्य श्रीर प्रसाद का प्राधान्य है। एक बात श्रवस्य है कि एक ही प्रकार की उपमाश्रों का श्रावर्तन श्रनेक बार हुआ है। राम के सौन्दर्य की उपमा के लिए कामदेव न जाने कितने बार बुलाया गया है। बादल श्रीर मोर भी श्रनेक बार काव्य में लाए गए है। यद्यपि इस ग्रन्थ में किव का कोई श्राध्यात्मिक या दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं है, पर जहाँ तक राम की कथा के कोमल स्वरूप से सम्बन्ध है, वह बड़ी सफलता के साथ 'गीतावली' में प्रदिशत हुआ है। राम का सौन्दर्य श्रीर ऐश्वर्य ही 'गीतावली' की श्रात्मा है।

### कवितावली

रचना-तिथि——श्री वेणीमाधवदास ने 'कवितावली' नामक ग्रन्थ का न तो कहीं निर्देश ही किया है श्रीर न उसकी रचना-तिथि ही दी है। उन्होंने 'गोसाई चरित' के ३५ वें दोहे में कुछ कवित्तों की रचना का संकेत श्रवश्य किया है:--

सीतावट तर तीन दिन बसि सुकवित्त बनाय। बंदि छोड़ावन विन्ध नृप, पहुँचे कासी जाय।।

सीतावट के नीचे इन किवत्तों की रचना का समय १६२ प्रौर १६३१ वि॰ के बीच में है। वेणीमाधवदास के अनुसार किवत्तों की रचना 'गीतावली' के बाद और 'मानस' के पूर्व की है। यह भी निश्चित है कि इस काल के बाद भी किवित्तों की रचना हुई, क्योंकि 'किवितावली' में 'मीन की सनीचरी' का वर्णन है जिसका समय सं०१६६६ से १६७१ माना गया है। ' अतः 'किवितावली' सम्यक् ग्रन्थ के रूप में न हो कर समय-समय पर लिखे गए किवित्तों के संग्रह-रूप मे है। यदि वेणीमाधवदास का प्रमाण न भी माना जाये तो 'किवितावली के कुछ किवत्तों का रचना-काल सं०१६६६ के लगभग तो ठहरता ही है।

विस्तार--'कवितावली' मे ३२५ छद हैं। सात कांडों में उनका विभाजन इस प्रकार है:--

बालकांड २२ छन्द प्रयोध्याकांड २६ छन्द प्ररण्यकाड १ छन्द किष्किधाकांड १ छन्द सुन्दरकांड ३२ छन्द लंकाकांड ५६ छन्द उत्तरकांड १६३ छन्द

उत्तरकांड का विस्तार बहुत श्रघिक है। उसमें किव की भिन्न विषयों पर १ इंडियन एंटीकरी, भाग २३, एष्ट १७ राम-काव्य ४०६

स्फुट रचना है। शेष छः कांड मिलकर भी उत्तर कांड की समानता नही कर सकते। यह श्रनुपात-रहित विस्तार प्रन्थ के स्फुट रूप होने का प्रबल प्रमाण है।

छंद—इसमें चार प्रकार के छंद प्रयुक्त किये गये हैं—सवैया, कवित्त, छुप्पय ग्रौर झूलना ।

वर्ण्य-विषय --- इसमें राम-कथा का वर्णन है। इस वर्णन में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। ऐश्वर्य ग्रीर शक्ति का चित्रण पदों के कोमल ग्रीर मधुर वातावरण मे नहीं हो सकता था, इसीलिए तुलसीदास ने इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कवित्त, छप्पय, झलना स्रादि छन्दों को चना। वैष्णव धर्म के झन्तर्गत श्री कृष्णोपासना का जो रूप उपस्थित किया गया था, उसमें भ्रधिकतर श्री भ्रीर सौन्दर्य का चित्रण पदों में ही किया गया था । ग्राम्य वातावरण में उनके मधुर जीवन की सुब्टि सस्य भाव के द्बिटकोण से पदों में की गई थी। राम के चरित्र में मर्यादा-पुरुषोत्तम का भाव था । अतः तुलसीदास ने अपनी दास्य भाव की उपासना को करते हए राम की शक्ति श्रौर मर्यादा का चित्रण करना उचित समझा श्रौर श्रोजपूर्ण कवित्त-रचना की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की । 'गीतावली' में केवल राम के कोमल जीवन की अभिव्यक्तिही हुई है, परुष घटनाएँ एक बार ही छोड़ दी गई है। 'गीतावली' की उन छोड़ी हुई परुष घटनाग्नों का 'कवितावली' मे विस्तृत विवरण है। इसमे लंकादहन ग्रौर युद्ध का बडा ग्रोजस्वी वर्णन है। 'गीतावली' में राम का स्राकर्षण एवं सौन्दर्यपूर्ण चित्र है; 'कवितावली' में राम का वीरत्व ग्रीर शीर्य है। दोनों में राम का चित्र अधुरा है। इन दोनों को मिला देने से राम का चरित्र कोमल और परुष दोनों ही दुष्टिकोणों से पूर्ण हो जाता है। भ्रालोचकों का कथन है कि 'कवितावली' का प्रथम शब्द 'ग्रवधेश' ही कथावस्तू में एश्वर्य की प्रधानता का सकेत करता है। 'कवितावली' स्पष्टतः एक संग्रह-ग्रन्थ है। उसमें न तो नियमित रूप से कथा का विस्तार ही है ग्रौर न कथा का काडों में नियमित विभाजन ही । 'गीतावली' की भांति ही 'कवितावली' में भी श्ररण्यकांड में एक ही एक छन्द है। ग्रत. कथासूत्र तो सम्पूर्णतः ही खिन्न-भिन्न है, भावनाग्री की परुषता का ही यथास्थान वर्णन है । प्रारम्भ मे मगलाचरण भी नही है । प्रस्तावना एवं पूर्व-कथा का नितान्त ग्रभाव है । उत्तरकाड से कथा का कोई सम्बन्ध मी नहीं है । उसमें व्यक्तिगत घटनाएँ, तत्कालीन परिस्थितियाँ ग्रीर विविध भावों के छन्दं मंग्रहीत हैं। प्रधान प्रसंगों की भी ग्रवहेलना की गई है। ग्रतः 'कवितावली' भिन्न कालीन कवित्त तथा श्रन्य छन्दो का एक सग्रह-ग्रन्थ ही है।

पं० सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास के मक्तों ने बहुत से कित्त श्रीर सर्वैये जो तुलसीदास ने समय-समय पर लिखे थे, 'कवितावली' में संकलित

कर दिये हैं जिनका राम-कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे छन्द प्रधिकतर उत्तरकांड ही में हैं। सोतावट, काशी, किलयुग की भ्रवस्था, बाहु-पीर, राम-स्तुति, गोपिका-उद्धव-संवाद, हनुमान-स्तुति, जानकी-स्तुति, भ्रादि ऐसे ही स्वतन्त्र संदर्भ हैं।

'किवतावली' का बालकांड राम के बालदर्शन से प्रारम्भ होता है। केवल सात दुमिल सवैयों में उनके बाह्य रूप का वर्णन भर कर दिया जाता है, उसमें कोई विशेष मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं है। उसके बाद ही सीता-स्वयम्बर का वर्णन है। विश्वामित्र-प्रागमन ग्रीर ग्रहल्या-उद्धार ग्रादि की कथाएँ ही नहीं हैं। राम के द्वारा धनुर्भञ्ज ग्रीर सीता-विवाह संक्षेप में विणित है। धनुर्भञ्ज का वर्णन एक खप्पय में है जिससे परुष नाद की सृष्टि की गई है। २१ वें घनाक्षरी में कथा का संकेत ग्रवश्य कर दिया गया है:—

मख राखिबे के काज राजा भेरे संग दये, जीते जातुभान जे जितैया बिबुधेश के । गौतम को तीय तारी, मेटे अब भूरि भारी, लोचन अतिथि भये जनक जनेस के ॥

धनुर्भंग के ग्रन्त में 'मानस' के समान ही लक्ष्मण-परशुराम संवाद है। इस कांड में तुलसीदास ने भ्रमप्रास-प्रियता बहुत दिखलाई है:—

> क्रोनी में के क्रोनीपित छाजै जिन्हें क्षत्रछाया, क्रोनी क्षोनी छाये छिति श्राप निमिराज के। प्रवल प्रचंड वरिवंड वर वेष वपु वरवे को बोले वयदेही वरकाज के॥

× × ×

गोरो गरूर गुमान भरो कही कौसिक छोटो सो ढोटो है काको ।

ग्रयोध्याकांड की कथा भी ग्रस्त-व्यस्त है। इसमें सभी घटनाग्रों का वर्णन नहीं है। पर जिन प्रसंगों ग्रीर पात्रों से राम की श्रेष्ठता ग्रीर भक्त के ग्रात्म-समर्पण की प्रवृत्ति प्रदर्शित की जा सकती है, उन्हीं का विस्तारपूर्वक वर्णन है। प्रसंगों की एक रूपता ग्रीर घटनाग्रों में प्रबन्धात्मकता तथा पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। 'मानस' के मनोवैज्ञानिक प्रसंगों का सर्वथा ग्रभाव है। कैकेयी-वरदान का संकेत भी नहीं है। कांड का प्रारम्भ राम-वन-गमन से होता है। इसमें प्रधान रूप से केवट, मुनि ग्रीर ग्राम-वधु के ही चित्र भिवत-भावना से खींचे गये है। सीता की सुकुमारता का

१ कवितावली, छन्द =

२ कवितावली, छन्द २८

१ कवितावली, छन्द २०

राम-काव्य ४११

वर्णन भी दो सवैयों में किया गया है। राम की शोभा ग्रीर सौन्दर्य का वर्णन
किवि ने विस्तारपूर्वक ग्रवश्य किया है। 'गीतावली' में बालकांड में जो राम के प्रति
हास्य है:--

जो चीलहैं रघुनाथ,पयादेहि सिला ना रहिहिं भवनी। वैसा ही हास्य यहाँ अयोध्याकांड में है :--हैं हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे।
कीनी भली रघुनायक जू करुणा करि कानन की पगु धारे॥ व

अरण्यकांड में केवल एक सवैया है, जिसमें 'हेमकुरंग' के पीछे 'रघुनायक' दोड़े हैं। कांड की अन्य कथाएँ छोड़ दी गई हैं। कि कि झांक में भी केवल हनुमान का सागर के पार जाना लिखा गया है। सुग्रीव-मैत्री और बालि-वध आदि कथाओं की श्रोर संकेत भी नहीं है।

'कवितावली' का सुन्दरकाड कथानक की दृष्टि से तो महत्त्वहीन है, पर रस की दृष्टि से सर्वोच्च है। भयानक श्रीर रौद्र रसों का जितना सफल चित्रण इस कांड में है, उतना 'मानस' में भी नहीं है। इन रसों के उपयुक्त छंद भी घना-क्षरी हैं, जो 'मानस' में नहीं लाया गया। लंका-दहन का ज्वलन्त वर्णन है। इस कांड में कोध श्रीर भय की भावना स्थायी रूप से रहने के कारण रौद्र श्रीर भयानक रसों के उद्रेक में सहायक है। घटनाग्रों में केवल श्रशोक वाटिका, लंका-दहन भीर हनुमान का लौटना ही वर्णित है। इन तीनों घटनाग्रों में लंका-दहन का वर्णन सर्वोत्कृष्ट है।

लंकाकांड में भी नियमित कथा नहीं है। ग्रंगद ग्रीर मन्दोदरी का रावण को उपदेश बहुत विस्तार से दिया गया है। इसके बाद यद्ध-वर्णन है। रस की दृष्टि से इस कांड को भी उच्च स्थान दिया जा सकता है। इस कांड में यद्ध के कारण वीर, रौद ग्रीर वीभत्स रस का वर्णन ग्रधिक किया गया है। हनुमान का युद्ध विस्तार में है, पर राम का युद्ध सक्षेप में कर दिया गया है। कवि ने राम को यहाँ भी सौदर्य के उपकरणों से सुसज्जित किया है। युद्ध में भी कवि उनका सौदर्य नहीं भूल सका:—

सोनित क्षींटि खटानि जटे तुलसी प्रमु सोहँ महाश्रवि खूटी। मानौ मरवकत शैल विसाल में फैलि चली कर बीर बहुटी।।3

कवि ने राम की शक्ति को, उत्कृष्ट रूप से वर्णन करते हुए भी उसे उनके सौंदर्य के साथ जोड़ दिया है। बीर ग्रोर रौद्र की सृष्टि एकमात्र हनुमान के युद्ध

१ गीतावली, बालकांड, पद ५६

र कवितावलो, अयोध्याकांड सवैया २८

३ कवितावली, लकाकांड, सवैया ५१

से होती है। भयानक स्रौर वीभत्स की सृष्टि रणभूमि स्रौर इमशान की दृश्यावली में है। कथा-सूत्र बहुत संक्षिप्त हो गया है, क्योंकि रस के प्राधान्य से कार्यावली निर्देश स्रिष्क नहीं हो सका। इतने पर भी वर्णनात्मकता का सौंदर्य किव ने श्रपने हाथ से नहीं जाने दिया। इस कांड में तुलसीदाम ने स्रपनी भिक्त-भावना का बड़ा व्यापक रूप रक्खा है, जिससे सामाजिक मर्यादा का भी स्रितिकमण हो गया है। मन्दोदरी के मुख से तुलसीदास ने राम यश का इतना वर्णन कराया है कि वह स्रपने पित को 'नीच' भी कह सकती है:

रे कंत, तुन दंत गहि सरन श्रीराम कहि, श्राजहुँ यहि भौति लै सौंपु सीता ।

रे नीच, मारीच बिचलाङ, इति ताइका, भंजि सिवचाप सुख सबहि दीन्ह्यों। ९ श्रादि

इस कथन से राम की शक्ति सम्पन्नता ग्रवश्य प्रकट होती है, किन्तु यदि यह प्रसग मन्दोदरी के मुख से न कहलाया जाकर ग्रंगद द्वारा कहलाया जाता तो सुन्दर होता। राम-कथा लकाकाड ही में समाप्त हो जाती है, क्योंकि उत्तरकांड केवल भक्ति, नीति ग्रीर ग्रात्म-चरित्र के भवतरणों से ग्रोत प्रोत है। लंका के युद्ध के पश्चात् राम-राज्याभिषेक ग्रीर भरत-मिलाप ग्रादि का कोई उल्लेख नहीं।

उत्तरकांड 'कवितावली' का सब से बड़ा भाग है। इसमें ज्ञान, वैराग्य श्रौर भिक्त की महिमा ही श्रधिक है। इस कांड में तुलसी के आत्म-चित्र का काफी निर्देश है। यही एक प्रधान साक्ष्य है, जिससे तुलसी के जीवन की घटनाश्रों का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। श्रात्म-ग्लानि के वशीभूत होकर किव ने श्रज्ञात रूप से ग्रपने जीवन की ग्रनेक बातें लिखी हैं। इसी प्रकार 'मूढ़-मन' को सिखावन देने के लिए, संसार की ग्रसारता एवं भगवान की भक्त-वत्सलता प्रदिश्त करने के लिए, उन्होंने इस कांड में बहुत-सी व्यक्तिगत बातें लिखी है। यदि 'कवितावली' का उत्तरकांड इस रूप में न होता ग्रौर राम-कथा का केवल उत्तराधं ही होता तो हम किव के जीवन से बहुत ग्रंशों में ग्रपरिचित रहते। इसलिए 'कवितावली' का यह भाग कथा-दृष्टि से भले ही ग्रवाञ्जनीय हो, किन्तु तुलसी के ग्रात्म-चित्र की दृष्टि से ग्रवश्य बलाध्य है। 'विनयपत्रिका' के समान यह काड भी स्वतंत्र हो सकता था, क्योंकि यह राम-कथा से रहित है ग्रौर प्रायंना से परिपूर्ण है। इसमें भावों की विश्वखलता 'विनयपत्रिका' से भी ग्रधिक है, ग्रतः यह कांड किव की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने में पूर्ण समर्थ है।

१ कवितावली, लंकाकांड, छंद १७ २ कवितावली, लंकाकांड छंद १८

रस—'कवितावली' में परुष रसों का ही यथेष्ट निरूपण हुम्रा है, क्योंकि हुसमें राम के ऐश्वर्य भ्रीर शीर्य का ही अधिक वर्णन किया गया है । पेश्वर्य के साथ ही साथ किव राम के सौन्दर्य को भी नहीं भूला है। श्रतः जहाँ वीर रस राम के शौर्य का समर्थक है वहाँ श्रुंगार रस राम के सौन्दर्य का द्योतक है। 'कवितावली' में प्रधानतः वीर भ्रीर रौद्र एक दृष्टि से भ्रीर श्रुंगार भ्रीर शान्त दूसरी दृष्टि से प्रयुक्त हुए है। श्रन्य रस गौण रूप से हैं।

भृंगार रस-इस रस के निम्नलिखित प्रसग हैं:-

- (१) राम का बाल-वर्णन और विवाह (बालकांड) छंद १-७, १२-१७
- (२) राम वनवास (ग्रयोध्याकांड) छन्द १२-२७

इन प्रसंगों में अधिकतर राम की शोभा का ही वर्णन है, स्रतः संयोग श्रुंगार का ही प्राधान्य है।

करण रस - इसका 'कवितावली' में वर्णन ही नहीं है।

हास्य रस — स्रयोध्याकांड के अन्त में इस रस का एक ही उदाहरण है। जहाँ राम के पैदल चलन पर कहा गया है:—

> हैं हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही मली रघुनायक जूकरुणा करि कानन को पगु धारे। र

एक स्थान पर लंकाकांड में वीर रस के श्रन्तर्गत हास्य संचारी भाव होकर श्राया है :---

ठहर-ठहर परे कहरि कहरि उठें, इहरि हहरि हर सिद्ध हमें हेरिके ।

(हन्मान के युद्ध की भयंकरता से बचने के लिये रावण के योद्धा झूठमूठ ही भूमि पर गिर कर कराहने लगते हैं। उन्हें इस ग्रवस्था में देखकर शिव ग्रौर सिद्ध ग्रादि हुँस पड़ते हैं।)

इन प्रसंगों के म्रतिरिक्त हास्य के लिए 'कवितावली' में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि किव के दृष्टिकोण से राम के ऐश्वयंपूर्ण चरित्र में हास्य की भ्रावश्यकता नहीं थी। वीर, रौद्र, भयानक श्रौर वीभत्स रमों का 'कवितावली' म उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये रस राम की 'शक्ति' से विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

१ नोट्स भान तलसीदास (ग्रियसँन )

२ कवितावली, अयोध्याकांड, छन्द २८

३ कवितावली, लंकाकांड, छन्द ४२

वीर रस-इस रस के लिए निम्नलिखित प्रसंग देखे जा सकते हैं:--

१ परशुराम-कथन (बालकांड) छन्द १८-२० २ हनुमान का सागर-लंघन (किष्किधाकांड) छन्द १ ३ ग्रंगद वचन (लंकाकांड) छन्द १६ ४ युद्ध (लंकाकांड) छन्द ३३-४६

वह वीर रस प्रिषकतर कुछ समय बाद रौद्र रस में परिवर्तित हो गया है। रौद्र रस ग्रीर भयानक रस—ये रस कवितावली में जितने सुन्दर चित्रित किए गये हैं, उतने ही प्रभावशाली भी है। इनके दो प्रसंग बहुत सुन्दर हैं:——

> **१** लंकादहन (सुन्दरकांड) छन्द ४---२५ २ युद्ध (लंकाकांड) छन्द ३०--३१

रौद्र रस की प्रतिक्रिया ही भयानक रस में हुई है। हनुमान के लका-दहन का जितना उत्कृष्ट वर्णन भयानक रस में किया गया है उतना साहित्य के किसी भी स्थल पर प्राप्त नहीं होता। 'कवितावली' का सुन्दरकाड साहित्य की भनुपम निधि है। भयानक रस का ऐसा निरूपण हिन्दी का अन्य कोई किंव नहीं कर सका:—

लागि लागि आगि, भागि भागि चले बहाँ-तहाँ, धीय को न माय, बाप पूत न सँभारहीं। छुटे बार बसन उघारे, धूम धुन्ध अन्ध, कहैं बारे बूढ़े 'बारि' 'बारि' बार घारहीं ॥ हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज, भारी भीर ठेलि पेलि, रौदि खौदि डारहीं। नाम लै चिलात बिललात अकुलात अति तात तात तौसियत भौसियत भारही ।। लपट कराल ज्वालजालमाल दहुँ दिसि धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे। पानी को ललात बिललात, जरे गात जात, परे पाश्माल जात, आत तू निवाहि रे ॥ प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ तू पराहि बाप, बाप ! तू बराहि, पूत पूत तू पराहि रे । मुलसी विलोक लोग व्याकुल बेहाल कहैं लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे ॥

१ कवितावली, सुन्दरकांड, छन्द १५-१६

कोघ मौर भय का मलग-मलग वर्णन मौर उनका समिश्रण तुलसीदास ने मुभूतपूर्व ढंग से विणित किया है।

वीभरस रस--इस रस का वर्णन युद्ध ही में किया गया है। मतः 'कवितावली' में इसका एक ही स्थल है। वह लंकाकाड में ४६ वें भीर ५०वें छंद में भागा है:--

सोनित सो सानि सानि गूदा खात सतुषा से, प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि कै।

ग्रादि पंक्तियाँ इस रस की पुष्टि करती हैं। इसके विशेष उद्दीपन विभाव नहीं लिखे गए।

म्रद्भुत रस—-'कवितावली' की राम-कथा में राम के ब्रह्मत्व का निर्देश कम है, भ्रतः श्रद्भुत रस की भ्रधिक पुष्टि नहीं हो पाई। लंका-दहन में ही भ्रद्भुत रस का संकेत श्रधिक मिलता है:—-

'लघु हैं निबुक गिरि मेरु तें विसाल मी'?

मादि पिक्तियों में इस रस की स्थिति हुई है। इसी तरह हनुमान का युद्ध भी अद्भुत रस की सृष्टि करता है। यहाँ रौद्र रस से मद्भुत रस का सम्मिलन हुमा है, जिस कारण इन आश्चर्यजनक घटनाओं को देखकर राम लक्ष्मण से कहते हैं:--

## देखी देखी लखन, लरनि हनुमान की।3

मतः श्रद्भुत रस का परिपाक लंकाकांड के ४० से ४३ छंद तक मधिक हुमा है।

शान्त रस—यह रस 'किवतावली' के समस्त उत्तरकांड में व्याप्त है, जिसमें किव को राम-कथा से छुटकारा मिल गया है और वह विशेष रूप से भपने व्यक्तिगत जीवन की किठनाइयाँ और दीनता भपने भाराध्य के सामने रख रहा है । इसी दीनता के वशीभूत होकर उसने भपने जीवन का थोड़ा परिषय भी दे दिया है। देवताओं की स्तुतियों में यह रस प्रधान है। राम की स्तुति और वन्दना तो जैसे तुलसीदास ने भ्रपने भ्रांसुओं से ही लिखी है। समस्त राम-कथा में तुलसीदास ने भरत का नाम

१ कवितावली, लंकाकांड, झन्द, ५०

२ कवितावली, सुन्दरकांड, छंद ४

३ कवितावलो, लंकाकांड, छंद ४०

दो ही बार लिया है। फिर उनके चरित्र में ग्रंकित शान्त रस का निर्देश तो बहुत दूर की बात है। ग्रतः शान्त रस का वर्णन कथा के ग्रन्तर्गत न होकर किव के स्वतंत्र व्यक्तिगत भावों ही में हुमा है।

विशेष—'किवतावली' की रचना एक विस्तृत काल में हुई थी, प्रतः उसमें तुलसी की विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। यदि बालकाड में उनका भाषा-सौन्दर्य लिक्षत है तो उत्तरकाड में उनकी भाषा में शाब्दिकता के पर्याय प्रयं गाम्भीयं का स्थान विशेष है। अतएव शैली की दृष्टि से किवतावली' तुलसीदास का महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। निम्नलिखित दोनों अवतरणो को मिलाने से कथन की स्पष्टता प्रकट होगी:—

(१) बोले बंदी विरुद, बजाइ बर बाजनेक, बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज के । र (शाब्दिकता)

(२) राखे रीति आपनी जो होइ सोइ कीजै विल, तुलसी तिहारो घरजायउ है घर को <sup>3</sup> ( अर्थ-गाम्भीर्य )

संक्षेप मे 'कवितावली' का निष्कर्ष इस प्रकार है:--

- १. इसमें कथा-सूत्र का स्रभाव है। न तो इसमें धार्मिक श्रीर दार्शनिक बातों का प्रतिपादन है श्रीर न भिक्त के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ही।
- इसमें राम-कथा के सभी उत्कर्ष-पूर्ण स्थलों का निरूपण है स्त्रीर राम की शक्ति स्त्रीर सौदर्य का विशेष विवरण है।
- ३. इसमें भयानक रस का वर्णन श्रद्धितीय है।
- इसमें राम कथा से स्वतन्त्र उत्तरकांड की रचना की गई है, जिसम निम्न-लिखित भावनाम्रों की ग्रभिव्यक्ति है:——
  - (ग्र) ग्रात्म-चरित्र का निर्देश
  - ( श्रा) तत्कालीन परिस्थितियो का चित्रण
  - (इ) पौराणिक कथाएँ, भ्रमर-गीत, किल के विवाद और देवताओं की स्तुति 'कवितावली' की कवित्त और सवैया-शैली तुलसीदास ने प्रथम बार साहित्य
  - १ (अ) कहें मोहि मैया, कहीं मैं न मैया भरत की, बलैया लैहीं, भैया, तेरी मैया कैकेयी है।।

कवितावली, अयोध्याकांड, छन्द ३

(आ) भरत का कुसल अचल ल्यायो चिल कै। कवितावली, लंकाकांड, छन्द ५५

२ कवितावली, वासकांड, छन्द = १ कवितावली, उत्तरकांड, छन्द १२२ राम-काव्य ४१७

में सफलता के साथ प्रयुक्त की श्रीर इसके द्वारा उन्होंने भवने भाराध्य की मर्यादा स्पष्ट रीति से घोषित की।

## विनयपित्रका (विनयावली)

रचना-तिथि और विस्तार—वेणीमाधवदास ने 'विनयपित्रका' (विनयावली) का रचना-काल सं० १६३६ के लगभग दिया है, जब वे मिथिला-यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले थे:—

> विदित राम विनयावली, मुनि.तव निर्मित कीन्छ । मुनि तेडि खासीयुत प्रभू, मुनिडि समय।कर दीन्छ । मिथिलापुर हेतु पायन किए, सुकृती जन को सुख सौंति दिए ॥ ै

उसमें यह भी लिखा है कि कलयुग से सताए जाने पर तुलसीदास ने अपने कब्ट के निवारणार्थ इस ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ से यह तो भ्रवहय ज्ञात होता है कि तुलसी ने भ्रपनी दाहण व्यथा प्रकट करने के लिए यह ग्रन्थ लिखा, पर रचना-काल का निर्णय भ्रन्तसिक्ष्य से नहीं होता। रचना इतनी प्रौढ़ है कि वह हनुमान-बाहुक के समय में लिखी हुई ज्ञात होती है।

यह रचना सम्यक् ग्रन्थ के रूप में जान पड़ती है, क्योंकि इसमें मंगलाचरण भीर कम से ग्रन्थ देवताओं की प्रार्थना है। उसके बाद राम की सेवा में 'विनय-पित्रका' पहुँचा कर उसकी स्वीकृति लो गई है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'तुलसी ग्रन्थावली' के दूसरे खंड में 'विनयपित्रका' की पद संख्या २७६ दी गई है। बाब इयामसुन्दर दास को 'विनयपित्रका' की एक प्राचीन प्रति प्राप्त हुई है, जो संवत् १६६६ की है ग्रर्थात् यह प्रति तुलसीदास की मृत्यु के १४ वर्ष पूर्व की है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह तिथि 'विनयपित्रका' की रचना की है या प्रतिलिपि की। बाबू साहब उसके सम्बन्ध में लिखते हैं:---

"इसमें केवल १७६ पद हैं जब कि स्रोर-स्रोर प्रतियों में २८० पद तक मिलते हैं। यह कहना कठिन है कि शेष १०४ पदों में से कितने वास्तव में तुलसीदास जी के बनाए है स्रोर कितने भ्रन्य लोगों ने स्रपनी स्रोर से जोड़ दिए है। जो कुछ हो, इसमें संदेह नहीं कि इन १०४ पदों में जितने पद तुलसीदास जी के स्वयं बनाए हुए हैं, वे सब संवत् १६६६ सौर संवत् १६८० के बीच में बने होंगे।"

यदि यह प्रति प्रामाणिक है तो संवत् १६६६ ही 'विनयपत्रिका' (विनयावली) का रचना-काल ज्ञात होता है ।

१ गोसाई चरित, दोहा ५१

२ नागरी प्रचारिखी पत्रिका, भाग १, संवद् १६७७, एष्ठ ८४ हि० सा० ग्रा० ६०---४५

वर्ण्य विषय—कुछ भ्रालोचकों का कथन है कि विनयपत्रिका भी कविता-वली या गीतावली की भाँति संग्रह-ग्रन्थ है और इसके प्रमाण में निम्नलिखित कारण दिए जाते हैं:——

- (१) इसमें रचना-काल का निर्देश नहीं है।
- (२) इसमें कम-हीन पदों का संग्रह है जो इच्छानुसार स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।
- (३) इसमें विचारों की भी विश्वंखलता है। एक विचार का नियमित विकास नहीं हुआ है।

मेरे विचार से विनयपित्रका एक पूणं रचना है, जिसकी रूप-रेखा ग्रन्थ के रूप में हुई। रचना-काल का निर्देश तो रामाज्ञा में भी नहीं किया गया है, किन्तु इसी कारण से उसे स्फुट ग्रन्थ के रूप में नहीं कहा जा सकता। साधारण रूप से देखने में पद कम-हीन जान पड़ते हैं, पर वास्तव में उनमें एक प्रवाह—एक कम है। प्रारम्भ में गणेश, सूर्य, शिव, पावती ग्रादि की स्तुति है। तुलसीदास स्मातं वैष्णव थे, ग्रतः वे स्मातं वैष्णव के ग्रनुसार पाँच देवताग्रों की पूजा में विश्वास करते थे। वे देवता है—विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य ग्रीर गणेश। इन्हीं पंच देवों की स्तुति से उन्होंने विनयपत्रिका प्रारम्भ की है। विष्णु रूप राम की स्तुति तो ग्रन्थ भर में है। प्रारम्भ में शेष चारों देवताग्रों की वन्दना की गई है। विचारों की विश्वंखलता ग्रन्थ के स्फुट होने का कोई कारण नहीं हो सकती। पदों में रचना होन के कारण प्रबन्धात्मकता की रक्षा नहीं की जा सकती। फिर इस रचना में किव का ग्रात्म-निवेदन है, जिसमें भावनाग्रों का ग्रान्यमन कोई ग्राहचर्य की बात नहीं है। ग्रतः इन सभी कारणों से विनयपत्रिका एक सम्यक् ग्रन्थ है।

विनयपत्रिका की रचना गीति-काब्य के रूप में है। इसे हम तुलसीदास की समकालीन प्रवृत्ति कह सकते हैं। गीति-काब्य अन्तर्जगत काव्य है। उसमें विचारों की एकरूपता संक्षिप्त हो कर व्यक्तित्व को साथ ले संगीत के सहारे प्रकट होती है।

संगीत का आधार होने के कारण राग-रागिनियों का ही प्रयोग किया गया है। हुष और करुणा की भावना में जयतश्री, केदारा, सोरठ और आसावरी; वीर की भावना में मारू श्रोर कान्हरा; श्रुंगार की भावना में लिलत, गौरी, बिलावल, सूहो और वसन्त; शांत की भावना में रामकली; वर्णन में विभास, कल्याण मलार और टोड़ी का प्रयोग हैं। भावना-विशेष के लिए विशेष रागिनी में रचना की गई है। इस तरह इक्कीस रागों में विनयपत्रिका का आत्म-निवेदन है। उन

१ एन् आउटलाइन ऑव् दि रिलीजस लिट्रेचर ऑव् इंडिया ( फर्कुहार ) पृष्ठ १७६

रागों के नाम हैं— बिलावल, घनाश्री, रामकली, वसंत, मारू, भैरव, कान्ह्ररा, सारंगा, गौरी, दंडक, केदारा, घासावरी, जयतश्री, विभास, ललित, टोड़ी, नट, मलार, सोरठ, भैरवी ग्रीर कल्याण। यहाँ यह घ्यान रखना ग्रावश्यक है कि भावों का श्रवं रस नहीं है। गीतावली में एक ही रस है, वह है शांत। विविध भाव उसके संचारी बन कर ही ग्राये हैं।

विनयपत्रिका में कोई कथा नहीं है। एक भक्त की प्रार्थना है, जी उसने अपने आपने आपने उद्घार के लिए की है। ग्रन्थ का नाम ही विनयपत्रिका है। इस विनयपत्रिका में छः प्रकार के पद हैं:---

- १. प्रार्थना या स्तुति—( गणश से राम तक )
  - (भ्र) गुण वर्णन--(१) कथा श्रों द्वारा (२) रूपकों द्वारा
  - ( ग्रा) रूप वर्णन-- ग्रलंकारों द्वारा
  - (इ) राम-भिनत याचना--ग्रंतिम पंक्ति में
- २. स्थानों का वर्णन
  - (ग्र) चित्रक्ट(ग्रा) काशी
- 3. मन के प्रति उपदेश
- ४. संसार की असारता
- ४. ज्ञान-वैराग्य वर्णन
- ६. ग्रात्म-चरित संकेत

राम की प्रार्थना में निम्नलिखित श्रंग विशेष रूप से पाये जाते हैं:---

१. मानव-चरित्र (लीला)

४. दशावतारी महिमा

२. नख-शिख

५. ग्रात्म-निवेदन

३. हरिशंकरी रूप

विनयपित्रका में प्रधान रूप से तुलसीदास की मनोवृत्ति का निरूपण है। न घटना की प्रवन्धात्मकता है ग्रीर न कोई कथा-सूत्र ही; ज्ञान, वैराग्य, भिक्त सम्बंधी विभिन्न विचारों का स्पष्ट प्रतिपादन है। राम-भिक्त ही इस ग्रंथ का ग्रादर्श है। राम-भिक्त-प्राप्ति के सब साधन—चाहे उनका सम्बंध देवताग्रों से हो या स्थानों से—तुलसी द्वारा लिखे गये हैं। ज्ञात होता है, काशी का वर्णन एकमात्र शैव धर्म, से प्रभावित होकर ही किव ने किया है, क्योंकि राम-भिक्त से काशी का कोई सम्बंध नहीं है। राम-भिक्त के लिए, तुलसी के मतानुसार, शिव-भिक्त ग्रावश्यक है। इसी-

लिए परोक्ष रूप से राम-भिन्त के लिए काशी का वर्णन किया गया है :--वुलसी विस इरपुरी राम अप, जो भयो। यहै सुपासी॥ वै

स्तोत्र ग्रौर पदों के सहारे तुलसीदास ने तत्कालीन प्रचलित भिनत-परम्परा की रक्षा की । उन्होंने स्तोत्र का प्रयोग देवताग्रों के बल, विक्रम, शक्ति ग्रादि प्रदक्षित करने के लिए किया । शील-सौंदर्य का वर्णन पदों में हुग्रा है।

विनयपत्रिका की भावनाएँ बहुत स्वतंत्र है। जहाँ एक ग्रोर संसार की असारता का उल्लेख है वहाँ दूसरी ग्रोर मन को उपदेश दिया गया है। कहीं किव के व्यक्तिगत जीवन की झलक है तो कहीं दशावतारो से सम्बन्ध रखने वाली विष्णु की उदारता एवं भवत-वत्सलता की पौराणिक कहानियों की श्रृंखला। भ्रनेक पदों में तो गणिका, भ्रजामिल, व्याध, भ्रहल्या आदि की कथाएँ इतनी बार दोहराई गई है कि उनमें कोई नवीनता नहीं ज्ञात होती। यह भ्रावर्तन प्रधानतः निम्नलिखित दो कारणों से है:---

- १. तुलसी का हृदय बहुत ही भिक्तमय है जो झाराघ्य के गुण गान से नहीं धकता।
- २. विनयपित्रका गीति-काव्य के रूप में है, जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र है। विनयपित्रका का दृष्टिकोण बहुमुखी है। यद्यपि राम-भिवत ही साध्य है; किन्तु साधना के रूप ग्रनेक प्रकार से माने गये है।

रस—विनयपत्रिका मे शान्त रस की बड़ी मार्मिक विवेचना है। सूरदास के विनय पद भी अनुभूति में तुलसी के पदों से गहरे नहीं हैं। तुलसी के स्थायी भाव की प्रौढ़ता सूर में नहीं है, क्योंकि तुलसी की उपासना दास्य भाव की है। रस के आलम्बन विभाव को राम-चरित ने बहुत सहायता दी है, क्योंकि राम अवधेश और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस प्रकार की सहायता कृष्ण-चरित्र से नहीं मिल सकी है। तुलसी की विनयपत्रिका शांत रस के स्पष्टीकरण में जितनी सफल हो सकी, उतनी मानस को खोड़ कर किव की कोई भी कृति नहीं।

विनयपत्रिका में केवल एक ही रस है भौर वह है शांत । इस रस के प्राधान्य के कारण भन्य किसी रस की सृष्टि नहीं हो सकी । भन्य रसों के भाव चाहे किसी स्थान पर भा गए हों, पर वे सब शांत रस के संचारी बन गए हैं। यहाँ विनयपत्रिका की भावना को समझने के लिए शांत रस का निरूपण करना युक्तिसंगत होगा:—

१ विनयपत्रिका, पद २२

(१) स्थायी भाव---निर्वेद परवस जानि हँस्यो इन इन्द्रीन निज वस है न हंसैहों। मन-मधुकर पन करि तुलसी रधपति-पद कमल बसैहों।। (२) विभाव (अ) ग्रालम्बन विभाव: — (१) हरि-कृपा शान भगति साधन अनेक सन सत्य मूठ कछ नाहीं। तुलसीदास हरिकृपा मिटे भ्रम, जिय भरोस मन माँडी ॥ (२) गुरु मीजो गुरू पीठ अपनाइ गहि बाँह बोलि सेवक-सुखद सदा बिरद नहत हों। (मा) उद्दीपन विभाव:--(१) देवता (बिन्द्रमाधव, पार्वती) ( बिन्द्रमाध्व ) नखसिख रुचिर बिन्दुमाधव-छिब निरखिंह नयन ऋघाई। (पावंती) देखो देखो बन बन्यो आजु उमाकंत। मनो देखन तुमिं आई ऋतु बसंत ॥ ५ (२) स्थान (काशी, चित्रकूट) सेश्य सहित सनेह देहमरि कामधेनु कलि कासी। (काशी) (चित्रक्ट) तुलसी जो राम-पद चिह्य प्रेम। सेश्य गिरि करि निरुपाधि नेम।1° (३) नदी (गंगा, यमुना) तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघ्वंश बीर, (गंगा) विचरत मति देडि मोड-मडिष-कालिका ॥ जमुना ज्यों ज्यों लागी बादन । <sup>९</sup> (यमुना)

(विनयपत्रिका) पद १०५ दूसरा खंड तुलसी ग्रन्थावली (विनयपत्रिका) पद ११६ तुलसी यन्थावली दूसरा खंड दूसरा खंड (विनयपत्रिका) पद ૭૬ तुलसी ग्रन्थावली (विनयपत्रिका) पद ६२ तुलसी यन्थावली दूसरा खंड X (विनयपत्रिका) पद • दूसरा खंड 28 तुलस यन्थावली ¥ (विनयपत्रिका) पद तुलसी यन्थावली दूसरा खंड २२ दूसरा खंड (विनयपत्रिका) पद तुलसी यन्थावली २₹ (विनयपत्रिका) पद 29 तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड (विनयपत्रिका) पद २१ तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड

### (ग्र) भ्रनुभव--रोमांच, कम्प

सुनि सीतापित सील सुमाउ। मोद न मन, पुलक, नयन जल सो नर खेंदर खाउ॥

### (४) संचारी भाव

- १ सुनुद्धि—देहि मा ! मोहिपण प्रेम, यह नेम निज राम घनश्याम, तुलसी प्यीहा ॥ १
- २ ग्लानि-कहँ लौं कहीं कुचाल कुपानिधि जानत हो निज की।
- ३ गर्वे-तुलसीदास अनयास रामपद पश्हे प्रेम पसाउ ।
- ४ दीनता-तुलसीदास निज भवनदार प्रभु दीजे रहन परयो। "
- ५ हर्ष-पावन कियं रावन-रिपु तुलसिंहु से अपत । व
- ६ मोह-तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलाम को।
- ७ विषाद-दीनदयाल दीन तुलसी की काह न सुरति कराई।
- द चिन्ता कलिकल-ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी 1°

विशेष—नुलसीदास के पूर्व हिन्दी साहित्य में केवल दो ही किव थे, जिन्होंने गीतकाव्य में भिवत की भावना उपस्थित की थी। वे दो किव थे विद्यापित भीर कबीर। विद्यापित ने जयदेव का अनुसरण करते हुए 'गीत गोविन्द' की शैली में राधा-कृष्ण का वर्णन किया था। उनके सामने नायक-नायिका भेद की परम्परा थी और था 'गीत गोबिन्द' की रचना का आदर्श । श्रृंगार रस की वासनामयी प्रवृत्ति एकमात्र उनकी किवता की शासिका थी। उसमें भिवत के लिए कोई स्थान नहीं था, यद्यपि राधा-कृष्ण का चरित्र-गान उन्होंने पदों में किया था।

कबीर की रचना भिक्तिमयी होते हुए भी साकार रूप का निरूपण नहीं कर सकी। उनकी कविता में श्रात्म-समर्पण की भावना ही स्थिर नहीं हो सकी। रहस्यवाद की धनुभूति और एकेश्वरवाद की भावना दोनों ने मिलकर कबीर की भिक्त को बहुत कुछ उपासना का रूप दे दिया था।

| <br>2 | तुलसी ग्रन्थावली | दूसरा खं  | (विनयपत्रिका) पद १०० |
|-------|------------------|-----------|----------------------|
| २     | तुलसी ग्रन्थावली | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद १५  |
| ą     | तुलसी ग्रन्थावली | दूसरा खंड | (विनवपत्रिका) पद १०  |
| ¥     | तुलसी यन्थावली   | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद १०० |
| X     | तुलसी ग्रन्थावली | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद ११  |
| Ę     | तुलसी यन्यावली   | इसरा खंड  | (विनयपत्रिका) पद १३० |
| ৩     | तुलसी यन्थावली   | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद १५५ |
| =     | तुलसी मन्थावली   | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद १६५ |
| 3     | तुलसी ग्रन्थावली | दूसरा खंड | (विनयपत्रिका) पद १६६ |
|       |                  |           |                      |

इस प्रकार विद्यापित ग्रीर कबीर तुलसी के सामने भिक्त का कोई ग्रादर्श स्थापित नहीं कर सके । तुलसी के समकालीन किवयों ने पुष्टि-मार्ग का ग्रवलम्बन कर भिक्त की विवेचना ग्रवश्य की, किन्तु वह भिक्त-भावना का समावेश होते हुए भी ग्राह्म-समर्पण की भावना नहीं थी । ग्रतएव 'विनयपित्रका' का ग्रादर्श मौलिक रूप से साहित्य में ग्रवतरित हुग्रा । उन्होंने दास्य-भाव की भिक्त में ग्राह्मा की सभी वृत्तियों को सजीव रूप देकर विनयपित्रका की रचना की है ।

#### रामचरितमानस

हिन्दी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ 'रामचरितमानस' है ।
रचना-तिथि—'मानस' की रचना-तिथि ग्रन्तर्साक्ष्य से संवत् १६३१ है ।
कविने बाल कांड के प्रारम्भ में ही लिखा है :--

संवत सोरह सै इकतीसा, करों कथा हरिपद धरि सीसा।

मतः इस तिथि में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वेणीमाधवदास ने भी इस ग्रन्थ की रचना-तिथि यही लिखी है:——

> राम-जन्म तिथि बार सब, जस त्रेता महँ भास । तस इकतीसा महँ जुरे, जोग लग्न ग्रह रास ॥

× × × × यहि विधि भा आरंभ, रामचरित मानस विमल।

यहि विधि भा भ्रारंभ, रामचरित मानस विमल। सुनत मिटत मद दंभ, कामादिक संसय सकल।।

रघुराजिसह ने अपनी 'राम रिसकावली' में भी यही तिथि दी है: — कि दिन कि कि कि सि महँ बासा। गए अवधपुर तुलसीदासा।। तहँ अनेक की हैंज सतसंगा। निसि दिन रंगे राम रित रंगा।। सुखद राम नौमी जब आई। चैतमास अति आनन्द पाई।। संबद सोरद सै इकतीसा। सादर सुमिरि भानुकुल ईसा।। वासर मौन सुचित चित चायन। किय अर्थन तुलसी रामायन।।

श्चतः ग्रन्तर्साक्ष्य ग्रौर बाह्यसाक्ष्य दोनों के द्वारा 'मानस' का रचनाकाल संवत् १६३१ निश्चित है।

विस्तार—'रामचिरत-मानस' में राम की कथा सात कांडों में लिखी गई है। इन सात कांडों की निश्चित पद्य-संख्या बतलाना कठिन है, क्योंकि ग्रन्थ म बहुत से क्षेपक पाये जाते हैं, किन्तु 'मानस' के समस्त छन्द लगभग दस हजार हैं। स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ न 'रामचिरत-मानस' की भूमिका में लिखा है:

'गोस्वामी जी ने रामचरित-मानस को समाप्त करके अन्त में चौपाइयों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की है:--

१ 'तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंब, पृष्ठ २०

२ मूल गोसाई चरित, दोहा ३८, सोरठा ११

सतपंच चोपाई मनोहर जानि के नर उर धरें। दाहन अविचा पंच जानत विकार श्री रघुपति हरें।।

''श्रंकानां वामतो गितः'' की रीति से सतका ग्रर्थ १०० ग्रीर पंच का ५ लेकर ५१०० श्री रामचरणदास जी ने भी किया है ..'मानस मयंक' में इससे मिलती-जुलती हुई व्याख्या यों दी है: —

पकावन सत सिद्ध है, चौषाई तहँ चार । छन्द सोरठा दोहरा, दस रित दस हज्जार ।

श्रयात् चौपाइयों की संख्या ५१०० है भौर छन्द, सोरठा श्रौर दोहा सब मिलकर दस कम दस हजार हैं। श्रर्थात् समस्त छन्द संख्या ६६६० है।" पं० रामनरेश त्रिपाठी के श्रनुसार चौपाइयों की संख्या ४६४७ श्रौर सम्पूर्ण छन्द संख्या ६१६७ है। १

खन्द--तुलसीदास ने 'मानस' में प्रधान रूप से दोहा ग्रौर चौपाई छन्द का ही प्रयोग किया है, पर उनके 'मानस' में इन छन्दों के ग्रतिरिक्त निम्नलिखित छन्द भी प्रयुक्त हुए हैं:--

मात्रिक-सोरठा, तोमर, हरिगीतिका, चवपैया, त्रिभंगी।

व णिंक-- मनुष्टुप्, रथोद्धता, स्रम्बरा, मालिनी, तोटक, वंशस्थ, भुजंग-प्रयात्, नग-स्वरूपिणी, वसंत तिलका, इन्द्रवज्ञा, शाद्दं ल विक्रीड़ित ।

इस प्रकार तुलसी के 'मानस' में १८ छन्दों का प्रयोग हुन्ना है।

वर्ण्य-विषय— 'रामचिरितमानस' में राम की कथा का सांगोपांग वर्णन है। इस कथा के लिखने में तुलसीदास ने निम्नलिखित ग्रन्थों का ग्राधार प्रधान रूप से लिया है:—

| ग्रन्थ                                     | किस रूप में तुलसी ने ग्रहण किया                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| १. ग्रध्यात्म रामायण<br>२. वाल्मीकि रामायण | कथा का दृष्टिकोण<br>कथा का विस्तार                                 |
| ३. हनुमन्नाटक<br>४. प्रसन्न राघव           | नवीन घटनाएँ<br>( लक्ष्मण परशुराम संवाद )<br>( पुष्प-वाटिका-वर्णन ) |
| ५. श्रीमद्भागवत                            | सू चित याँ                                                         |

इन ग्रन्थों के ग्रितिरिक्त नीति तथा धर्म की सूक्तियों के लिए तुलसीदास ने भनेक ग्रन्थों का ग्राधार लिया है। पं० रामनरेश त्रिपाठी का कथन है कि 'संस्कृत

१ रामचरित मानस की भूमिका, पृष्ठ ६४, ६५ (हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकसा १६८२)

२ तुलसीदास और उनकी कविता (पं० रामनरेश त्रिपाठी ), पृष्ठ १२१

राम-काव्य ४२५

के दो सौ ग्रंथों के इलोकों को भी चुन-चुन कर उन्होंने उनका रूपान्तर करके 'मानस' में भर दिया है।" पुलसीदास ने मानस के प्रारम्भ में लिखा है:--

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद-रामायणे निगदितं क्वचिदम्यतोऽपि । म्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥

तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' की कथा को एक महाकाव्य के दृष्टिकोण से लिखा है, जिसमे जीवन के समस्न ग्रग पूर्ण रूप से प्रविश्तित किए गए हैं। इसके साथ राम का मर्यादा-पूर्ण जीवन ग्रीर लोक-शिक्षा का ग्रादर्श तो कथा को बहुत ही मनोरम ग्रीर भाव-पूर्ण बना देता है। तुलसीदास ने ग्रपने ग्रंथ में राम की कथा के साथ ही साथ दार्शनिक ग्रीर धार्मिक सिद्धान्तों का ग्रत्यन्त स्पष्टता के साथ निरूपण किया है। 'वाल्मीकि रामायण' म राम महापरुष है ग्रीर 'ग्रध्यात्म रामायण' में वे सम्पूर्णतः ईश्वर है। तुलसी ने ग्रधिकतर ग्रध्यात्म का ग्रादर्श ही स्वीकार किया है, यद्यपि उन्होंने उसमें ग्रपनी मौलिकता को भी स्थान दिया है। यहाँ यह देख लेना उचित है कि 'मानस' किस भौति 'ग्रध्यात्म रामायण' ग्रीर 'वाल्मीकि रामायण' से साम्य रखता है।

इस स्थान पर विस्तार में न जाकर केवल दो स्थलों पर ही विचार करना है, ग्रहल्योद्धार श्रीर कैकेयी-वरदान । पहला स्थल ग्रहल्योद्धार ही लीजिए । 'वाल्मीकि रामायण', 'श्रध्यात्म रामायण' श्रीर 'मानस' में इस प्रसंगका निरूपण इस प्रकार है:--

### वाल्मीकि रामायण

ददर्शं च महाभागां तपसा चोतितप्रभाम् । लोकैरिष समागम्म दुनिरीच्यां सुरासुरैः ॥१६॥ साहि गौतम वाक्येन दुनिरीच्या बभूवह । त्रयाणामिष लोकानां याबद्रामस्य दर्शनम् ॥१६॥ राघवौ तुतदातस्याः पादौ जगृहतुः सुदा । स्मरनी गौतम वचः प्रतिजप्राहसाहितौ ॥१८॥१

(राम लक्ष्मण ने) देखा कि ग्रहल्या जिला रूप से तपस्या कर रही है। उसमें इतनी प्रभा है कि मनुष्य, देवता ग्रीर राक्षस कोई भी समीप नहीं जा सकता। वह गौतम के शाप वचन से लोगों के लिए ग्रदृश्यमान थी। उनके वाक्यानुसार जब तक राम के दर्शन न होंगे, तब तक त्रिलोक का कोई व्यक्ति भी उसे नहीं देख सकेगा। राम-लक्ष्मण दोनों ने मुनि-स्त्री जानकर ग्रहल्या के चरण खुए। ग्रहल्या गौतम के बचनो का स्मरण कर उन दोनों के चरणों पर गिरी।

'वाल्मीकि रामायण' में गौतम ने ग्रहल्या को जो शाप किया था उसमें भी ग्रहल्या के शरीर का यही रूप है:---

१ तुलसीदास और उनकी कविता पृष्ट १३७

२ तुलसी यन्थावली, पहला खण्ड पृष्ठ २

३ वाल्मीकि रामावण-[ बालकांडे एकोनपंचाशः सर्गः ]

वात भद्या निराहारातप्यन्ती भस्म शायिनी । अदृश्या सर्वभूतानामश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥३०॥

[ तूपवन का भक्षण कर निराहार रह कर भस्म-शायिनी बन सभी प्राणियों से ग्रदृश्य होकर श्राश्रम में निवास करेगी।]

#### ग्रध्यात्म-रामायण

दुष्टे त्वंतिष्ठ दुर्व ते शिलायामाश्रमे मम । निराहारा दिवारात्रं तपः परमास्थिता ॥२७॥ मातपानिल वर्षादि सहिष्णुः परमेश्वरम् ॥ ध्यायंती राममेकाश्रमनसाहृदि संस्थितम् ॥२०॥

रामः पदा शिलांस्पृष्ट्वा तां चापश्यतपोधनाम् । ननाम राघवोऽहरूपां रामोऽहमिति चात्रवीत् ॥२६॥२

[दुष्टे, दुराचारिणी, तूमेरे ग्राश्रम में निराहार रात्रि-दिन तप करती **हु**ई शिला पर खड़ी रह । धूप, पवन, वर्षा ग्रादि सह कर एकाग्रमन से हृदय में स्थित परमेश्वर राम का ध्यान करती रह ।.....

राम ने भ्रपने चरण से स्पर्श करके उस तपस्विनी को देखा श्रीर श्रहल्या को यह कह कर प्रणाम किया कि मेरा नाम राम है।]

#### रामचरित-मानस

गौतम नारी भाप वस उपल-देह धिर धीर । चरण-कमल-रज चाहित कृपा करह रघुवीर ॥ परसत पग पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥

इन तीनों ग्रवतरणों से ज्ञात होता है कि 'वाल्मीिक रामायण' में ग्रहल्या ग्रवह्य है ग्रीर राम-लक्ष्मण उसके चरण छूते हैं। 'ग्रघ्यात्म रामायण' में ग्रहल्या शिला पर खड़ी होकर तपस्या करती है ग्रीर राम उसे केवल प्रणाम करते हैं। ग्रहल्या राम के चरणों का स्पर्श पाकर पित-लोक जाती है। 'मानस' में ग्रहल्या पाषाण रूप होकर पड़ी रहती है ग्रीर राम के पिवत्र चरणों का स्पर्श पाकर 'ग्रानन्द भरी' पित-लोक को जाती है। तुलसीदास ने कथा-भाग का रूप तो 'वाल्मीिक रामायण' के ग्रनुसार ही रक्खा है, पर दृष्टिकोण ग्रध्यात्म रामायण के ग्रनुसार। तुलसीदास की ग्रहल्या 'वाल्मीिक रामायण' की ग्रहल्या के ग्रनुसार ही पाषाण रूप है, पर 'ग्रध्यात्म रामायण' की ग्रहल्या की भौति राम के चरणों का स्पर्श करती है। 'ग्रध्यात्म रामायण' में राम का व्यक्तित्व कुछ महान हुग्ना है। वे ग्रहल्या के चरणों का स्पर्श न कर केवल उसे प्रणाम करते हैं। 'मानस' में राम पूर्ण ब्रह्म हैं, ग्रतः वे ग्रहल्या को प्रणाम भी नहीं करते, प्रत्यत गम्भीरता से ग्रपने 'पावनपद' का स्पर्श उसे करा

१ वाल्मीकि रामायण [ बालका एडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ]

२ अध्यात्म रामायण [ बालकार्ग्डे, पंचम सर्गः ]

३ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड (मानस ) पष्ठ १२

राम-काव्य ४२७

देते हैं। यह तुलसीदास का ग्रयने ग्राराध्य के प्रति भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण है। इतने पर भी 'मानस' भावना की दृष्टि से 'वाल्मीकि रामायण' की ग्रपेक्षा 'ग्रध्यात्म रामायण' के ग्रधिक समीप है।

दूसरास्थल कैकेयी के वरदान का है। उसका वर्णन इस प्रकार है:----वास्मीकि रामायण

गतोदके सेतुबन्धो न बत्याणि विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु बत्याणं राजानमनुदर्शय ॥५४॥ तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरथा सद । क्रोधागारं विशालाची सौमाग्यमदगर्विता ॥५५॥१

[ ( मंथरा कैकेयी से बोली ) हे कल्याणि, जल के बह जाने पर बौध बौधने से क्या लाभ ? ग्रतः उठ, साधन-कार्य कर ग्रौर महाराज की प्रतीक्षा कर । इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर विशाल-नेत्रा सौभाग्य-गर्विता कैकेयी कोप-भवन मे गई। ]

#### भ्रध्यात्म-रामायण

पतस्मिन्नन्तरे देवा देवी वाणीमचोदयन् । गच्छ देवि भुवो लोकमयोभ्यायां प्रयस्ततः ॥४४॥ रामाभिषेक विद्यार्थं यतस्य ब्रह्म वाक्यतः । मन्थरां प्रविशस्त्रादौ वैकियी च ततः परम् ॥४४॥ ततो विद्यो समुरपन्ने पुनरेहि दिवं शुमे । तथेयुक्तवा तथा चक्रो प्रविवेशाथ मन्थराम् ॥४६॥२

[ इसके बाद देवतायों ने सरस्वती देवी से प्रेरणा की । हे देवि, यतन-पूर्वक तुम भूलोक में श्रयोध्या में जायो । राम के श्रभिषेक में श्रह्मा के वचन से विध्न डालने का यत्न करो । पहले मंथरा में प्रवेश करो बाद में कैकेयी में । विध्न उत्पन्न होने पर हे शुभे, तुम पुनः स्वर्ग लौट श्राना । यह सुन कर सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा । श्रौर उसने मंथरा में प्रवेश किया । ]

#### मानस

सकल कहिंद् कब होहिंद्दि काली। विषन मनाविंद्दि वेत कुचाली।।
तिन्द्दि सोहाव न श्रवध बजावा। चोरिंद्द् चौँदिनि राति न मावा,
सारद बोलि विनय सुर करहीं। बारिंद्द बार पाँय ले परहीं॥
विपति हमारि विलोकि बढ़, मतु करिश्च सोह काजु।
रामु जाहि बन राजु तिजी, होह सकल सुर काजु॥१२॥

बार बार गहिं चरन । सँकोची । चली विचारि विदुध मित पोची ॥ इरिष हृदय दसरथ पुर आई । जनु गह दसा दुसह दुखदाई ॥ नामु मन्थरा मन्द मित, चेरी कैकेड केरि । अजस पेटारी ताहि करि, गई गिरा मित फेरि ॥३३॥३

इन भवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि 'वाल्मी कि रामायण' में मंथरा

१ वाल्मीकि रामायण, [ अयोध्याकांडे, नवमः सर्गः ]

२ अध्यातम रामायण, [अयोध्याकागढे, द्वितीयः सर्गः।]

३ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १६२

स्रीर कैकेयी का जो मनोवेग है वह स्वाभाविक स्रीर लौकिक है। 'स्रघ्यात्म रामायण' में मंथ रा स्रीर बाद में कैकेयी की बृद्धि में विपयंय सरस्वती द्वारा होता। यहाँ कथा में स्रलौकिक प्रभाव है। तुलसीदास ने स्रपने 'मानस' में यह प्रसंग 'स्रघ्यात्म रामायण' से ही लिया है। तुलसीदास की मंथरा स्रीर कैकेयी सरस्वती के प्रभाव से स्रपनी सात्विक बृद्धि खो बैठती है। यह प्रसंग इस कारण विशेष रूप से तुलसीदास ने ग्रहण किया, क्योंकि इस स्रलौकिक प्रभाव से कैकेयी के दोष का परिमार्जन सरलता से हो जाता है। स्रयोध्याकांड में स्वयं भरदाज भरत से कहते है:——

तुम्ह गलानि जिय जनि करहु, समुिक मातु करत्ति । तात कैकेशहि दोषु नहिं, गईं गिरा मति धूर्ति ॥२०७॥१

इन दोनों प्रसंगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास ने श्रपने 'मानस' के दृष्टिकोण के लिए श्रधिकतर 'श्रध्यात्म रामायण' का ही सहारा लिया है।

'मानस' की कथा 'वाल्मीिक रामायण' और 'अध्यात्म रामायण' की सामग्री से निर्मित होकर आदर्श-समाज और आदर्शधमं की रूप-रेखा बनाती है। इस कथा में पात्र-चित्रण सबसे प्रधान है। तुलसीदास ने प्रत्येक पात्र को इस प्रकार चित्रित किया है कि यह अपनी श्रेणी के लोगों के लिए आदर्श रूप है। पात्र-चित्रण में तुलसी का ध्येय लोक-शिक्षा है। इसी लोक-शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने के उद्देश्य से तुलसी ने अनेक स्थलों पर 'वाल्मीिक रामायण' और 'अध्यात्म रामायण' से स्वतंत्रता ली है। यों तो 'मानस' में अनेक स्थलों पर आदर्श लोक-व्यवहार की मर्यादा रक्खी है, पर यहाँ केवल एक ही पद्य में पात्र की चरित्र-रेखा स्पष्ट हो जायगी।

शिव—पिह तन सितिह भेंट मोहि नाहीं । शिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥२ (भिक्त) पार्वती—जनम कोटि लिंग रगिर हमारी । वरौं संभु नतु रहीं क्आरी ॥३ (पातिव्रत) दशरथ—रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्राण जाहि वरुवचनु न जाई॥४ (सत्यप्रतिज्ञा) जनक—सुकृत जाइ जौ पन परिहर्ज । क्आरि क्रुंआरि रहु का करकँ॥ (सत्य-व्रत) कौशल्या—जौ केवल पितु आयसु ताता । तौ जिन जाहु जानि बिह माता ॥

जौ पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत श्रवध समाना ॥ इ (प्रेम श्रीर धर्म)

|   |                   |                    |          | •         |
|---|-------------------|--------------------|----------|-----------|
| १ | तुलसी यन्थावली,   | पहला खंड           | ( मानस ) | पृष्ठ २३⊏ |
|   | तुलसी यन्थावली,   | पहला खंड           | (मानस)   | पृष्ठ २६  |
| ş | तुलसी ग्रन्थावली; | पहलूतं खंड         | ( मानस ) | वृष्ठ ३६, |
| ¥ | तुलसी ग्रन्थावली, | पहेंचा खंड         | (मानस)   | पृष्ठ १६८ |
| ¥ | तुलसी ग्रन्थावली, | . <b>पहला खं</b> ड | ( मानस ) | पृष्ठ १०८ |
|   | तुलसी यन्थावली,   | पहला खंड           | ( मानस ) | कुट १७६   |

| 1-411-4                                                                               |                                |          | • 46            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--|--|
| सुमित्रा—जौ पै सीय रामु                                                               | यन जाहीं।                      |          |                 |  |  |
| अवध तुम्हार का                                                                        | भवभ तुम्हार काजुक छुनाही ॥¹    |          |                 |  |  |
| सीता-जहँ मगि नाथ नेह                                                                  | सीता जहँ निग नाथ नेह भरु नाते। |          |                 |  |  |
| त्रिय बिनु तियहिं त                                                                   | ारनिहुँ ते ताते ॥ <sup>५</sup> |          | (पातिव्रत)      |  |  |
| राम-सेवक सदन स्वामि ।                                                                 |                                |          | , ,             |  |  |
| मंगल मूल श्रमंगल                                                                      | दमनू ॥ र                       |          | (गुरु∙प्रेम)    |  |  |
| सुनु जननी सोइ सुतु                                                                    | बंद भागी।                      |          |                 |  |  |
| जो वितु मातु बचन                                                                      | अनुरागी ॥ <sup>४</sup>         |          | (माता-पिता घेम) |  |  |
| भरतु प्रानिपय पावि                                                                    | र राजू ।                       |          |                 |  |  |
| बिधि सब बिधि मोति                                                                     | हे सनमुख श्राजू ॥ <sup>।</sup> |          | (भ्रातु-प्रेम)  |  |  |
| एक बार कैसेहुँ सुधि                                                                   | जानीं।                         |          |                 |  |  |
| कालहु जीनि निमिष                                                                      | ने महें आपनी ॥ <sup>4</sup>    |          | (स्ती-प्रम)     |  |  |
| जासु राज प्रिय प्रजा                                                                  | दुखारी।                        |          |                 |  |  |
| सो नृपु भवसि नरक                                                                      | (प्रजा-प्रेम)                  |          |                 |  |  |
| भरत-भरतिह होइ न राज                                                                   | <b>म</b> दु                    |          |                 |  |  |
| विधि हरि हर पद पाइ ।                                                                  |                                |          |                 |  |  |
| विधि हरि हर पद पाइ। (मर्यादा)<br>लक्ष्मण-न्तोरी खन्नक दयड जिमि, तब प्रताप बल नाथ।     |                                |          |                 |  |  |
| जी न करी प्रभु पद सपथ, कर न भरी धनु हाथ ॥ <sup>६</sup> (वीरत्व भीर-                   |                                |          |                 |  |  |
|                                                                                       | •                              |          | आतृ-प्रेम)      |  |  |
| हनुमान—सुनु कांपे तोहि समान उपकारी ।                                                  |                                |          |                 |  |  |
| - 9                                                                                   | र मुनि तन धारी ॥ "             |          | ( खामि-भक्ति )  |  |  |
| रावण—निज भुजबल मै                                                                     | केर बढ़ावा।                    |          | ,               |  |  |
|                                                                                       | पु चढ़ि भावा ॥                 |          | ( दृदता )       |  |  |
| इन पात्रों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य पात्रों में भी ग्रादर्श भावना ग्रोतिप्रोत है। पात्रों |                                |          |                 |  |  |
| विविध गुणों का निरूपण विविध भौति से किया गया है, जिसमे न केवल                         |                                |          |                 |  |  |
|                                                                                       |                                |          |                 |  |  |
| १ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पद्दला खंड                     | (मानस)   | 8e2 5 28        |  |  |
| २ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खंड                       | (मानस)   | पृष्ठ १⊏१       |  |  |
| ३ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खंड                       | (मानस)   | वृष्ठ १६१       |  |  |
| ४ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खंड                       | ( मानस ) | वृष्ठ १७३       |  |  |
| ५ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खं₹                       | ( मानस ) | पृष्ठ १७३       |  |  |
| ६ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खंड                       | ( मानस ) | वृष्ठ ३३३       |  |  |
| ७ तुलसी ग्रंथावली,                                                                    | पहला खंड                       | ( मानस ) | \$2 6=X         |  |  |
|                                                                                       |                                |          |                 |  |  |

पहला खंड

पहला खंह

पहला खंड

पहला खंह

६ तुलसी ग्रंथावली,

- १ तुलसी ग्रंथावली,

२० तुलसी ग्रंथावली,

-१२ तुलसी ग्रंथावली,

(मानस)

(मानस)

( मानस )

(मानस)

पृष्ठ २४७

३०१ हन्द्र

वृष्ठ ३४४

ए०४ ठग्र

व्यक्तिगत मर्यादा की रक्षा है, प्रत्युत सामाजिक मर्यादा भी प्रक्षुण्ण बनी रहती है। इन प्रादर्शों के साथ तुलसीदास ने स्वाभाविकता ग्रीर मनोवैज्ञानिकता हाथ से नहीं जाने दी है। कला ग्रीर शिक्षा का इतना सुन्दर समन्वय श्रन्यत्र देखने में नहीं श्राता। तुलसीदास की इसी ग्राश्चर्यजनक काव्य-शक्ति के कारण 'मानस' का धर्म, समाज ग्रीर साहित्य में ग्रादरपूर्ण स्थान है।

रस—'मानस' में नवो रसों का उद्रेक सफलता के साथ हुआ है। प्रत्येक कांड में अनेक रस हैं। तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा और काव्य-शिक्त से रसों का चित्रण अनायास ही कर दिया है। अतः किसी कांड में कोई रस विशेष नहीं है। सभी कांडों में रस-वैचित्र्य है। वीभत्स रस अवश्य केवल लंका कांड और अरण्य कांड ही में परिमित है। अन्य रस प्रसंग के संकेत से ही प्रवाहित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास का समस्त 'मानस' ही दिया जा सकता है। कुछ नमूने के अवतरण इस प्रकार हैं:--

#### श्रृंगार--

(संयोग) प्रसुद्धि चितै पुनिचितै मिहि, राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल॥

(वियोग) देखियत प्रगट गगन श्रंगारा । श्रवनि न श्रावत एकौ तारा । पावक्रमय सप्ति स्रवत न श्रागी । मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ प

#### करण---

सो तनु राखि करन मैं काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा ॥ हा रधनन्दन प्रान पिराते । तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ॥

#### बीर---

जो तुम्हार श्रनुसासन पावों कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों ॥ काँचे घट जिसि डारों फोरी। सकों मेरु मूलक इव तोरी॥

### हास्य--

टूट चाप निह जुरिहि रिसाने। बैठिश्र होश्हि पाय पिराने ॥ ध को पै कुपा जरिह मुनि गाता। कोथ भए तनु राख विधाता॥ ध

#### रीव्र---

श्रति रिस बोले बचन कठोरां। कहु जब अनक थनुष केह तोरा।। वेगि दिखाउ मूद्र नत श्राजू। उलटौं महि जहँ लगि तव राजू।।

| 1 | तुलसी ग्रंथावली, |   | पहला खंड   | ( मानस   | ) पृष्ठ       | १११        |
|---|------------------|---|------------|----------|---------------|------------|
| ₹ | तुलसी ग्रंथावली, |   | पहला खंड   | ( मानस   | ) <i>be</i> 2 | <b>380</b> |
| Ę | तुलसी ग्रंथावली, | 4 | पहला खंड   | ( मानस   | ) वृद्ध       | २१६        |
| 8 | तुलसी ग्रंथावली, |   | पहला खंड   | ( मानस   | ) ফুড         | ₹.0 €      |
| X | तुलसी ग्रंथावली, |   | पहला खंड   | ( मानस   | ) . de2       | ११८        |
| 8 | तुलसी ग्रंथावली, |   | पहला खंड   | ( मानस   | ) · · · des   | 128        |
| 9 | तुलसी प्रंथावली, |   | पद्दला खंड | ( न्रानस | ) <i>ges</i>  | ११५        |
|   |                  |   |            |          |               |            |

भयानक--

मज्जिहि भूत पिसाच बेताला । प्रथम महा भोटिंग कराला ॥

वीभत्स--

काक कंक लेह भुजा उड़ाही। एक ते छीन एक लेह खाहीं।। र

ग्रद्भुत--

देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कीटि मह्मांड।। रै

शान्त--

लसत मंजु मुनि मंबली मध्य सीय रघुचंदु ।। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सिचदानंदु ॥४

इन रसों की व्यापकता बढ़ाने के लिए तुलसीदास ने प्रत्येक संचारी भाव का सकेत कर दिया है। संचारी भावों के सहयोग से रसोद्रेक श्रीर भी तीव हो गया है। उदाहरणार्थ तुलसीदास ने किस सरलता से संचारी भावों का संकेत किया है, यह निम्न प्रकार से है:

- १. निर्वेद -- अन प्रभु कृपा करहु यहि भौती। सन तिज भजन करौ दिन राती।
- २. ग्लानि--भई गलानि मोरे सुत नाहीं।
- ३. शंका--शिवहिं विलोक सशंकेउ मारू।
- ४. असुया--तब सिय देखि भूप अभिलाखे । कूर कपूत मूद मन माखे ॥
- प्र. श्रम--थके नयन रघुपति छवि देखी।
- ६. मद--जग योधा को मोंहि समाना।
- ७ धृति--धरि बड़ धीर राम उर आनी।
- द. श्रालस्य—-रधुबर **जाय स्यन तब कीन्हा**।
- ६. विषाद--सभय हृदय बिनवति जेहि तेही।
- १०. मति--उपज्यो शान वचन तव बोला ।
- ११. चिन्ता--चितवत चिकत चहुँ दिसि सीता। कहँ गये नृप किसीर मन चीता॥
- १२. मोह——सीन्द्र लाय उर जनक जानकी।
- १३. स्वप्न--दिन प्रति देखहुँ रात कुसपने ! कहक न तोहि मोह बस अपने।
- १४. विबोध--विगत निसा रघुनायक जागे।
- १५. स्मृति--सुधिन तात सीना कै पाई।
- १६. ग्रमर्थ--चो राउर अनुसासन पाऊँ ! कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊँ ॥

| १ तुलसी ग्रंथावली, | पर्ला खंड | (मानस)     | वृष्ठ ४१३ |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| २ तुलसी यन्थावली,  | पहला खंड  | (मानस)     | वृष्ठ ४१३ |
| ३ तुलसी अन्यावली,  | पहला खंड  | ( मानस )   | वृष्ठ २४  |
| ४ तुलसी मन्यावली,  | पहला खंड  | ( मानस ) 🧦 | पृष्ठ १५० |

- १७. गर्व -- भुजनल भूमि भूप बिन कीन्हीं । बिपुल बार महिदेवन दीन्हीं ।।
- १८. उत्सुकता--विग चलिय प्रभु श्रानिए, भुजवल रिपु दल जीति।
- १६. अवहित्थ--तन सकोच मन परम उद्घाहू। गृद प्रेम लखि परै न काहू।।
- २०. दीनता- -पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई'।
- २१. हर्ष जानि गौरि अनुकूल, सिय दिय दर्ष न जाय कहि।
- २२. त्रीड़ा--गुरुजन लाज समाज बिंह, देखि सीय सकुचानि ।
- २३. उप्रता--एक बार कालहु किन होई।
- २४. निद्रा--ते सिय राम साथरी सोए।
- २४. व्याधि--देखि व्याधि असाधि नृप, परवी धरणि धुनि माथ।
- २६. मरण-राम राम कहि राम कहि, बालि कीन्द्र तनु त्याग।
- २७. अपस्मार-अस कहि मुरिछ परे महि राक।
- २८. श्रावेग-- उठे राम सुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ।
- २६. त्रास-मा निरास उपजी मन त्रासा।
- ३०. उन्माद-- लिख्निन समकाए बहु भौति । पूछत चले लता तरु पाँती ।
- ३१. जड़ता--मुनि मग माँमा अचल होइ वैसा । पुलका शरीर पनस फल जैसा ।।
- ३२. चपलता--प्रभुदि चितै पुनि चितै महि, राजत लोचन लोल।
- ३३. वितर्क--लंका निशिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ।।

विशेष—तुलसी ने 'मानस' में सभी काव्य के गुण सिज्जित कर दिए है। धलंकारों का प्रयोग भाव-तीव्रता ध्रीर काव्य-सौन्दर्य के लिये यथास्थान हुआ है। यह प्रयोग काव्य में पूर्ण स्वाभाविकता ध्रीर सौन्दर्य के साथ है। प्रायः सभी शब्दा-लंकारों श्रीर अर्थालंकारों का निरूपण 'मानस' के ग्रंतर्गत है। तुलसी द्वारा प्रयुक्त अलंकारों के उदाहरण बड़ी सरलता से काव्य-प्रंथों में पाये जा सकते हैं, क्योंकि श्रलंकारों के भाव-प्रकाशन में तुलसी की रचना बहुत ही सरल ध्रीर सरस है। तुलसी की रचना में जहाँ अपिरिमित गुण है वहाँ काव्य के दो-एक दोष नगण्य हैं। दोषों में समास-दोष, प्रतिकूलाक्षर श्रीर धर्य-दोष के अन्तर्गत न्याय-विक्द दोष ही तुलसीदास की रचना में कहीं पाये जा सकते है।

तुलसीदास का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ 'मानस' है, पर उसका पाठ भी संदिग्ध है। कहा जाता है कि तुलधीदास ने अपने 'मानस' की दो प्रतियां की थीं। एक प्रति तो वे अपन साथ मलीहाबाद ले गए थे जहां उन्होंने कुछ दिनों निवास किया था। वहाँ उन्होंने यह प्रति किसी चारण कि को भेंट कर दी थी। यह अब मलीहा-बाद निवासी पं० जनादंन के अधिकार में हैं। पं० जनादंन उस प्रति को दिन का प्रकाश भी नहीं दिखलाना चाहते। ऐसा करने से उस प्रति के 'अपिवत्र' हो जाने का भय है। प्रति की जो थोड़ी-बहुत परीक्षा हुई है उससे झात होता है कि पुस्तक

राम-काव्य ४३३

तुलसीदास लिखित नहीं है। उसमें बहुत क्षेपक भर दिए गए है। किन्तु यह प्रभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसकी पूर्ण परीक्षा न हो जाय। दूसरी प्रति तुलसीदास अपने साथ राजापुर (बाँदा) लेते गए थे। राजापुर की प्रति चोरी चली गई थी और जब चोर का पीछा किया गया तो उसने उस ग्रन्थ को यमुना मे फेंक दिया था। सम्पूर्ण ग्रन्थ म से केवल अयोध्याकाड बहने से बचा लिया गया था, जिस पर पानी के छींटे पड़े हुए है और वे छीटे इस वृत्त को घोषित करते है। ये दोनों प्रतियां तुलसीदास जी द्वारा लिखी कही जाती हैं।

इनके म्रतिरिक्त एक तीसरी प्रित भी मिली है जो बनारस के महाराजा बहा-दुर के राज्य पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह प्रित संवत् १७०४ में मर्थात् तुलसी की मृत्यु के २४ वर्ष बाद तैयार की गई थी। इसी प्रित के म्राधार पर 'मानस' का एक संस्करण खंग विलास प्रेस, बाँकीपुर से प्रकाशित किया गया है, पर म्राक्चर्य तो इस बात का है कि खंग विलास प्रेस का संस्करण संवत् १७०४ वाली प्रिति से म्रानेक स्थानों में भिन्न है। कहा नहीं जा सकता कि यह भूल कैसे हो सकती है। म्रावश्यकता तो इस बात की है कि राजापुर भीर मलीहाबाद की प्रतियाँ तथा 'मानस' की म्रन्य प्राप्त प्रतियों का परीक्षण किया जाये। खेद का विषय है कि जिस ग्रन्थ ने तीन सो वर्षों से म्राधिक भारतीय हृदय भीर मस्तिष्क पर शासन किया है, उसका पाठ म्राज भी म्राविश्वत है।

'रामचिरतमानस' की एक और विश्वसनीय प्रति श्रयोध्या में प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि इस प्रति का प्रथम काड संवत् १६६१ में लिखा गया था। ग्रन्य कांड अपेक्षाकृत नवीन हैं। यह प्रति 'सावन कुंज' श्रयोध्या के बाबा छ्रबिकिशोर शरण के संरक्षण म है। पुस्तक के मन्त में ''संवत् १६६१ वैशाष सुदि ६ बृधवार'' लिखा हुआ है। ग्रतः यह ग्रन्थ तुलसीदास की मृत्यु से १६ वर्ष पहले लिखा गया था। तुलसीदास ने अपोध्या ही में 'मानस' का लिखना प्रारम्भ किया था, वे अपोध्या में बहुत दिन रहे भी थे, श्रतः यह प्रति उनके द्वारा या उन्हीं की देखरेख में लिखी गई कही जाती है। प्रति में अनेक स्थानों पर संशोधन भी है। यह तुलसीदास के हाथ का कहा जाता है।

काशी के सरस्वती भवन में 'वाल्मीकि रामायण' के उत्तरकांड की एक प्रति सुरक्षित है। उसकी पुष्पिका में प्रतिलिपिकार का नाम और समय दिया हुआ है।

समाप्त चेदं महाकाव्यं श्रीरामायण्यिभिति ॥ संवत् १६४१ समये मार्गः सुदि रवी लि० तुलसीदासेन ॥

इसके लेखक का नाम तुलसीदास ज्ञात होता है, जिसने संवत् १६४१ में हि० सा० म्रा० इ०---४६

महाकाव्य रामायण की प्रतिलिपि तैयार की । क्या ये तुलसीदास मानसकार तुलसी ही थे। ? स्वर्गीय रामदास गौड इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--

"गोस्वामी जी न जितनी किवता की है, सभी राम-भिन्त पर । इन बातों पर ध्यान रख कर जब हम देखते हैं कि सवत् १६४१ में काशी जी में बैठकर किसी विद्वान् संस्कृतज्ञ "तुलसीदास" ने वाल्मोकीय रामायण की सुन्दर प्रतिलिपि की, हमें यह कहने में कोई विशेष युक्ति नहीं दीखती कि यह तुलसीदास कोई श्रौर थे, जो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, जब किसी ग्रन्य सुलेखक श्रौर विद्वान् काशीवासी तुलसीदास की कहीं कभी चर्चा भी सुनने में नहीं श्राई । सुतरां यह नमानने का कोई सुदृढ़ कारण नही दीखता कि काशीवासी वाल्मीकीय उत्तरकांड की यह प्रति प्रातःस्मरणीय मानसकार गोस्वामी की ही लिखी है।"

गौड़ जी का यह मत निस्-देह युक्तिसंगत है। इस सम्बन्ध में एक प्रमाण श्रीर भी है। तुलसीदास ने ग्रयने मित्र टोडर की मृत्यु पर श्रनेक उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति के बटवारे के लिए एक पचनामा भी लिखा था। इस पंचनामा के ऊपर की छः पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई कही जाती है। पंचनामे की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:---

#### श्री जानकी वल्लभो विजयते।

द्विश्शरं नाभि संधत्ते द्विरस्थापयि नाश्रितान् । द्विर्दराति न चार्थिभ्यो रामो द्विनेंव भाषते ॥१॥
तुलसी जान्यो दशरथिह धरम न सत्य समान । रामु तजो जेहि लाग विनु राम परिहरे प्रान ॥१॥
धर्मो जयित नाधर्मस्सत्यं जयित नानृतम् । चमा जयित न क्रोधो विष्णुर्जयिति नासुरः ॥१॥

यह पचनामा मवत् १६६६ मे टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास द्वारा लिखा हुम्रा कहा जाता है  $1^3$  इस पचनामे के विषय में बाबू स्यामसुन्दरदास भ्रौर डा॰ बड़थ्वाल लिखते हैं:—

"यह पचनामा ग्यारह पीढ़ी तक टोडर के वंश में रहा। ११ वी पीढ़ी में पृथ्वी-पाल सिंह ने उसे काशिराज को दिया। अब भी यह काशीराज के यहाँ अच्छी तरह सुरक्षित है।" टोडर तुलसीदास के परम मित्र थे। उनकी मृत्यु पर तुलसीदास को

- १ इसका निर्देश वेणीमाधवदास ने भी श्रपने 'गोसांई चरित' में किया है :— लिखे वाल्मीकी पहार इकतालिस के मॉहि। मगसर सुदि सतमी रवौं पाठ करन हित ताहि।।गो० च०, दोहा ५५
- २ रामचरितमानस को भूमिका--गोस्वामी जी की लिपि (श्रीरामदास गौड़ )

  पुष्ठ ६०-६१
- ३ 'गोसाँई चिरित' में भी इसका निर्देश हैं:— पाँच मास बोते परे, तेरस सुदो कुआर । युग सुत टोंडर बीचि मुनि, बाँटि दिए घर बार ॥ गो० च०, दोहा = १
- ४ गोस्वामी तुलसीदास ( हिन्दुस्तानी एकेडेमी ), एष्ठ ११०

राम-काव्ये ४३५

श्रपना ''कीन्हें प्राकृत जन गन गाना। सिर घुनि गिरा लागि पछिताना'' प्रण तोड़ कर पद्य रचना करनी पड़ी।'

पंचनामें की प्रारम्भिक छः पंक्तियाँ उसी हस्ताक्षर में हैं जिसमें संवत् १६४१ की 'वाल्मीिक रामायण' के उत्तरकांड की प्रतिलिपि है। ग्रतः यह ग्रीर भी स्पष्ट हो जाता है कि पंचनामें के लेखक तुलसीदास ही 'वाल्मीक रामायण' के प्रतिलिपिकार तुलसी थे। राजापुर में सुरक्षित बालकांड की प्रति इसलिए भी ग्रप्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर इन दोनों प्रतियों के हस्ताक्षर से नहीं मिलते। राजापुर के बालकांड की ग्रप्रामाणिकता के विषय में यह भी कहा जाता है कि उसके संदर्भ में ग्रनेक भूलें हैं। २५६ वें दोहे के ग्रागे की चौपाई का यह कम :—

सकुचहुँ तात कहत एक वाता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ ग्रज्ञुद्ध है, क्योंकि प्रथम पंक्ति के ग्रर्थ की पूर्ति दूसरी पंक्ति मे नहीं होती । राज्जापुर वाली प्रति में लिखने की तिथि भी नहीं दी गई है ।

नागरी प्रचारिणी सभा ने 'मानस' का जो संस्करण प्रकाशित किया है उसका ग्राधार निम्नलिखित प्रतियों पर है :--

- (१) राजापुर का हस्तिलिखित स्रयोध्याकांड जो गोस्वामी जी के हाथ का लिखा माना जाता है।
- (२) ग्रयोध्या की प्रति (बालकांड) जो गोस्वामी जी के परलोक-वास के ११ वर्ष पीछे की लिखी हुई है।
  - (३) काशिराज की प्रति।
- (४) लाला छक्कन लाल का छपाया लीथो वाला संस्करण जो मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी पं॰ रामगलाम द्विवेदी की प्रति के ग्राधार पर छपा था।
- ( प्र ) सदल मिश्र का संस्करण जो वि० सं० १६६७ मे कलकत्ता में छपाथा।
  - (६) डेढ़ सी वर्ष की एक हस्तलिखित प्रति। १
  - १ चार गाँव को ठाकुरो, मन को महा महीप तुलसी या कलिकाल में अथयो टोडर दीप तुलसी राम सनेह को सिर पर भारी भार। टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार तुलसी उर थाला विमल टोडर गुन गन बाग। ये दोड नयनन सीचिहाँ समुभि समुभि अनुराग॥ राम धाम टोडर गए तुलसी भए असोच। जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच॥
    - २ तुलसो ग्रन्थावली, तीसरा खंड, वक्तव्य, पृष्ठ १-२

इन प्रतियों में संवत् १६६१ वाली अयोध्या की प्रति नहीं है, जो सबसे अधिक विश्वसनीय प्रति मानी जाती है। यह विषय चित्य है।

### तुलसीदास भ्रौर राजनीति

तुलसीदास ने 'मानस' में लोक-शिक्षा का बहुत व्यापक रूप रक्खा है । उन्होंने केवल व्यक्टि के लिए ही नहीं, समक्टि के लिए ऐसे नियमों की रूप-रेखा निर्मित की जो धर्म एवं समाज के लिए हितकर सिद्ध हो। वे एक महान सुधारक थे। उन्होंने अपने आराध्य की महत्त्वपूर्ण कथा में जीवन के अंगों को घटित करते हुए आदर्श की ओर संकेत करने का स्थान निकाल ही लिया। उन्होंने जिस कुशलता से उपदेश का अंश कथा में मिलाया है उससे शिक्षा और कला ने एक ही रूप धारण कर लिया है, यही किव की प्रतिभा का द्योतक है।

तुलसीदास ने राजनीति के सिद्धान्तों का निरूपण श्रिष्ठकतर 'मानस' ही में किया. है । पहले तो उन्होंने समकालीन परिस्थितियों का चित्रण कर—किलयुग के प्रभाव से—राजनीति की दुरवस्था का रूप खड़ा किया है, बाद में राम-राज्य वर्णन में राजनीति के श्रादर्श की ग्रोर संकेत किया है । 'मानस' में भ्रनेक स्थानों पर राजनीति के सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं । तत्कालीन राजनीति के चित्र चार स्थानों पर प्रभान रूप से मिलते हैं । 'दोहावली', 'कवितावली', 'विनयपत्रिका' ग्रीर 'मानस' में ये स्थल इस प्रकार हैं :—

### (१) बोहावली

गोड़ गँवार नृपाल महि, यवन महा महिपाल।

साम न दाम न मेद कलि, केवल दन्ड कराल।।

#### (२) कवितावली

एक तो कराल कलिकाल स्लमूल तामें,

कोड़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की।।

वेद-धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप भए,

साधु सीधमान जानि रीति पाप पीन की ॥?

### (३) विनयपत्रिका

राज समाज समाज कोटि कट करपत कल्लष कुचाल नई है। नीति प्रतीति प्रीति परिमिति रित, हेतुबाद हिटे हेरि हुई है।।  $^3$ 

रावण के शासन की भ्रानीतियों से तुलसीदास ने भ्रापने समय में यवनों की राजनीतिक श्रानीतियों का संकेत बड़े कौशल से किया है:

मुज बल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतन्त्र । मंडलीक मनि रावन, राज कर निज मंत्र ॥२१३॥

१ तुलसी यन्यावली, दूसरा खंब (दोहावली ) दोहा ५५६, पृष्ठ १५३

२ तुलमी प्रन्थावली, दूसरा खंड (कवितावली) छंद १७७, एष्ट रे४७

३ तुलसी प्रन्थावली, दूसरा खंड (विनय-पत्रिका) झंद १३६, पूष्ठ ५१३

देव जच्छ गंथर्व नर, किन्नर नाग कुमारि। जीति वरीं निज बाहुबल, बहु सुन्दर वर नारि॥२१४॥

जप जोग विरागा तप मख भागा, अवन सुनै दससीसा। आपुन उठि धानै, रहै न पानै, धिर सव घालै खीसा।। अस अच्य अचारा भा संसारा, धरम सुनिश्च निहं काना। तेहि बहु विधि त्रासै देस निकासै, जो कहि वेद पुराना॥ बरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो करिं। हिंसा पर अति प्रीति, तिन के पापहि कवनि मिति।।२१५॥ व

राजनीति की इन दुः खपूर्ण परिस्थितियों से ऊव कर तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर राजनीति के आरदशों का निरूपण किया है।

(१) राजा ईक्वर का ग्रंश है:--

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस श्रंश भव परम कृपाला ॥ ९

(२) राजाकाधर्मप्रजाकासुख ही हैः --

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥

(३) राजा में समदृष्टि ग्रावश्यक है:--

मुखिया मुखु सो चाहिये खान पान कहुँ एक । पालै पोषे सकल ऋंग तुलसी सहित विवेक ॥

- (४) राजा के कार्यों के लिए प्रजा-जन की सम्मति श्रपेक्षित है:——
  सुदित महीपति मन्दिर श्राए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए।
  कहि जय जीव सीस तिन्द नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥
  प्रमुदित मोहि कहेड गुरु श्राजु। रामहि राय देहु जुवराजू।
  जो पौंचहि मत लागइ नीका। करहु हरिष हिय रामहि टीका॥

  \*\*
- ( प्र ) राजा में चार नीतियाँ होनी चाहिए:—— साम दाम श्रुठ दंड विमेदा। नृप उर वसहिं नाथ कह वेदा॥ व
- (६) राजा का सत्यव्रत होना ग्रावश्यक:--रधुकुल रीति सदा चिल श्राई। प्रान जाहु वरु वचनु न जाई।।
  - १ तुलसी यन्थावली, दूसरा खंड (मानस ) पृष्ठ ८०
  - २ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड (मानस ) पृष्ठ १७
  - ३ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १८५
  - ४ तुलसी अन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ २८०
  - ५ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १५६
  - ६ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पुष्ठ १८८
  - ७ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पुष्ठ १६८

- ( ७ ) राजा को निर्भीक और स्वावलंबी होना चाहिए :
  - (श्र) निज भुज,वल मैं वैरु बढ़ावा । देहहीं उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ १
  - (आ) जौ रन हमिह पचार कोक। लर्राह्म सुखेन काल किन होक।। र
  - ( इ ) निसिचर हीन करौं मिह भुज उठाइ पन कीन्ह ।।<sup>३</sup>
- ( ८ ) राजधर्म में ग्रालस्य ग्रीर ग्रसावधानी ग्रक्षम्य है :---

बोली बचन कोध करि भारी। देस कोस कै सुरित बिसारी॥
करिस पान सोबिस दिनु राती। सुधि निह तब सिर पर श्राराती॥
राजुनीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहिं समर्थे बिनु सतकर्मा॥
विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए श्ररु पाए॥
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान तें ग्याम पान तें लाजा।।
प्रीति प्रनय बिनु मद तें गुनी। नासिहं बेग नीति श्रसि सुनी॥
रिपु रुज पावक पाप, प्रभु श्रहि गनिश्र न ब्रोट करि।
श्रस कहि विवेध बिलाप, करि लागी रोदन करन।

- ( ६ ) राज्य में प्रजा की समृद्धि भावश्यक है:--
  - ( भ ) विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाद जिमि पाइ सुराजा । प
  - (आ) पंकान रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप कै जिस करनी॥ इ
- ( १० ) रक्तपात यथासम्भव बचाया जावे:--
  - (अ) मंत्र कहौं निज मित अनुसारा। दूत पठाइअ वालि कुमारा॥ काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेडु वतकही सोई॥ औ
  - ( आ ) नारि पाइ फिर जाहि जौ, तौ न बढ़ाइय रारि । नाहि त सम्मुख समर महँ, तात करिश्र हठि मारि ॥
- ( ११ ) बैर उसी से हो जो बुद्धि-बल से जीता जा सके :--नाथ बैर कीजै ताही सों। बुद्धि बल सिकाग्र जीति जाही सों॥ ९
- ( १२ ) राजा को सभी कार्यों का श्रय ग्रयने सहायकों को देना चाहिए:---
  - १ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ४०७
  - २ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १२१
  - ३ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ २६३
  - ४ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३०४
  - ५ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३३२
  - ६ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३३२
  - ७ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १७७
  - द तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंडा ( मानस ) पृष्ठ । ३७४
  - तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३७३

- (श्र) सुनु किप तोहि समान उपकारी। निह की उसुर नर मुनि तनुधारी।। प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख हो इन सकल मन मोरा॥
- (आ) तुम्हरे बल मैं रावनु मारा । तिलकु विभीषन कहुँ पुनि सारा ॥ १
- (१३) राजा को ग्राश्रम-धर्म का पूर्ण पालन करना चाहिए:---
  - ( श्र ) श्रन्तहु उचित नृपहिं बनबास् । बय विलोक्षि हिय होइ हरास् ॥ र
  - ( श्रा ) संत कहि श्रस नीति दसानन । चौथे पन जाहि नृप कानन ॥ ध
- ( १४ ) राजा को स्वदेश स्वर्ग से भी श्रधिक प्रिय होना चाहिए:—
  जबिप सब वैकुंठ बिलाना। वेद पुरान विदित जग जाना।
  श्रवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ।।

इन उद्धरणों के स्रतिरिक्त 'मानस' में ऐसे स्रनेक प्रसंग हैं, जहाँ राजनीति का वर्णन बड़े सरल शब्दों में घटनाओं के वर्णन में किया गया है। सक्षेप में राजा को प्रजा का निष्पक्ष पालन, और दुष्टों का नाश करना चाहिए । उसे सत्यव्रती, निर्भीक, स्वावलम्बी, मेधावी, पराक्रमी और स्वदेश-प्रेमी होना चाहिए।

### तुलसीदास ग्रौर समाज

तुलसीदास ने समाज की मर्यादा पर विशेष लिखा है। धर्म का पालन बिना समाज के मर्यादा-पालन के नहीं हो सकता। समाज के दो भाग है—स्यवितगत और सार्वजनिक। इन दोनों क्षेत्रों में तुलसीदास ने अपनी असाधारण काव्य-शिवत से महान संदेश दिया है। 'रामचरितमानस' के पात्रों में लोक-शिक्षा का रूप प्रधान रूप से है। पारिवारिक जीवन का आचार 'मानस' में यथास्थान सज्जित है। पिता, पुत्र, माता, पित, पत्नी, भाई, सखा, सेवक, पुरजन आदि का क्या पारस्परिक व्यवहार होना चाहिए, इन सबका उत्कृष्ट निरूपण तुलभीदाम ने अपनी कुशल लेखनी से किया है। 'वाल्मीकि रामायण' में मानवी भावनाओं के निरूपण के लिये आदि किव ने अनेक प्रसंग लिखे हैं, जो स्वाभाविक होते हुए भी लोक-शिक्षा के प्रचारक नहीं हैं। लक्ष्मण का कोध, दशरथ के वचन आदि औचत्य का अतिक्रमण करते हैं, पर तुलसीदास ने ऐमे एक पात्र की भी कल्पना नहीं की, जिससे दुर्वासनाओं और अनाचारों की वृद्धि हो। उन्होंने तामसी पात्रों को भी सद्गृणों की वृद्धि करते हुए चित्रित किया है। सात्विक भावनाओं से भरे हुए पात्रों को तो

१ तुलसी यंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३५५

२ तुलसी यंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ४३२

३ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड (मानस ) पृष्ठ १७६

४ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड मानस ) एण्ठ ३७३

प्र तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ४४०

उन्होंने मर्यादा का ग्राधार ही श्रंकित कर दिया है। पारिवारिक जीवन के कुछ चित्र इस प्रकार हे:—

- ( राम ) बरष चारिदस\_बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान। श्राइ पाय पुनि देखिहाँ, मन जनि करिस मलान।।
- ( लक्ष्मण ) उतर न आवत श्रेम बस, गहे चरन अकुला ह। नाथ दासु में स्वामि तुम्ह, तजहु त काह बसाह ॥
- ( सीता ) खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुरसदन सम, परनसाल सुखमूल।।
- ( भरत ) बैठे देखि कुसासन, जटा मुकुट कृस गात।
- ( दशरथ ) राम-राम रधुपति जपत, स्रवत नयन जलजात ॥ भ सो तनु राखि करिन मैं काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निनाहा॥ भ
- ( कोशल्या ) धीरजु धरिह तो पाइस्र पारु। नाहित बूड़िहि सनु परिवारू। जो जिय धरिस्र विनय पिय मीरी। राम लवन सिय मिलहिं बहोरी।।
- .( सुमंत ) तात कुषा करि कीजिञ्ज सोई। जातें अवथ अनाथ न होई।। मंत्रिहिं राम उठाइ प्रवोधा। तात धरम मतु तुम्ह सब सोधा॥ वै
- ( निषाद ) नाथ भाजु मैं काह न पाना । मिटे दोष दुख दारिद दाथा । बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी । श्राजु दीन्ह विधि वनि भलि भूरी ॥
- ( हनुमान ) सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरिष हनुमंत । चरन परेंड प्रेमाकुल, त्राहि-त्राहि भगवंत ॥ ९
- ( प्रजा ) सबिह बिचार कीन्द्र मन माहीं। राम लवन सिय बिनु सुखु नाही।। जहाँ रामु तहँ सबुर समाजू। बिन रघुबीर श्रवध नहिं काजू॥°°
  - १ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १७८
  - २ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १८५
  - ३ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) एष्ठ १८३
  - ४ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) प्रष्ठ ४३८
  - ५ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड (।मानसा) पृष्ठ २१८
  - ६ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ २१७
  - ७ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पुष्ठ ११४
  - 🖒 तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १६७
  - ह तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ३५५
  - १० तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १६०

राम-काव्य ४४१

(विभीषण) जिन्ह पायन्ह के पादुकहिं, भरत रहे मन लाइ। ते पद आज विलोकिहों, इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥

इन पात्रों की चरित्र-रेखा के साथ ग्रन्य ग्रनेक पात्रों में तुलसीदास ने जिस ग्रादर्शवाद का स्तर (Standard) निर्धारित किया है, वह समाज को संयमशील बनाने में बहुत सहायक हुन्ना । यही कारण है कि हिन्दू जीवन में 'मानस' के पात्र ग्राज भी उत्साह ग्रीर शक्ति की स्फूर्ति पहुँचा रहे हैं ।

उत्तरकांड में तुलसी ने राम-राज्य में समाज का जो चित्र खींचा है, वह वर्णाश्रम धर्म से युक्त है। जब समाज में इस धर्म का पालन किया जायेगा, तभी उसमें सुख-समृद्धि होगी श्रीर वह राम-राज्य के समान हो जायेगा। तुलसीदास ने राम-राज्य में श्रादर्श समाज का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है:--

बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।।
बरनाश्रम निज्ञ परम, निरत बेद पथ लोग।
चलहिं सदा पाविं सुख, निहं भय शोक न रोग।
सब नर करिं परस्पर प्रीतो। चलिं स्वधर्म निरत श्रुति रीती।
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी।।
एक नारि जत रह सब भारी। ते मन बच कम पित हितकारी।।
दंड जितन्ह कर मेद जहँ नर्चक नृत्य समाज।
जिततु मनिह श्रस सुनिश्च जगरामचन्द्र के राज॥

बाल कांड में भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रादरपूर्ण स्थान का निर्देश है । सीता के स्वयम्बर में पुरजनों को यथास्थान बिठलाने का निर्देश करते समय तुलसीदास ने लिखा है:--

देखी जनक भीर भे भारी सुचि सेवक सब लिए हँकारी ।।
तुरत सकल लोगन्द पिहं जाहू। आसन उचित देह सब काहू।।
किह मृदु बचन बिनीत तिन्द, बैठारे नर नारि।
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुदारि।।

तुलसी ने नारी जाति के प्रति बहुत आदर-भाव प्रकट किया है। पावंती, प्रनसुइया, कौशल्या, सीता, ग्राम-वधू आदि की चिरत्र-रेखा पवित्र भौर धर्म-पूणं विचारों से निर्मित की गई है। कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निन्दा की है और उन्हें "ढोल, गँवार" की श्रेणी में रक्खा है। किन्तु यदि 'मानस' पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि नारी के प्रति भत्संना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए हैं, जब नारी ने धर्म के विपरीत भाचरण किया है; अथवा निन्दात्मक वाक्य कहने वाले व्यक्ति वस्तु-स्थित देखते

१ तुलसी यंथावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ ३६०

२ तुलसी यंथावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ ४४६-४५०

३ तुलसी यंथावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ १०४

हुए नीतिमय वाक्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कथन तुलसीदास के न होकर परिस्थिति विशेष में पड़े हुए व्यक्तियों के समझने चाहिए। जैसे——

- (१) ढोल गॅवार सुद्र पसु नारी। सकल ताइना के अधिकारी।। १
- (२) नारि सुभाउ सत्य कवि कहहीं। भवगुण आठ सदा उर रहही॥ साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक भसौंच, भदाया॥

पहली उक्ति सागर ने अपनी क्षुद्रता बतलाने के लिए राम से कही श्रीर दूसरी रावण ने अपनी महत्ता बतलाने के लिए मन्दोदरी से कही।

तुलसीदास ने समाज का ग्रादर्श विस्तारपूर्वक लिखा, क्योंकि उन्होंने ग्रपने समय में समाज की दुरवस्था देखी थी। समाज-सुधार के लिए ही उन्होंने 'रामा-यण' की चरित्ररेखा को ग्रपने 'मानस' में परिष्कृत कर नवीनता के साथ रख दिया। तुलसीदास की यही मौलिकता थी। उन्होंने ग्रपने 'मानस' में तत्कालीन समाज की दशा का चित्रण बहुत स्पष्टता के साथ किया है:--

दोहावली-बादहिं.सद्ग दिजन सन, ''हम तुम तें कछ घाटि ?

जानहिं ब्रह्मासो विप्रवर" श्राँखि दिखावहि डाँटि ॥३

कवितावली-ननुर बहेरे को बनाय बाग लाइयत,

रू भवे को सोई सुरतरु काटियत है।
गारी देत नीच हरिचन्द हू दधीच हू को,
आपने चना चवाइ हाथ चाटियत है।
आप महापातकी, हॅसत हरिहर हू को,
आप हैं अभागी भूरिभागी डाटियत है।
किल को कलुष मन मिलन किये महत,
मसक को पौंसुरी पयोधि पाटियत है।

बिनय-पित्रका — आस्रम बरन धरम बिरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पाप रत, अपने अपने रंग रई है।। सांति सत्य सुमरीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचित, खल बिलसत हुलस्ति खलई है।।

मानस'---वरन धरम नहिं श्राश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सव नरनारी।
द्विज सृति वंचक भूप प्रजासन। कोउ नहि मान निगम श्रनुसासन॥६

- १ तुलसी यन्थावली, पहला खयड (मानस) पृष्ठ ३६६
- २ तुलसी प्रन्थावली, पहला खगड (मानस) पृष्ठ ३७६
- ३ तुलसी यन्थावली, दूसरा खण्ड (दोहाँवली) पृष्ठ १५२
- ४ तुलसी प्रन्थावली, दूसरा खण्ड (कवितावली) पृष्ठ २२६
- पुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खग्ड (विनयपत्रिका) पृष्ठ ५३३
- ६ तुलसी प्रन्थाबली, पहला खर् (मानस) पृष्ठ ४८३

राम-काब्य ४४३

तुलसीदास ने 'मानस' के उत्तर कांड में किलयुग का जो वर्णन किया है वह उन्हीं के समय की तत्कालीन परिस्थिति थी। उस ग्रंश को पढ़ कर ज्ञात होता है कि किव के मन में समाज की उच्छं खलता के लिये कितना क्षोभ था। इसी क्षो की प्रतिक्रिया उनके लोकशिक्षक समाज-चित्रण के ग्रादर्श में है।

## तुलसीदास भ्रौर दर्शन

तुलसीदास के ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि उन्होंने संस्कृत के दर्शन-शास्त्र का बड़ा गंभीर ग्रध्ययन किया था। दर्शन की ग्रत्यंत कठिन श्रीर रहस्यपूर्ण बातों को उन्होंने बड़ी ही सरलता से ग्रपनी 'भाषा' में रख दिया है। तत्कालीन साहित्य में कोई भी ऐसा किव नहीं है, जिसने दर्शन-शास्त्र का परिचय इतनी दक्षता के साथ दिया हो। तुलसीदास के दो ही ग्रंथ ऐसे हैं, जिनमें उनके दर्शन-ज्ञान का पता चलता है। एक तो 'विनयपित्रक' है, दूसरा 'मानस'। 'विनयपित्रका' में स्तुति, ग्रात्म-बोध ग्रीर ग्रात्म-निवेदन का ग्रंश ग्रधिक हो जाने के कारण दर्शन का विशेष स्पष्टीकरण नहीं है, पर कुछ पद ऐसे ग्रवश्य हैं, जिनसे तुलसी का दर्शन-ज्ञान लक्षित होता है। शंकर के मायावाद के निरूपण में तो वे दक्ष हैं:—

केसन कहि न जाइ।का कहिए।
देखत तन रचना विचित्र अति समुिक मनिहं मन रहिए।।
सून्य भीति पर चित्र, रंग निहं, तनु विनु लिखा चितेरे।
धोप मिटै न, मरे भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे।।
रिवक्तर-नीर नसे अति दारुन, मकर रूप तेहि माही।
बदन हीन सो यसे चराचर पान करन जे जहीं।
कोउ कह सत्य, भूठ कह कोज जुगल प्रवल करि मानै।
जुलसिदास परिहरे तीनि अम सो आपन पहिचानै।

इस पद से ज्ञात होता है कि वे शंकर के ग्राह्मैतवाद के प्रतिपादक होते हुए भी उसे 'श्रम' मानते थे, जो हो, 'विनयपत्रिका' में 'दर्शन' के कुछ सिद्धान्तों का निर्देश ग्रवश्य है, पर उसमें श्रधिकतर विनय ग्रौर प्रेम का ग्रंश ही ग्रधिक है।

'मानस' में तुलसी का दर्शन बहुत विस्तृत, व्यापक श्रीर परिमार्जित है। उन्होंने घटना-प्रसंग में भी दर्शन का पूट दे दिया है। जहाँ कहीं भी उन्हें भावनाश्रों के बीच में अवकाश मिला है, उन्होंने दर्शन की चर्चा छेड़ दी है। बाल कांड के प्रारंभ में तो ईश्वर-भिनत का निरूपण करते हुए उन्होंने अपनी दार्शनिकता के श्रंग-अंग स्पष्ट किए हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण-निषाद संवाद, राम-नारद संवाद, वर्षा-

१ तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड (विनयपत्रिका) पृष्ठ ५१६

शरद वर्णन, राम-लक्ष्मण संवाद, गरुड़ ग्रीर कागभुशुडि संवाद में तुलसी ने ग्रपनी बार्शनिकता का परिचय दिया है।

उनका दर्शन किस 'वाद' के ग्रंतर्गत ग्राता है, यह विवाद-ग्रस्त है। कुछ समालोचकों ने इधर सिद्ध किया है कि तुलसी ग्रद्धैतवाद के पोषक थे, कुछ, कहते हैं कि वे विशिष्टाद्वैतवादी थे, किन्तु ग्रभी तक कोई भी मत स्पष्ट नहीं हो पाया।

तुलसी के दर्शन सम्बन्धी अवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि वे राम को 'विधि हिर शंभु नचावन हारे' के रूप में मानते थे। अतः वे आदि ब्रह्म हैं। इस ब्रह्म के लिए उन्होंने सभी विशेषणों का प्रयोग किया है, जो अद्वैतवाद के ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस अद्वैतवाद की व्याख्या में माया के लिये भी स्थान है, जिसका वर्णन तुलसीदास ने अनेक बार किया है। यह तो स्पष्ट है कि तुलसीदास वैष्णव थे, अतः वे अवतारवादी भी थे। इसका प्रमाण उनके 'मानस' में अनेक बार है। वे अपने ब्रह्म को अद्वैतवाद के शब्दों में तो व्यक्त करते हैं, पर उसे विशिष्टाद्वैत के गुण से युक्त कर देते हैं:——

एक श्रनीह श्ररूप श्रनामा । श्रज सिच्चदानन्द परधामा । न्यापक विश्व रूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत श्रनुरागी ॥ १

यहाँ एक ग्रनीह और ग्ररूप ब्रह्म भक्तो के लिए भवतार लेता है। ग्रद्धैतवाद के रूप में उनका ब्रह्म इस प्रकार है:--

- (अ) गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। र
- ( श्रा ) नाम रूप दुः ईस उपाधी । श्रकथ श्रनादि सुसामुिक साधी ॥
- (इ) व्यापकु एकु ब्रह्म श्रविनासी । सत चेतन घन श्रानन्द रासीं ॥ ४
- ( ई ) ईश्वर श्रंश जीव श्रविनाशी । चेतन श्रमल सहज सुखरासी ॥ 🕻
- (उ) निजं निर्गुणं निर्विकल्य निरीहम्। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्॥

इसी म्रद्वैत ब्रह्म को जब तुलसीदास विशिष्ट बनाते हैं तब वे सती से प्रश्न कराते हैं:--

> महा जो न्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सोकि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद।।

- १ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ १०
- २ तुलसी यन्थावली, पहला खंड (मानस ) पृष्ठ १३
- ३ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( भानस् ) पृष्ठ १४
- ४ तुलसी यन्थावली, पहला खंड (मानस ) पृष्ठ १५
- ५ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ४१५
- ६ तुलसी यन्थावली, पहला खंड ( मानस ) १९४८ ४८८
- ७ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड (मानस ) पृष्ठ २७

स्रीर इसका उत्तर वे स्रागे चल कर इस प्रकार देते हैं:——
सगुनिंद्दं अगुनिंदिं निंदं कछु मेदा। गाविंदं मुनि पुरान कुभ वेदा।
अगुन स्ररूप स्रलख स्रज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई।
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। जल हिम उपल विलग निंदं जैसे।
जासु नाम भ्रम-तिमिर-प्रनंगा। तेहि किसि कहिस विमोद प्रसंगा।

जगत प्रकास्य प्रकासक राम्। मायाधीश ग्यान-गुन-धाम्॥ जासु सध्यता तें जब माया। भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महुं भास जिमि, जथा भानु कर बारि। जदिष मृषा तिहुं काल सोह, अम न सकै कोउ टारि॥ पिह विधि जग हरि आश्रित रहई। जदिष असत्य देख दुख अहई॥ जौ सपने सिर काटै कोई। बिन जागे न दूरि दुख होई॥ जासु कृपा अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥ आदि अन्त कोउ जासु न पावा। मित अनुमान निगम अस गावा॥ बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करें विधि नाना॥ आनत रहित सकल रस भोगी। बिनु बानो बकता बड़ जोगी॥ तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। गई धान बिनु बास असेखा॥ अस सब भाँति अलौबिक करनी। मिहमा जासु जाइ नहिं बरनी।। जेहि इमि गावहिं बेद बुध, जाहि धरहिं सुनि ध्यान। सोइ दशरथ सुत भगत हित, कोसनपित भगवान।। प्रा

इस प्रकार तुलसीदास ने ग्रहैतवाद के भीतर ही विशिष्टाहैतवाद को सृष्टि कर दी है। 'रामचिरतमानस' के समस्त ग्रवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि तुलसीदास ग्रहैतवाद को श्रद्धा की दृष्टि के देखने हुए भी रामानुजाचार्य के विशिष्टाहैत के ग्रनुयायी थे। उन्होंने सभी स्थलों पर राम नाम के साथ नारायण के गुणों का समन्वय कर दिया है। पं० रामचन्द्र शुक्ल का भी यही मत है। वे 'लिखते हैं:—

"साम्प्रदायिक दृष्टि से तो वे रामानुजाचार्य के श्रनुयायी थे ही, जिनका निरूपित सिद्धान्त भक्तों की उपासना के श्रनुकूल दिखाई पड़ा।"

तुलसीदास ने ब्रह्म की व्यापकता के लिए उसे श्रद्धतवाद का रूप श्रवश्य दिया श्रीर उसे माया से समन्वित किया भी, पर वे उसे उस रूप में ग्रहण नहीं कर सके। वे भक्त थे, श्रतः भक्ति का सहारा लेकर उन्हें ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत में निरूपित करना ही पड़ा। इसलिए जहीं कहीं भी उन्हें श्रद्धैतवाद से ब्रह्म-निरूपण की

१ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) एष्ठ ५४-५५

२ तुलसी प्रन्थावली, तीसरा खंड ( मानस ) एष्ठ १४५

ग्नावश्यकता पुरही, वहीं उसके बाद उन्होंने उसे भिक्तिमार्ग का ग्नाराघ्य भी मान लिया। यह इसलिए किया गया, क्योंकि वे ग्रपने दृष्टिकोण को स्पष्ट बतला देना चाहते थे। ग्ररण्य कांड में जब लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र से पूछा—

"ईश्वर जीवहि मेद प्रमु, कहहु सकल समुभाइ॥ जस समय राम ने—

माया ईस न आपु कहँ जानि कहिंश्व सो जीव। बन्ध मोच्युछद सर्वपर माया प्रेरक सीव॥<sup>२</sup>

कहकर भी यह स्पष्ट घोषित किया

जा तें वेगि द्रवीं मैं भाई ! सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥3

पं ॰ गिरिषर शर्मा चतुर्वेदी के मतानुसार "दार्शनिक सिद्धांतों में श्री गोस्वामी जी श्री शंकराचार्य के ग्रद्धैतवाद के ग्रनुगामी हैं।" अपने प्रमाण में उन्होंने 'मानस' के प्रायः सभी दर्शन से सम्बन्ध रखने वाले स्थल उपस्थित कर दिये हैं। उनके विचारों से विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है, पर यह सिद्ध नहीं हो पाता कि तुलसीदास विशिष्टाद्धैत के समर्थंक नहीं थे।

तुलसीदास ने म्राहैतवाद का निरूपण मनश्य किया है, पर वे इसे भ्रपना मत नहीं मान सके। मानस में म्राहैतवाद की भावना लाने से निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:—

- (१) तुलसीदास ने राम के ब्रह्मत्व का संकेत ही शिव-पार्वती के संवाद में दे तिया था। उसी तत्व-निरूपण में उन्हे राम को विशिष्टाद्वैत के विशेषणों से संयुक्त करना पड़ा।
- (२) तुलसीदास धार्मिक सिद्धान्तों में बहुत सिह्ब्णु थे। ग्रतः उन्होंन ग्रद्धैतवादियों ग्रीर विशिष्टाद्वैतवादियों का विरोध दूर करने के लिये राम के व्यक्तित्व में दोनों 'वादों' को सम्मिलित कर दिया।
- (३) तुलसीदास रामानन्द की शिष्य-परम्परा में थे। रामानन्द की शिष्य-परम्परा में 'श्रष्टयात्म रामायण' आधारभूत धार्मिक पुस्तक थी। श्रष्टायात्म रामायण की समस्त कथा में ग्रद्धैतवाद की भावना है। ग्रतः तुलसीदास ने जब 'ग्रष्ट्यात्म रामायण' को ग्रपने 'मानस' का ग्राधार बनाया तो वे उसकी ग्रद्धैत भावना की

१ तुलसी अन्थावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ २६८

२ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ २६६

३ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड (मानस) पृष्ठ २१६

४ तुलसी ग्रन्थावली, तीसरा खंब (मानस) पृष्ठ ६४

५ एन भाउटलाइन ऑव् दि रिलीजस लिटरेचर ऑव् इंडिया, पृष्ठ ३२६

राम-कोव्य ४४७

भ्रवहेलना भी नहीं कर सके । यही कारण है कि 'मानस' में स्थान-स्थान पर भ्रदेत भावना का निरूपण है । इस निरूपण के बाद यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवादी थे ।

तुलसीदास ने जिस ब्रह्म का निरूपण किया है उसकी मर्यादा विशिष्टाद्वैत से ही निर्मित है।

/ सीय-राम-मय सब जग जानी। करौ प्रनाम जोरि जुग पानी॥

इस चौपाई में विशिष्टाद्वैत की प्रधान भावना सिन्निहित है । जित्, श्रजित् ये ईश्वर के ही रूप हैं। ये उससे किसी प्रकार भी श्रलग नहीं रह सकते। जब ईश्वर ग्रादि रूप में रहता है, तब जित् ग्रौर ग्रजित् (संसार सूक्ष्म रूप से) ईश्वर में ज्याप्त रहता है ग्रौर जब ईश्वर ग्रपना विकास करता है तब वह स्थूल रूप धारण करता है। ग्रतः जित् ग्रजित् में ईश्वर की ज्याप्ति सब काल के लिए है। इसी में 'सीय राममय सब जग जानी' की सार्यकता है।

विशिष्टाद्वेत के भ्रनुसार ईश्वर का स्वरूप पाँच प्रकार का है, पर, ब्यूह, विभव, भ्रंतर्यामी श्रौर भ्रचीवतार । तुलसीदास ने भ्रपने ब्रह्म राम को इन्हीं पाँच रूपों में चित्रित किया है:--

१. पर—यह बासुदेव-स्वरूप है। यह ऐसा रूप है, जो परमानन्द-मय है भीर प्रनन्त है। 'मुक्त' श्रीर 'नित्य' जीव उसी में लीन हैं। यह षड्गृण्य विग्रह (ऐस्वयं, शक्ति, तेज, ज्ञान ग्रीर वीयं से युक्त शरीर) रूप है। इसीलिए राम को यही रूप दिया गया है श्रीर उनके प्रत्येक कार्य पर देवता (नित्य जीव) फूल बरसाते श्रीर ग्रपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं।

गगन विमल संकुल सुर जूथा। गावहि गुन गंधर्व बरूथा॥ बरसहिं सुमन सुझंजलि साजी। गहगहि गगन दुंदुभी बाजी॥

इस पर-रूप का वर्णन 'मानस' में इस प्रकार है:--

स्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रेम-मगति-वस कौसल्या के गोद ॥४

२. ड्यूह—यह स्वरूप विश्व की सुष्टि ग्रीर उसके लय के लिए ही है। 'षड्गुण्य विग्रह' में से केवल दो गुण ही स्पष्ट होते हैं। वे गुण चाहे ज्ञान ग्रीर बल हों, चाहे ऐश्वयं ग्रीर वीर्य या शक्ति ग्रीर तेज हों। तुलसीदास व्यूह के वर्णन में लिखते हैं:—

१ तुलसी ग्रन्थावली पहला खंड (मानस) पृष्ठ ७

२ दि कनवेनशन ऑव् रिलोजन्स इन इंडिया (१६०६) भाग २, पृष्ठ १६-१७ (नरसिंह आयंगर)

३ तुलसी ग्रन्थावली (रामचरितमानस, बालकां ह ), एष्ठ ८४

४ तुलसी प्रन्थावली (रामचरितमानस, बालकांड), एष्ठ ८७

जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत स्जत हरत दससीसा॥ जा बल सीस धरत सहसानन। श्रंडकोस समेत गिरि कानन॥ १

३. विभव--इस रूप में विष्णु के ग्रवतार मुख्य हैं। यह रूप विशेष रूप से नर-लीला के निमित्त होता है। इसमें "परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्" का उद्देश्य रहता है। तुलसीदास ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है:--

बनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हिं लागि धरिहों नर बेसा ॥ श्रंसन्द सिंहत मनुज श्रवतारा, लेहहाँ दिनकर बंस उदारा ॥ हरिहों सकल भूमि गरुश्राहें, निरमय होहु देव-समुदाई ॥२

विभव के निरूपण ही में तुलमीदास ने लिखा है:---

निज इच्छा प्रभु अवतरै, सुर मिह गो दिज लागि। सगुन उपासक संग तहँ, रहे मोच्छ सुख त्यागि।

४. मन्तर्यामी—इस रूप में ईश्वर समस्त ब्रह्मांड की गित जानता है। वह जीवों के म्रन्तः करण में प्रवेश कर उनका नियमन भी करता है। इसी रूप में राम ने म्रवतार के रहस्यों को सुलझाया है। तुलसीदास ने म्रन्तर्यामी राम का चित्रण 'मानस' में म्रनेक स्थानों पर किया है। उदाहरणार्थ स्ररण्यकांड में यह निर्देश है:—

तब रघुपति जानत सब कारन। उठे इरिष सुरकाज सँवारन।

५ म्राचीवतार—यह ब्रह्म का वह रूप है, जो भक्तों के हृदय में म्रिधिष्ठित है। वे जिस रूप से ब्रह्म को चाहते है, ब्रह्म उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है, तभी तो ब्रह्म की भिक्त सब कालों ग्रीर सब परिस्थितियों में सुलभ होती है। तुलसीदास ने इसका वर्णन राम-जन्म के समय कौशल्या से कराया है:——

माता पुनि बोली सो मित डोली तजह तात यह रूपा।
कीजिय सिंसुलीला भित प्रिय सींला, यह सुख परम भ्रमूपा।।
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा।
यह चरित जे गाविह हिरेपद पाविह ते न परिह भव कृपा।।

इस भौति तुलसीदास ने 'मानस' में राम को उपर्युंक्त पाँच रूपों में प्रस्तुत किया है। लोकाचार्य ने ग्रपने 'तत्वत्रय' में भगवान् के देह का जो रूप लिखा है, बही तुलसीदास ने राम के व्यक्तित्व में निरूपित किया है।

१ तुलसी प्रन्थावली, ( रामचरितमानस ) पृष्ठ ३५१

२ तुलसी ग्रन्थावली, (रामचिरतमानसं) पृष्ठ ८२

**३** तुलसी ग्रन्थावली, (रामचरितमानस ) पृष्ठ ३३६

४ तुलसी ग्रन्थावली, ( रामचरितमानस ) पृष्ठ ३०८

५ तुलसी ग्रन्थावली, (रामचिरतमानस) पृष्ठ ८४

"भगवान का शरीर सकल जगत् को मोहने वाला है। इस रूप के दर्शन से सांसारिक समस्त भोग्य पदार्थों के प्रति विरिक्त उत्पन्न हो जाती है। यह तीनों तापों का नाश करने वाला है। नित्य मुक्तों से सतत घ्यान करन योग्य यह भगवान का स्वरूप है। दिव्य भूषणों से तथा दिव्य ग्रस्त्रों से सदैव यह शरीर युक्त रहता है। यह भक्तों का रक्षक है। धर्म की रक्षा के लिए जब कोई जगत् में ग्रवतार लेता है तो वह भगवदेह से ही ग्राविभूत होता है।"

तुलसीदास विशिष्टाद्वैत मत में प्रपनी श्रास्था रखते थे, इसका एक विश्वस्त प्रमाण बालकांड में रामजन्म के प्रसंग में तुलसीदास ने दिया है। भक्त तुलसीदास ने श्रपने श्राराध्य राम के श्राविर्भाव के समय स्वाभाविक रूप से श्रपने हृदय की प्रेरणा महारानी कौशल्या के मुख से प्रकट कर दी है। कौशल्या ने जो स्तुति राम के प्रकट होने के समय की है उसमें ब्रह्म का श्राविर्भाव विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्तानुसार ही है। 'मानस' में यह पहला प्रसंग है, जब कवि श्रपने श्राराध्य के प्रकट होने का श्रवसर वर्णन करता है श्रीर ऐसी स्थित में वह भपनी समस्त श्रद्धा-संपत्ति विश्वासमयी भावनाश्रों से श्रपने प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। श्रतः इस श्रवसर पर कवि तुलसीदास के विचारों श्रीर विश्वासों का श्रत्यंत प्रामाणिक चित्र बिना किसी कृत्रिमता के पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कौशल्या द्वारा की हुई स्तुति में किव की विशिष्टाद्वैत सम्मत ब्रह्मा के श्राविर्भाव की क्रिमक रूप-रेखा देखिये। कम में किचिन्मात्र भी श्रन्तर नहीं है:—

# [ स्तुति की पृष्ठभूमि ग्रौर रूप-चित्रण ]

भए प्रगट कुपाला परम दयाला कौशल्या हितकारी। इरिषत महतारी मुनि मन हारी श्रद्भुत रूप विचारी॥ लोचन श्रभिरामं तनु घनस्यामं नित्र श्रायुध भुज चारी। भूषन बन माला नयन विसाला सोमा सिंधु खरारी॥

### पर रूप

कह दुई कर जोरी श्रस्तुति तोरी केहि विधि करी श्रनंता । माया गुन ग्यानातीत श्रमाना वेद पुरान भनंता ॥

## [ ब्यह रूप ]

करुना सुख सागर सब गुन भागर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी मयेच प्रगट श्री कंता॥

१ प्राचीन वैष्णव संप्रदाय—डा० उमेश मिश्र, प्म० ए०, डी० लिट० (हिन्दुस्तानी—१६३७, पृष्ठ ४२६)

### [विभव रूप]

त्रक्षांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। सम उर सो नासी यह उपवासी सुनत भीर मति थिर न रहे।।

### [ ग्रन्तर्यामी रूप ]

उपजा जब न्याना प्रभु मुसकाना चरित बहुत विधि कीन्द्र चहै। कहि कथा सुदाई मातु ,बुमाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै।।

# ү [ ग्रर्चावतार रूप ]

माता पुनि बोली सो मित डोली तजह तात यह रूपा। कीजिक सिसु लीला क्रित प्रिय सीला यह सुख परम क्रमूपा।। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा। यह चिरत जे गावहिं हिर पद पावहिं ते न परिहं भव कृपा।।

## [ स्राविभीव का निष्कर्ष स्रौर महत्त्व ]

विप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज भवतार। निज रुक्ता निर्मित तनु, माया गुन गोपार॥

इस भाँति यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि तुलसीदास अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विशिष्टाद्वैतवादी थे।

# तुलसीदास भ्रौर धर्म

तुलसीदास ने ऐसे समय जन्म लिया था जब भारत की घामिक परिस्थिति अनेक प्रभावों से शासित हो रही थी। मुसलमानों का राज्य-काल घामिक दृष्टिकीण से हिन्दुओं के लिए हितकर नहीं रहा। यदि कुछ साधु-प्रकृति शासकों ने हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं किये तो उनके घर्माचार को प्रोत्साहित भी नहीं किया। अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने घामिक सहिष्णुता का परिचय दिया, पर अकबर के पूर्व शासकों की जो नीति थी उसके फलस्वरूप जनता में घामिक द्वेष की आग अभी तक कहीं-कहीं दीख पडती थी। यह विरोध घामिक शान्ति के प्रतिकृत था, किन्तु इसी समय हिन्दू घर्म के महान् आचार्यों ने जन्म लिया और प्रतिकिया के रूप में अपने धर्म को और भी उत्कृष्ट बना दिया। मुसलमानी प्रभाव उन्हें किसी प्रकार भी अपने धर्म-मार्ग से विचलित नहीं कर सका और वे हिन्दू घर्म के महान् संदेश-वाहक हुए। ऐसे ही महान् आचार्यों में तुलनीदास का स्थान है।

१ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) वृष्ठ ८४

मुसलमानी प्रभाव के घितिरक्त तुलसीदास के सामन धर्म की समस्या विचित्र रूप में आई । उन्होंने "गोंड़ गैंवार नृपाल मिंह, यमन महा मिंहपाल" की विषम परिस्थित में प्रपनी धार्मिक मर्यादा का घादर्श उपस्थित करते हुए घनेक मतों श्रीर पंथों से भी समझौता किया। तुलसीदास की यह कुशल नीति थी। उनके समय में शैव, शाक्त और पुष्टिमार्गी प्रधान रूप से घपने विचारों का प्रचार कर रहे थे श्रीर प्रत्येक क्षेत्र में वैष्णवों से प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे। तुलसीदास ने इनसे विरोध की नीति का पालन न कर इन्हें घपने ही घादशों में सम्मिलित कर लिया। तुलसीदास को इस सिद्धान्त-संगठन ने हिन्दू धर्म को इस्लाम की प्रतिद्वंद्विता में विशेष बल प्रदान किया।

तुलसीदास ने वैष्णव धर्म को इतना व्यापक रूप दिया कि उसमें शैन, शाक्त श्रीर पुष्टिमार्गी सरलता से सम्मिलित हो गये। तुलसीदास की इस धार्मिक नीति न राम-भिक्त के प्रचार का अवसर भी विशेष दिया और 'रामचरित-मानस' को साहित्यिक होने के साथ-साथ धार्मिक ग्रन्थ होने के योग्य बनाया। 'मानस' के वे स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, जो शैन, शाक्त और पुष्टिमार्गी को वैष्णव धर्म के अन्तर्गत करने के लिए लिखे गये है।

#### शैव---

( अ ) करिही इहाँ संसु थापना । मोरे हृदय परम कलपना ।।

सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा।। संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मृद मित थोरी।। संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास। ते नर करहिं कलप भरि, धोर नरक महुँ वास।।

(आ) औरउ एक गुपुत मत सबहिं।कहडुँ कर बोरि। संकर भजन बिना नर भगति न पानै मोरि॥ र

#### शास्त—

नहि तब आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव नेद नहिं जाना ॥ भव-भव विभव परामव कारिनि । बिस्व विमोहनि स्ववस विहारिनि ।

१ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ३७१

२ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, (मानस ) पृष्ठ ४०६

इ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, (मानस ) एष्ठ १०२

### पुष्टिमार्गी---

- (अ) अब करि कृपा देहु वर पहु। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥
- (मा) सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिई तुम्हिह होइ जाई।। तुम्हिरीह कुपा तुमिहि रघुनन्दन। जानिह भगत भगत उर चन्दन॥
- (इ) राम भगति मनि उर इस जाके। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके।। चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं।। सो मनि जदपि प्रगट जग श्रह्ई। राम कृपा बिनु नहि कोड लहुई।।

राम के व्यक्तित्व में शैव, शाक्त श्रीर पुष्टिमागियों के ग्रादशों की पूर्ति कर तुलसीदास ने राम-भिक्त में व्यापकता के साथ ही साथ शक्ति भी ला दी। शैव श्रीर वैष्णवों की विचार-भिन्नता की समाप्ति तुलसीदास की लेखनी से हुई।

तुलसीदास स्मातं वैष्णव थे। वे पंच देवताग्रों की पूजा में विश्वास करते थे, इसका प्रमाण उनकी विनयपित्रका में दिया ही जा चुका है। इस दृष्टिकोण से उनकी भिक्त की मर्यादा का रूप भीर भी स्पष्ट हो गया था। उनके सामने ज्ञान का उतना महत्त्वं नहीं था जितना भिक्त का, यद्यपि उन्होंने ज्ञान भीर भिक्त में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं माना। ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने भिक्त को विशेष महत्त्व दिया है, जिसके विवेचन में उन्होंने उत्तरकांड का उत्तराद्धं लिखा। गष्ड ने 'भूसुंडि' से यही प्रश्न किया था:—

पक बात प्रभु पूँ जो तोही । कहाँ बुभाइ कुपानिधि मोही ।।
ग्यानांह भगतिहि अन्तर केता । सकल कहाँ प्रभु कुपा निकेता ।।
और इसका उत्तर सुजान 'काग' ने इस प्रकार दिया है :-भगतिहि ग्यानांह नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ।।
नाथ मुनीस कहहिं कछु अन्तर । सावधान सोउ सुनु विहंगवर ॥"
और यह अंतर केवल इतना है कि भिवत स्त्री है और ज्ञान पुरुष है।
ग्यान विराग कोग, विग्याना । ए सब पुरुष सुनुहु हरिजाना ।।

मोइ न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा।। माया भगति युनदु प्रमु दोक। नारिवर्ग जानहिं सब कोक॥ पुनि रघुवीरहि भगति पियारी। माया खलु नर्तकी विचारी॥ भगतिहं सानुकूल रघुराया। ताते तेहि बरपति अति माया॥

१ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) एष्ठ १६६

२ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पुष्ठ २०७

३ तुलसी ग्रन्थावली पहला खंड ( मानस ) पृष्ठ ४६**०** 

४ तुलसी ग्रन्थावली पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ४६४

५ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ४१४

<sup>🗨</sup> तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ४१४-४१५

श्रतः भिनत पर माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। भनत को "रघुपति कृपा सपनेहुँ मोह न होइ" की भावना तुलसीदास ने ग्रपने 'मानस' में रक्खी है।

ज्ञान की साधना है भी बड़ी कठिन । जो इस कठिन साधना में सफल होते हैं, उन्हें मुक्ति ग्रवश्य मिलती है, पर यह सफलता प्राप्त करना बहुत कष्ट-साध्य है:—

ग्यान के पंथ क्रपान के भारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ जो निरिबंघन पथ निरबहर्ड । सो कैबल्य परमपद लहर्ड ॥

इस मौति तुलसी ने ज्ञान से भिन्त की श्रेष्ठता स्पष्ट की है। इस भिन्त का चरम उद्देश्य सेवक-सेव्य भाव की सृष्टि करना है, जो तुलसीदास का ब्रादर्श है। इस ब्रादर्श के सम्बन्ध में तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है:—— सेवक सेव्य भाव बिनु, मव न तरिक्र उरगारि। मजदु राम पद पंकज, क्स सिद्धांत क्चिरि॥

तुलसीदास ने ज्ञान ग्रीर भिनत का यह विरोध दूर कर धार्मिक परिस्थितियों में महान् ऐक्य की सृष्टि की । ज्ञान भी मान्य है, पर भिनत की अवहेलना करके नहीं । इसी प्रकार भिनंत का विरोध भी ज्ञान से नहीं । दोनों में केवल दृष्टिकोण का थोड़ा-सा अन्तर है । इसे समझाते हुए श्रीरामचन्द्र ने ग्ररण्यकांड में नारद से कहा है:—

सुनु मुनि तोहि कहै। सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा।।
करों सदा तिन्हकै रखवारी। जिमि बालकहिं राख महतारी।।
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखें जननी अवगाई।।
पौद भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करें नहिं पाछिल बाता।।
मोरे प्रौद तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥
जनहिं मोर बल निज बल नाहीं। दुहुँ कहँ काम कोथ रिपु आहीं॥
यह बिचारि परिडत मोहि भजहीं। पाएड ग्यान भगति नहिं तजहीं॥

ज्ञान प्राप्त करने पर भी भिक्त की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, यही तुलसी का दृष्टिकोण है। इस भौति ज्ञान श्रीर भिक्त में साम्य उपिस्थित कर तुलसीदास ने बहुत से वितंडावादों की जड़ काट दी। उन्होंने ज्ञान श्रीर भिक्त दोनों को मानते हुए भिक्त की श्रीर ही अपनी प्रवृत्ति प्रदर्शित की है श्रीर इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं अपने श्राराध्य श्रीरामचन्द्र के मुख से लक्ष्मण के प्रति कहलाया है:——

धर्म तें विरंति जोग तें श्याना । ग्याना मोण्ड्यप्रद वेड बखाना ॥ जातें वेगि द्रवीं मैं भाई । सो मम मगति भगत सुखदाई ॥

१ तुलसी यन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) एण्ठ ४३७

२ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) एण्ठ ४६७

३ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृण्ठ ३१६

सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥ भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलै नो सन्त होहि अनुकूला ॥१

इस भौति वे 'ग्यान विग्यान' को भी भिक्त के आधीन समझते हैं। भिक्त से ज्ञान की सृष्टि होती है भीर ज्ञान प्राप्त करने पर भी भिक्त की स्थिति रहती है। दोनों एक दूसरे पर अवलिम्बत हैं, दोनों में किसी प्रकार का भी विरोध नहीं है, यही तुलसीदास के भिक्त-ज्ञान-प्रकरण का निष्कर्ष है। यह इस प्रकार स्पष्ट है:---

> ने असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ग्यान हेतु अस करहीं ॥ ते जह कामधेनु गृह त्यागी । खोखत आक फिरहि पय लागी ॥ २

भिक्त के भ्रमेक साधन तुलसीदास ने बतलाए हैं। वे सभी वर्णाश्रम धर्म के दृष्टिकोण से हैं। तुलसीदास के भ्रम्सार भिक्त के साधन निम्नलिखित हैं, जो स्वयं श्रीरामचन्द्र के मुख से कहलाए गए हैं:---

भगति के साधन कही बखानी । सुगम पन्थ मोहि पावहि प्रानी ।।

- (१) प्रथमहिं विप्र चरन मित पीती ।
- ( २ ) निज निज धरम निरत अति रीती ॥
- (३) बहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तब मम चरन उपज अनुरागा।। अवनादिक नव भगति दृदाहीं। मम लीला रति अति मन माही।।
- (४) संत चरन पंका अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥
- ( ५ ) गुरु पितु मातु बन्धु पित देवा । सब मीहि कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥
- (६) मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा।।
- (७) काम भादि मम इंभ न जाके। तात निरन्तर वस मैं ताके॥ वचन करम मन मोरि गति, भजनु करहिं निःकाम।

तिन्हके हृदय कमल गहुँ, करौ सदा विश्राम ॥

भिनत की सर्वोच्च साधना ही तुलसीदास के धर्म की मर्यादा है। तुलसीदास ने सरल साधन के सहारे जिस प्रकार धर्म की रूपरेखा निर्धारित की थी, उसमें दोषों के श्रा जाने का सन्देह था। भिनत करते हुए भी लोग बाह्याडंबर श्रीर छल-कपट न करें, इसलिए तुलसीदास ने श्रपने धर्म के स्वरूप को श्रक्षणण रखने के लिए संतों के लक्षण भी लिख दिये हैं:——

नारद ने श्री रामचन्द्र से पूछा :--

संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भंजन भव भीरा।।<sup>६</sup>

- १ तलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ २६६
- २ त्लसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ४६४
- ३ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) एष्ठ २१६
- ४ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ २६६
- ५ तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, ( मानस ) पृष्ठ २६६
- ६ तुलसी प्रंथाक्ली, इसरा खंड, ( मानस ) एष्ठ ३२०-१२१

तब श्री रामचन्द्र जी ने उत्तर दिया :--सुनु मुनि संतन्द्र के गुन कहुँ। बिन्द्र ते मैं उन्ह्रके बस रहुँ।।
पट विकार जिन अन्य अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख्यामा।।
अमित बोध अनीद्द मित भोगी। सत्य सार कवि कोविद जोगी।।
सावधान मानस मद दीना। धीर भगति पथ परम प्रवीना।।

गुनागार संसार दुख रहित निगत सन्देह। तिज मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहुँ देह न गेह।।

निज गुन स्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत मिथक हरपाहीं।।
सम सीतल निहं त्यागिंह नीती। सरल सुभाउ सबिह सन प्रीती।।
नप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा।।
अदा ख्रमा महत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति ममाया।।
विगति विवेक विनय विग्याना। बोध ज्यारथ वेद पुराना।।
दम्भ मान मद करिंह न काल। भूलि न देहि कुमारग पाल।।
गाविंह सुनिहं सदा मम लीला। हेतु रहित पर हित रत सीला।।
सुनि सुनि साधुन के गुन जेते। किंह न सकिंह सारद श्रुति तेते।।
संक्षेप में तुलसीदास के धमं की व्याख्या यही है कि—
परिंहत सरिस धमें निह भाई। पर पीका सम निहं मधमाई।

# तुलसीदास और साहित्य

तुलसीदास ने जिस समय लेखनी उठाई थी उस ममय उनके सामने केवल चारण-काल के वीर-गाथात्मक ग्रन्थ ग्रीर प्रेम-काव्य तथा संत-काव्य के मुसलमानी प्रभाव से प्रभावित धार्मिक ग्रंथ थे। चारण-काल में तो काव्य की भाषा ही स्थिर नहीं हुई थी, श्रतः उसमें साहित्यिक सौन्दर्य बहुत कम था। प्रेम-काव्य की दोहा-चौपाई की प्रबन्धात्मक रचना में शैली का सौन्दर्य ग्रिथक था ग्रीर भावों का कम। संत साहित्य में तो एकमात्र एकेश्वरवाद ग्रीर गुरु की वन्दना थी। उसमें धर्म-प्रचार की भावना ग्रिधक थी, साहित्य-निर्माण की कम। कृष्ण-काव्य के ग्रावर्ण भी बन रहे थे, वे ग्रभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे। ग्रतः तुलसीदास के समय में साहित्य बहुत ही साधारण कोटि का था। उन्होंने उसे केवल ग्रपनी प्रतिभा से उत्कृष्ट बना दिया, जब कि उनके सामने साहित्यक ग्रादर्शं न्यून मात्रा ही में थे। यही तुलसीदास की ग्रपरिमित शिवत थी।

भाषा—-तुलसीदास के पूर्व प्रवधी में काब्य-रचना हो चुकी थी, क्योंकि सुफी किवयों ने उसमें प्रेम-गाथाग्रों की रचना की थी, पर यह ग्रवधी ग्रामीण थी, उसमें साहित्यिक परिष्करण नहीं था। तुलसीदास ने ग्रवधी में 'रामचरित-मानस'

र तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, (मानस ) एष्ठ ३२१

२ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) एष्ठ ४५८

लिख कर उसे उतना ही सुसंस्कृत और मधुर बना दिया जितना ब्रजभाषा में लिखा गया 'सूरसागर'। 'सूरसागर' का दृष्टिकोण तो सीमित है, पर 'मानस' का दृष्टिकोण मनुष्य-जीवन का सम्पूर्ण ग्रांलिंगन किए दुए है। ग्रतः 'मानस' का महत्त्व 'सूर-सागर' से कहीं ग्रिधिक है। तुलसीदास के समय में कृष्ण-काव्य की रचना ब्रजभाषा में होने लगी थी। जुलसीदास ने ब्रजभाषा में भी 'गीतावली', 'कृष्णगीतावली', 'किवितावली' भौर 'विनयपत्रिका' की रचना कर धपनी प्रतिभा ग्रीर काव्य-शिक्त का परिचय दिया। 'किवितावली' ग्रीर 'विनयपत्रिका' की ब्रजभाषा इतनी परिष्कृत भौर सम्बद्ध है कि वैसी कृष्ण-काव्य के प्रमुख किवयों से भी नहीं बन पड़ी।

श्रवधी श्रीर क्रजभाषा के श्रितिरिक्त तुलसीदास ने श्रन्य भाषाश्रों को भी श्रपनी रचनाश्रों में स्थान दिया, यद्यपि उन्होंने उनमें से किसी में भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखे। 'विनयपत्रिका' में भोजपुरी का यह नमूना कितना सरस श्रीर स्वाभाविक हैं:--

राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे।
नाहित भव बेगारि महँ परिहो, छूटत श्रित किटनाई रे॥
बाँस पुरान साज सब श्रद्धद, सरल तिकोन खटोला रे॥
हमिंह दिहल किर कुटिल करम, चँद मंद मोल बिनु होला रे॥
बिवम कहार मार मदमाते, चलिहं न पाँव बटोरा रे।
मंद विलंद श्रमेरा दलकन, पाइय दुख भक्तभोरा रे॥
काँट कुरायँ लपेटन लोटन, ठाविहें ठाँउँ बभाक रे॥
जस जस चिलय दूरि तस निज, बास न मेट लगाक रे॥
मारग श्रगम संग निहं सम्बल, नाउँ गाउँ कर भूला रे॥
तुक्सिदास भवत्रास हरहु श्रव, होंहु राम श्रनुकूता रे॥

इस प्रकार तुलसीदास ने बुन्देलखंडी के शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविकता से किया है:--

प दारिका परिचारिका करि पालिकी करुनामई। अपराध इसीको बोलि पठप बहुत हों डीट्यो कई॥३

परिवार पुरिजन मोहिं राजिहं प्रान प्रिय सिय जानिनी । तुलसी सुसील सनेह लिख निज सिंकरी करि मानिनी ॥

हिन्दी की प्रान्तीय बोलियों के भितिरिक्त तुलसीदास ने मुगलकालीन भ्ररबी, फारसी शब्दों का प्रयोग भी बड़े कौशल से भ्रपनी रचनाओं में किया है। जहाँ

<sup>े</sup> १ तुलसी ग्रंथावली, दूसरा खंड, (विनयपत्रिका) पृष्ठ ५५८-५५६

२ तुलसी प्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १४०

र तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १४५

कहीं शब्द काव्य में बैठ नहीं सके वहाँ उनका परिष्कार भी कर दिया गया है। इस प्रकार वे शब्द सम्पूर्ण रूप से श्रपने बना लिये गये हैं। नीचे लिखे श्रवतरणों में विदेशी शब्द किस सुन्दरता से स्वदेशी बनाये गये हैं:---

| <ol> <li>श्रसमंजस श्रस मोहिं श्रॅंदेसा</li> </ol>              | ( भॅतेशा )    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| २. सत्य क <b>इहुँ</b> लिखि कागद कीरे ॥                         | (कागज)        |
| ३. लोकप जाके बन्दी खाना                                        | (साना)        |
| ४. गई बहोर गरीब निवाजू।                                        | (गरीब निवाज)  |
| सरल सबल साहिब रघुराज् ॥                                        | (साह्यः)      |
| ५. सो जाने जनु गरदन मारी                                       | (गर्दन)       |
| ६. मनहुँ वारिनिधि बूड़ जहाजू ॥                                 | ( जहाज )      |
| ७. जे जड़ चेतन जीव जहाना।                                      | ( बहान )      |
| <ul> <li>जगमगत जीन जङ्गाव जोति सुमोति मनि मानिक लगे</li> </ul> | ( जीन )       |
| ६. सजहु बरात बजाय निसाना ।                                     | ( निशान )     |
| १०. बाज नफीरी भेरि अपारा।                                      | ( नफ़ीरी )    |
| ११. गवने भरत प्यादेहि पाये।                                    | (प्यादा)      |
| १२. कुम्मकरन कपि फोंज विडारी                                   | (फ्रोज)       |
| १३. बना बजारु न जाय बखाना।                                     | (गाजार)       |
| १४. भइ बकसीस जाचकन दीन्हा ।                                    | ( बलशीश )     |
| १५. जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू।                                 | (बेहाल)       |
| १६. जो कइ मूठ मसखरी जाना                                       | ( मसखरी )     |
| १७. सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुप पाय                         | ( <b>रख</b> ) |
| १८. रिपुदल विधर भये सुनि सोरा                                  | (शोर)         |
| १६. भाज करउँ तोहि काल हवाले                                    | (इवाले)       |
|                                                                |               |

ये तो 'मानस' के कुछ ही उदाहरण हैं। तुलसीदास ने अपने अन्य ग्रंथों में भी अरबी, फारसी के अनेक शब्द बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयुक्त किये हैं। व अपनी रचना को जनता की वस्तु बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना सरल से सरल भाषा में की। उनका काव्य-आदर्श भी यही था—

''सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरिह सुजान। सहज वयर विसराइ रिपु, जो सुनि करिह बखान॥

तुलसीदास ने भ्रपना 'मानस' भाषा में लिखते समय यह भ्रनुभव भ्रवस्य किया था कि वे साहित्य भ्रौर धर्म की भाषा संस्कृत छोड़कर 'भाषा' को स्वीकार

१ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड ( मानस ) पृण्ठ १०

कर रहे हैं, पर किव का लक्ष्य राम-कथा का घर-घर में प्रचार करना था। संस्कृत में राम-कथा केवल पंडितों तक ही सीमित थी। वे समकालीन राजनीतिक प्रभाव की प्रतिद्वंद्विता में जनता के हृदय म धार्मिक भावना जागृत कर देना चाहते थे। इसीलिए जहाँ उन्होंने ग्रादि किव वाल्मीकि को प्रणाम किया है, वहाँ उन्होंने प्राकृत ग्रीर भाषा में किवयों की वन्दना करते हुए ग्रपनी भाषा में लिखने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट कर दी है:—

- १. माना मनिति भोरि मति मोरी । हँसिने जोग हँसै नहिं खोरी ॥ १
- २. भनिति भदेस वस्तु भल बर्नी । राम कथा जग मंगल कर्नी ॥
- ३. गिरा ग्राम सिय राम जस, गाविह सुनहिं सुजान ॥<sup>३</sup>
- ४. राम सुकोरति भनित भदेसा । असमंजस अस मोहि अंदेशा ॥<sup>४</sup>
- ५. सिम्रनि सुद्दावनि टाट पटोरे ॥ ५
- ६. तौ फ़र होइ जो कहउँ सब माषा भनिति प्रभाउ ॥
- ७. माषाबद्ध करव मैं सोई। मोरे मन प्रवीध खेहि होई।।

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि उस समय भाषा में जो रचना की जाती थी वह हास्यास्पद थ्रौर धादरहीन मानी जाती थी। तुलसीदास ने राम-कथा का सहारा लेकर इस भावना के विरुद्ध धपनी लेखनी उठाई। इससे तुलसीदास के हृदय में संतोष भी हुन्ना, क्योंकि संस्कृत में राम-कथा उन्हें 'प्रबोध' नहीं दे सकती थी।

भाषा में लिखने के कारण तुलसीदास ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी सरल बनाकर तद्भव कर दिया था। कुछ शब्द तो प्राकृत-से होकर तद्भव बन ही गये थे भीर कुछ तुलसीदास ने भक्षरों के उच्चारण की सरलता देकर तद्भव-सा बना दिया था। ऐसे शब्दों में ग्यान (ज्ञान) और रिसि (ऋषि) भ्रादि हैं। इस शैली का भनु-सरण करने के कारण तुलसीदास की वर्णमाला इस प्रकार से होगी:——

१ तुलसी प्रन्यावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ७

१ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ८

३ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ =

४ तुलसी प्रन्यावली, पहला खंड, ( मानस ) पुष्ठ १०

५ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १०

६ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ११

७ तुलसी यन्यावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १८

स्वर--- श शा ह ई उ क ए ए शो शो श व्यंजन--- क ष ग घ व छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व

सहड़ढ़

प्रलंकार, रस श्रौर गुण--लुलसीदास की रचनाग्रों में भावों का प्रकाशन जिस कौशल से होता है, उसमें प्रलंकार की धावश्यकता नहीं। सरल स्वाभाविक श्रौर विदग्धतापूर्ण वर्णन तुलसीदास की है की ति विशेषता है, पर तुलसीदास की प्रतिभा इतनी उच्चकोटि की है कि उसमें प्रलंकार स्वाभाविक रूप से चले आते हैं। ग्रालंकारों के स्थान के लिए भावों की श्रवहेलना नहीं करनी पड़ती। उसका बारण यह है कि तुलसीदास का भाव-विश्लेषण इतना धिक मनोवैज्ञानिक है कि उसकी भाव-तीव्रता या सौद्यं-वर्णन के लिए प्रलंबार की धावश्यकता नहीं रह जाती, पर तुलसीदास एक कुशल कलाकार की भौति श्रवकार के रत्नों को सरलता से उठाकर काय्य में रख देते हैं। उनका रखना नददास के 'जड़ने' से श्रेष्ठ है। पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय लिखते हैं—"रामचरित-मानस की कोई चौपाई भले ही बिना उपमा की मिल जाय, किन्तु उसका कोई पृष्ठ कठिनता से ऐसा मिलेगा, जिसमें किसी सुन्दर उपमा का प्रयोग न हो। उपमाएँ साधारण नहीं हैं, वे श्रमूख्य रत्न-राजि हैं।" ।

जहाँ प्रथलिंकारों से भाव-व्यंजना को सहायता मिलती है, वहाँ शब्दालंकारों से भाषा-सौन्दर्य में भी वृद्धि हुई है। सभी प्रकार के भ्रलंकारों का प्रयोग तुलसी-दास की कुशल लेखनी से कलापूर्ण हुआ है। भ्रलंकार-प्रयोग में एक बात भवश्य है। कुछ भ्रलंकार संस्कृत काव्य ग्रंथों से ले लिये गये ह। कहीं-कहीं तो वे भपने पूर्व रूप में ही हैं, पर कहीं-कहीं उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरणार्थं कुछ भ्रलंकार लीजिए :---

लिश्चमन देखदु मोर गन, नाचत बारिद पेखि।
गृही बिरति रत इरव बस, विष्णु भगत कहुँ देखि॥
यह उपमा श्रीमद्भागवत से ग्रपने संस्कृत रूप में ही ली गई है:---

१ तुलसीदास की उपमाएँ—पं॰ भयोध्यासिंह(उपाध्याय 'माधुरी', वर्ष २, संब्:१, संख्या १, एग्ठ ७४ २ तुलसी अंथावली, पहला संब: ( मानस ), एग्ठ ३३१

मेषागमोत्सवा द्वष्टाः प्रस्यनन्दन शिखपिडनः। गृहेषु तथ्ता निर्विषणाः यथाऽऽच्युतजनाऽऽगमे ॥१

यहाँ 'यथाऽऽच्युत जनाऽऽगमे' को तुलसीदास ने विष्णु-भक्त कर दिया, क्योंकि वे वैष्णव थे, किन्तु झलंकार का प्रयोग धौर भाव वही है। इसी प्रकार जयदेव के 'प्रसन्नराघव' की "यदि खद्योत भासापि समुन्मीलित पद्यनी" का रूपान्तर तुलसीदास ने 'मानस' में—

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कवहुँ कि नलिनी करें विकासा॥<sup>२</sup>

कर दिया। अन्य स्थलों पर तुलसीदास के अलंकार उत्कृष्ट रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
रस-निरूपण का परिचय तुलसीदास के ग्रंथों की विवेचना में हो ही च्का है। मनोवैज्ञानिकता के साथ रस की पूर्णता तुलसीदास की काव्य-कला की सबसे बड़ी सफलता है। रस की अभिव्यक्ति गुण के सहारे कितनी अच्छी हो सकती है, इसके उदाहरण 'मानस' में अनेक स्थानों पर मिलते है। श्रंगार रस के अंतर्गत माधुर्य गुण,
वीर और रौद्र रस के अंतर्गत ओज गुण और अद्भृत, शान्त तथा अन्य कोमल रसों
के अंतर्गत प्रसाद गुण बड़ी कुशलता से प्रयुक्त हुए हैं:—

## माधुर्य गुण

कंकन किकिनि न्पुर धुनि सुनि । कहत लवन सन राम हृदय गुनि ॥ मानहुँ मदन दुंदुभी दोन्दी । मनसा विश्व विजय कहें कीन्ही ॥ १

विमल सलिल सरसिज वहुरंगा। जलखग क्रुजत गुंजत भृंगा॥ ४

## म्रोज गुण

## प्रसाद गुण

राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ प्रसुहिं जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहिंह कर जोरी ॥

१ श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध, अध्याय २० श्लोक २०

२ तुलसी अन्यावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ३४६

३ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ११

४ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ६८

५ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ३०३

६ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ ३०३

अब इम नाथ सनाथ भर देखि प्रमु पाय । भाग हमारे आगमनु राउर कीसल राय ॥ १

गुणों के साथ-साथ तुलसीदास ने वर्ण-मैत्री का भी व्यान रक्खा है। जहाँ काव्य में प्रयुक्त वर्ण-मैत्री प्रवाह को सहायता देती है, वहाँ दूसरी भ्रोर भ्रयं में विमत्कार भी उत्पन्न करती है। इन दोनों बातों के निर्वाह के लिए उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा चाहिये। इसका 'मानस' में से एक उदाहरण लीजिए:—

चौ पटतरिय तीय महुँ सीया। जग अस जुनति कहाँ कमनीया। गिरा मुखर तनु अरध भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ १

इस चौपाई में लघु वर्णों की आवृत्ति प्रवाह के लिए कितनी सरस भीर उपयुक्त है! अर्थ-सौंदर्य की दृष्टि से तुलसीदास सरस्वती, पार्वती और रित तीनों को सीता से हीन और लबु प्रदक्षित करना चाहते हैं। यह लघुता ही लघु वर्णों से बहुत अच्छी तरह व्यक्त हुई है। सीता सब से श्रेष्ठ और महान् हैं, भतः उनके लिए ''सीया'' गुरु वर्ण प्रयुक्त किए गए हैं:—

सीता—तीय महँ सीया ( दूसरे ही पद में कियों की हीनता प्रकट करने के लिए 'तीय' शब्द 'जुवति' के लघु प्रावरों में परिवृतित हो गया है।)

गिरा = मुखर( सभी श्रवर लघु ) भवानी = तनु श्ररध (सभी श्रवर लघु )

रति = अति दुखित अतन् पति जानी (अन्त के तुकाना को छोड़ कर इसमें सभी अवर लप् हैं)

यदि ध्यान से 'मानस' का श्रध्ययन किया जावे तो तुलसीदास के पांडित्य की श्रनेक बाते ज्ञात होंगी।

मनोरैज्ञानिक परिचय--तुलसीदास ने मानव हृदय की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का कितना ग्राविक ग्रन्वेखण किया था भीर वे उनका प्रकाशन कितनी कुशलता से कर सकते थे, यह उनके 'मानस' के विद्यार्थी जानते हैं। रसों के ग्रतगंत--संचारी भाव के भेदों के ग्रतगंत--हृदय की न जाने कितनी भावनाएँ भरी हुई है। मानवी संसार की विभिन्न परिस्थितियों की मनोदशा का ग्राधिकारपूर्ण ज्ञान तुलसीदास के कवित्व की सबसे बड़ी व्याख्या है। उदाहरण से लिए उनके मनोदशा-चित्रण के दो-एक चित्र लीजिए:--

(१) तब रामहिं बिलोकि वैदेही। सभय हृदय बिनवित जेहि तेही॥3

( झातुरता में हृदय को ग्रस्थिरता इतनी बढ़ जाती है कि योग्य ग्रीर ग्रयोग्य व्यक्तियों से भी मनुष्य इच्छित वस्तु की याचना करने लगता है। 'सभय हृदय विनवित जेहि तेही' का भाव कितने थोड़े शब्दों में कितना महान् है!)

१ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ २१०

२ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १०६

३ तुलसी ग्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पुष्ठ ११०

- (२) दलकि उठेउ मुनि इदय कठोरू । जन छुइ गयेउ पाक बरतोरू । १
- (यहाँ शब्दों की ध्वनि में भाव का कितना उत्कृष्ट प्रकाशन है ! पके हुए बाल-तोड़ के खूजाने की किया 'दलिक उठेउ' से कितनी स्पष्ट की गई है !)
  - (३) कपट सनेतु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहँस नयन मुँहुँ मोरी।। माँगु माँगु पै कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु। देन कहेड बरदान दुइ, तेड पावत संदेहु।
- ( तुलसीदास जैसे विरक्त संन्यासी से स्त्री की यह भाष-भंगिमा भी देख स्त्री गई।)
  - (४) बहुरि गौरि कर ध्यान करेडू। भूप किसोर देखिकिन लेडू। अ ( यह व्यंग कितना गहरा है!)
  - (५) इमिंह देखि मृग निकर पराहीं। मृगी कहिंह तुम्ह कहँ भय नाहीं।। तुम्ह भानन्द करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए भाए।।

(कंचन मृग मारने की उमंग में ही श्रीराम ने सीता खो दी थी। उसी को स्मरण कर श्रीराम के हृदय का क्षोभ कितना करुण श्रीर हृदय-द्रावक है!)

इस प्रकार के ग्रनेक चित्र तुलसीदास के ग्रन्थों में पाए जा सकते हैं। यह तो केवल संकेत मात्र है।

'वाल्मीकि रामायण' के विषय में कहा गया है :--

'रामायण' में जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है, उसमें एक भी विषय भ्रतात्विक नहीं है । योग-दृष्टि से समस्त वस्तुभ्रों का यथा योग निरीक्षण करके ही सबका वर्णन किया गया है। कहा भी है:—

'वाल्मीकेर्वचनं सर्व सत्यम्'।"

जो बात 'वाल्मीकि रामायण' के सम्बन्ध में कही गई है वही प्रक्षरशः तुलसी-दास के 'रामचरित मानस' के सम्बन्ध में कही जा सकती है। तुलसीदास ने प्रपने प्रध्ययन भीर काव्य-ज्ञान से साहित्य के भ्रादशों को ग्रहण करते हुए भी भ्रपनी मौलिकता रक्सी है।

'राम'तो वही है जो वाल्मीकि, कालिदास या घध्यात्मरामायण के हैं, किन्तु तुलसी के राम वही होते हुए भी उन सबसे भिन्न हैं——वे केवल तुलसी ही के राम हैं। उनके चरित्र में उन्होंने समाज की घादर्शभूत ग्रावश्यकताग्रों का समावेश

१ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १६८

२ तुलसी यंथावली, पहला खंड, ( मानल ) पृष्ठ १६८

१ तुलसी ग्रंथाबली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १०१

४ तुलसी ग्रंथावली, पहला खंड, ( मानस ) पुष्ठ ३१६

प्र बाल्मीकि रामायण की बिरोक्ता—पंडित बालकृष्ण की मिश्र कल्याण ( श्री रामावणाङ्क ), श्रावण ११०७, एट ३०

ह्या है। जिसे अनुपयोगी समझा उसे छोड़ दिया, जिसे उपयोगी समझा उस पर उरोष जोर दिया और जिसे आवदयक समझा उसे जोड़ भी दिया है।

केशवदास हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कियों में हैं। इन्होंने साहित्य की मीमांसा शास्त्रीय पद्धित पर कर काव्य-रचना का पांडित्य पूर्ण केशवदास श्रादर्श रक्खा। इन्होंने जहाँ एक ग्रोर राम-काव्य के ग्रन्तगंत 'रामचिन्द्रका' की रचना की वहाँ रीतिकाव्य के ग्रन्तगंत कियिया' और 'रिसकिप्रया' की भी रचना की । साथ ही इन्होंने चारणकाल श्रादर्शों को घ्यान में रख कर 'जहाँगीर जस चिन्द्रका' ग्रौर 'वीरसिंह-व चरित' भी लिखे। इस प्रकार केशवदास ने ग्रपने काव्य-ग्रादर्शों में चारणकाल, कियाल ग्रौर रीतिकाल के ग्रादर्शों का समुच्चय उपस्थित किया। इसी दृष्टिकोण केशवदास के काव्य का महत्त्व है।

> कुष्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि मिश्र पंडित राव ।। गयोश सो सुत पाइयो तुथ काशिनाथ अगाथ । अशेष ज्ञास्त्र विचारि कै जिन पाइयो मत साथ ।।

दोहा ।। उपज्यो तेहि कुल मन्दमति शठ कवि केशवदास । शमचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकाश ॥<sup>3</sup>

इस वर्णन के भ्रनुसार केशव का वंश-परिचय यह है :---कृष्णदत्त ( सनाइय जाति )

> काशीनाथ | | केशवदास

म्रतः केशवदास सनाढ्य ब्राह्मण श्री कृष्णदत्त के पौत्र घौर 'शीघ्रवोघ' बनाने शाले श्री काशीनाथ के पुत्र थे। 'नखसिख' वाले प्रसिद्ध कवि बलभद्र इनके बड़े भाई थे।

१ गुर्सोई जी और सीता-बनवास — श्री क्योहार राजेन्द्रसिंह जी कल्याण (श्री रामायणाङ्क). श्रावण १६८७, पृष्ठ १७६ · २ सलेक्शंस फाम हिन्दी लिट्रेचर (पुस्तक १, पृष्ठ ५०) लाला सीताराम, बी० ए०

श्रामचन्द्रिका सटीक ( नवलिक्सोर प्रेस, लखनक ), प्रष्ठ ७

केशवदास का जन्म संवत् १६१२ के लगभग टेहरी में हुम्रा था। इनकी कुल-परम्परा में किवता का बरदान था। ये भ्रोरछा-नरेश के दरबारी किव, मंत्र-गुरु एवं मंत्री थे। वीरसिंहदेव के छोटे भाई इन्द्रजीतसिंह के दरबार में इन्होंने बहुत सम्मान पाया। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी नीति-कुशलता एवं समा-चातुरी से इन्द्रजीतिसिंह पर अकवर के द्वारा किया हुम्रा एक करोड़ रुपये का जुरमाना माफ करा दिया था। ये तुलसीदास के समकालीन थे। वेणीमाधवदास के भ्रनुसार तुलसीदास भौरे केशवदास की भेंट दो बार हुई। पहली बार काशी में 'मीन की सनीचरी' के बाद सं० १६४३ के लगभग भ्रौर दूसरी बार १६६६ के पूर्व ('गोसाई चित्त' में ठीक संबत् नहीं दिया गया) जब तुलसीदास ने केशवदास को प्रेतयोनि से मुक्ति किया था। वेणीमाधवदास के भ्रनुसार जब सं० १६४३ के लगभग तुलसीदास की भेंट केशवदास से हुई थी तभी 'रामचन्द्रिका' की रचना का सूत्रपात हुम्रा था। तुलसीदास के भ्रनुसार केशवदास के भ्रनुसार केशवदास ने इस लांछन से मुक्त होने के लिए ही एक रात्रि में 'रामचन्द्रिका' की रचना कर तुलसीदास के दर्शन किए थे।

कित केरावदास बड़े रिसया। घनस्थाम सुकुल नभ के बिसया। किति जानि के दरसन हेतु गये। रिह बाहिर सूचना भेजि दिये।। सुनि के जु गोसाई कहै इतनो। कित प्राकृत केसव आवन दो।। किरिंगे भट केसव सो सुनि के। निज तुच्छता आपुद ते गुनि के।। जब सेवक टेरेड गे किह के हों। भेटिहों काल्डि विनय गिह के।। धनस्थाम रहे घासिराम रहे। बलभद्र रहे विस्नाम लहे।। रिच राम सुचंद्रिका रातिहि में। जुरै केसवजू आसि घाटिडि में।। सतसंग जमी रस रंग मची। दोड प्राकृति दिक्य विभूति चची।। मिटि केसव को संकोच गयो। उर भीतर प्रीति की रीति रयो॥

इससे दो बातें जात होती है। एक तो 'रामचिन्द्रका' की रचना तुलसीदास को प्रसन्न करने के लिए की गई थी और दूसरी 'रामचिन्द्रका' का रचना-काल संवत् १६४३ के लगभग है। किन्तु जब 'रामचिन्द्रका' का साक्ष्य लिया जाता है तो जात होता है कि दोनों बाते ही अशुद्ध है। केशबदास 'रामचिन्द्रका' की रचना का कारण इस प्रकार बतलाते हैं:—

१ सर्च फार हिन्दी मेनस्किप्ट्स १६०६-७-८, पृष्ठ ७

२ उब्बें केशबदास, प्रेत हती घेरेड मुनिहिं। उधरे विनहि प्रयास, चिंद विमान स्वरंगहि गयो ॥ मूल गोसांई चरित, दोहा १८

३ मूल गोसाई चरित दोहा, ४८ की चौपाइयाँ

४ रामचन्द्रिका सरीक, पृष्ठ ७

वात्मीकि ने केशवदास से कहा:—

नगस्वरूपिणी, छंद ॥ भलो बुरौ न त् गुनै । वृथा कथा कहै सुनै ॥

न रामदेव गाइहै । न देव लोक पाइहै ॥

पट्पद ॥ बोलि न कोल्यो बोल दयो फिरि ताहि'न दीन्हो ।

मारि न मार्यो शत्रु, कोध मन वृथा न कीन्हो ॥

जुरि न मुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी ।

दान सस्य सन्मान सुयस दिशि विदिशा भोषी ॥

मन लोभ मोह मद काम वशा, भयो न केशवदास भिष्य ।

सोइ परब्हा श्री राम है, अवतारी अवतार मिष्य ॥

दोहा ॥ मुनिपति यह उपदेश दे जब ही भयो अदृष्ट । केशवदास तही कर्यो रामचन्द्र जू इष्ट ॥ व

इसके बाद किव 'रामचिन्द्रका' लिखने का निश्चय करता है :-चतुष्पदी छंद ॥ जिनको यश हंसा जगत प्रशंसा मुनिजन मानस रंता ।
लोचन श्रनुरूपिन, श्याम स्वरूपिन शंजन श्रंजित संता ॥
काल त्रयदर्शी निर्गृषप्शी होत बिलम्ब न लागे ।
तिनके गुण कहिदी सब सुख लिहिदी पाप प्रस्तन भागे ॥

इसके अनुसार केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' की रचना वाल्मीिक मृति के आदेशानुसार की, तुलसीदास के आदेशनुसार नहीं। यदि "किल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीिक तुलसी भयों" के अनुसार तुलसी ही को वाल्मीिक मानें तब भी वस्तुस्थित नहीं सुलझती, क्योंिक केशवदास के अनुसार वाल्मीिक ने उन्हें स्वप्न दिया था और वेणीमाधवदास के अनुसार तुलसीदास ने उनसे मिलाना ही कठिनता से स्वीकार किया था।

वेणीमाधवदास के स्रनुसार 'रामचिन्द्रका' की रचना-तिथि भी स्रशुद्ध है। रामचिन्द्रका' के प्रारम्भ में ग्रन्थ की रचना-तिथि संवत् १६५८ दी गई है:—

सोरह से श्रद्धावन कातिक सुदि बुधवार । रामचन्द्र की चन्द्रिका तब लीन्हों भवतार ॥<sup>३</sup>. ं

'रामचिन्द्रका' में वर्णित कवि का ग्रिभिप्राय ही प्रामाणिक मानना उचित है। ग्रतः केशवदास के सम्बन्ध में वेणीमाधवदास का कथन नितान्त ग्रशुद्ध है।

स्रोरछा, नगर बसाने वाले राजा रुद्रप्रताप सूर्यवंश में हुए। उनके पुत्र मधुकरशाह थे। मधुकरशाह ने ही केशवदास के पिता काशीनाथ का सम्मान किया था। मधुकरशाह के नौ पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े रामशाह श्रीर सबसे छोटे

१ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ६

२ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १०

३ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ७

हि० सा० ग्रा० इ०---४८

इन्द्रजीत थे। रामशाह ने राज्य-भार इन्द्रजीत पर ही छोड़ दिया था। इन्हीं इन्द्र-जीत के समय में केशवदास की मान-मर्यादा बढ़ी। इन्द्रजीत ने केशव को ध्रपना गुरु मान लिया था और उन्हें २१ गाँव उपहार में दिये थे।

गुरु करि मान्यो इन्द्रजित तन मन कृषा विचारि । श्राम दये इकवीस तव, ताके पायँ पखारि॥°

ग्रौर केशवदास ने इन्द्रजीत की प्रशसा करते हुए लिखा है:--

भूतल को शन्द्र शन्द्रजीत जीव जुगजुग, केशोदास जाके राज राज सो करत है।

केशवदास सस्कृत के आचार्य थे, आतः सस्कृत का ज्ञान इनके कित्व के लिए बहुत सहायक हुआ। यद्यपि रीतिशास्त्र का प्रारम्भ मुनिलाल के 'राम प्रकाश' और कृपाराम की 'हित तरंगिनी' से हुआ था, पर उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय केशवदास ही को है। है इन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण पूर्ण रीति से किया। काव्य मे रस की अपेक्षा अलंकार को ये अधिक श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए इन्होंने संस्कृत के दंडी और रुय्यक आदि का आदर्श ही अपनी रचनाओं में अपनाया।

केशवदास के सात ग्रथ प्रसिद्ध हैं :--'विज्ञानगीता', 'रतनबावनी', 'जहाँगीर जस चन्द्रिका', 'वीरसिंहदेव चरित्र', 'रसिकप्रिया', 'कविप्रिया' श्रौर 'रामचन्द्रिका'।

लाला भगवानदीन के स्रनुसार इनकी स्राठवी पुस्तक 'नखसिख' है; जो विशेष महत्त्व की नहीं है। इन ग्रन्थों में 'रामचन्द्रिका', 'कविप्रिया' स्रौर 'रिसकिप्रिया' बहुत प्रसिद्ध ह। इनसे इन्होंने साहित्य का श्रृंगार किया है। प्रबंधात्मक रचनास्रों में 'रामचन्द्रिका', 'वीर्रिसहदेव चरित' स्रौर 'रतनबावनी' मान्य है। '

केशव किव के नाम से दो प्रन्थ और मिलते हैं। उन प्रन्थों के नाम है:—— 'बालि चरित्र' ग्रौर 'हनुमान जन्म लीला', पर दोनों ग्रंथों की रचना इतनी शिथिल ग्रौर निकृष्ट है कि वे महाकिव केशवदास द्वारा रचित नहीं कहे जा सकते। "

'रिसकिप्रिया' की रचना संवत् १६४८ ग्रीर 'किविप्रिया' की रचना सं० १६४८ में हुई। 'रिसकिप्रिया' में प्रृंगार रस का विस्तृत निरूपण है, 'किविप्रिया' में काव्य के सभी ग्रंगों का विधिपूर्वक वर्णन है। इन दोनों में काव्य के विविध ग्रंगों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई है। इनकी विस्तृत विवेचना रीतिकाल के भ्रन्तगंत ही होगी, क्योंकि इनका विषय ही रीति-शास्त्र है। 'वीर्सिह-देवचिरत', 'जहाँगीर

१ कविप्रिया, पृष्ठ १० ( नवलिकशीर प्रेस, लखनऊ, सातवी बार, १६२४)

२ कविप्रिया, पृष्ठ २३

इ श्याम बिहारी मिश्र एम० ए० ( सर्चे फार हिन्दी मैनुस्क्रिप्ट्स फार १६०६-१०-११)

४ श्याम बिहारी मिश्र एम० ए० ( सर्च फार हिन्दी मैन स्क्रिप्ट्स फार १६०६-७-८)

५ श्वाम बिहारी मिश्र एम० ए० ﴿ सर्च फार हिन्दी मैनुस्किप्ट्स फार १६०६-१०-११).

राम-काव्य ४६७

जस चन्द्रिका', 'रतनबावनी' भौर 'विज्ञान गीता' बेहुंत साघारण ग्रन्थ है । केशवदास की प्रतिभा देखते हुए इन चारों ग्रंथों की रचना साधारण कोटि की है । 'रामचन्द्रिका' राम-काव्य का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, श्रतः उस पर यहाँ विस्तारपूर्वक विचार होगा ।

'रामचिन्द्रका' के प्रारम्भ में केशवदास ने वाल्मीिक के स्वप्नदर्शन का सकेत किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने केवल 'वाल्मीिक रामायण' का ग्राधार ही लिया होगा, पर 'रामचिन्द्रका' देखने से ज्ञात होता है कि केशवदास 'वाल्मीिक रामायण' के पथ पर ही नहीं चले, वे 'हनुमन्नाटक' श्रीर 'प्रसन्नराघव' से भी बहुत प्रभावित हुए। इतना अवश्य ज्ञात होता है कि 'वाल्मीिक रामायण' को वे अवहेलना नहीं कर सके। लवकुश-प्रसंग उन्होंने 'वाल्मीिक रामायण' के भ्राधार पर ही लिखा।

पैतीसर्वे बकास में अश्वमेध किय राम। सोइन लव रात्रु इन को है है संगर धाम।।

इसी प्रकार परशुराम-ग्रागमन उन्होंने राम के विवाह के बाद मार्गही में वर्णन किया है।

विश्वामित्र बिदा भये, जनक फिरे पहुँचाय । मिले आगली फौज को, परशुराम अनुलाय ॥

रवना-तिथि--- प्रन्तर्साक्ष्य से ही ज्ञात होता है कि 'रामचन्द्रिका' की रचना कार्तिक शुक्ल १६५८ में हुई थी।

विस्तार—'रामचन्द्रिका' में ३६ प्रकाश है। प्रत्येक प्रसंग में कथा-भाग का नाम देकर उसका वर्णन किया गया है।

खद — केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' में म्रनेक छन्दों का प्रयोग किया है। एक गुरु (ऽ) के श्री छंद से लेकर केशवदास ने म्रनेक वर्णों भीर मात्रामों के छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि केशवदास छंदों के निरूपण के लिए ही 'रामचिन्द्रका' लिख रहे हैं। छंदों का परिवर्तन भी बहुत शीघ्र किया गया है। कथा का तारतम्य छद-परिवर्तन से बहुत कुछ भंग हो गया है।

वण्यं विषय — केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' में राम की समस्त कथा वाल्मीिक रामायण' के श्राघार पर कही है, यद्यपि स्रनेक स्थलों पर श्रन्य संस्कृत ग्रन्थों का भी प्रभाव पड़ा है। इन ग्रन्थों में 'प्रसन्नराघव' ग्रीर 'हनुमन्नाटक' मुख्य हैं। यह प्रभाव प्रकरी या पताका रूप ही में श्रिषिक हुगा है, सामान्य रूप से कथा का विकास 'वाल्मीिक रामायण' के ग्राघार पर ही है। कथा का विभाजन कांडों में न होकर 'प्रकाशों में है, पर कथा का विस्तार अनियमित है। उसमें प्रबन्धात्मकता नहीं है। प्रारम्भ में न तो रामावतार के कारण ही दिये गए हैं भौर न राम के जन्म का ही

१ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ३३३

र रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ६५

विशेष विवरण है। राजा दशरथ का परिचय देकर और रामादि चारों भाइयों के नाम गिना कर विश्वामि के श्राने का वर्णन कर दिया गया है। ताड़का और सुवाहुवध श्रादि का वर्णन संकेत रूप में ही है। हाँ, जनकपुर में धनुष-यज्ञ का वर्णन सांगोपांग है। केशव का सम्बन्ध राज-दरबार से होने के कारण, यह वर्णन स्वाभाविक और विस्तृत है। ऋतुवर्णन और नखशिख श्रादि ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक दिए गए हैं, क्योंकि ये काव्य-शास्त्र से संबंध रखते हैं और केशवदास काव्य-शास्त्र के श्राचार्य हैं। शेष वर्णन कथा-भाग में श्रावश्यक होते हुए भी प्रायः छोड दिए गए हैं, जिससे पात्रों की चिरत्र-रेखा स्पष्ट नहीं हो पाई। 'रामचिन्द्रका' में न तो कोई दार्शनिक श्रीर धार्मिक श्रादर्श है श्रीर न लोकशिक्षा का कोई रूप ही, जैसा 'मानस' में है। इसी कारण 'रामचिन्द्रका' 'मानस' की भाँति लोकप्रिय नहीं हो सकी। मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उतने विदग्धतापूर्ण नहीं जितने 'मानस' में। 'मानस' में कैकेयी के हृदय का स्पष्ट निरूपण है, उस चिरत्र में दैवी भाव रहते हुए भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सत्य है, पर 'रामचिन्द्रका' में यह प्रकरण पूर्ण उपेक्षा से देखा गया है। समस्त प्रसंग कितने क्षद्र रूप में लिखा गया है:——

दिन एक कही शुभ शोभ रयो। हम चाहत रामिहं राज दयो।
यह बात भरत्थ कि मात सुनी। पठउँ बन रामिहं बुद्धि गुनी॥
तेहि मंदिर में नृप सो विनयो। वरु देहु इतो हमको जो दयो॥
नृप बात कही हॅसि हेरि हियो। बर मांगि सुलोचिन मैं जो दियो॥
॥ केकयो॥ नृपता सुविशेषि अरत्य लहैं। वरषे बन चौदह राम रहें॥
यह बात लगी उर बज्र तूल। हिय फाट्यो ज्यों जीरण दुकुल॥
उठि चले विपिन कहाँ सुनत राम। तिज तात मात तिय बन्धु धाम॥

'मानस' में यह प्रकरण बहुत विस्तारपूर्वक श्रीर मनोवैज्ञानिक ढंग से विणित है। यहाँ सात पंक्तियों में समस्त प्रकरण कह दिया गया है। कैकेयी का चरित्र कितना श्रोछा है। ऐसा ज्ञात होता है जैसे कैकेयी यह श्रवसर ही खोज रही थी। कैकेयी का चरित्र यहाँ मर्यादाहीन है।

केशव ने संवाद भ्रवश्य बहुत लम्बे लिखे है, क्योंकि वे स्वयं संवाद का मर्म जानते थे। 'रामचन्द्रिका' मे निम्नलिखित संवाद बहुत बड़े हैं:--

१ सुमित-विमिति संवाद ( पृष्ठ २६-३२ )
२ रावण-बाणासुर संवाद ( पृष्ठ ३३-३८ )
३ राम-परशुराम सवाद ( पृष्ठ ६६-७८ )
४ रावण-ग्रगद संवाद ( पृष्ठ १६४-१७४ )
५ लवकुश-भरतादि संवाद ( पृष्ठ ३४४-३४७ )

कथा की दृष्टि से 'रामचिद्रका' में प्रसंगों का नियमित विस्तार नहीं है। जहाँ

राम-काव्य ४६६

ग्रलंकार-कौशल का ग्रवसर ग्रथवा वाग्विलास का प्रसंग मिला है वहाँ तो केशवदास ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है ग्रीर जहाँ कथा की घटनाग्रों की विचित्रता है वहाँ किव मौन हो गया है। ग्रतः 'रामचिन्द्रका' की कथावस्तु में काव्य-चातुर्य स्थान-स्थान पर देखने को तो ग्रवस्य मिलता है, पर चित्रत्र-चित्रण या कथा की प्रबन्धा-रमकता के दर्शन नहीं होते। भिनत की जैसी भावना 'मानस' में स्थान-स्थान पर मिलती है वैसी 'रामचिन्द्रका' के किसी भी स्थल पर नहीं है। फलतः 'रामचिन्द्रका' से न तो कोई दार्शनिक सिद्धान्त निकलता है ग्रीर न कोई धार्मिक ही।

आचार्यत्व—केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' में ध्रपने पूर्ण ध्राचार्यत्व का प्रदर्शन किया है। इसके पीछे उन्होंने मिक्ति, दर्शन ध्रादि के घ्रादर्शों की उपेक्षा तक कर दी है। उन्होंने केवल छन्द-निरूपण के लिए ही पद-पद पर छद बदले हैं जिससे कथा के प्रवाह में ब्याघात हो गया है। इसी प्रकार ध्रलकार-निरूपण के सामने उन्होंने भावो की ध्रवहेलना तक कर दी है।

कुंतल लिलत नील भृकुटी धनुष नैन, कुमुद कटाच बाण सबल सदाई है। सुम्रीब सहित तार अंगदादि भूषणन, मध्यदेश केसरी सुगज गित भाई है।। विम्रहान्कूल सब लच लच ऋच बल, ऋक्षराज मुखी मुख केशोदास गाई है। रामचन्द्र जू की चमू राजभी विभीषण की, राषण की मीचु दर कूच चिल आई है॥१

यहाँ श्री रामचन्द्र की सेना का स्रोजपूणं वर्णन नहीं है, वरन् केशवदास के पाण्डित्य का निदर्शन है। किव ने प्रत्येक शब्द में तीन-तीन स्रथों की सृष्टि की है, जिससे वे सेना, राज्यश्री स्रौर मृत्यु तीनों पर घटित होते हैं। केशवदास ने सेना के बन्दरों के नाम मे क्लेष रक्खा है। कुतल, नील, भृकुटी, धनुष, नैन, कुमुद, कटाक्ष, बाण, सबल, सुग्रीव, तार, ग्रंगद, मध्यदेश, केशरी, सुगज, विग्रह, श्रनुकूल, ऋक्षराज, इन १६ नामों में क्लेष के द्वारा तीन श्रर्य केशवदास ने निकाले। यहाँ केशवदास का पाण्डित्य भले ही हो, पर उनके वर्ण्य-विषय का कोई सौन्दर्य नहीं।

इसी प्रकार वर्षा-वर्णन में केशवदास ने कालिका श्रीर वर्षा दोनों का एक साथ वर्णन किया है:---

भीहें सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूषण जराय ज्योति तब्ति रलाई है। दूरि करी मुख सुख सुखमा राशी की नैन, अमल कमल दल दलित निकाई है।। केशवदास प्रवल करेणुका गमन हर, मुकुत सुहंसक शब्द सुखदाई है। अम्बर बलित मिते मोहै नीलकंठ जूकी, कालिका की वरवा हरिप हिय आई है।। प्रमुद्ध स्थापन

यहाँ केशवदास के पाण्डित्य में वर्षा का उद्दीपन विभाव बिल्कुल छिप गया है।

१ रामचन्द्रिका सटीक, एष्ठ १६२

२ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १२७

कुछ स्थल तो वास्तव में उत्कृष्ट हैं। जहाँ केशवदास ने म्रलंकार द्वारा माव-व्यंजना ग्रीर चित्र की स्पष्टता प्रदर्शित की है, उस स्थल पर ऐसा ज्ञात होता है कि किव म्रलंकारों का पूर्ण शासक है ग्रीर वह ग्रावश्यकतानुसार चाहे जिस भाव का स्पष्टीकरण चाहे जिस ग्रलंकार से कर सकता है। बादलों के समूह ग्रीर उनके गर्जन का चित्रण कितना स्पष्ट है:

> धनघोर धने दशहू दिशि छाये। मधवा जनु स्रज पै चिंद आये।। अपराध बिना चिति के तन ताये। तिन पीइत पीइत है उठि धाये।

शब्दालंकार के द्वारा केशव ने परशुराम की कठोरता कितनी स्पष्ट की है:-अव कठोर दशकंठ के, काटहु कंठ कुठार ॥ र

श्रीसीता की दशा कितनी स्पष्ट ग्रीर करुणाव्यंजक है:-धरेपक बेनी मिली मैल सारी। मृखाली मनी पंक सो काढ़ि बारी।।

मृणाली पंक के संसर्ग से जैसी मैली है, वैसी ही उखड़ जाने से कान्तिहीन हो रही है। वह क्षण-क्षण सूखती जा रही है। "मृणाली मानो पंक सों काढ़ि डारी" में श्रीसीता का जितना सुन्दर बाह्य चित्र है उतना ही सुन्दर ग्रान्तरिक चित्र भी है।

ग्रपनी ग्रलंकार-प्रियता से केशव ने रस के उद्रेक में बाधा पहुँचाई है। जहाँ शृंगार रस है, वहाँ का स्थायी भाव विरोधी संचारी भावों के द्वारा नष्ट हो जाता है ग्रीर पूर्ण रस की सृष्टि नहीं हो पाती। समस्त वर्णन किसी रस-विशेष में न होकर भिन्न-भिन्न भावों में ही विश्वंखल रीति से उपस्थित किया जाता है। उदा-हरणायं जनकपुर में प्रवेश करने पर लक्ष्मण ने अनुरागयुक्त सूर्यं का वर्णन किया है। जिसमें श्वंगार रस का उद्दीपन हो सकता था, पर केशवदास ने उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लाने के लिए अनेक भावों का मिश्रण कर दिया है:—

अरुण गात आति प्रात, पियनी प्राणनाथ भय। मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय।।
पिरपूरण सिन्दूरपूर केशी मंगल घट। किथी इन्द्र को छत्र मढ्यो माणिक मयूख पट।।
केशीणित कलित कपाल यह, किल कपालिका काल के।
यह ललित लाल केशी लसत, दिग्मामिन के भाल को।।

यहाँ सभी श्रृंगारपूर्ण भावनाग्रों के बीच में 'शोणित कलित कपाल' की वीभत्स भावना ग्रलंकार-प्रियता के कीरण ग्रनावश्यक रूप से रख दी गई है।

केशवदास की भाषा बुन्देलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है। इस ब्रजभाषा में उच्च-कोटि का स्वाभाविक माध्यं नहीं ग्रा पाया, वयों कि केशवदास ने ग्रपना पाण्डित्य दिखलाने की चेष्टा में भाषा का प्रभाव बहुत कुछ खो दिया है। उनका निवास-स्थान बुन्देलखंड के ग्रंतगंत ग्रोरछा होने के कारण, कविता में बहुत से प्रचलित

१ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १२६

२ रामचिन्द्रका सटीक, पृष्ठ ६५

३ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ ४०

बुन्देलखंडी शब्द म्नागए हैं। उदाहरणार्थ 'सर्वभूषण-वर्णन' में बुन्देल<mark>खंडी शब्द की</mark> पक्ति देखिए:---

बिखिया अनौट बांके बुंबरू खराय जरी,
जेदिर छवीली छुद्र घटिका की जालिका।
मुंदरी उदार पींची कंकन बलय चुरी,
कंठ कंठमाल हार पिंदे गुपालिका॥
वेणीफून शीशफूल कर्णफूल मांगफूल,
खुटिला तिलक नकमोती सीहै बालिका।
केशनदास नील बास ज्योति जगमिग रही।
देह धरे श्याम संग मानो दीय मालिका॥

केशव का प्रकृति-चित्रण बहुत व्यापक है। उन्होने प्रपने सूक्ष्म निरीक्षण ग्रौर ग्रलंकार के प्रयोग से प्रकृति के दृश्य बहुत सुन्दर रीति से प्रस्तुत किए हैं। ये वर्णन ग्रधिकतर बालकोड में है। जहाँ:--

कलु राजत सूरज भरूण खरे । बनु लदमण के अनुराग भरे ॥ १ मे मानसिक चित्र है, वहाँ

> चढ्यो गगन तर भाय, दिनकर बानर अरुण मुख। कीन्हीं भुक्ति भहराय, सबल तारका कुगुम बिन॥<sup>3</sup>

में कल्पनात्मक सौन्दर्य है। कहीं-कही प्रकृति-चित्रण में इन्होंने इलेष से बड़ी अस्वाभाविक और अबुद्ध कल्पना भी कर ली है, जैसे दंडकवन के वर्णन में वे लिखते हैं:---

बेर भवानक सी अति लगे। अर्क समृह तहाँ जगमगै।।

पांडव की प्रतिमा सम लेखो । क्रार्जुन भीम महामति देखो ॥ ४

इसमें बेर, श्रकं, श्रजुंन श्रौर भीम शब्दों के श्लेष से प्रकृति का चित्र सीचा गया है जो श्रनुपयुक्त है।

[ बेर = (१) बेर फल (२) काल

ग्रर्क : (१) धतूरा (२) सूर्य

ग्रर्जुन = (१) ककुम वृक्ष (२) पांडु पुत्र

भोम = (१) ग्रम्ल वेतस वृक्ष (२) पांडु पुत्र

शब्दों की बाजीगरी मे यहां प्रकृति का चित्र नष्ट-भ्रष्ट हो गया है।

१ कविप्रिया, अथ नखशिख वर्णन, पृष्ठ १४८

२ रामचन्द्रिका सटीक, गुष्ठ ४०

३ रामचन्द्रिका सटीक, एष्ठ ४१

४ रामचन्द्रिका सटीक, पृष्ठ १०५-१०६

विशेष—केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' लिखकर भी श्रपने सामने भिक्त का श्रादर्श नहीं रक्खा। वे किव श्रीर प्राचार्य के सम्बद्ध व्यक्तित्व से युक्त थे। 'रामचिन्द्रका' के छव्वीसवें प्रकाश में उन्होंने विशिष्ठ के मुख से रामनाम का तत्त्व श्रीर धर्मोपदेश श्रवस्य कराया है, पर उनमें किव का कोई सिद्धान्त नहीं है। केशव की श्रन्य रचनाश्रों से ज्ञात होता है कि वे श्रुंगार रस के उत्कृष्ट किव थे।

केशवदास के परिचितों में बीरबल श्रौर प्रवीनराय पातुर का नाम लिया जाता है। बीरबल ने तो केशव को एक ही कवित्त पर छः लाख रुपया दिया था।

केशवदास की रचना ग्रालंकार श्रीर काव्य के श्रन्य गुणों से युक्त रहने के कारण बहुत कठिन होती है जिसका ग्रार्थ बड़े से बड़ा पंडित श्रासानी से नहीं लगा सकता। इसी के फलस्वरूप यह बात प्रसिद्ध है:——

किन कहँ दीन न चहै बिदाई। पूछ्ये केशन की किन्ताई।। र केशवदास के बाद राम-काब्य के ग्रन्य किनयों पर विचार करना भ्रावश्यक है।

ये गलता (जयपुर ) निवासी प्रसिद्ध 'भक्तमाल' के लेखक नाभादास के गुरु थे। इनका म्राविभीव संवत् १६३२ में हुम्रा था। ये प्रसिद्ध स्वामी मग्रवास किव थे। इन्होंने पाँच पुस्तकें लिखी थीं। एक नवीन पुस्तक जो प्रकाश में लाई गई है वह 'हितोपदेश उपाख्यान बावनी' है। यह कुंडलिया छंद में लिखी गई है। इस ग्रंथ का कुंडलिया छंद इतना सफल हुम्रा है कि पुस्तक का वास्तविक नाम 'हितोपदेश उपाख्यान बावनी' प्रसिद्ध न होकर 'कुंडलिया' या 'कुंडलिया रामायण' ही प्रसिद्ध हुम्रा, यद्यपि इस ग्रंथ में रामचरित की चर्चा नहीं है। 'बावनी' नाम से कुंडलियों की संख्या ५२ होना चाहिए, पर यह संख्या ६८ हो गई है। संभव है, किसी किव ने १६ छंद बाद में जोड़ दिए हों। कुंडलियों के म्रन्त में लोकोक्तियां हैं जिनसे रचना ग्रीर भी सरस हो गई है।

१ वह कवित्त निम्निलिखित कहा जाता है:—

पावक पंछि पसू नग नाग,

नदी नद लोक रच्यो दस चारी।

केशव देव श्रदेव रच्यो नर

देव रच्यो रचना न निवारी।।

रचि के नर नाह बली बलबीर,

भयो इतकुत्य महान्नत थारी।

दै करतापन भापन ताहि,

दियो करतार दुहूँ करतारी।।

२ दिन्दी नवरत्न ( महाकवि केशवदास!)—मिश्रबन्ध, पृष्ठ ४६७

राम-काव्य ४७३

'घ्यान मंजरी' में ६९ पद हैं, जिनमें राम श्रौर श्रन्य भाइयों के सौंदर्य वर्णन के साथ सरयू श्रौर श्रयोध्या का भी घ्यान है।

ये तुलसी के समकालीन थे। यद्यपि ये म्राष्टद्याप के लेखक श्रीकृष्णदास जी पयहारी के शिष्य थे, तथापि इनकी प्रवृत्ति रामोपासना की म्रोर श्रधिक थी।

इनका वास्तविक नाम नारायणदास था। ये जाति के डोम थे। इनका श्राविर्माव-काल संवत् १६५७ माना जाता है। ये स्वामी प्रप्रदास नाभादास के शिष्य थे। ये भी रामोपासक थे ग्रीर रामभनित के संबंध में इन्होंने बहुत सुन्दर पद लिखे है। किन्तु उन पदों की ग्रपेक्षा इनका 'भन्तमाल' श्रिधिक प्रसिद्ध है जिसमें २०० भन्तों का परिचय ३१६ छप्पयों में दिया गया है। इन छप्पयों में किसी तिथि ग्रादि का निर्देश नहीं है। भन्तों की कुछ प्रधान ग्रीर प्रसिद्ध बातों का ही वर्णन किया गया है। यह जात होता है कि इस पुस्तक द्वारा नाभादास जी कवियों ग्रीर भक्तों के यश का प्रचार करना चाहते थे। इसी 'भन्तमाल' की टीका प्रियादास ने सम्वत् १७६६ में की। 'भन्तमाल' की टीका का संवत प्रियादास इस प्रकार देते हैं:—

संवत प्रसिद्ध दस सात सतजनहत्तर, फागुन मास बदी सप्तमी बताय कै।

सेनापित का वास्तिविक नाम ज्ञात नहीं । ये इतने कोमल ग्रौर सरस किंव हैं कि इनसे किसी भी साहित्य का गौरव बढ़ सकता हैं। इन्हें भाषा सेनापित पर उतना ही ग्रधिकार था जितना एक सेनापित को ग्रपनी सेना पर। ये ग्रनूप शहर के निवासी थे ग्रौर इनका जन्म सवत् १६४६ में हुग्रा था। इनके पितामह का नाम परशुराम ग्रौर पिता का नाम गंगाधर था। इनके गुरु का नाम हीरामणि था जैसा कि इनके एक किंवत्त से ज्ञात होता है।

इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कवित्त रत्नाकर' है जिसकी रचना सं०१७०६ में हुई है। इसमें इन्होंने अप्रना सारा काव्य-कौशल प्रदर्शित कर दिया है।

> शंगाधर पिता गंगाधर के समान जाकों, गंगातीर बसत अन्य जिन पाई है ॥ महा जान मिन विद्यादान हू को चिन्तामिन, हीरामिन दीखित ते पाई पंडिताई है । सेनापित सोई सीतापित के प्रसाद जाकी, सब कि कान दै सुनत किताई है ।

—कवित्त रत्नाकर, पहली तरंग, छंद ५

दीख्रित परसराम, दादौ है विदित नाम, जिन कीने जड़, वाको जग में बड़ाई है। 'कवित्त रत्नाकर' में पाँच तरंगें हैं । उन तरंगों का वर्णन निम्न-लिखित है:---

पहली तरंग इलेष-वर्णन
दूसरी तरंग ऋतु-वर्णन
तीसरी तरंग ऋतु-वर्णन
चौथी तरंग रामायण-वर्णन
पाँचवीं तरंग राम-रसायन-वर्णन

दलेष-वर्णन में इनका भाषाधिकार स्पष्ट ज्ञात होता है। श्रृंगार-वर्णन में इनकी सौन्दर्योपासक दृष्टि एवं संयोग-वियोग के चित्र बड़ी कुशलता के साथ खींचे गए हैं। ऋतु-वर्णन तो इनको अपनी विशेषता है। प्रकृति के सरस वर्णन मे इनकी कविता का चरमोत्कर्ष है। शरद-वर्णन का एक चित्र इस प्रकार है:—

कातिक की राति थोरी थोरी सिवराति,
सेनापात को सुद्दाति सुखी जीवन के गन हैं।
फूले हैं कुमुद फूला मालता सबन बन,
फेलि रहे तारे मानो मोतो अनगन हैं।
डिदेत विमल चंद चांदनी छिटिक रही,
राम कैसो जस अध ऊर्ध गगन हैं।
तिमिर हरन भयो, सेत है बरन सब,
मानहु जगत छीर सागर मगन है।

चौथी तरंग में राम की कथा का वर्णन इन्होंने भिवत श्रौर पाण्डित्य दोनों को मिला कर किया है। भाषा पाण्डित्यपूर्ण होते हुए भी कृत्रिम नहीं है। उसमें अनुप्रास श्रौर यमक का प्रयोग सरसता श्रौर प्रौढ़ता के साथ है। इनकी भिवत भी उत्कृष्ट प्रकार की है जिस प्रकार रचना श्रत्यन्त सरस है। 'कवित्त रत्नाकर' का एक प्रामाणिक संस्करण प्रयाग-विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद् से प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक श्री उमाशंकर शुक्ल एम० ए० हैं। 'कवित्त रत्नाकर' के श्रितिरिक्त 'काड्य-कल्पद्रुम' नामक एक ग्रंथ श्रौर भी सेनापित का कहा जाता है।

इन्होंने संवत् १६२३ में 'हनुमन्नाटक' नामक एक नाटक की रचना की।
यह नाटक संस्कृत के इसी नाम के नाटक के आधार पर लिखा
ह्रा राम गया है। इसमें राम भक्ति बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त की गई है।
तुलसीदास के प्रभाव से रामभक्ति सम्बन्धी रचनाओं में 'हनुमन्नाटक' की रचना महत्त्वपूर्ण है। यह रचना कित्त ग्रीर सवैयों में है।

१ कवित्त रत्नाकर, तीसरी तरंग, छंद ४०

इनका समय संवत् १६६७ माना गया है इन्होंने 'रामायण महानाटक' नाम की एक रचना की, जिसमें राम की कथा सम्वाद-रूप में कही प्राणचन्द चौहान गई है। रचना में वर्णनात्मकता ग्रिधिक ग्रीर काव्य-सीन्दर्य कम है। इनकी ग्रन्य कोई रचना ज्ञात नहीं। ये जहाँगीर के समकालीन थे।

इन्होंने ब्रह्म-सृष्टि-ज्ञान तथा योगसाधन-वर्णन पर 'चित्राबोधन' नामक ग्रंथ तुलसीदास की शैली पर लिखा है। इनका संवत् १६८७ माना बलबास गया है।

ये बरेली निवासी थे। इन्होंने 'ग्रवध विलास' नामक ग्रंथ ग्रयोध्या में लिखा, जिसमें श्री सीताराम की विविध लीलाग्रों का वर्णन तथा ज्ञानो-लालबास पदेश है। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १७०० है। रचना साधारण है।

ये राम-साहित्य के किव थे। मिश्रवन्धुक्यों के अनुसार इनका काल संवत् १७५० है। राम और सीता का पारस्परिक प्रेम ही इनके ग्रंथ बाल-भक्ति 'नेहप्रकाश' का विषय है। इनका लिखा हुआ एक ग्रंथ और कहा जाता है, उसका नाम है 'दयाल मजरी'। ये नव-परिचित कवि है।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १७६० है। ये जनकपुर के महन्त थे। इन्होंने 'सीतायण' नामक पुस्तक की रचना की, जिसमे श्री जानकी जी रामप्रिया शरण तथा उनकी सिखयों का चरित्र-वर्णन है साथ ही राम का चरित्र भी संक्षेपतया वर्णित है। 'सीतायण' का नाम इन्होंने 'सीता-राम प्रिया' भी रक्खा है।

इनका श्राविर्भाव-काल भी संवत् १७६० माना गया है। ये प्रमोदबन श्रयोध्या के निवासी थे। इन्होने 'श्रवधी सागर' नामक ग्रंथ की रचना जानकी रसिक द्वारण की। इस ग्रंथ पर कृष्ण-काव्य का यथेष्ट प्रभाव है। श्री राम-चन्द्र श्रौर सीता का भ्रष्टियाम वर्णन कर उनका रास, नृत्य, विहार श्रादि भी वर्णित है। रचना सरस श्रौर मनोहर है।

इनका ग्राविभाव-काल संवत् १७६६ है। ये बड़े प्रसिद्ध कवि ग्रीर टीकाकार प्रियादास थे। इन्होंने नाभादास के प्रसिद्ध 'भवतमाल' की टीका लिखी है। इनका वास्तविक नाम श्रीकृष्ण था। इनका ग्राविभाव-काल भी संवत् १७६६ है। ये उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। इन्होंने ग्रनेक ग्रंथों की कलानिधि रचना की। बूँदी के राव बुद्धिसिंह के ग्राश्रित रह कर इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ निम्नलिखित हैं:--१. 'श्रृंगार रस माधरी'--इममें इन्होंने श्रृंगार रस का व्यापक वर्णन किया है।

- २. 'वाल्मीकि रामायण'—-बालकांड, युद्धकांड, उत्तरकांडं, 'वाल्मीकि रामा-यण' के इन तीन कांडों का पद्मबद्ध हिन्दी अनुवाद ।
- ३. 'रामायण सूचितका'——इसमें रामायण की प्रधान-प्रधान घटनाम्रों की पद्यात्मक स्ची है।

४. 'वृत्तं चंद्रिका'—इसमें छन्द-शास्त्र का वर्णन है। मेर, मर्कटी भ्रादि के वर्णन चित्र रूप में लिखे गये हैं।

- ५. 'नवशई'--इसमें श्रुंगार-वर्णन है।
- ६. 'समस्यापूर्ति' -- इसमें अनेक समस्यापूर्तियाँ हैं। कहीं-कहीं इसी नाम के अन्य किवयों की भी समस्या-पूर्तियाँ सिम्मिलित हो गई है।

रचनाएँ सरस ग्रीर सुन्दर हैं।

ये रीवाँ-नरेश राम के प्रसिद्ध भक्त थे। इनका म्राविभाव-काल संवत् १७६०

है। ये किवयों के ग्राश्रयदाता थे ग्रीर स्वयं किव थे। प्रसिद्ध

महाराज किवि महाराज रघुराजिस हिन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने अपनेक विद्वताय सिंह ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएँ दो भागों में विभाजित की जासकती है। प्रथम भाग में वे रचनाएँ है जो संत-साहित्य

से सम्बन्ध रखती है ग्रीर दूसरे भाग में वे है जो रामसाहित्य पर लिखी गई है। रीवाँ में कबीरपंथ की एक गद्दी है ग्रीर कबीर के शिष्य धरमदास ने स्वयं रीवाँ में ग्राकर अपने मत का प्रचार किया था। ग्रतः रीवाँ-नरेश परम्परा से कबीर का महत्त्व मानते हैं। महाराज विश्वनाथिसंह रामोपासक भी थे। यहाँ तक कि 'कबीरबीजक' की टीका उन्होंने साकार राम के ग्रर्थ में लिखी है। इनकी ३२ रचनाएँ कही जाती हैं। प्रधान ग्रंथों की सुवी इस प्रकार है:——

## ( ग्र ) संत-काव्य सम्बन्धी

- ( १ ) 'হাভ্র'
- (२) 'ककहरा'
- (३) 'चौरासी रमैनी'
- · (४) 'वसंत चौंतीसी'
  - (५) 'ग्रादि मंगल'

#### ( ग्रा ) राम-काव्य सम्बन्धी

- (१) 'ग्रानन्द रघुनन्दन नाटक'
- (२) 'संगीत रघुनन्दन'
- (३) 'ग्रानन्द रामायण'
- (४) 'रामचन्द्र की सवारी'
- (५) 'गीता रघुनन्दन'
- (६) 'रामायण'

ये उद्भट लेखक श्रीर विद्याप्रेमी थे। भारतेन्दु जी के श्रनुसार 'श्रानन्द रघुनन्दन' हिन्दी का छंद-प्रधान नाटक है। दस दृष्टि से विश्वनाथसिंह हिन्दी के कवि-नाटककार हैं। इनकी कविता सरल श्रीर उपदेशपूर्ण है।

राजा शिवप्रसाद 'सितार-ए-हिन्द' ने 'म्रानन्द रघुनन्दन' नाटक के विषय मे लिखा है:---

"रीवाँ के स्वर्गवासी महाराज विश्वनाथिसह जू देव का बनाया यह नमूना है बुन्देलखंड के महाराजाग्रों की हिन्दी का। इस नाटक में सात ग्रंकों में रामजन्मोत्सव से लेकर राम-राज्य तक की कथा है। परन्तु इसमें ग्रसली नाम के ठिकाने दूसरे नाम लिखे हैं। जैसे श्रीरामचन्द्र की जगह हितकारी, लक्ष्मण की जगह डील धराधर, रावण की जगह दिकशिरा इत्यादि। र

सितार-ए-हिन्द के कथन की स्पष्टता के लिए 'म्रानन्द रघुनन्दन' का कुछ। ग्रंश उद्धृत किया जाता है:---

"राक्षस आकर। दिगिकार की आजा है तुम अकेले हितकारिही सों जुद्ध करि कै मारि आबो जो हितकारी सौंचे होइं तो अकेलहीं किंद्र हमसों जुद्ध करें।।

हितकारी। धन्ष चढाकर दौड़ता है।

त्रेतामल्ल । भुजभूषण देखो तो हितकारी के मंडलाकार चाँप ते .चारों स्रोर कैसे सर कढ़े हैं जैसे चरखी ते स्रनल के फुहारे सनमुख धाइ-धाइ सेना कैसी नास होत जाइ है जैसे बाड़व बन्हि में बारिधि वारि।

भुजभूषण । त्रेतामल्ल देखो देखो ग्रस्त्र छोड़ि स्वामी बड़ो कौतुक कियो ये निश्चर परस्पर पेखि श्रापुसि ही में लिर मिर गये ।

( जय जय करकं सब हितकारी की पूजा करते हैं ) सुगल । महाराज अपूर्व यह अस्त्र कौन है। हितकारी । यह गंधर्वास्त्र मोकों ही चलावें को आवे है। ( दिक्शिरा सेना समेत आता है)

## रोला छंद

महा मोद की उमँग श्रंग भारिहुँ समाति निह । उञ्जलि-उञ्जलि श्रवकास पिले पादप पहार गिह ॥ जनुतिक प्रभु मुख चन्द वीर रस वारिष भाये । सहित सैन दिगसीस वेल थल बोरन धाये ।।

## नराच छंद

लियो सो बान बिज्जु चाप चाप देव बर्ज्ज सो। लसे सुभट्ट तर्जिज गर्जित गर्जिज गर्ज्ज सो॥ पिले संग्राम के उद्घाह पौन सो उमंडि कै। श्रनन्द के श्रनन्त मेह ज्यों चलें घुमंडि के॥

१ भारतेंद्र नाटकावली, पृष्ठ ८३७ ( इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग १६२७)

२ नया गुरका, हिस्सा २. ( राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ), पृष्ठ १५६ [ ई॰ जे॰ लेजारम एंड को॰, बनारस १६०० ]

दिक्शिरा सूत से । कर मेरी रथ ग्रागे ।

सुगल । भुजभूषण देखो तो यह दिगशिर हमारी सैना में कैसे परो जैसे सूखे बन ग्रागि ।

'म्रानन्द रघुनन्दन' में पद्य के साथ ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग है। इसी कारण प्राचीन हिन्दी नाटकों में 'म्रानन्द रघुनन्दन' का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

इनका ग्राविभाव-काल संवत् १७६१ है। ये सखी सप्रदाय के वैष्णव थे। इनकी भिक्त-भावना बड़ी उत्कृष्ट है। इनके तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, प्रेमसखी 'जानकी राम को नखिशख', 'होरी छंदादि प्रबन्ध' ग्रीर 'किवित्तादि प्रबन्ध'। प्रथम ग्रन्थ में श्री सीताराम के नखिशख की शोभा है ग्रीर दूसरे तथा तीसरे ग्रंथों में श्री राम ग्रीर सीता की शोभा, कोड़ा, फाग, प्रेम ग्रादि पर बरवे ग्रीर किवत्तादि है। रचना सरस है।

ये सारस्वत वैष्णव थे ग्रीर ज्योधरी (ग्रागरा) में रहते थे। इन्होंने 'गंगा नाटक' नाम के ग्रंथ को रचना की। नाटक का नाम ग्रनुपयुक्त है, कुशल मिश्र क्योंकि ग्रन्थ में केवल गंगा की पद्य कहानी है। ग्रन्थ में गंगा जी का जन्ममाहात्म्य, बलिचरित्र तथा रामचरित वर्णित है। इनका ग्रावि-भवि-काल संवत १८२६ है।

ये भ्रयोध्या के वैष्णव महन्त थे। इनका ग्राविर्भाव-काल मंबत् १८२६ है।
ये श्रव्छे किव थे। इनके पाँच ग्रन्थ प्रसिद्ध है। 'दृष्टान्त बोधिका',
रामचरणदास 'कवितावली रामायण', 'पदावली', 'रामचरित' तथा 'रस मालिका'।
श्रपने ग्रंथों मे इन्होंने रामनाम महिमा, श्रीरामसीता का गूढ़ रहस्य
भीर माहात्म्य का वर्णन किया है। 'पदावली' में इन्होंने विशेष रूप से नायक-नायिका-भेद
लिखा है। 'कवितावली रामायण' में इन्होंने किवत्तों भ्रीर छदों मे रामचरित्र का
वणन किया है। नीति, उपासक भाव श्रीर वैराग्य भी यत्र-तत्र पाया जाता है।
इनकी रचना सरस श्रीर मनोहर है।

इनका ग्राविर्भाव सवत् १८३६ माना जाता है । इनका जीवन-वृत्त कुछ विशेष जात नहीं । इनकी 'रामाश्वमेष' रचना बहुत प्रसिद्ध मधुसुबनदास है । तुलसीदास की रचना से इसका बहुत साम्य है । रचना भी दोहा-चौपाई में की गई है । प्रारम्भ से लेकर ग्रन्त तक कवि ने 'रामचरितमानस' का ग्रादर्श ग्रपने सामने रक्खा है । रचना मनोहारिणी है । भाषा भी मंजी हुई ग्रीर सरल है ।

इनका स्राविभवि-काल संवत् १८४३ माना जाता है। ये रामोपासक थे और कृपानिवास इनके सभी प्रथ धार्मिक सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं। ये स्रयोध्या

१ नवा गुटका, हिस्सा २, पृष्ठ १५७

निवासी थे। इन्होंने भ्रनेक ग्रन्थों की रचना की है। एक ग्रंथ राघाकृष्ण पर भी है, शेष ग्रंथ सीताराम पर है। इनके मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं:---

- १. 'भावना पचीसी'—इसमें श्रीराम श्रीर सीता की सिखयों का वर्णन श्रीर प्रातःकाल की किया भादि का उल्लेख है।
- २. 'समय प्रबन्य'—इसमें श्री सीताराम की माठ पहर की लीलाम्रों का ध्यान भीर उनकी उपासना का वर्णन है।
- ३. 'माधुरी प्रकाश'---इसमें राम श्रीर सीता के श्रंगों की छटा, शोभा श्रीर माधुरी का वर्णन है।
- ४. 'जान की सहस्र नाम'—इसमें श्री जानकी जी के सहस्र नाम श्रीर उनके जपने का माहात्म्य-वर्णन है।
- ५. 'लगन पचीसी'—इसमें राम के प्रेम के लगन संबन्धी पद है। रचना साधारणतः श्रच्छी है।

इनका लिखा हुन्ना 'राम न्नाग्रह' ग्रंथ प्रसिद्ध है । यह 'योग वाशिष्ठ' का एक भाग मात्र है । इस ग्रन्थ की रचना समथर के राजा गगाप्रसाद व्यास विष्णुदास की प्रार्थना पर संवत् १८४४ में हुई। म्नतः यही उदंनियां समय कवि का ग्राविभवि-काल मानना चाहिए।

इनका म्राविभीव-काल सवत् १८५७ माना जाता है । इनके दो ग्रन्थ सर्वसुख शरण प्रसिद्ध है:--

- १. 'बारहमासा विनय'---जिसमें भ्रधिकतर राम के प्रति विरह-वर्णन है।
- २. 'तत्वबोध' जिसमें रामभित के साथ ज्ञान श्रौर वैराग्य का निरूपण है।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८५७ माना जाता है। इन्होंने 'महारामायण'
भगवानवास खत्री
नामक ग्रन्थ 'योग वाशिष्ठ' के ग्राधार पर हिन्दी गद्य में
लिखा। रचना बहुत साधारण है। मिश्र-बन्धु के ग्रनुसार ये
भभी तक जीवित हैं।

इनका समय संवत् १८५७ माना गया है। इन्होंने 'शब्द-ब्रह्म' नामक पुस्तक गंगाराम लिखी, जिसमें भिक्त का विस्तारपूर्वक वर्णन है। रचना उत्कृष्ट है।

इनका प्राविभाव काल संवत् १८५७ है । इन्होंने 'ग्रब्टयाम' नामक प्रथ रामगोपाल विषत है, जिसमें श्री राम ग्रीर सीता की ग्राठों पहर की लीला विषत है। रचना माघारण है।

इनका जन्म संवत् १८६० ग्रौर मृत्यु-संवत् १६१२ है । ये कालिजर के कायस्य थे । इन्होंने 'कवितावनी' नामक पुस्तक लिखी जिसम परमेश्वरीदास श्री सीताराम का ग्रष्टियाम या ग्राठों पहर की लीलाएँ विणित है। रचना साधारण है। इनका ग्राविभीव-काल संवत् १८६० है। ये भीखीपुर (बाराबंकी) के निवासी थे। इनके गुरु दुलारेदास सतनामी मत के प्रवर्त्तक पहलवानदास जगजीवनदास के शिष्य थे। इन्होंने 'मसलेनामा' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्ञान ग्रौर राम-नाम महिमा का वर्णन है। इसमें पहेलियाँ ग्रादि भी हैं, जिनमें ईश-भजन की ध्विन है। इसक्षेत्र में ये स्वामी ग्रग्रदास के ग्रनुयायी थे।

इनका म्राविर्भाव सं० १८६० माना जाता है । ये काशी-नरेश महाराज जिततारायणिसिंह के म्राश्रित थे । इन्होंने 'वाल्मीकि रामायण गणेश रुलोकार्थ प्रकाश' की रचना की जिसमे इन्होंने रामचरित्र के कुछ ग्रंशों का पद्यानुवाद किया । किवता साधारणतः ग्रच्छी है । जसमें भिक्त-भावना का पुट भी है ।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८७० माना जाता है । ये लखनऊ निवासी ये । बेनी किव ने एक परिहास में कहा है——"बाजे बाजे ऐसे ललकदास " जिसका ग्रंथ कहा जाता है । इसमें रामचन्द्र के जन्म से विवाह तक का चरित्र दोहे ग्रौर चौपाइयों में लिखा गया है । ग्रनेक स्थानों रचना पर इन्होंने संस्कृत ग्रौर भाषा के किवयों के भाव ग्रपना लिए है । इनकी भाषा सरल है, किन्तु उसमें ऊँचा किवत्व नहीं है । मिर्जापुर निवासी थे । इनका ग्राविर्भाव काल संवत् १८७० है । उत्कृष्ट रामोपासक थे । इन्होंने तुलसीकृत 'मानस' की ग्रच्छी विवेचना की । रामगुलाम द्विवेदी इन्होंने स्वयं इस विषय में 'प्रबन्ध रामायण' नामक ग्रंथ की रचना की । इनका 'विनयपंचिका' ग्रन्थ ग्रौढ़ है जिनमें इन्होने हनुमान, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला, मांडवी, शत्रुष्टन, लक्ष्मण, भरत, जानकी ग्रौर राम की विनय लिखी ।

ये ग्रयोध्या निवासी थे। इनके गुरु का नाम श्रीरामचरण जी था। इनका श्राविर्भाव-काल संवत् १८७७ माना गया है। इनके दो ग्रथ जानकीचरण प्रसिद्ध हैं, 'प्रेम प्रधान' ग्रीर 'सियाराम रस मंजरी'। 'प्रेम प्रधान' में राम ग्रीर सीता का जन्म, प्रेम ग्रीर विवाह वर्णित है। 'सियाराम रस मंजरी' में श्रीसीताराम की भिक्त ग्रीर ग्रयोध्या-मिथिला का वर्णन है। रचना सरस ग्रीर ग्राकर्षक है।

इनका म्राविभीव-काल संवत् १८७८ है। इनके ग्रन्थ का नाम 'श्रीरामध्यान शिवानन्द मंजरी' है जिसमें श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान वर्णित है।

इनका आविर्भाव-काल संवत् १८६२ है। ये रीवा के महाराजा जयसिंह के
समकालीन थे। इन्हीं जयसिंह के नाम से इन्होंने 'ढैताढैतवाद'
हुगेंश नामक एक ग्रंथ वेदान्त पर लिखा जिसमें विशिष्टाढैत का
निरूपण किया गया है। ये ग्रभी तक ग्रपरिचित कवि थे।
ये ग्रगस्वामी के शिष्य ग्रीर अयोध्या के महन्त युगलनारायणशरण के गुरु
थे। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८६७ माना गया है।
जीवाराम इन्होंने 'पदावली' ग्रीर 'प्रष्टयाम' दो ग्रंथों की रचना की।
( युगल प्रिया ) 'पदावली' में इन्होंने भिक्त सम्बन्धी पदों की रचना की ग्रीर
'प्रष्टयाम' में इन्होंने श्रीसीताराम की ग्रष्टयाम लीला का

इनका परिचय ग्रभी हाल ही में प्राप्त हुमा है। यद्यपि ये प्रतिभावान किव नहीं थे, तथापि इन्होंने ग्रनेक ग्रंथ लिखे जिनकी संख्या ३२ से कम बनादास नहीं है। ये ग्रपनी रचना-तिथि लिखने के पक्षपाती नहीं थे— सन सम्मत जानो नहीं, निर्दे साका तिथि बार। इन सब सो मतलब नहीं, करना, वस्तु विचार।।

किन्तु इनकी कुछ रचनात्रों में तिथि पाई भी जाती है। उसी के आधार पर इनका आविर्भाव-काल संवत् १८६० है। ये अयोध्या निवासी थे और भवहरण कुंज में निवास करते थे। इन्होंने संसार त्याग दिया था और वरागियों की मौति रहते थे। इनके अभी तक निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं:—

'श्रजं पत्रिका', 'श्रात्मबोध', 'उभयप्रबोध', 'रामायण', 'खंडन स्रंग समस्यावली', 'नाम निरूण', 'श्रह्मायण ज्ञान मुक्तावली', 'श्रह्मायण तत्व निरूपण', श्रह्मायण द्वार', 'श्रह्मायण पराभिक्त', 'परन्तु', 'श्रह्मायण परमात्म बोध', 'श्रह्मायण विज्ञान छत्तीसा', 'श्रह्मायण शालि सुष्पित', 'यात्रा मुक्तावली', 'राम छटा', 'विवेक मुक्तावली', 'सार शब्दावली' तथा 'हनुमत विजय'।

इन ग्रंथों में राम-भक्ति-महिमा और ब्रह्मवाद ही ग्रधिकतर निरूपित है। रचना साधारण है।

ये ग्रतिप्राम (चित्रकूट) निवासी ये। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८६८ है। इन्होंने 'चित्रकूट माहात्म्य' नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें मोहन देवताओं, ग्रादि ऋषि वाल्मीकि ग्रीर कामद नाथ ग्रादि की वंदना है ग्रीर ग्रंत में चित्रकूट-माहात्म्य विणित है। रचना साधारण है।

ये बहुत ऊँचे भक्त ग्रीर कविथे। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १८८८ है। रत्नहरि इनके निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं:---हि० सा० ग्रा० इ०--४६

- १. 'दूरादूरार्थ दोहावली'--इसमें शब्दों के भ्रनेक अर्थ दिए गए है।
- २. 'जमक दमक दोहावली'--इसमें यमकालंकार के आधार पर श्री राम-चरित विणित है।
  - ३. 'राम रहस्य पूर्वार्ध'—इसमें रामचरित की ग्राधी कथा वर्णित है।
    ४. 'राम रहस्य उत्तरार्घ'—इसमें रामचरित की ग्रान्तिम ग्राधी कथा वर्णित है।
    इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६०० है। ये पटियाला के महाराज नरेश
    को समकालीन थे। इनके तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—-'रसभूषण',
    'महाभारतगाथा' ग्रीर 'जानकी पचीसी'। 'जानकी पचीसी' में
    इन्होंने श्री जानकी जी का ग्रवतार ग्रीर उनकी ग्रनुपम छवि

का वर्णन किया है।

इनका भ्राविर्भाव-काल संवत् १६०० है। इन्होंने 'टीका नेह प्रकाश' नामक बाल भ्रली जूकत 'स्नेह प्रकाश' की टीका लिखी है। ये जनकलाड़िली शरण जनकराज किशोरी शरण के समकालीन थे।

ये राघवेन्द्र दास के शिष्य थे। इनका आविर्भाव-काल संवत् १६०० है।
यह काल मिश्रवन्धुश्रों के श्रनुसार संवत् १८८८ है। इनकी
जनकराज किशोरी तीन पुस्तकें प्रसिद्ध है—-१. 'श्रष्टयाम' (श्रीसीताराम की
शरण (रसिक श्रिल) श्रष्टयाम लीला), २. 'सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली' (श्री
सीताराम भिक्त, मिहमा तथा माहात्म्य वर्णन—-इसके साथ
ही रस-वर्णन भी है), ३. 'श्री सीत।राम सिद्धांत श्रनन्य-तरंगिणी' (श्रवध मिहमा
श्रीर युगल नामावली, प्रासाद वर्णन श्रादि)। रचना सरस है।

इनका म्राविभवि-काल संवत् १६०७ है। ये बड़े कृष्णभक्त थे, पर इन्होने
गंगाप्रसाव दास
गोस्वामी तुलसीदास की 'विनय-पत्रिका' पर गद्य म्रीर पद्य में
टीका लिखी। ये चित्रकूट निवासी भ्रीर उमेद सिंह मिश्र के
पुत्र थे, जो बड़े कृष्णभक्त थे।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६०७ माना जाता है। ये प्रतापगढ़ निवासी
विसेन क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम पृथ्वीपाल ग्रीर पिताहरबक्शिसंह मह का नाम चित्रकांबेच्श था। इन्होंने दो पुस्तकों की रचना
की। 'श्री रामायण-शतक' ग्रीर 'राम रत्नावली'। 'श्री रामायण शतक' में वाल्मीिक ग्रीर नारद के संवाद द्वारा श्रीरामचन्द्र के गुणों का वर्णन
किया गया है। गुणों के वर्णन के साथ रामचरित की सभी घटनाएँ सारहप में
वर्णित है। पुस्तक के तीन भाग किए गए हैं, रामायण-शतक, तत्व-विचार ग्रीर
ज्ञान-शतक। तत्व-विचार में तत्वों का निरूपण है ग्रीर ग्राकाश, वायु, ग्रिगन, जल
ग्रीर पृथ्वी का गण-वर्णन किया गया है। ज्ञानशतक में वराग्य सम्बन्धी बातें है।

'रामरत्नावली' में श्रीरामचन्द्रजी की बाल्यावस्था से खाने-पीने ग्रीर रहन-सहन ग्रादि का वर्णन किया गया है। रवना सरस ग्रीर प्रौढ़ है। ये सफल कवि हुए है।

इनका भ्राविभीव-काल संवत् १६०७ है।ये भ्रयोध्या के गौड़ ब्राह्मण थे श्रीर श्रीरामानुजाचार्य के मतानुयायी। इन्होने 'रामरत्नावली' नामक पुस्तक मे श्री रामनाम महिमा लिखी है। रचना साधारण है।

इनका ग्राविभीव-काल संवत् १६०७ है । इनके तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हैं—रथुबरशरण
(दूलहराम) । प्रथम पुस्तक में श्रीराम का गृढ़ायं वर्णन है ।

इनका जन्म संवत् १८६० मे हुमा था। ये भारतेंदु बाबू हरिस्चंद्र के पिता थे। इनका वास्तविक नाम बाबू गोपालचंद्र था। ग्यारह वर्ष गिरिधरवास की भ्रवस्था ही में इनके पिता बाबू हर्षच्द्र का देहावसान हो गया था। इन्होंने भ्रपने ही परिश्रम से संस्कृत श्रीर हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की। इनकी मृत्यु २७ वर्ष की श्रवस्था ही में संवत् १६१७ में हो गई, जब भारतेंदु केवल दस वर्ष केथे।

भारतेंदु ने इनके ग्रथों की संख्या ४० दी है। वे सस्य-हरिक्चंद्र नाटक में अपना परिचय लिखते हुए अपने पिता का भी निर्देश करते है---जिन श्री गिरिधरदास किन रचे ग्रंथ चालीस"--पर ये चालीस रचना ग्रंथ ग्रभी तक देखने में नहीं ग्राये। भारतेदु के दौहित्र श्री अजरत्नदास ने भ्रठारह पुस्तकों की सूची दी है, जिनमें प्रधिकतर धार्मिक पुस्तके ही है। रचना में ग्रधिकतर यमक ग्रीर ग्रनुप्रास पाया जाता है । शब्दालंकारों के प्राधान्य से कहीं कहीं भाव-व्यजना में बाधा पड़ जाती है ग्रीर कही-कही ग्रर्थ ही स्पष्ट नही होता, पर जहाँ भावों का प्रकाशन हो सका है वहाँ रचना ग्रस्थन्त सरस है। इन्होंने ग्रधिकतर घार्मिक कथामृत लिखे, जैसे 'बाराह कथामृत', 'नृसिंह कथामृत', 'वामन कथामृत', 'परशुराम कथामृत', 'कलिकथामृत' मादि । 'भारती भूषण' में श्रलंकार पर, 'भाषा व्याकरण, में पिंगल पर इनकी रचनाएँ हुईं। इन्होंने 'नहुक्ष' नामक नाटक भी निखा, जो भारतेंदु द्वारा हिन्दी का सर्वप्रथम नाटक कहा गया है। वे लिखते हैं, "विशुद्ध नाटक-रीति से पात्र प्रवेशादि नियम-रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्यचरण श्री कविवर गिरिधरदास ( वास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द्र जी ) का है।" ।

राम-साहित्य हिन्दी के इतिहास में उस प्रकार भ्रपना विकास नही कर सका जिस प्रकार कृष्ण-साहित्य । उसका कारण या तो राम-साहित्य की गम्भीरता श्रीर

१ भारतेंदु अन्थावली, पृष्ठ प्रहेष

मर्यादा हो या तुलसीदास का श्रिष्टितीय काव्य-कौशल जिसके कारण श्रन्य कियों को उस कथा के वणन का साहुस ही न हुआ हो । केशवदास ने 'रामचिन्द्रका' लिखी अवद्य, पर वे अपना दृष्टिकोण भिततमय बना ही नहीं सके । उनके पात्र भी अपने चित्र की श्रेष्ठता अक्षुण्ण न रख सके और राम-साहित्य का सारा भितत-उन्मेष काव्य-प्रणाली की निश्चित धाराओं में केशव का नीरस पाण्डित्य लेकर बहु गया । इस प्रकार राम-साहित्य अपनी भितन-भावना के साथ हमारे सामने तुलसी की किवता में बन्दी होकर रहा, उसे अपने विस्तार का अवसर ही नहीं मिला ।

तुलसी की भिक्त-भावना का सूत्रपात इस बीसवीं शताब्दी में रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित चिन्तामिण', बलदेवप्रसाद मिश्र के 'कोशलिकशोर' श्रौर 'साकेत संत', 'जोतिसी' के 'श्री रामचन्द्रोदय' श्रौर मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में हुशा। मैथिलीशरण गुप्त ने राम को ईश्वर का विश्वव्यापी रूप देकर श्रपना श्राराध्य मान लिया। वे प्रारम्भ में ही कहते हैं:——

राम, तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे दुप नहीं सभी कहीं हो क्या ? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर स्नमा करे। तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे।।

'साकेत' वास्तव में रामचिरत का सुन्दर काव्य है। यद्यपि इसमें लक्ष्मण, शत्रुष्टन म्नादि कुछ पात्रों का चित्रण शिष्टता की मर्यादा का उल्लंघन म्नवस्य कर गया है, पर जहाँ तक राम भ्रौर सीता कै चिरत्र से सम्बन्ध है वहाँ तक वह म्नादशों भ्रौर वर्तमान सामाजिक नीति के सिद्धांतों के भी भ्रनुकूल है। 'साकेत' की सब से महान् सफलता कैकेयी का चिरत्र-चित्रण है। उसमें मानव-हृदय का स्वाभाविक दौर्बल्य भ्रौर पश्चात्ताप जितनी सफलता के साथ भ्रंकित किया गया है, उतनी सफलता से शायद 'साकेत' की कोई भी घटना नहीं। उमिला का विरह तो किसी भ्रंश म रीति-काल की प्रोषितपतिका के विरह-चित्रण की शैली पर हो गया है। हाँ, यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि नवम सर्ग के कुछ पद जो उमिला ने भ्रपने विरह में कहे है, वे सचमुच हिन्दी साहित्य के भ्रमर रत्न है।

'रामचन्द्रोदय' एक महाकाव्य है जिसमें 'रामचन्द्रिका' की शैली धौर पाण्डित्य है। यह बजभाषा में है। 'कोशलिकशोर' के लेखक बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। 'कोशलिकशोर' भी एक महाकाव्य है श्रीर महाकाव्य के सभी लक्षण उसमें वर्तमान हैं। उसमें 'सर्ग बन्धो महाकाव्यम्" श्रादि सभी धावश्यक विधानो का समावेश हो गया है। उसका कथानक कोशलिकशोर भगवान रामचन्द्र जी की किशोरावस्था का चित्र ही है। विष्णु के अवतार के लिए स्तुति करते हुए देवताओं के चित्रण से आरम्भ होकर यह महाकाव्य श्री रामचन्द्र के विवाह होने के पश्चात् युवराज पद के वर्णन पर समाप्त हो जाता है। बीच में 'रामचरित-मानस' के समान

राम-काब्य ४८५

ही घटनाश्रों का विस्तार है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है रामायण के सामयिक श्रध्ययन का दृष्टिकोण।

## राम-काव्य का सिंहावलोकन

राजनीति की जटिल परिस्थितियों में धर्म की भावना किस प्रकार अपना उत्थान कर सकती है यह राम-काव्य ने स्पष्ट कर दिया। भ्रकबर का शासन मुगल-काल में धार्मिक सहिष्णुता का परिच्छेद भ्रवश्य खोलता है, तथापि उसमें धार्मिक उत्थान की भावना नहीं है । उसमें हिन्दू धर्म का विरोध इसलिए नहीं है कि उससे राजनीति की समस्या हल होती है और वह ग्रन्य धर्मों की भांति सत्य की स्रोर निर्देश करता है। रामानन्द के बढ़ते हुए प्रभाव ने स्रौर कर्मकांड की उपेक्षा के साथ धर्म-प्रचार से जन-समह की भाषा की उपयोगिता ने राम-साहित्य को विक-सित होने का यथेष्ट भवसर दिया । तुलसीदास ने भ्रपनी महानु भीर भ्रसाभारण प्रतिभा के द्वारा राम-काव्य को धर्म ग्रीर साहित्य के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुँचा दिया। उसी समय वल्लभाचार्वकी कृष्ण-भिनत भी सूरदास के स्वरों में गुँजकर साहित्य का निर्माण कर रही थी। ग्रतः ऐसा ज्ञात होता है कि विक्रम की सत्रहवीं वाताव्दी के प्रारम्भ में धर्म-क्षेत्र ही में नहीं, प्रत्युत साहित्य के क्षेत्र में भी प्रति-द्वन्द्विता चल रही थी। इसका सकेत 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में भी मिलता है, जहाँ तुलसीदास नन्ददास की कृष्ण-भिक्त पर ग्राक्षेप कर उन्हें राम की भिक्त करने के लिए प्रेरित करते है ग्रौर नन्ददास कृष्ण-भिक्त की प्रशंसा कर राम-भिक्त की ग्रवहेलना करते है।

दोनों काव्यों के दृष्टिकोण भी भ्रलग है। राम-काव्य का दृष्टिकोण दास्य भिवत है और कृष्ण-काव्य का दृष्टिकोण है सख्य भिवत । दोनों की भ्रलग-भ्रलग दो भाषाएँ भी हो जाती है। राम-काव्य की भाषा है भ्रवधी और कृष्ण-काव्य की अजभाषा। किसी भी कृष्ण-भवत ने भ्रवधी में कृष्ण-कथा नहीं लिखी, किन्तु तुलसी ने भ्रपनी धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर अजभाषा में भी राम ही की नहीं, वरन् कृष्ण की कथा भी लिखी। भ्रतः तुलसीदास ने राम-साहित्य को ऐसा व्यापक क्य दिया कि वह सच्चे वैष्णव-साहित्य का प्रतिनिधि होकर धर्म भीर साहित्य के इति-हास में भ्रमर हो गया।

राम-काव्य का वर्ण्य-विषय विष्णु के राम-रूप की भिक्त ही है। इस भिक्त के निरूपण में जहां दार्शनिक ग्रीर धर्म सिद्धान्तों की विवेचना बर्ण्य-विषय की गई है, वहाँ राम की विस्तृत कथा भी ग्रानेक रूपों में कही गई है। राम की कथा का स्वरूप ग्रीधकतर 'वाल्मीकि

१ हिस्द्री भाँव् मुस्लिम रूल, एण्ठ ३७८ (डा॰ रंखरी प्रसाद)

रामायण' ग्रीर 'ग्रध्यात्म रामायण' के द्वारा निर्धारित किया गया है। रामानन्द के द्वारा प्रचारित विशिष्टाद्वैत की परिमाषा में राम-काव्य का विकास हुन्ना है, यद्यपि तत्कालीन प्रचलित धार्मिक सिद्धान्तों का भी निर्देश यथास्थान कर दिया गया है। इस काव्य के सर्वोत्कृष्ट किव तुलसीदास हुए जिन्होंने रामचरित्र का दृष्टिकोण 'ग्रध्यात्म रामायण' से लेकर राम को पूर्ण ब्रह्म घोषित किया। राम-काव्य के ग्रन्य परवर्ती कवियों ने तूलसीदास को ही ग्रपना पथ-प्रदर्शक मान कर राम-काब्य की रचना की । केशवदास भ्रवश्य राम को तूलसी की दृष्टि से नहीं देख सके। उन्होंने न तो राम के उस ब्रह्मत्व को स्थापित किया जो 'म्रब्यात्म रामायण' से 'रामचरित-मानस' के द्वारा होकर भ्राया था भ्रौर न राम के लोक-शिक्षक स्वरूप ही की स्थापना की । वे ग्रधिकतर 'वाल्मीकि रामायण' के कथा-सूत्र पर ही निर्भर रहे हैं ग्रौर उन्होंने स्थान-स्थान पर भक्ति-भावना का प्रदर्शन न करके भ्रपने पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। इसीलिए धार्मिक दुष्टिकोण के विचार से ही नहीं, काव्य की कठिनता के विचार से भी केशव की 'रामचन्द्रिका' साहित्य में वह स्थान न पा सकी जो तुलसी के 'रामचरितमानस' को मिला। तुलसी को छोड़कर राम-साहित्य में कोई भी कवि ऐसी रचना नहीं कर सका जो धर्म ग्रीर साहित्य की दृष्टि से श्रमर होती । तुलसीदास की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाने किसी भ्रन्य राम-कविको प्रसिद्ध होने का श्रवसर नहीं दिया। तुलसीदास ही राम-काव्य के एकछत्र ग्रधिपित हैं।

राम-काव्य की रचना दोहा-चौपाई ही में घ्रिषक हुई। जो छंद-परम्परा सूफी किवयों ने प्रेम-काव्य लिखने में प्रसिद्ध की थी, उसी छंद छंद-परम्परा को राम-काव्य के किवयों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि दोहा-चौपाई में प्रबन्धात्मकता का ग्रच्छा निर्वाह होता है ग्रौर राम की कथा प्रबन्धात्मक ही है। दोहा-चौपाई के ग्रितिरक्त ग्रन्य छंद भी प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें प्रधानतः कुंडलिया, छप्पर, सोरठा, सर्वेया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी ग्रादि छंद है। केशवदास ने तो 'रामचिन्द्रका' लिखने में छंद-शास्त्र का मंथन कर प्रस्तार के ग्रनुसार ग्रनेक छंदों में राम-कथा लिखी। ऐसे छंद राम की कथा की उतनी ग्रिभव्यक्ति नहीं करते जितनी केशव की काव्य-कला की। 'रामचिरतमानस' में जहाँ इलोक लिखे गए है वहाँ वर्णवृत्त छंदों में प्रानक्तिका है। परवर्ती कृष्ण-काव्य के किवयों ने ग्रिधकतर मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है।

राम-काव्य की भाषा प्रधानतः भवधी है, क्योंकि उसमे राम-काव्य का भाषा भाषां प्रदर्श ग्रन्थ 'रामचरितमानस' लिखा गया। तुलसीदास ने भाषा भाषां भा

राम-काब्य ४५७

प्रन्थों में किया है। केशवदास ने तो अजभाषा ही में 'रामचिन्द्रका' लिखी है। अतः राम-काव्य की दो भाषाएँ माननी चाहिए—- अवधी और अजभाषा। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं की शब्दावली, वाग्धाराएँ और क्रियाएँ आदि प्रयुक्त हुई हैं। इन भिन्न भाषाओं में बुन्देली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी भाषाएँ हैं। इन भिन्न भाषाओं की सहायता से अवधी या अजभाषा का रूप अधिक व्यापक हो गया है। उनमें सरलता के साथ भावाभिव्यंजना भी हुई।

स्रवधी स्रीर अजभाषा का जो स्वरूप राम-काव्य में है, वह पूर्ण परिष्कृत भी है। उसमें प्रेम-काव्य की ग्रामीणता भ्रयवा गोकुलनाथ की काव्यहीन वाक्य-रोली नहीं है। स्रवधी स्रीर अजभाषा की रचना संस्कृत के परिष्कृत वातावरण मे ही हुई है। यह बात दूसरी है कि भाषा में लिखे जाने के कारण शब्दों का रूप सरल कर दिया गया है, पर शब्द-चयन पाण्डिस्यपूर्ण है। उदाहरणार्थ तुलसीदास की ये पंक्तियाँ लीजिए:——

जहँ तहँ जूथ-जूथ मिलि भामिनि । सिज नव सप्त सकल दुति दामिनि । विधु बदनी मृग सावक लोचनि । निज सरूप रति मान बिमोचनि ॥

यहाँ यूथ का जूथ व स्वरूप का सरूप कर दिया गया है, पर उनका रूप संस्कृत ही है। ग्रतः भाषा सरल होते हुए भी पाण्डित्यपूर्ण है, यही राम-काव्य की प्रेम काव्य से श्रेष्ठता है। जिस ग्रवधी ग्रीर बजभाषा मे राम काव्य की रचना हुई है, वह भक्ति ग्रीर प्रेम से पूर्ण है—उसमें सरसता ग्रीर प्रवाह है।

तुलसीदास ने 'विनयपित्रका' में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। जहाँ उन्होंने स्तोत्र लिखे हैं वहाँ भाषा किन ग्रीर कर्कश हो गई है। उसमें लम्बे-लम्बे समास ग्रीर संयुक्ताक्षर हैं, पर यह घ्यान में रखना चाहिए कि 'विनयपित्रका' के उन स्तोत्रों में देवता या देवताश्रों के शौर्य, बल ग्रीर शक्ति का निरूपण है, ग्रतः भाषा भी भावों की श्रनुगामिनी बनकर कर्कश हो गई है। यथा—

भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रथमाथिपति विषित हत्तां ।। मोह मूक्क मार्जार संसार भय हरण तारण तरण करण कर्तां ॥ अतुल वल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल घरणीथराभं । "शिरसि संकुलित कालकूट पिंगल जटा-पटल शत कोटि विद्युतच्छटाभं ॥

ग्रन्य स्थलों पर भाषा बोधगम्य ग्रीर सरस है।

राम-काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन ही इतने मार्गों में

विभाजित है कि उससे संपूर्ण रसों की ग्रिमिच्यक्ति होती हैं।

रस 'वाल्मीकि रामायण' महाकाव्य है—राम की समस्त कथा

'वाल्माक रामायण महाकाव्य ह---राम का समस्त कथा महाकाव्य के रूप ही में 'मानस' में वर्णित है, स्रतः महाकाव्य

१ तुलसी प्रन्थावली, पहला खंड, ( मानस ) पृष्ठ १२६

२ तुलसी ग्रन्थावली, दूसरा खंड, ( मानस ) एष्ठ ४६५-४६६

के लक्षण के अनुसार सभी रसों का निरूपण होना चाहिए। इसीलिए 'मानस' में सभी रसों का समावेश है। 'रामचिन्द्रका' में भी नव रसों का वर्णन है। राम-काव्य के अन्य ग्रंथों में भी विविध रसों का निरूपण है। दास्य भिवत की प्रधानता होने के कारण संत-काव्य की भौति राम-काव्य में भी शान्त रस का प्राधान्य है। राम विष्णु के अवतार हे——वे राजकुमार है——उनका सीता से विवाह होता है, अतः उनमें सौन्दर्य और माधुर्य की भावना है। इसीलिए राम-काव्य में प्रृंगार रस भी प्रधान है। शान्त और प्रृंगार इन दो प्रधान रसों से राम-काव्य लिखा गया है। अन्य रस गौण रूप से प्रयुक्त हुए हैं।

विशेष — वैष्णव धर्म का जैसा विकास उत्तर में हो रहा था, वैसा ही दक्षिण में भी हो रहा था। ग्रन्तर केवल भिन्त-भाव के दृष्टिकोण ग्रौर ग्राराध्य के रूप का था। दक्षिण के मराठा भक्त ईश्वर की साकारोपासना करते हुए भी उसे वैसा ही ग्रादि ब्रह्म मानते थे, जैसा तुलसीदास ने राम को माना है, जो 'विधि हरि हर' से भी ऊपर हैं। ग्रदैतवाद के ईश्वर संबन्धी विशेषणों के साथ राम की भिनत ही दक्षिण में प्रचलित थी, यद्यपि उस भिन्त का कोई विशेष दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। इन मराठा भक्तों में तुकाराम सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध हैं। उनका सिद्धांत कुछ इस प्रकार रक्खा जा सकता है:——

"तुकाराम जी के मत से सारा ससार तीन रूपों में विभक्त था। जड़-सृष्टि, जैतन्ययुक्त जीव ग्रीर ईश्वर । ईश्वर जड़-सृष्टि तथा सचेतन जीवों का ग्रन्तर्यामी ग्रयांत् ग्रन्तः संचालक है। यह दोनों प्रकार की सृष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हुई है, ईश्वर की देह-स्वरूप है ग्रीर ईश्वर उस देह की ग्रात्मा है। सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व ईश्वर ग्रत्यन्त सूक्ष्म रूप से रहता है। जैसे, देह से विकारादि ग्रात्मा को विकृत नहीं कर सकते, वैसे ही जड़-सृष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर-स्वरूप विकृत नहीं होता। वह सब दोषों से तथा ग्रवगुणों से ग्रलप्त रहता है। वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सृष्टि में ग्रोत-प्रोत भरा हुगा है, सबों का ग्रन्तर्यामी है ग्रीर शुद्ध ग्रानन्दस्वरूप है। जान, ऐश्वर्य इत्यादि सद्गुणों से वह युक्त है। वही सृष्टि का निर्माण करता है, वही उसका पालन करता है तथा ग्रंत में वही उसका संहार भी करता है। भक्तजनों का वह शरण्य है। उसके गुणों का ग्राकलन न होने के कारण ही उसे ग्रुण या निर्मुण कह सक्ते है।"

१ एन आउटलाइन ऑव् दि रिलीजस हिस्ट्री ऑव् इंडिया, पृष्ठ ३०० ( जे० एन० फर्बाहार )

२ संत तुकाराम।( इरि रामचन्द्र दिवेक्सर ), पृण्ठ १३७ हिन्दुश्तानी पकेडेमी, बलाहाबाद १६३७

तुकाराम की ईश्वर संबंधी यह व्याख्या रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से बहुत मिलती है। ग्रतः उसका निर्देश राम-काव्य के ग्रन्तर्गत ही होना चाहिये। मराठा संतों की उपासना में विशिष्टाद्वैत से यदि कुछ विशेषता है तो वह यह कि वह एकेश्वरावाद की ग्रोर कुछ प्रधिक झुकी है।

इन भक्तों के ग्राराध्य का रूप भी राम न होकर 'पांडुरंग', 'विठोबा' या 'विट्छल' है। 'पांडुरंग' तो शिव का नाम है जो वैष्णव-उपासना में मराठा भनतों द्वारा प्रयुक्त है। 'विठोबा' या 'विट्ठल' संस्कृत शब्द नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि 'विट्ठल' बहुत ही बाद की रचना है। विट्ठल का अर्थ है 'ईंट पर खड़ा हुआ' ( मराठी--विट् = ईंट ) भंडारकर 'विट्ठल' को विष्णु का ग्रपभ्रंश रूप ही मानते है। महाराष्ट्रम इस नाम की व्युत्पत्तियों कही जासकती है कि भीमा नदी के तीर पर पुंडलीक नाम का एक व्यक्ति रहताथा जो भ्रपने माता-पिताकी बहुत सेवाकरता था। इस भिक्त से प्रसन्न होकर कृष्ण उसे साक्षात् दर्शन देने के लिए उसके पास श्राए । पुंडलीक श्रपने माता-पिता की भिक्त में व्यस्त था । जब उसे ज्ञात हुआ कि स्वयं श्रीकृष्ण दर्शन देने ग्राए है तब उसने ग्रपने पास पड़ी हुई इँट श्रीकृष्ण के पास फेंक कर कहा--कृपया इस पर विश्राम कीजिए । माता-पिता की सेवा के बा**द मे** भापकी भीर देख सक्रुँगा। श्रीकृष्ण उस भक्त की स्राज्ञा मान कर इँट पर खड़े हो गए श्रीर कमर पर हाथ रख कर पुंडलीक की श्रीर देखने लगे। यही विट्ठल की मृति है। वे इँट पर खड़े हुए अपनी कमर पर हाथ रखे एकटक देख रहे हैं। कहा जाता है कि पूंडलीक के कारण ही विष्णु का विट्ठल रूप से भवतार हुआ भीर पुंडलीक या पुंडरीक के नाम पर भीमा नदी का गाँव पुंडलीकपुर या पंढरपुर कहा जाने लगा।

जपासना भ्रौर भ्राराध्य का रूप कुछ भिन्न होते हुए भी मराठा भक्तों की भावना राम-काव्य से बहुत मिलती-जुलती है। तुकाराम ने तो भ्रपनी हिन्दी-कविता की रचना में राम का नाम भी भनेक बार प्रयुक्त किया है:——

राम कहे सो मुख भला रे, बिन राम से बीख। भाव न जानू रमते बेरा, जब काल लगावे सीख॥<sup>३</sup> तुकादास राम का मग में एकहि भाव। तो न पलटु भावे, येही तन जाय॥<sup>४</sup>

<sup>.</sup>१ वैष्णविज्म, रौविज्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (सर आ० जी० भंडारकर), पृष्ठ ८८

२ वैष्याविजन, शैविज्य ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (सर आर० भी० मंडारकर) पृण्ठ ८७

३ संत तुकाराम, पृष्ठ १५०

४ संत तुकाराम, पुष्ठ १५७

बार-बार काहि मरत अमानी। बहुरि मरन से क्या तोरे मानी ॥१॥ एहि तन करते क्या ना होय। मजन भगति करे बेंकुंठ जाय॥२॥ राम नाम मोल नहिं वेचे कवरी। बोहि सब माया छुरावत सगरी॥३॥ कहे तुका मन सुं मिल राखो। राम-रस जिह्ना नित बाखो॥४॥१

महाराष्ट्र के भक्त किवयों ने मराठी ग्रमंगों के साथ हिन्दी में भी रचना की । इन रचनाओं में साहित्य का सौन्दर्य न होकर केवल भिक्त का ही सौन्दर्य है। ऐसे महाराष्ट्र भक्तों में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं:--

जनावंन (समय--संवत् १५१०)

इनकी प्रभातियाँ तुलसीदास की प्रभातियों के समान ही हैं। हिन्दी-भानुदास (सं०१५५५) कविता में ये राम श्रीर स्थाम दोनों ही को समान रूप से मानते हैं:---

भमत भमत राम श्याम सुन्दर मुख तब ललाम, थाती की छूट कछ भानुदास पाई।।

ये बड़े लोक-प्रिय वैष्णव थे। इन्होंने भिवत का सबसे ग्रधिक प्रचार किया।

'ज्ञानेश्वरी' का प्रचार इनके द्वारा महाराष्ट्र के कोने-कोने में

एकनाथ हो गया। इन्होंने 'एकनाथी भागवत' ग्रीर 'भावार्थ रामायण'

(सं० १६००) की रचना की। इनकी हिन्दी कविता भी बहुत प्रसिद्ध है,

जिसमें तत्कालीन फारसी शब्द भी ग्रा गए है।

इनका जीवन तुलसीदास के जीवन से बहुत मिलता है। गृहस्थाश्रम के वाद वैराग्य लेने पर इन्होंने भिवत का विशेष प्रचार किया। तुकाराम (संवत् इन्होंने 'वारकरी' नामक पंथ भी चलाया। इनके अभंग १७६४---१७०६) महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी इनके सम्पर्क में आये ये और दीक्षित होना चाहते थे, पर तुकाराम ने यह स्वीकार नहीं किया। ये वीतरागी ही रहे।

इन्होंने रामदास नाम से वैष्णव भिवत का प्रचार किया । संभवतः यह रामानन्द के प्रभाव के कारण ही हुआ । इन्होंने शिवाजी नारायण ( संवत् को बहुत प्रभावित किया । इसलिए इनका नाम समर्थ १६६४——१७३८) गुरु रामदास हुआ । इनके सिद्धान्तों पर रामदासी पन्थ चल निकला । इनका ग्रंथ 'दशबोध' रामदासी मत में बहुत प्रसिद्ध

१ संत तुकाराम, पृष्ठ १५६

२ वैष्णविज्म, रौबिज्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (सर मार० जी० भंडारकर) पृष्ठ ६३ ३ हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्राप्रकाशित परिच्छेद ( श्रीमास्कर रामचन्द्र भार्तेराव ),

der ex

कोशोत्सव स्मार्क संग्रह ( नागरी प्रचारिखी सभा, काशी ) १६८५

हुन्ना। इनके उत्साह भरे उपदेश ने महाराष्ट्रको शक्ति से समन्वित कर मुसलमानी सत्ता के सामने निर्भीक न्नौर साहमी बना दिया। शिवाजी का शौर्य गुरु रामदास की वाणी का विकसित रूप है।

इनके श्रतिरिक्त महाराष्ट्र में श्रन्य वैष्णव भक्त भी हुए, जिन्होंन कुछ हिन्दी-रचना की । उन भक्तों में कन्होबा, जयराम, रघुनाथ व्यास विशेष प्रसिद्ध हैं।

उत्तर ग्रीर दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की इस लहर ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भी हिन्दू-जीवन को सुरक्षित रक्खा ग्रीर धर्म एवं साहित्य के गौरव की रक्षा की। वैष्णव धर्म का राम-काव्य कृष्ण-काव्य से श्रेष्ठ रहा, क्योंकि राम-काव्य में किसी प्रकार की कलुषता नहीं ग्राने पाई। कृष्ण काव्य ने ग्रागे चलकर श्रृंगार रस के वासनामय ग्रातंक के सामने सिर झुका दिया। उसमें धर्म की पवित्रता नहीं रह गई। साहित्य के दृष्टिकोण से भी उत्तर-कालीन कृष्ण-काव्य केवल मनोरंजन ग्रीर विलासिता का साधन बन कर रह गया है।

# सातवाँ प्रकरण

## कृष्ण काव्य

श्रीकृष्ण की भावना का ग्राविभांव ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व ही हो चुका था। श्रीकृष्ण के ग्रनेक नामों में 'वासुदेव' नाम भी था। हार्पाकस का कथन है कि 'महाभारत' में श्रीकृष्ण केवल मनुष्य के रूप में ही ग्राते हैं, बाद में वे देवत्व के पद पर ग्राधिष्ठत हुए, पर कीथ के विचारानुसार 'महाभारत' में श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व पूर्ण कप से देवत्व की भावना से युक्त है। 'इतना तो निश्चित है कि ईसा के चार सौ वर्ष पूर्व के लगभग कृष्ण में देवत्व की भावना ग्रा गई थी, क्योंकि पाणिनी के 'क्याकरण' में वासुदेव ग्रीर ग्रजुंन देव युग्म हैं। प्रसिद्ध यात्री मैगस्थनीज ने भी जिस्सा है कि कृष्ण की पूजा मथुरा ग्रीर कृष्णपुर में होती थी। यह काल ईसा के ३०० वर्ष पूर्व का है। यदि वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रथम मौयं के समय में प्रचलित थी तब तो इस पूजा का प्रारंभ मौयं वंश की स्थापना के बहुत पहले हो गया होगा। संभवतः इस पूजा का प्रारंभ 'उपनिषदों' के साथ ही हुग्ना, क्योंकि 'महानारायण उपनिषद' में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है, ग्रतः कृष्ण ही विष्णु का द्योतक है।

सर भंडारकर वासुदेव और कृष्ण में अन्तर मानते हैं। उनका विचार है कि 'सात्वत' एक क्षत्रिय वंश का नाम था जिसे 'वृष्णि' भी कहते थे। वासुदेव इसी सात्वत वंश के एक महापुष्ष थे और उनका समय ईसा के ६०० वर्ष पूर्व है। उन्होंने ईश्वर के एकत्व भाव का प्रचार किया था। उनकी मृत्यु के बाद उसी वंश के लोगों ने वासुदेव ही को साकार रूप से ब्रह्म मान लिया है। 'भगवद्गीता' इसी कुल का ग्रंथ है।

ं इसी प्रकार वासुदेव का प्रथम रूप नारायण था, बाद में विष्णु श्रीर श्रन्त में गोपाल कृष्ण ।

कृष्ण एक वैदिक ऋषि का नाम था, जिसने 'ऋग्वेद' के भ्रष्टम मंडल की रचना की थी, वह उसमें भ्रपना नाम कृष्ण लिखता है। 'ग्रनुक्रमणी' का लेखक उसे भ्रांगिरस नाम देता है। इसके बाद 'छांदोग्य ज्यनिषद' में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उपस्थित किये जाते हैं। वे घोर भ्रांगिरस के शिष्य हैं। भ्रांगिरस ने उन्हें शिक्षा भी दी है:—

१ जर्नल भाँव दि रावल पशियादिक सोसाइटी १६१४, प्रष्ठ ४४८

तदैतद् बोर आंगिरसः कृष्णायः देवकी युत्रयोक्त्वो वापाऽिषपास प्वस वभूव, सोऽन्तवेलाबा-मेतात्त्रयं प्रतिषवे तान्तितमस्य च्युतमसि प्राणसंशितमसीति । १

[ म्रर्थात् देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण के लिए मांगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी कि जब मनुष्य का भ्रन्तिम समय भ्रावे तो उसे इन तीन वादयों का उच्चारण करना वाहिए:——

- (१) त्वं अचितमसि--तू अनश्वर है।
- (२) त्वं भ्रच्युतमिस--तू एक रूप है।
- (३) त्वं प्राणसंशितमसि--तू प्राणियों का जीवनदाता है।

यदि कृष्ण भी म्रागिरस थे तो 'ऋग्वेद' के समय से 'छांदोग्य उपनिषद्' के समय तक उनके संबन्ध में जनश्रुति चली म्राती होगी। इसी जनश्रुति के म्राधार पर कृष्ण का साम्य वासुदेव में हुमा होगा, जब वासुदेव देवत्व के पद पर म्रिष्ठिटत हुए होंगे। कृष्ण म्रौर वासुदेव के एकत्व का एक कारण ग्रौर है। 'जातकी' की गाया के भाष्यकार का मत है कि कृष्ण एक गोत्र-नाम है म्रौर यह क्षत्रियों द्वारा भी यज्ञ समय में धारण किया जा सकता था। इस गोत्र का पूर्ण रूप है काष्णियन। वासुदेव उसी काष्णीयन गोत्र के थे, म्रतः उनका नाम कृष्ण हो गया। इस प्रकार कृष्ण ऋषि का समस्त वेद-ज्ञान म्रौर देवकी-पुत्र का गौरव वासुदेव के साथ सम्बद्ध हो गया, क्योंकि वे म्रव कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व से दो सौ वर्ष बाद, इन चार सौ वर्षों में 'महाभारत' में कृष्ण दैवी ग्रवतार के रूप में ज्ञात होते हैं। सभा पर्व में भीष्म श्रीकृष्ण को ग्रव्यक्त प्रकृति एवं सनातन कर्ता कहते हैं। वे उन्हें समस्त भूतों से परे मानते हैं:---

एव प्रकृतिरथ्यका कर्ताचैव सनातनः। एरश्च सर्वे भूतेभ्यः तस्मास्पूच्य तमोऽच्युतः॥<sup>९</sup>

भ्रागे चल कर वे उन्हें परब्रह्म भी कहते हैं :--

पतत्परमकं बद्धा पतत्परमकं यशः। एतदचरमञ्चनतं एतत् वे शास्त्रतं महः॥<sup>3</sup>

भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण की इस प्रशंसा में गोकुल में की हुई कृष्ण की लीलाश्रों का निर्देश नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि 'महाभारत' में परब्रह्म कृष्ण की भावना है गोपाल कृष्ण की नहीं। सभा पर्व में शिशुपाल श्रवश्य श्रीकृष्ण की गोकुल-सम्बन्धी लीलाश्रों का निर्देश करता है, पर वे पंक्तियाँ प्रक्षिप्त जान पढ़ती हैं, क्योंकि

१ छांदोग्य उपनिषद्, प्रकर्ण ३, खंह १७

२ महामारत २८। २५

३ महाभारत ६६।६

'महाभारत' के समय तक कुष्ण के देवत्व का उतना ही विकास हुआ था जितना भीष्म द्वारा विणत है। 'महाभारत' में कृष्ण के लिए एक नाम और म्राता है। यह नाम है गोविन्द, पर इस शब्द का अर्थ गो (गाय) से सम्बन्ध रखने वाला नहीं है। भादि पर्व में गोविन्द का अर्थ बाराह अवतार के प्रसंग में है जहाँ विष्णु ने पानी मध कर पृथ्वो को निकाला है। शान्ति पर्व में भी वासुदेव कृष्ण ने अपना नाम 'गोविन्द' बतलाते हुए पृथ्वो के उद्धार की बात कही है। अतः 'महाभारत' के काल में गायों से सम्बन्ध रखने वाले 'गोविन्द' की कथाएँ प्रचलित नहीं थीं। गोविन्द का वास्तविक इतिहास 'गोविन्द' शब्द से है जो 'ऋ वद' में इन्द्र के लिए प्रयुक्त है, जिसने गायों की खोज की थी।

'महाभारत' में विष्णु के महत्त्व की पूर्ण घोषणा है। यह बात अवश्य है कि विष्णु के साथ ब्रह्मा और शिव का भी निर्देश है, किन्तु विष्णु का महत्त्व दोनों से अधिक ॄंहै, क्योंकि विष्णु की भावना में अवतारवाद है। 'महाभारत' में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गये हैं। इसी समय बौद्ध धर्म के महायान वर्ग में बुद्ध सम्पूर्ण ईश्वर बन जाते ह। ऐसा जात होता है कि बौद्ध मत प्रधानतः 'महाभारत' की ईश्वरीय भावना से ही प्रभावित है।

'महाभारत' के बाद 'भगवद्गीता' में भी श्रीकृष्ण विष्णु के पूर्ण ग्रवतार है। वे पूर्ण परव्रह्मा है:

> मत्तः परतर' नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय । मिय सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मिणगणा इत ॥ १

'महाभारत' में कृष्ण जो विष्णु के अवतार माने गये है, 'भगवद्गीता' में एकान्त ब्रह्म के पद पर अधिष्ठित होते हैं। विष्णु या कृष्ण का ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना इस बात की घोषणा करता है कि कृष्ण ब्रह्म के साकार रूप हैं। 'गीता के अनुसार उपासना के तीन मार्ग है——ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भिक्तमार्ग। भिक्त मार्ग ने कृष्ण के रूप को और भी विकसित कर दिया।

मोक्षधर्म के अन्तर्गत 'नारायणीय' में नारद ने बदिरकाश्रम की यात्रा की है और वहाँ उनका नर और नारायण से मिलना विणत है। उसमें नारायण अपनी प्रकृति (नर) का ही पूजन करते हैं। इस प्रकार नारायण की अभिव्यक्ति 'नारायणीय' में व्यूह प्रकार से हैं, जिसके अनुसार नारायण चतुर्व्यू हियों के रूप में आविर्भूत है।

१ श्रीमद्भागवद्गीता ७ ।७



इन चार रूपों से ब्रह्माकी उत्पत्ति है जो दृश्य-जगत् का निर्माता है। नारायण (विष्णु) के ये चार रूप ग्राध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार है:---

विष्णु अपने चारों रूपों से संसार में अवतिरत होते हैं और उन्ही से अवतार की सृष्टि होती है। 'नारायणीय' में अवतार की भावना का अत्यधिक विस्तार है। इसमें अन्य अवतारों के साथ कस-वध के निमित्त वासुदेव का अवतार अवश्य निर्देशित किया गया है, पर गोकुल में असुर-वध का या गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई उल्लेख नहीं है। गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण 'हरिवश पुराण' 'वायु पुराण' और 'भागवत पुराण' में हुआ है। गोपाल कृष्ण की कथाएँ इन पुराणों की रचना के पूर्व अवश्य प्रचलित रही होंगी तभी तो वे बाद में लिपबद्ध हुई।

'हरिवंश पुराण' ईसा की तीसरी शताब्दी में लिखा गया। श्रतः गोपाल कृष्ण की जनश्रुतियां ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी के बाद से ही प्रचलित हुई होंगी। 'नारायणीय' में प्रवतार की जो भावना व्यक्त की गई थी उसका परिवदंन विशेष रूप से पुराणों में हुआ, केवल भावनाओं ही में नहीं, वरन् संख्या में भी। 'नारायणीय' में छः ग्रवतारों का उल्लेख हैं:---

बाराह, नृसिंह, वासन, परशुराम, राम भीर वासुदेव कृष्ण । पुराणों में भ्रवतारों की सक्या इस प्रकार :--

- (१) हरिवश ६ प्रवतार (उपरिलिखित) (२) वायुपुराण
  - (म्र) ६७ वें म्रध्याय मे १२ म्रवतार । उपर्युक्त ६ म्रवतारों के म्रतिरिक्त शिव भीर इन्द्र के भी म्रवतार है।
  - (ग्रा) ६८ वें ग्रध्याय में १० ग्रवतार । उपयुंक्त ६ ग्रवतारों के ग्रतिरिक्त दत्तात्रेय, ग्रनामी, वेदव्यास ग्रीर कल्कि ।
- (३) वाराह पुराण १० ग्रवतार -- उपर्युक्त ६ ग्रवतारों के मिति-रिक्त मत्स्य, कुर्म, बुद्ध ग्रीर किल्क।

- (४) म्रान्ति पुराण १० भवतार---उपर्युक्त ६ म्रवतारों के म्रतिरिक्त् मत्स्य, कुमें, वृक्ष भौर कल्कि।
- ( प्र ) भागवतपुराण
  - ( अ ) प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में २२ अवतार
  - ( आ ) द्वितीय स्कंध के सप्तम भ्रष्याय में २३ भ्रवतार
  - ( इ ) एकादश स्कंध के चतुर्थं ग्रध्याय में १६ प्रवतार

इन घवतारों में उपर्युक्त ६ घ्रवतारों के ग्रितिरिक्त सनत्कुमार, नारद, किपल, दसात्रेय, ऋषभ, धन्वन्तरि ग्रादि हैं। ये ऋषभ संभवतः जैन धर्म के तीर्थंकर ज्ञात होते हैं।

(६) नृतिंह पुराण--१० ध्रवतार जो 'बाराह' ग्रीर 'ग्रिग्नि पुराण' में हैं। पर इन ध्रवतारों में कृष्ण के साथ बलराम का नाम भी जोड़ दिया गया है। ग्रीर इस नाम की सार्थकता ग्रध्याय ५३ के इस क्लोक से की गई है:---

प्रेषयामास द्रे शक्ती जित कृष्णे स्वके नृप ।
तयोः सिता च रोहिययां वसुदेवाद् वभूत ह ॥
तद्वात्कृष्णा च देवक्यां वसुदेवाद वभूत ह ।
रोहिययोऽथ पुर्यात्मा रामनामाश्रितो महान ॥
देवकीनन्दनः कृष्ण ॥

श्रर्थात् पृथ्वी का भार उतारने के हेतु श्री विष्णु भगवान ने श्रपनी दो शक्तियों को पृथ्वी पर भेजा—एक सफेद, दूसरी काली। श्वेत शक्ति रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर 'राम' नाम से प्रसिद्ध हुई और काली शक्ति देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर 'कृष्ण' नाम से प्रसिद्ध हुई। १

गोपाल कृष्ण की भावना का विकास 'हरिवंश पुराण' में इस प्रकार हुग्रा— ३८०८ वें क्लोक में कृष्ण ने भ्रपने पिता नन्द से गोवर्धन पूजा की प्रार्थना करते समय भ्रपने को 'पशु-पालक' कहा है और भ्रपना वंभव 'गोधन' से ही माना है । ३५३२ वें क्लोक से उनका निवास बज और वृन्दावन ज्ञात होता है। श्रीकृष्ण की गोवर्धन पूजा और बज-निवास में एक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है।

क्रज घोर वृन्दावन केन्द्र में दूसरी घोर क्रीसरी शताब्दी में श्राभीर जाति रहती थी । अतः गोपाल कृष्ण इसी ग्राभीर जाति के देवता होंगे । ईसा की दूसरी श्रीर तीसरी शताब्दी के ग्राभीरों ने राजनीति में भी भाग लिया था श्रीर महाराष्ट्र? के उत्तर में ग्रपने राज्य की स्थापना की थी । इस जाति में ईश्वरसेन एक बड़ा

१ श्रीकृष्णावतार--महामहोपाध्याय बाव गंगानाथ का एमव एव, बीव लिट् । (कल्याण-श्रीकृष्णांक, श्रावण १६८८)

कृष्ण-काव्य ४६७

मारी राजा हुम्रा जिसका एक शिला-लेख नासिक में प्राप्त हुम्रा है। 'यह जाति स्रापने साथ गोपाल कृष्ण को ईश्वर के रूप में लाई। भंडारकर का कथन है कि स्राभीर जाति का 'कृष्ण' शब्द संभव है पश्चिम के 'क्राइस्ट' (Christ) शब्द से उद्भूत हुम्रा हो। दिसी 'कृष्ण' को ग्राभोर जाति ने भ्रपने महत्त्व से 'वेद', 'उपनिषद' ग्रीर 'महाभारत' के वासुदेव कृष्ण से सम्बद्ध कर दिया। म्रतः वासुदेव कृष्ण जो 'महाभारत' तक ब्रह्म ग्रीर ब्रह्म के श्रवतार रहे ग्राभीरों के गोपाल कृष्ण में रूपान्त-रित हो गये ग्रीर गोपाल कृष्ण की बाल-लीलाएँ पुरातन कृष्ण की बाल-लीलाएँ बन गई। नारद पंचरात्र की 'ज्ञानामृत सार संहिता' में कृष्ण की बाल-लीलाग्रों का निर्देश है। ज्ञानामृत सार संहिता' का रचना-काल सर भड़ारकर द्वारा ईसा की चौथी शताब्दी के बाद ही निर्धारित किया गया है। म्रतः इस समय ग्राभीरों का ग्रातंक ग्रवश्य ही ग्रपने उत्कर्ष पर होगा ग्रीर उसी ग्रातंक से प्रेरित होकर वासुदेव कृष्ण की सत्ता गोपाल कृष्ण के समस्त बाल-चरित्र में लीन हो गई। इस प्रकार धार्मिक क्षत्र में कृष्ण की भावना का विकास हुग्रा।

कृष्ण की ईश्वरीय सृष्टि सर्वप्रयम 'वनदेव' की भावना में मानी जानी चाहिये। प्रकृति में वसन्तश्री से नवीन जीवन की मृष्टि होती है, नवीन पल्लवों में सौदर्य फूट पड़ता है। इस नवीन जीवन को उत्पन्न करने वाली शक्ति के प्रति प्राचीनतम काल के असंस्कृत हृदय में भिक्त का उद्रेक होना स्वाभाविक है। हमें जात है कि आयों ने प्रकृति के अनेक रूपों को देवताओं के रूप में मान इन्द्र, वरुण, अपिन, मस्त आदि देवों की कल्पना की है। उसी भाँति मृत्यु से जीवन का आविर्माव करने वाली शक्ति भी किस प्रकार कृष्ण के रूप में आई, यही हमे देखना है।

(ग्र) कृष्ण के जीवन की भावना स्पष्ट रूप से गोप रूप में है, जिसका सम्बन्ध गौवों से हैं। प्रकृति के जीवों की रक्षा करने वाले ग्रौर प्रकृति के प्रांगण में विहार करने वाले देवताग्रों की कल्पना तो हमारे भिवत-काल के साहित्य में भी मिलती है। गाएँ प्रकृति की निदांष, सरल ग्रौर करूण प्रतिमाएँ हैं। श्रीकृष्ण उनके पोषक हैं। इसीलिए वे ग्रादि-भावना में गोप रूप होने के कारण 'वनदेव' के रूप में ग्राप से ग्राप ग्रा जाते हैं। उनका नाम इसीलिए गोपाल ग्रथवा गोपेन्द्र है। यह चिह्न कारण जात होता है कि श्रीकृष्ण के हृदय में 'श्रीवत्स' चिह्न है। यह चिह्न हृदय पर रोग्रों के चक्र से निर्मित है जिसके लिए 'भौरी' एक विशिष्ट शब्द है। यह

१ वैष्णविज्ञम, शैविज्ञम ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स ( सर भंडारकर ) १९०८ १७

२ वैष्णाविजम, शैविजम ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (सर भंडारकर) पृष्ठ ३८

३ वैष्यविज्म, शैविज्म ऐएड माइनर रिलाबस सिस्टम्स ( सर अंडारकर ) पृष्ठ ४१ हि० सा० ग्रा० इ०--५०

गाय ग्रौर बैलों की छाती पर ग्रक्सर रहा करता है। इसी भावना पर कहीं बिहारी ने क्लेष से व्यंग किया था:—

> चिरजीवौ बोरी जुरं क्यों न सनेह गंभीर। को विट ए वृषमानुजा ने इलघर के बीर॥

- (ग्रा) कृष्ण के भाई का नाम बलराम है। वे भी ऋतु के देव माने गये हैं। उनका संबन्ध विशेष कर घान्यादिकों से है। उनका ग्रायुध भी हल है। ग्रतएव कृष्ण-बलराम प्रकृति की सुजन-शक्ति के प्रतिनिधि है।
- (इ) गोवर्धन-पूजा का भी यही तात्पर्य है जिसमें ग्रनाज की पूजा का प्रधान विधान है। उस उत्सव का दूसरा नाम ग्रन्नकूट भी है। उसका प्रारम्भ श्री कृष्ण के द्वारा होना कहा गया है जिसके कारण उन्हें इन्द्र का कोप-भाजन बनना पड़ा।

इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के ये सब सिद्धान्त जो प्रकृति के प्रति ग्रादर के भाव से परिपूर्ण थे, कृष्ण के देवत्व का निर्माण करने में पूर्ण सहायक थे। बाद में ग्रन्य सिद्धान्तों के मिश्रण से कृष्ण ग्रनेक विचारों के प्रतीक बने, किन्तु उनका ग्रादि रूप निश्चय ही 'वनदेव' से लिया गया जान पड़ता है; क्योंकि वे ग्राभीर जाति के ग्राराध्य थे।

यह कहा ही जा चुका है कि रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी रामानन्द ने विष्णु ग्रीर नारायण का रूपान्तर कर राम-भिनत का प्रचार किया तो निम्बार्क, मध्व ग्रीर विष्णु स्वामी के ग्रादशों को सामने रख कर उनके अनुयायी चैतन्य ग्रीर वल्लभाचार्य ने श्रीकृष्ण की ही भिनत का प्रचार किया। यह भिनत 'भागवत पुराण' से ली गई है जिसमें ज्ञान की ग्रपेक्षा प्रेम का ही ग्रिष्ठिक महत्त्व है, श्रात्म-चिन्तन की ग्रपेक्षा ग्रात्म-समर्पण की भावना का प्राधान्य है, ईसा की १५ वीं शताब्दी में कृष्ण-भिनत का जो प्रचार हुन्ना उसमें वल्लभा-चार्य का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जहाँ दार्शनिक क्षेत्र में शुद्धादैत की स्थापना की वहाँ भिनत के क्षेत्र में पुष्टि-मार्ग की। दोनों के योग से उन्होंने श्रीकृष्ण को ब्रह्म मान कर उन्हों की कृपा पर जीव के सत्-चित् के ग्रितिरक्त ग्रानन्द रूप की कल्पना की। उनके पुष्टि-सम्प्रदाय में ग्रनेक वैष्णव दीक्षित हुए जिन्होंने श्रीकृष्ण की भिनत पर उत्कृष्ट रचना की। इनमें ग्रष्टछाप बहुत प्रसिद्ध है जिसकी स्थापना श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ ने की थी। उसी ग्रष्टछाप में सूरदास, नन्ददास ग्रादि क्रजभाषा के श्रेष्ठ किन थे जो भिनत के क्षेत्र में यशस्वी ग्रीर लोकिप्रिय हुए। बल्ल-भाचार्य ने ग्रपती गदी ग्रपने ग्राराष्य श्रीकृष्ण की जनमभूमि ब्रज ही में स्थापित की।

१ बिहारी रत्नाकर, पृष्ठ १७८-१७६

कृष्ण-काव्य ४६६

इस गद्दी का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुन्ना कि श्रीकृष्ण की भिक्त के साथ-साथ अजभाषा

का भी बहुत प्रचार हुन्ना और वह शी छ ही काव्य-भाषा के पद पर श्रिष्ठित हो

गई। अज-भाषा में ऐक सुन्दर गेय पदों की रचना हुई कि उसके द्वारा कृष्ण-भिक्त

उत्तरीय भारत के कोने-कोने में व्याप्त हो गई। कृष्ण भिक्त के द्वारा अजभाषा का

प्रचार हुन्ना और अजभाषा के द्वारा कृष्ण-भिक्त का। इस तरह कृष्ण-भिक्त श्रीर

अजभाषा ने पारस्परिक रूप से एक दूसरे को महत्त्व दिया। श्रीवल्लभाचार्य से

प्रभावित होकर जिन किवयों ने श्रीकृष्ण-भिक्त पर रचना की उनमें श्री सूरदास

सबसे श्रीधक प्रसिद्ध है।

श्रीकृष्ण की भावना के विकास के साथ ही साथ राघा के इतिहास पर भी ,दृष्टि डालना युक्ति-संगत होगा।

'महाभारत' मे जहाँ कृष्ण के जीवन का चित्रण है, वहाँ राधा का निर्देश नहीं है । 'महाभारत' में कृष्ण का जीवन महत्त्वपूर्ण है, वे मथुरा में जन्म लेते हैं, कंस के साथ ग्रन्य ग्रसुरों को मारते हैं ग्रीर कंस-वध के बाद द्वारिका चले जाते हैं। उनके पिता का नाम वसुदेव ग्रीर माता का नाम देवकी है, पर उनके गोप-जीवन की छाया ग्रीर उनके ग्रलौकिक कृत्यों की कथा महाभारत में नहीं है। गोप-जीवन के ग्रभाव मे राधा का उल्लेख भी नहीं है।

'महाभारत' के बाद ईसा की दशम शताब्दी मे 'भागवत पुराण' की रचना हुई । उसके ग्राधार पर 'नारद भिक्त सूत्र' ग्रीर 'शाण्डिल्य भिक्त सूत्र' का निर्माण हुमा। इसमे भक्ति का विकास पूर्ण रूप से हुमा, किन्तू इन ग्रन्थों में भक्ति-भावना की ग्रिभिव्यक्ति होते हुए भी भिक्त की साकार मूर्ति राधा का निर्देश कृष्ण के साथ नही है, 'भागवत पुराण' में कृष्ण का बाल-जीवन ही वर्णित है, उत्तर-जीवन का विवरण ही नही है, केवल संकेत मात्र है। जिस बाल-जीवन का वर्णन 'भागवत' में है वह बहुत विस्तार से है। 'भागवत' में गोपियों का निर्देश ग्रवश्य है, पर राधा का नहीं। यह बात ग्रवश्य है कि श्री कृष्ण के साथ एकांत में विचरण करने वाली एक गोपी का विवरण अवस्य है, पर उसका नाम नहीं दिया गया। अन्य गोपियाँ उस गोपी की प्रशंसा करती हैं कि उसने पूर्व जन्म में श्रीकृष्ण की ग्राराधना ग्रवश्य की होगी तभी तो वह श्रीकृष्ण को इतनी प्रिय है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ग्रीर उसी वर्ग के भन्य गायकों ने राधा का वर्णन नहीं किया। 'भागवत पुराण' के आधार पर पहला संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धान्त पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है, पर इसमें भी राधा का उल्लेख नहीं है । माधव सम्प्रदाय श्री मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित हुन्ना जिसका समय संवत् १२५६ से १३३५ ( सन् ११६६-१२७८ ) माना गया है।

'भागवत पुराण' के ग्राधार पर जिन ग्रन्य पुराणों की रचना की गई है उनमें राधा का निर्देश नहीं है। 'भागवत पुराण' में एक गोगी का निर्देश श्रवश्य है जिसने पूर्व जन्म में श्रीकृष्ण की ग्राराधना की है जिस इगरण वह श्रीकृष्ण को विशेष प्रिय है। इसी 'ग्राराधना' शब्द से राधा की उत्पत्ति ज्ञात होती है। राधा शब्द संस्कृत धातु 'राध' से बना है जिसका ग्रर्थ 'सेवा करना या प्रसन्न करना' है। किस ग्रन्थ में राधा का नाम पहले पहल इस ग्रर्थ में ग्राता है यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर पहला ग्रन्थ जिसका परिचय ग्रभी तक प्राप्त हो सका है वह है गोपालतापनी उपनिषद्। इसमें राधा का वर्णन कृष्ण की प्रेयिस के रूप में है। यह ग्रन्थ राधा-सम्प्रदाय के लोगों में बहुत मान्य है। 'गोपालतापनी उपनिषद्' की रचना मध्व के भाष्य ग्रीर ग्रनुव्याख्यान के बाद ही हुई होगी, क्योंकि मध्व ने राधा का उल्लेख नहीं किया।

माधव सम्प्रदाय के बाद जो ग्रन्य सम्प्रदाय हुए (जिनमें कृष्ण का ब्रह्मत्व स्वीकार किया गया ) वे विष्णु स्वामी ग्रीर निम्बार्क सम्प्रदाय हुए। इन दोनों सम्प्रदायों में राधा का निर्देश हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय में जयदेव हुए जिन्होंने राधा ग्रीर कृष्ण के विहार में 'गीता विन्द' की रचना की। राधा की उपासना 'भागवत पुराण' के ग्राधार पर वृन्दावन में ईसा सन् ११०० के लगभग प्रारम्भ हो गई होगी ग्रीर वहीं से वह बगाल तथा ग्रन्य स्थानों में पहुँची होगी। विष्णु स्वामी ग्रीर निम्बार्क सम्प्रदाय के बाद चैतन्य ग्रीर विल्लभ सम्प्रदायों में भी राधा को विशिष्ट स्थान मिला। विष्णु स्वामी ने प्रभावित होकर वल्लभावार्य ने राधा को उपासना की, जिससे महाविव सूरदास प्रभावित हुए ग्रीर निम्बार्क से प्रभावित होकर जयदेव ने 'गीतगोविन्द' में राधा का वर्णन किया जिससे महाविव विद्यापित ग्रभावित हुए। इस प्रकार विद्यापित ग्रीर सुरदास की रचनाग्रों में राधा को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला।

कृष्ण-काव्य का प्रारम्भ विद्यापित से माना गया है । किन्तु विद्यापित पर 'गीतगोविंद' के रचियता महाकवि जयदेव का विशेष प्रभाव होने के कारण कृष्ण-काव्य का सूत्रपात्र जयदेव से ही मानना चाहिए।

#### जयदेव

जयदेव का जीवन-वृत्त ग्रधिकतर नाभादास के भक्तमाल' ग्रौर प्रियादास द्वारा उसकी 'टीका' से ज्ञात होता है। नाभादास के 'भक्तमाल' में जयदेव का परिचय मात्र है। प्रियादास की 'टीका' में जयदेव के जीवन पर कुछ ग्रधिक

१ जयदेव किंव नृप चक्वे खंड मेंडलेश्वर झान किंव । प्रचुर भयो तिर्दु लोक गीत गोविन्द उजागर । काक काव्य नव रस्स सरस शुगर को सागर ॥

प्रकाश डाला गया है। व इनके जीवन की श्रिधिकांश घटनाएँ श्रलौकिक है श्रीर वे ग्रधिकतर जनश्रुति के ग्राधार पर ही हैं। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक रूप से यही कहा जा सकता है कि इनका जन्म किद्विल्व (वीरभृमि, बंगाल) में हुआ। था। इनके पिता का नाम भोजदेव ग्रीर माता का नाम राधादेवी (रामादेवी?) था । बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि पाई । राजा लक्ष्मण सेन का समय सन् ११७० (सं० १२२७) है। ग्रतः जयदेव का समय भी यही मानना चाहिये। १ 'श्री भक्तमाल सटीक' के वार्तिक प्रकाशकार श्री सीता-रामशरण भगवानप्रसाद ने जयदेव का समय सन् १०२५ से ११५० ई० ( म्रथीत् संवत् १०८२ से १२०७ के मध्य माना है। मानियर विलियम्स ने जयदेव का समय ईसा की बारहवी शताब्दी माना है। इतिहास के साक्ष्य से मेकालिफ के द्वारा दिया गया समय ठीक ज्ञात होता है। लक्ष्मण सेन के राज्यारोहण का समय सन् १११६ दिया गया है। भ महम्मद बिन बिस्तियार ने बिहार पर सन् ११६७ में चढ़ाई की थी, उसके पूर्व लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो गई थी। अतः लक्ष्मण सेन का राजत्व-काल सन् ११६७ के पूर्व मानना चाहिए। ऐसी परिस्थिति मे सन् ११७० (संवत् १२२७) मे जयदेव का लक्ष्मण सेन के सरक्षण मे रहना सभव है। म्रतः जयदेव का समय विकम की तेरहवी शताब्दी का प्रारम्भ मानना चाहिए।

प्रियादास ने जयदेव के वैराग्य, पद्मावती से विवाह, गृहस्थाश्रम, 'गीत गोविद' की रचना, ठग मिलन, पद्मावती की मृत्यू ग्रीर पुनर्जीवन ग्रादि प्रसंगों पर विस्तार में लिखा है जिनमें ग्रानेक ग्रानीकिक घटनाग्रों का मिश्रण है, पर इतना निश्चित है कि जयदेव ने 'गीत गोविद' की रचना मस्कृत में लक्ष्मण सेन के राजत्व काल ही में की थी। 'गीत गोविद' में जयदेव ने राधा-कृष्ण का मिलन, कृष्ण की

श्रम्य पदी श्रभ्यास करें तिहि बुद्धि बढ़ावे । राधा रमण प्रमन्न सुने तहें निश्च काव ॥ शुभ संन सरोक्ह खंड को पद्मार्वात सुख जनक रिव । जयदेव किंब नृष चवकवं खंड मेंडलेश्वर श्रान किंव।

भक्तमाल सटीक, पृष्ठ १२७

भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ३२८-३४६

१ प्रियादास के २० कवित्त-१४४ से १६३ कवित्त

२ सिख रिलीजन, भाग ६ (एम० ए० मेकालिफ, १६०६)

३ इनका समय सन् १०२५ ई० से ११५० ईसबी तक निर्णय किया गया है, अर्थात् विक्रमी सम्बद् १०८२ तथा १२०७ के मध्य । भक्तमाल सटीक पृष्ठ ३४७

४ ब्रह्मनिज्म ऐंड हिन्दूइज्म, एष्ठ १४६ ( मानियर विलियम्स )

५ मेडीबल इंडिया, पुण्ठ २६ ( डा० ईस्वरी प्रसाद )

मधुर लीलाएँ और प्रेम की मादक अनुभूति सरस और मधुर शब्दावली में लिखी है। 'गीत गोविन्द' के द्वारा राधा का व्यक्तित्व पहली बार मधुर और प्रेमपूर्ण बना कर साहित्य में प्रस्तुत किया गया है। 'गीत गोविन्द' की पदावली मधुर है। उसमें कामदेव के बाणों की मीठी पीड़ा है। कीथ 'गीत गोविन्द' की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसकी शब्दावली इतनी मधुर और भावों के अनुकूल है कि उसका अनुवाद अन्य किसी भाषा में ठीक तरह से हो ही नहीं सकता। प

जयदेव ने मंस्कृत में 'गीत गोविन्द' की रचना कर अपने भाषाधिकार श्रीर भाव-प्रदर्शन की कुशलता का परिचय अवश्य दिया, पर हिन्दी में उन्होंने अपनी यह कुशलता नहीं दिखलाई। अपने अनुपम वाग्विलास से उन्होंने विद्यापित श्रीर सूरदास जैसे महान् कियों को प्रभावित अवश्य किया, पर वे स्वय हिन्दी में उत्कृष्ट कोटि 'की रचना नहीं कर सके। संस्कृत की कोमलकात पदावली में उन्होंने जिस संगीत की सृष्टि अपने काव्य 'गीत गोविन्द' में की, वह हिन्दी में नहीं हो सकी। संस्कृत के 'गीत-काव्य' में 'गीत गोविन्द' अमर है। उसमें यमक श्रीर अनुप्रास से जिस प्रकार भाव-व्यंजना की गई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उदाहरणार्थ तृतीयावलोकनम् में राधा का विरह-निवेदन लीजिए:—

लित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे।
मधुकर निकर करिन्त कोकिल कूजित कुंज कुटीरे॥
बिहरित हरिरिह सरस बसन्ते।
नृत्यितिं, युवित जनेत समं सखि विरिह्जनस्य दुरन्ते॥
उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलापे।
ऋलि कुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे।
मृगमद सौरम रमसवशंवद नवदल माल तमाले।
युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किंशुक जाले॥
मदन महीपति कनक दण्ड रुचि केसर कुसुम विकासे।
मिलित शिलोमुख पाटलि पटल कुतरमर तृष्ण विलासे॥ इत्यादि

'गीत गोविंद' में घाष्यात्मिकता की विशेष छाप नहीं है, लौकिक श्रृंगार से चाहे ग्राष्यात्मिकता का संकेत भले ही मान लिया जावे । कामसूत्र के संकेतों के ग्राधार पर राधा-कृष्ण का परिरंभन है, विलास है, क्लीड़ा है । इस क्रीड़ा में ही रहस्यवाद का संकेत घालोचकों द्वारा माना गया है ।

१ सासिकल संस्कृत लिट्रेचर (हैरीटेज ऑन् इंडिया सीरीज, पृष्ठ १२१) (ए० बी० कीथ)

२ (भ) प हिस्ट्री ऑव् संस्कृत लिट्रेचर, १ फ १६६ (प० बी० कीथ)

<sup>(</sup> आ ) ब्रह्मनिजम पेन्ड हिन्द्रज्ञम, पृष्ठ १४६ ( मानियर विलियम्स )

कृष्ण-काव्य ५०३

जयदेव हिंदी में उत्कृष्ट कोटि की रचना नहीं कर सके। उनके एक-दो पद 'श्रीगुरु ग्रन्थ साहब' में ग्रवश्य पाये जाते हैं जो भाव ग्रीर भाषा की दृष्टि से ग्रत्यन्त साधारण है। जयदेव के ऐसे पद 'श्रीगुरु ग्रंथ साहब' की राग गूजरी श्रीर राग मारू में ही मिलते हैं। उनकी हिन्दी-रचना बहुत कम देखने मे श्राती है। परिचय के लिए उनका राग मारू में एक पद इस प्रकार है:——

चंद सत मेदिया नाद सत पूरिया सर सत खो ह सादतु कीया। अवलबल तो किया अचल चल यापिया अवहु घहिया तहा अमिउँ पीया। मन आदि गुण आदि बलानिया। ते दुविधा तृष्टि समानिया॥ अर्घि को अर्घिया सर्घि को सर्घिया, सलिल को सलिल संमानिश्राहया। विदत जयदेव जयदेव को रंमिया, ब्रह्म निर्वाण लवलीन पाहया॥

इस पद में न तो जयदेव का भाषा-माधुर्य है श्रीर न भाव-सौन्दर्य । जयदेव ने 'गीत गोविंद' में श्रीकृष्ण श्रीर राघा के प्रेम का कोमल श्रीर विलासपूर्ण जो वर्णन किया है, उसकी छाया भी इस पद में नहीं है । यह पद तो निर्मुण ब्रह्म की शक्ति-संपन्नता के विषय में है । श्रतः जयदेव ने यद्यपि हिन्दी में संस्कृत की मधुर पदावली के समान कोई रचना नहीं की तथापि उन्होंने हिन्दी के कवियों को राधाकृष्ण संबन्धी रचना करने के लिए प्रोत्साहित श्रवश्य किया । इस क्षेत्र में वे हिन्दी के कवियों के लिए श्राधार-स्वरूप हैं । उनका सब से श्रिषक प्रभाव विद्यापित पर ही जात होता है, अतः यहाँ विद्यापित की कविता पर प्रकाश डालना स्नावश्यक है ।

## विद्यापति

विद्यापित बंगाली किन नहीं थे, ने मिथिला के निनासी थे श्रीर मैथिली में उन्होंने श्रपनी किनता लिखी। लगभग चालीस वर्ष पहले बंगाली विद्यापित को श्रपना किन समझते थे, पर जब से उनके जीवन की घटनाओं की जाँच-पड़ताल बाबू राजकृष्ण मुकर्जी श्रीर डाक्टर ग्रियर्सन ने की है तन से बंगाली ग्रपने श्रिषकार को श्रव्यवस्थित पाते हैं।

विद्यापित एक विद्वान वंश के वंशज थे। उनके पिता गणपित ठाकुर ने ध्रपनी
मुप्रसिद्ध पुस्तक 'गंगा-भिन्त-तरिगनी' अपने मृत सरक्षक मिथिला के महाराजा
गणेश्वर की स्मृति में समिपित की थी। गणपित के पिता जयदत्त सस्कृत-विद्वता के
लिये ही प्रसिद्ध नही थे वरन् वे एक बड़े सन्त भी थे। उन्हें इसी कारण 'योगेश्वर'
की उपाधि मिली थी। जयदत्त के पिता वीरेश्वर थे, जिन्होंने मैथिल ब्राह्मणों की
दिनचर्या के लिए नियमसबद्ध किये थे।

१ झादि श्री गुरु प्रन्थ साहिब जी (मोइन सिंह) पृष्ठ ५१= तरनतारन (अमृतसर, पंजाब), १६२७

विद्यापित विसपी के रहने वाले थे। यह दरमंगा जिले में है। यह गांव विद्यापित ने राजा शिवसिंह से उपहार-स्वरूप पाया था। विद्यापित ने शिवसिंह, लिखाना देवी, विश्वास देवी, नरिसह देवी श्रीर मिथिला के कई राजाग्रों की संरक्षता पाई थी। ताम्र-पत्र द्वारा विसपी गांव का दान शिवसिंह न 'ग्रिमिनव जयदेव' की उपाधि सहित सन् १४०० ई० में विद्यापित को दिया था। प

कई विद्वान् इस ताम्र-पत्र को जानी समझते हैं। इस नेख की ग्रक्षराकृति उस समय के ग्रक्षरों से नहीं मिलती जब कि यह दान दिया गया होगा। इस प्रमाण के ग्राधार पर ताम्र-पत्र ग्रप्रामाणिक सिद्ध किया जाता है। जो हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि विसपी गाँव विद्यापित को शिवसिंह ने दान में दिया था। किव स्वय इस दान को ग्रपने एक पद्म में लिखता है। उस स्थान पर प्रचलित जन-श्रुति भी इस दान का समर्थन करती है।

विद्यापित के म्राविभवि के सम्बन्ध में डा॰ उमेश मिश्र लिखते है :---

"इनके पिता गणपित ठाकुर महाराज गणेश्वरसिंह के राज-सभासद थे श्रीर महासभा में अपने पुत्र विद्यापित को ले जाया करते थे। महाराज गणेश्वर की मृत्यु २५२ ल० सं० में हुई थी। श्रतः विद्यापित उस समय श्रंततः १० या ११ की अवस्था के अवश्य रहे होंगे जिसमें उनका राजदरबार में श्राना-जाना हो सकता था। दूसरी बात यह है कि विद्यापित के श्रधान श्राश्रयदाता शिवसिंह का जन्म २४३ ल० सं० में हुश्रा श्रीर ५० वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठे, यह माना जाता है श्रीर यह भी लोगों की घारणा है कि किव विद्यापित उनसे दो वर्ष मात्र बडे थे। तीसरी बात यह है कि विद्यापित ने 'कीतिलता' में श्रपने को खेलन किव कहा है, इसलिये वह अवश्य कीर्तिसिंह या बीरसिंह की दृष्टि में श्रस्पवयस के साथ खेलने के लायक रहे होंगे। इन सभी बातों से अनुमान होता है कि विद्यापित २५२ ल० सं० में लगभग १० या ११ वर्ष के थे।"

---पदावसी

१ स्वतिश्रीगजरथ इत्यादि समस्त प्रक्रिया विराजमान श्रीमद्राभेश्वरीश्वरलच्ध प्रसादभवानी अव भक्ति मावना परायण—रूप नारायण महाराजाधिराज—श्रीमिन्छ्वसिंह देव पादाः समर-विवाबनो जरे लतप्यायां विसपी ग्रामवास्तव्य सकल लोकान् भूकर्षककाश्च समादिशन्ति ज्ञातमस्तु भवताम् । ग्रामोऽयमस्माभिः सप्रग्रिया भिनव जयदेव—महाराज पण्डित ठक्कुर—श्री विद्यापितभ्यः शासनीकृत्य प्रदत्तोऽत ग्राम कस्या यूयमेतेषां वचनकरी भूकर्ष कादिवर्मो करिष्यथेति लद्दमणसेन सम्बत् २१३ श्रावण सुदि ७ गुरौ ।

२ पंचनौडाभिप सिवसिंह भूप कृपा करिलेल निजःपास। विसयी ग्राम दान कपल मोहि रहहत राजनिधान।।

३ बिचापति ठाकुर ( बा० उमेरा मिश्र ) पृष्ठ ३६

डाक्टर उमेश मिश्र के इस कथनानुसार विद्यापित का जन्म २४१ ल० सं० (संवत् १४२५) निश्चित होता है।

विद्यापति की मृत्यु के सम्बन्ध में डा॰ मिश्रका कथन है---

"वाचस्पति मिश्र भैरवेन्द्रसिंह के सभासद, विद्वान ग्रौर विद्यापित के सम-कालीन थे। वाचस्पति मिश्र का समय सन् १४७५ ईस्वी ( ग्रिस ग्रांव वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज, ग्रन्थ ३, पृष्ठ १२५) तक होना माना जाता है, ग्रतएव विद्यापित को भी इसी समय तक या इसके लगभग रखना ही पडेगा। इन सब बातों को विचार कर यह कहा जा सकता है कि विद्यापित लगभग ३५६ ल० सं० ग्रार्थात् सन् १४७५ ईस्वी में ग्रवक्य जीवित रहे होंगे।"

इस कथन से विद्यापित की मृत्यु सं० १५३२ (सन् १४७५) के बाद ही माननी चाहिये। इस प्रकार विद्यापित ने १०० वर्ष से भी श्रधिक आयु पाई। नामा-दास ने अपनी 'भक्तमाल' में तो विद्यापित का निर्देश मात्र कर दिया है।

विद्यापित के पदों का बंगला में रूपान्तर बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ तक की बंगाल में विद्यापित के पद प्रचलित है, वे कई अंशों में मैथिली में प्रचलित पदों से भिन्न हैं। उसका एक कारण है। विद्यापित का समय मिथिला विश्वविद्यालय के गौरव का समय था और उन दिनो मिथिला और बगाल में भाव-विनिमय की अधिकता थी। अतएव बंगाल के राधा-कृष्ण के गीत मिथिला में पहुँच और उनका पाठ बिलकुल मैथिल हो गया। उदाहरण-स्वरूप गोविन्ददास के पद दिये जा सकते हैं। वही विद्यापित की कविता का हाल हुआ और उनका पाठ भी बंगला में हो गया। कोई-कोई पद तो केवल बंगला में ही पाये जाते हैं।

विद्यापित संस्कृत के महान् पंडित थे। प्रधानतः इन्होने अपनी रचनाएँ संस्कृत ही में लिखीं। संस्कृत के अतिरिक्त इन्होंने अवहट्ठ और मैथिली में भी प्रन्थ और पद लिखे। अत भाषा की दृष्टि से विद्यापित के ग्रन्थ तीन वर्गों में विभा-जित किये जा सकते हैं:—

१ विद्यापति ठाकुर (हा० उमेश मिश्र ),

२ विद्यापित ब्रह्मदास बहोरन चतुर बिहारी।
गोविन्द गंगा रामलाल बरसानियाँ मंगलकारी॥
प्रिय दयाल परसराम भक्तमाई या टीको।
नन्द सुवन की काप कवित्त केसी को नीको॥
स्राश करन पूरन नृपनि-भीषम जन दयाल गुननहिन पार।
हरि सुजस प्रचुर कर जगत मैं ये कविजन स्रतिसय टदार॥

संस्कृत — १. 'शैव सर्वस्वसार', २. 'शैव सर्वस्वसार प्रमाण-भूत पुराण-संग्रह', ३. 'भूपरिक्रमा', ४. 'पुरुपपरीक्षा', ५. 'लिखन।वली', ६. 'गंगा-वाक्यावली', ७. 'दान-वाक्यावली', ६. 'विभाग सार', ६. 'गया पत्तलक', १०. वर्ण कृत्य', ११. 'दुर्गा-भिक्त तरंगिणी'।

भ्रवहट्ट---१. 'कीर्तिलता', २. 'कीर्तिपताका'। मैथिली -- 'पदावली'।

'कीर्तिलता' की भाषा अपभ्रष्ट या अवहट्ठ कही गई है। डा॰ बाबूराम सक्सेना ने स्वसंपादित 'कीर्तिलता' की भूमिका में लिखा है:---

"विद्यापित के प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व कर्पूर मंजरी के रचियता को संस्कृत के प्रबन्ध परुष जान पड़ते थे प्राकृत के सुकुमार, इसलिए उन्होंने कर्पूर मंजरी' प्राकृत में लिखी । विद्यापित को वही प्राकृत नीरस जान पड़ी श्रौर संस्कृत को बहुत लोग पसंद नहीं करते इसलिए विद्यापित ने देशी भाषा श्रपभ्रंश में कीर्तिकला बनाई।"

इस भाषा में तत्कालीन श्रपभ्रंश के लक्ष्ण मिलते है, यद्यपि इसे विद्यापित ने 'देसिल बग्रना' नाम दिया है। १ विद्यापित की 'कीर्तिलता' में भाषा-विषयक यह गर्वोक्ति प्रसिद्ध है:

> बाल चन्द विज्जावह भाषा, दुहु नहि लग्गह दुज्जन हासा । श्रो परमेसर सिर सोहह, ई णिचह नाम्नर मन मोहह ॥

'पदावली' विद्यापित का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। विद्यापित की बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक के भिन्न-भिन्न ग्रवसरों पर लिखे गए पद संग्रह कर दिए गए है। इन पदों के तीन वर्ग किये जा सकते हैं:---

श्रुंगार सम्बन्धी--इस वर्ग में राधा-कृष्ण के मिलन के प्रेमपूर्ण पद है। भिक्त सम्बन्धी--इस वर्ग में शिव प्रार्थना द्यादि हैं। काल सम्बन्धी--इस वर्ग में तत्कालीन परिस्थितियों के चित्र हैं।

विद्यापित शैव थे, ग्रतः इन्होंने शिव सम्बन्धी जो पद लिखे वे तो ग्रवश्य भिवत से ग्रोतप्रोत हैं, किन्तु श्रीकृष्ण ग्रौर राधा सम्बन्धी जो पद है इनमें भिवत न होकर वासना है। इस क्षेत्र मे जयदेव को श्रृंगार-भावना ने विद्यापित को बहुत ग्रिधिक प्रभावित किया है। कुमारस्वामी ने विद्यापित के ऐसे पदों को लेकर यह सिद्ध करना चाहा है कि विद्यापित की किवता ईश्वरोन्मुख है ग्रौर उसमें रहस्यवाद की ग्रनुपम खटा है। किन्तु श्री विनयकुमार सरकार ने कुमारस्वामी के इस मत

१ दि लैंग्नेज श्रॉव् दि कीर्तिलता—डा० बाबूराम सक्सेना

<sup>(</sup> इंडियन लिंग्विस्टिक्स--भाग ५, पष्ठ ३२३ )

कृष्ण-काव्य ५०७

के विरुद्ध ही अपनी सम्मिति प्रकट की है। विद्यापित के पदों को देखते हुए विनय कुमार सरकार का मत ही समीचीन ज्ञात होता है, क्योंकि विद्यापित की कविता में भौतिक प्रेम की छाया स्पष्ट है।

विद्यापित की पदावली संगीत के स्वरों में गूँजती हुई राधाकृष्ण के चरणों पर समर्पित की गई है। उन्होंने प्रेम के साम्राज्य में ग्रपने हृदय के सभी विचारों को अन्तिहित कर दिया है। उन्होंने श्रृंगार रस पर ऐसी लेखनी उठाई है जिससे राधाकृष्ण के जीवन का तत्त्व प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया है।

विद्यापित की किवता गीतिकाव्य के स्वरों में है। गीतिकाव्य का यह लक्षण है कि उसमें व्यक्तिगत विचार, भावोन्माद, ग्राशा-निराशा की धारा ग्रबाध रूप से बहती है। किव के ग्रन्तजंगत् के सभी विचार, व्यापार ग्रौर उसके सूक्ष्म हृदयोद्गार उस काव्य में संगीत के साथ व्यक्त रहते हैं। विद्यापित की किवता में यद्यपि ग्रिथक व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, पर उसमें भावोन्माद की प्रचंड धारा वर्षाकालीन नदी के वेग से किसी प्रकार भी कम नहीं है। वयःसन्धि, नखिल्ल, ग्रभिसार, मान-विरह ग्रादि से किव की भावन।एँ इस प्रकार संबद्ध हो गई है मानो नायक-नायिका के कार्य-व्यापार किव की वासनामयी प्रवृत्ति के ग्रनुसार हो रहे है। विचार इतने तीव्र है कि उनके सामने राधा ग्रौर कृष्ण ग्रपना सिर झुका कर उन्हीं विचारों के ग्रनुसार कार्य करते है।

विद्यापित की किवता में शृंगार का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से मिलता है। भाव, ग्रालम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, ग्रनुभाव ग्रीर संचारी भावों का दिग्दर्शन उनकी पदावली में सुन्दर रीति से मिल सकता है। उनके सामने विश्व के शृंगार में राधा ग्रीर कृष्ण की ही मूर्तियाँ है। स्थायी भाव रीति तो पदावली में ग्रादि से ग्रन्त तक हैही। ग्रालम्बन विभाव में नायक कृष्ण ग्रीर नायिका राधिका का मनोहर चित्र खीचा गया है। उसके बीच में ईश्वरीय ग्रनुभूति की भावना नहीं मिलती। एक ग्रीर नवयुवक चंचल नायक है ग्रीर दूसरी ग्रीर यौवन ग्रीर सौदर्य की सम्पत्ति लिए राधा नायिका।

कि श्रारे नव जीवन अभिरामा।

जत देखल तत कहर न पारिश्र खत्रो अनुषम इक ठामा ... ... उद्दीपन विभाव में वसन्तादि चित्रित किए गए है ---

> नाल बसन्त तरु न भए घाओल नदए सकल संसारा । दिखन पवन धन श्रंग उजागरए किसलय कुसुम परागे, सुललित हार मजिर घन कुज्जल श्रंखिती श्रंजन लागे। नव बसंत हितु श्रगुसर बौबति विद्यापति कवि गावे। राजा सिव सिंव रूप नरायन सकलकला मन भावे।

१ लव इन हिन्दू लिट्रेचर, पृष्ठ ४७-४८ विनयकुमार सरकार (मारूजान कंपनी लिमिटेड, १६१०)

ग्रीर ग्रनुभाव इस प्रकार है:--

सुन्दरि चलिल्हु पहु घरना। चहुँ दिसि सिल सब कर धरना॥
जाइतहु हार टुटिए गेल ना। भृखन बसन मिलन मेल ना॥
रोप रोप काजर दहाए देल ना। अदकंहि सिंदुर मिटाए देलना॥
जाइतिहु लागु मरम डर ना। जइसे सिस कॉंप राहु इरना॥

विद्यापित ने राधा-कृष्ण का जो चित्र खीचा है, उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखर है। ग्राराध्य देव के प्रति भक्त का जो पिवत्र विचार होना चाहिए, वह उसमें लेश-मात्र भी नही है। सख्य भाव से जो उपासना की गई है, उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मत्त नायक की भाँति है और राधा यौवन की मदिरा में मतवाली एक मुग्धा नायिका की भाँति। राधा का प्रेम भौतिक श्रौर वासनामय प्रेम है। श्रानंद ही उसका उद्देश्य है श्रौर सौदर्य ही उसका कार्य-कलाप। यौवन ही से जीवन का विकास है।

ग्रंगरेजी किव बाइरन के समान विद्यापित का भी यही सिद्धांत है कि—
"यौवन के दिन ही गौरव के दिन हैं।"

विद्यापित ने जीवन में श्रृगार की प्रधानता मानी है। जीवन मानो दो घाराग्रों में वह गया—एक धारा का नाम है पुरुष ग्रौर दूसरी का स्त्री। इन्ही दोनों के मिलाप में जीवन का तत्व सिन्निहित है; किन्तु जिस जीवन का रूप चित्रित किया गया है, जसमें वासना की प्रधानता है। राधा का शनै:—शनै: विकास, उसकी वयः सिध, दूती की शिक्षा, कृष्ण से मिलन, मान-विरह ग्रादि उसी प्रकार लिखे गए है, जिस प्रकार किसी साधारण स्त्री का भौतिक प्रेम-विवरण। कृष्ण भी एक कामी नायक की भौति हमारे सामने ग्राते हैं। किव के इस वर्णन में हमे जरा भी ध्यान नहीं ग्राता कि यही राधा-कृष्ण हमारे ग्राराध्य है। उनके प्रति भिवत-भाव की जरा भी सुगिध नहीं है। निम्निलिखित ग्रवतरण में ग्राराधना का स्वरूप है ग्रथवा वासना का?

मोर पिया सिख गेल दुरि देरा।
जीवन दए मेल साल सनेस।।
मास श्रसाद उनत नव मेघ।
पिया विसलेख रहश्रों निरथेघ।।
कौन पुरुष सिख कौन से देरा।
करव मोय तहाँ जोगिन मेस।।

कृष्ण ग्रीर राघा साधारण स्त्री-पुरुष है। राघा तो उस सरिता के समान है जिसमें भावनाएँ तरंगों का रूप लेकर उठा करती हैं। राघा स्त्री है, केवल स्त्री है, ग्रीर उसका ग्रास्तित्व भौतिक संसार ही में है। उसका बाह्यरूप जितना ग्राधिक ग्राकर्षक है उतना ग्रांतरिक नहीं। बाह्य सौंदर्य ही उसका सब कुछ है, कोमलता

ही उसका स्वरूप है मानो सुनहले स्वप्न मनुष्य के रूप में प्रवतरित हुए हैं। जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, वहाँ कमल खिल उठते हैं, वह प्रसन्नता से पूर्ण है, उसकी चितवन में कामदेव के बाण हैं, पाँच नहीं वरन् सभी दिशास्रों में छुटे सहस्त्र बाण।

विद्यापित ने अन्तर्जगत् का उतना हृदयग्राही वर्णन नही किया, जितना बाह्य जगत् का । उन्हें अन्तर्जगत् की सूक्ष्म वृत्तियाँ बहुत कम सूझी है । उन्हें उनसे मतलब ही क्या ? उन्हें तो सद्य: स्नाता अथवा वय:सन्धि के चंचल श्रीर कामोद्दीपक भावों की लिड़ियाँ गूँथनी थीं।

## कामिनी करए सनाने । हेरतिह हृदय हनाए पंच बाने ।।

विद्यापित का ससार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएँ ही कूजन करती है। फूल खिला करते हैं, पर उनमें काँटे नहीं होते। राधा रात भर जागा करती है। उसके नेत्रों ही में रात समा जाती है। शरीर में सौन्दर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ है; उसमें भी गुलाब है, शैया है; उसमें भी गुलाब है, शरीर है; उसमें भी गुलाब। सारा ससार ही गुलाबमय है। उनके ससार में फूल फूलते हैं, काँटो का अस्तित्व ही नहीं है। यौवन-शरीर के आनन्द ही उनके आतन्द है।

सौन्दर्य की वस्तु ही ग्रानन्ददायिनी है। विद्यापित के इस बाह्य संसार में भगवत्-भजन कहाँ, इस वय सिन्ध में ईश्वर से सिन्ध कहाँ, सद्यःस्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, ग्रीर ग्रिभसार में भिवत का सार कहाँ ! उनकी किवता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। उससे हृदय मतवाला हो सकता है, शांत नहीं। हम उन भावों में ग्रास्म-विस्मृत हो सकते हैं, पर हममें जागृति नहीं ग्रा सकती।

विद्यापित के भित्त-हृदय का रूप उनकी वासनामयी कल्पना के स्रावरण में खिप जाता है। वे एक किल्पत राज्य में विहार करते हैं। वे स्रपनी कल्पना के सौन्दयं में ऐसे डूब गये हैं कि किसी दूपरी स्रोर उनकी दृष्टि भी नहीं जाती। यहाँ कि कि कला मात्र है, उसका भित्त-भाव-मय व्यक्तित्व नहीं। विद्यापित की राधा प्रेम करती है, इसलिए कि वह स्त्री है स्रोर स्त्रियां प्रेम करना जानती हैं। राधा प्रेम करती है, इसलिए कि कृष्ण सुन्दर है स्रोर सुन्दरता से प्रेम होना स्वाभाविक है, पर ऐसे प्रेम में एक दोष स्नागया है स्रोर वह यह कि इस प्रेम में सदाचार की मात्रा कम है। विद्यापित को राधा सदाचार करना जानती ही नहीं। कि न-भित्त-भावना से उत्तेजित होकर नहीं, वरन स्नानन्द में स्नाकर कहता है:---

## श्रथर मंगइते श्रश्लोंध कर माथ । सहए न पार पयोधर हाथ ।।

इसका एक कारण है, विद्यापित राज-दरबार के बीच कविता पढ़ा करते थे। उन्ह राजसभा और अपनी कला पर ही अधिक घ्यान था, उनका तो—"राजा सिर्विसिष रूप नरायन लिखमा देइ रमाने" की ग्रोर विशेष ग्राकर्षण था। इसीलिए कदाचित् उन्हें ग्रपने संरक्षकों के मनोविनोद का ही ग्रिषक घ्यान था। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षादि ग्रलंकारों ग्रोर भाव, विभाव, ग्रनुभावादि पर उन्होंने ग्रपनी कविता की नींव खड़ी की। यही कारण है कि उन्होंने ग्रपने कला-नैपुण्य-प्रदर्शन के लिए साहित्य शास्त्र का मन्थन तो कर डाला, पर जीवन का रहस्य जानने के लिए मनुष्य-समाज के ग्रन्तर्रहस्यों की पर्यानोचना नहीं की। विद्यापित की कविता में स्त्रीत्व ग्रोर पुरुषत्व की भावना जिस प्रवल वेग से वहती है, वैसी हम हिन्दी-साहित्य के किसी भी स्थल पर नहीं पा सकते।

श्रृंगारिक कविताश्रों के ग्रतिरिक्त विद्यापित के भिक्त सम्बन्धी पद बहुत कम हैं। ये पद शिव, दुर्गा श्रीर गंगा की भिक्त में लिखे गये है। इनमें नचारी पद भी है जो शिवजी की भिक्त में नृत्य के साथ गाए जाते है। काल सम्बन्धी पद शिवसिंह के राज्याभिषेक ग्रीर युद्ध ग्रादि पर लिखे गए है। इन दोनों वर्गों की कविता में विद्यापित की वर्णनात्मकता ही है, कोई विशेष भाव-विन्यास नहीं। कवि ने ग्रपनी विशेष प्रतिभा राधा-कृष्ण सम्बन्धी पदों ही में प्रदिश्त की है।

विद्यापित अपने समय के बड़े सफल किव थे। अतः उन्हें उनके प्रशंसकों ने उपाधियाँ बहुत-सी दीं। ये उपाधियाँ प्रधानतः १६ है:---

(१) म्रिभिनव जयदेव, (२) दशविधान, (३) कविशेखर, (४) कंठहार, (५) किव, (६) नवकविशेखर, (७) सरस किव, (६) खेलन किव, (६) सुकिव कंठहार, (१०) महाराज पडित, (११) राज पडित, (१२) किव रतन, (१३) किव कंठहार, (१४) किविवर, (१५) सुकिव, एव (१६) किव रंजन।

विद्यापित की लोकप्रियता चैतन्य देव के कारण ही बढ़ी। प्रोफेसर जनार्दन मिश्र एम॰ ए॰ लिखते हैं:--

''विद्यापित के प्रचार का सबसे बड़ा कारण चैतन्य महाप्रभु हुए। बंगाल में वैष्णव संप्रदाय के ये सब से बड़े नेता हुए। इन पर लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि ये विष्णु के भ्रवतार समझे जाते थे। विद्यापित के लिलत भ्रौर पवित्र भावनाभ्रों से पूर्ण पदों को गाकर ये इस प्रकार सब भाव में निमग्न हो जाते थे कि इन्हें मूर्छा-सी भ्रा जाती थी। इनके हाथों विद्यापित के पदों की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में विद्यापित के प्रति भ्रादर का भाव बहुत बढ़ गया। इसलिए बंगाल में विद्यापित का भाइचर्यजनक प्रचार हुआ। "

१ विद्यापति ( प्रोफेसर जनार्दन मिश्र एम० ए० ), पृष्ठ ३२ ( पटना १६८६ )

भ्रभीतक विद्यापित की पदावली के तीन श्रच्छे संस्करण प्रकाशित . हुए हैं:---

- (१) ब्रजनन्दन सहाय का द्यारा संस्करण
- (२) बेनीपुरी का लहेरियासराय संस्करण
- (३) नगेन्द्रनाथ गुप्त का बंगला संस्करण

# ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य

ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य की रचना का समस्त श्रेय श्री वल्लभाचार्य को होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रचारित पुष्टि-मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टि आप के कियों ने कृष्ण-साहित्य की रचना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया, जिसका अर्थ है भगवान श्रीकृष्ण की भिक्त कर उनकी कृपा श्रीर अनुग्रह की प्राप्ति करना। श्रीवल्लभाचार्य ने अपने 'निरोध लक्षणम्' में लिखा है:——

अहं निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीं गतः। निरुद्धानां तु रोधाय निरोध वर्णयामि ते ॥१॥

हरिया ये विनिर्मु बतास्ते मन्ना भव सागरे । ये निरुद्धास्त एवात्रमोदमार्थात्यहनिशं ॥११॥१

[मैने निरोध की पदवी प्राप्त कर ली है, क्यों कि में रोध से निरुद्ध हूँ। किन्तु निरोध-मागियों को निरोध-सिद्धि के लिए में निरोध का वर्णन करता हूँ। भगवान के द्वारा जो छोड़ दिये गए हैं, वे संसार-सागर में डूब गए है और जो निरुद्ध किए गए हैं वे रात-दिन श्रानन्द में लीन हैं।]

भारतेन्द्र इस निरोध के विषय में लिखते हैं:--

"इस वाक्य से यह दिखाया कि निरुद्ध होना स्वसाध्य नहीं है। जिनको वह ( ईश्वर ) चाहता है निरुद्ध करता है, नहीं तो उसे छोड़ देता है। मनुष्य का बल केवल उस मार्ग पर प्रवृत्त होना है, परन्तु इससे निराश न होना चाहिए कि जब ग्रंगीकार करना वान करना उसी के ग्राधीन है तो हम क्यों प्रयत्न करें। हमारे क्लेश करने पर भी वह ग्रंगीकार करे यान करे ऐसी शंका कदापिन करना।"

१ बोडश ग्रन्थ ( निरोध लच्च पम् ), पृष्ठ ६-१०

<sup>[</sup> श्री नृसिंहलाल जी ब्रजभाषा टीका मुंबई, सं०१६५८ ]

२ श्री हरीशचन्द्र कला, चतुर्थ भाग (यदीप सर्वस्व ) पृष्ठ, ६

<sup>[</sup> खड्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर, सं० १६८५ ]

इस क्लोक के प्रनुसार निरोध-मार्गी ग्रीर पुष्टिमार्गी पर्यायवाची शब्द हैं। पुष्टिमार्गी हिर के ग्रनुग्रह-पात्र हैं। पुष्टि का विशष विवरण श्री वल्लभाचार्य के 'पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद' में दिया गया है। प्रारम्भ में ही कहा गया है:---

कश्चिदेव हि भक्तो हि ''योमद्भक्त'' इतीरणात् ।
सर्वत्रोत्कर्ष कथनापुब्टिरस्तीति निश्चयः ॥४॥<sup>९</sup>
इसी प्रकार उन्होने ग्रपने ग्रानुभाष्य मे कहा है :-कृति साध्यं साधनं ज्ञान भक्ति रूपं शास्त्रोण बोध्यते । ताभ्यां विदिताभ्यां
मुक्तिमर्याद् । तदि दितानामपिस्व स्वरूप बलेन स्वपापणं पुष्टिरस्युच्यते ।

[शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है—स्प्रीर तिद्वहित साधन से भक्ति मिलती है। इन साधनों से प्राप्त की हुई मुक्ति का नाम 'मर्यादा' है। ये साधन सर्वसाध्य नहीं। स्रतः स्रपनी हो शक्ति से (स्व-स्वरूप बलेन) ब्रह्मा जो मुक्ति भक्तों को प्रदान करता है, वह पुष्टि कहलाती है।]

म्रतः पुष्टि का सम्बन्ध शरीर से नहीं है । उसका सम्बन्ध हरि के भ्रनुग्रह से है ।  $^{9}$ 

श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने गोपी-जनों को ही पुष्टिमार्ग का गुरु माना है। वे ही कृष्ण से प्रेम करना जानती थी ग्रीर उन्होंने ही कृष्ण का ग्रनुग्रह प्राप्त किया था। ग्रतः पुष्टिमार्गी भक्त को गोपी-गोपियों के कृत्यों का ही ग्रनुकरण करना चाहिए, उन्हीं के सुख-दुःख को ग्रहण करने की शक्ति उनमें होनी चाहिए। वल्लभाचार्य 'निरोध लक्षणम्' में इसी भाव को इस प्रकार लिखते हैं:——

यच्च दुःख यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले। गोपिकानां च यद्दुःखं तददुखं स्वानमम नवचित् ॥१॥ गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां ब्रजवासिनाम्। यस्तुखं समभूत्तन्मे भगवान् कि विधास्यति॥२॥ उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा। वृन्दाबने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित्।।३॥

[जो दु:ख यशोदा नन्दादिको एवं गोपीजनों को गोकुल में हुआ था, वह दु.ख मुझे कब होगा ? गोकुल में गोपीजनों एवं सभी अज-वासियों को जो भली-भांति सुख हुआ, वह सुख भगवान् कब मुझे देगे ? उद्धव के आने पर वृःदावन और गोकुल में जैसा महान् उत्सव हुआ था, क्या वैसा मेरे मन में कभी होगा ?)

१ षोडश प्रन्थ (पुष्टि प्रवाह मर्यादा मेदः), पृष्ठ २-४

२ श्रीमद्बल्लभाचार्यं लल्लू भाई पी० पारेख (दि कन्त्रेन्शन झॉब् रिलीजस इन इंडिया (१६०६), पृष्ठ ३३

३ षोडश ग्रन्थ ( निरोध लक्त्रग्रम् ), पृष्ठ २-४

यही कारण है कि पुष्टमार्गी सभी भक्त किव श्रीकृष्ण के चिरित्र में वैसा ही ग्रानन्द लेना चाहते हैं जैसा स्वयं गोपी ग्रीर गोपजन लेते थे। फलतः व सभी कृष्ण-चिरित्र का सच्ची ग्रनुभूति से वर्णन करते हैं। इस भावना से प्रेरित होकर सूरदास ने 'श्रीमद्भागवत' का ग्रनुवाद करते हुए भी 'सूरसागर' में दशम स्कन्ध का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कृष्ण की कथा को वे भाव के चरमोत्कर्ष से वर्णन करते है। यही कृष्ण-भक्ति है।

नारद भिनत सूत्र' में भिनत की विस्तृत व्याख्या की गई है । उसमें कहा गया है :---

ऊँ त्रिसत्यम्य भक्ति देव गरीयसी भक्ती देव गरीयसी 19

र्जं गुण माहात्म्यासिक रूपासिक पूजासिक स्मरणासिक दास्यासिक सरूपासिक कान्तासिक वात्सल्यासिक श्रात्मिनिवेदनासिक तन्मयतासिक परम विरहासिक रूपा एकथाप्येका-दशथा भवति।

[ तीनों कालों में सत्य ( ईश्वर ) की भिनत ही बड़ी है, भिनत ही बड़ी है। यह भिनत एक रूप ही होकर गुण माहात्म्यासिनत, रूपासिनत, पूजासिनत, समरणासिनत, दास्यासिनत, सख्यासिनत, कान्तासिनत, वात्सल्यासिनत ग्रात्म-निवेदना-सिनत ग्रीर परम विरहासिनत, रूप में ग्यारह प्रकार की है।

यही ग्यारह प्रकार की श्रासक्ति वल्लभाचार्य ने कृष्ण के प्रति स्थापित की है। कृष्ण के प्रति यशोदा, नन्द, गोप-गोपियों की जो श्रासक्ति है, वह इन्हीं रूपों में रखी गई है। सूरदास ने इस श्रासक्ति-वर्ग को ग्रपने 'सूरसागर' में इस प्रकार रक्खा है:---

१. गुण माहारम्यासन्ति भ्रमर-गीत<sup>†</sup>

२. रूपासक्ति दान-लीला

३. पूजासक्ति गीवर्धन-धारण भ

४. स्मरणासक्ति गोपिका-वचन परस्पर

५. दास्यासिक्त मुरली-स्तुति <sup>७</sup>

१ नारद भक्ति सूत्र-सूत्र संख्या ८०

२ नारद भक्ति सूत्र-सूत्र संख्या ८१

३ संविप्त सूरसागर (बेनीप्रसाद ) इविडयन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, एष्ठ ३३५

४ संविप्त सूरसागर ( बेनीप्रसाद ) इशिडयन प्रेस, प्रथाग, सन् १६२२, पृष्ठ १२८

५ संचिप्त सूरसागर (बेनी प्रसाद ) इविडयन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, १९४ १२६

६ संसिप्त सरसागर (बेनी प्रसाद ) इशिड्यन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ २६५

७ संचिप्त सूरलागर (बेनी प्रसाद) इणि वयन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ ६५

हि॰ सा॰ प्र० इ०--४१

| ६. सस्यासक्ति                            | गी-चारन 🕈               |
|------------------------------------------|-------------------------|
| ७. कान्तासक्ति                           | गोपिकाविरह <sup>९</sup> |
| <ul><li>वात्सस्यासिक्त</li></ul>         | यशोदा-विलाप             |
| <ol> <li>भ्रात्म-निवेदनासिक्त</li> </ol> | भ्रमर-गीत <sup>४</sup>  |
| १०. तन्मयतासिकत                          | भ्रमर-गीत <sup>५</sup>  |
| ११. परम विरहासक्ति                       | भ्रमर-गीत <sup>‡</sup>  |

वल्लभाचार्य के सब से प्रधान शिष्य सूरदास थे। म्रतः पहले उन्हीं पर विचार करना मावश्यक है।

हिन्दी साहित्य में काव्य-सौन्दर्य का श्राथाह सागर भरने वाले महाकिव सूरदास का काल-निर्णय श्रभी तक श्रन्थकार में है, उसका निर्णय श्रभी तक नहीं हुशा। जो कुछ भी विचार हुशा है वह सूरदास के कुछ पदों एवं किम्बदिन्तयों के श्राधार पर। सूरदास के काल-निर्णय के विषय में पहले श्रन्तसिक्ष्य पर विचार करता चाहिए।

सूरदास ने दृष्टि-कूट संबन्धी जो पद लिखे हैं उनमें एक पद उनके जीवन-विवरण से सम्बन्ध रखता है। •

प्रथम ही प्रथ जगाते मे प्राग भद् भुत रूप। मझराव विचार मझा नाम राखि अनूप। पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय। कहा दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति सुख पाय। शुभ-वार पायन सुरन पितु के सिहत अरतुति कीन। तासु वंश प्रशंस शुभ में चन्द चारु नवीन।। भूप पृथ्वीराज दीन्छो तिन्हें ज्वाला देश। तनय ताके चार कीन्छो प्रथम आप नरेश।। दूसरे गुण्चन्द ता सुत शीलचन्द स्वरूप। वीर चन्द्र प्रताप पूर्ण भयो अद्भुत रूप। रन्तमार हमीर भूपत संग सुख अवदात। तासु वंश अनूप भी हरचन्द्र अति विख्यात।। आगरे रिहे गोपचल में रहो तासुत वीर। पुत्र जनमें सात ताके महाभट गम्भीर।। इष्टण चन्द्र उदार चन्द्र जो रूप चन्द्र सुभाह। बुद्ध चन्द्र प्रकाश चौथो चन्द्र में सुखदाह।।

पद नं० ११०, पृष्ठ ७१-७२ नव्लिकशोर प्रेस, लखनक ( चौथी बार ), सन् १६१२

१ संचिप्त स्रसागर (बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ ६४

२ संचिप्त स्रसागर (बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ ३१४

ह संचिप्त सर्सागर ( बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ २६६

४ संचिप्त सरसागर (बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२१, पृष्ठ ३१७

५ संविप्त सरसागर (बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ ४०३

६ संचिप्त सूरसागर (बेनी प्रसाद ) इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६२२, पृष्ठ १३२

७ श्री स्रदास जी का दृष्टिकूट सटीक (जिसका उत्तमोत्तम तिलक श्री महाराजाधिराजा काशिराज श्री महीश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की भाषानुसार श्री सरदार कवि ने किया है।)

देवचन्द्र प्रवोध षध्यम चन्द्र ताको नाम। भयो सातो नाम स्र्ज चन्द्र मन्द्र निकाम।।
सो समर कर साहि से सव गये विधि के लोक। रही स्र्ज चन्द्र दृग से हीन भर वर शोका।
परो क्ष्ण पुकार काह्र सुनो ना संसार। सातर्वे दिन आह यदुपति कियो आप उधार॥
दिन्य चल दै कही शिशु सुन योग बर जो चाह। है कही प्रभु मगति चाहत शत्रु नाश स्वमाह॥
दूसरो ना रूप देखे देख राथा श्याम। सुनत करुनासिन्धु भाषी एवमस्तु सुधाम॥
प्रवल दिन्छन विप्रकुल ते शत्रु हु है नास। अधिल बुद्धि विचारि विचामान मानै मास॥
नाम राखे है सु स्रजदास, स्र सुश्याम। मये अन्तरधान बीते पाछली निशि याम॥
मोहि मनसा है हज को बसो सुल चिन थाप। श्री गोसॉई करी मेरी आठ मध्ये छाप॥
विप्र प्रथ ते जगा को है भाव स्र निकाम॥ स्र है नँदनन्द जूको लियो मोल गुलाम॥

इसमें सूरदास ने अपने को चंद का वंशज माना है। उनके छः भाई थे, जो युद्ध में मारे गये। सूरदास अन्धे थे। कुएँ में गिरने पर श्रीकृष्ण द्वारा निकाली गए। "जब श्रीकृष्ण ने वर माँगने को कहा तो मैंने उत्तर दिया कि आपको छोड़ कर मैं किसी दूसरे को न देखूँ। श्रीकृष्ण ने एवमस्तु कह कर यह बतला दिया कि दक्षिण के ब्राह्मण कुल से शत्रु का नाश होगाः वे मेरा नाम सूरदास या सूरश्याम रख कर अन्तर्धान हो गए। मैंने फिर ब्रजवास को इच्छा की और श्री गोसांई (विद्ठलनाथ) ने मेरी 'अष्टछाप' में स्थापना की। मैं जगात कुल का ब्राह्मण हूँ और व्यर्थ होते हुए भी नन्दनन्दन का मोल लिया हुआ गुलाम हूँ।"

'प्रबल दिच्छिन विप्र कुल' के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'शिवाजी के सहायक पेशवा का कुल जिसने पीछे मुसलमानों का नाश किया'' इतिहास मे प्रसिद्ध है। ग्रब्टछाप के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि ही है।

मुन्शी देवी प्रसाद ने सूरदास को ब्राह्मण न मान कर भाट कुल का ही मान। है जिसकी पदवी 'राव' है। वे लिखते हैं:--

"३०-३५ वर्ष पहले मैंने भी एक प्रतिष्ठित राव से जो जम्बू की तरफ से टौंक में आया था, यह बात सुनी थी कि ये ३ महाकाव्य राव लोगों के बनार हुए हैं:--

- १. 'पृथ्वीराज रासो'
- २. 'सूरसागर'
- ३. 'भाषा महाभारत' जो काशी में बनी है।

मैंने बूँदी के विख्यात किन राव गुलाबसिंह जी से भी इस विषय में पूछ था, उन्होंने प्रासाढ़ बिंद १ संवत् १९५६ को यह उत्तर दिया कि सुरदास जी के

१ श्री सुरदास का जीवन चरित्र, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>श्री स्रसागर-काशी-निवासी श्री राधाकृष्णदास द्वारा शुद्ध प्रतियों । संशोधित । खेमराज श्रीकृष्णदास, वस्वई, सं० १६८०

में भी क्राह्मण ही जानता था, परन्तु राज्य के काम को रीवां गया था, वहाँ के सब कवीश्वर मेरे पास म्राते थे, उन्होंने कहा कि सूरदास जी राव थे..।" व

यदि दृष्टिकूट सम्बन्धी यह पद प्रामाणिक है तो इससे यह तो स्पष्ट होता है कि सूरदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे श्रीर 'राव' थे। पं० राघाकृष्ण ने पं० राघाकृष्ण संग्रहीत सारस्वत ब्राह्मण की जाति-माला में "ग्रन्थ जगात", "प्रथ" वा "जगात" नाम पर विचार करते हुए लिखा है कि इस जाति वा गोत्र के सारस्वत ब्राह्मण सुनने में नहीं ग्राए. "जगा व जगातिया" तो भाट को कहते हैं। प्रतः श्री राघाकृष्णदास के अनुसार भी सूरदास भाट कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसी स्थित में उप्पूर्क पद की श्रन्तिम पंक्ति में जो 'विन्न' शब्द है उसका ग्रथं क्या होगा? इस पद में 'विन्न' श्रौर 'ब्रह्म राव' दोनों विरोधी शब्दों का साथ ही साथ उल्लेख है। ग्रतः यह विरोध पद की प्रामाणिकता में सन्देह उपस्थित करता है। सूरदास ने अपने वृहत् 'सूरसागर' में अपनी जाति के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा।

सूरदास के एक अन्य पद से उनके अन्धे होने का प्रमाण मिलता है :--

भरोसो दृद १न चरणन केरौ । श्रीवल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु सब बग माँ सि श्रॅंथेरौ । साथन और नहीं या किल में जासों होत निवेरौ । सर कहा किह दुविथ भाँ थिरौ विना मोल को चेरौ ॥<sup>३</sup>

सूर न 'दुविध ग्रांधिरी' का ग्रथं चर्मचक्षु ग्रीर मानस-चक्षु लिया है इससे यह ज्ञात तो नहीं होता कि सूरदास जन्म से ही ग्रन्धे थे, पर इतना स्पष्ट है कि वे मृत्यु के समय ग्रन्थे हो गए थे। सूरदास के पदों से उनके काल का भी निरूपण किया गया है।

ं सूरदास जी ने 'सूरसागर' के ग्रांतिरिक्त दो ग्रन्थ भौर लिखे हैं, 'साहित्य-लहरी' ग्रीर 'सूरसारावली'। ये दोनों ग्रन्थ 'सूरसागर' के पीछे बने होंगे; क्योंकि 'साहित्य-लहरी' के पदों का संकलन 'सूरसागर' मे कहीं नहीं है, प्रत्यृत 'साहित्य-लहरी' ही में 'सूरसागर' के कुछ पदों का संकलन है। 'सूरसारावली' भी 'सूरसागर' के पीछे बनी

१ श्री महाराज स्रदास जी का बोवन-चिद्रित्र, भारत जीवन प्रेस, काशी, संवत् १६६३ (प्रथमवार)

१ श्री सूरदास जी का जीवन-चरित्र, एष्ठ ४

३ चौरासी वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ २८८-२८६ (गंगा विष्णु अध्विष्णवासास, मुंबई संवत् १६८५)

होगी; क्योंकि 'सूरसारावली' 'सूरसागर' की विषय-सूची ही है और प्रंथ सम्पूर्ण होने के बाद ही उसकी कथा का सकेत दिया जा सकता है। ग्रतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि 'साहित्य-लहरी' ग्रीर 'सूरसारावली' ये दोनों ग्रन्थ 'सूरसागर' के बाद लिखे गए। 'साहित्य-लहरी' में उन्होंने उसकी रचना का संवत् इस प्रकार दिया है:——

मुनि पुनि रमन के रस लेख।
दसम गौरी नन्द को लिखि सुबल सम्बत पेख।।

× × × ×

तृतीय ऋच सुकर्म योम विचारि सूर नवीन।
नन्द नन्दन दास हित साहिस्य लहरी कोन।।

°

काव्य के नियमानुसार इस पद मे से [ मृति — ७, रसन (जिसमें रस नहीं )  $\circ$ , रस = ६, दशन गौरीनन्द = १ ] १६०७ संवत् निकलता है प्रर्थात् 'साहित्य लहरी' की रचना का संवत् १६०७ था। 'सूरसारायली' में एक स्थान पर है :--

गुरु प्रसाद होत यह दरसन, सरसठि वरस प्रवीन। शिव विधान तप करेल बहुत दिन, तक पार नहिं लोन॥<sup>3</sup>

श्रयात् 'सूरसारावली' लिखते समय सूरदास की श्रवस्था ६७ वर्ष की थी। यदि हम 'सूरसारावली' ग्रौर 'साहित्य-लहरी' का रचना-काल एक ही मानें ( जैसा कि बहुत संभव है, क्योंकि दोनों पुस्तके 'सूरसागर' के बाद ही बनीं ) तो संवत् १६०७ में सूरदास की श्रायु ६७ वर्ष की रही होगी ग्रर्थात् उनका जन्म संवत् १५४० में हुश्रा होगा। जितना ग्रन्तर 'सूरसारावली' ग्रौर 'साहित्य-लहरी' के रचना-काल में होगा उतना ही ग्रन्तर जन्म-संवत् में पड़ जायेगा, पर ग्रनुमान से यह कहा जा सकता है कि दोनों के रचना-काल में ग्रिधिक वर्षों का श्रन्तर नहीं हो सकता। श्रतएव सूरदास के पदों के श्रनुसार उनका जन्म संवत् १४४० या उसके ग्रास-पास ठहरता है।

भव बाह्य साक्ष्य पर विचार करना है। सूरदास के समकालीन लेखकों ने निम्नलिखित ग्रन्थों में उनका निर्देश किया:——

- १. 'भक्तमाल'--नाभादास
- २. 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता'--गोकुलनाथ
- ३. 'ग्राईन-ग्रकबरी'

-चरितावली ( दूसरी बार १६१७)

- २ साहित्य-लहरी, छंद नं० १०६
- ३ सूर-सारावली, खम्द नं० १००३।

भारतेन्दु इरिश्चन्द्र स्रदास को जन्मान्य लिखते है:—"यह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आँखे बन्द किए हुए थे।"

- ४. 'मुन्तखिब-उल-तवारीख'
- ४. 'मुन्शियात-प्रवृलफजल'
- ६. 'गोसांई चरित'

'भनतमाल' में सूरदास के सम्बन्ध में एक ही छ्प्य है। वह इस प्रकार है:——
सर कवित सुनि कौन किव जो निह सिर चालन करें॥
उक्ति, चोज, अनुप्रास, बरन अध्यित श्रति भारी।
बचन प्रीति निवाह अथं अद्भुत तुक भारी॥
प्रतिबिग्वित दिनि दृष्टि इदय हरि लीला मासी।
जनम करम गुनह्प सबै रसना प्रकासी॥
विमल बुद्धि गुन और को, जो वह गुन अवननि भरें।
सर कवित सनि कौन किव जो निहंसिर चालन करें॥

इस छुप्पय में सूरदास के केवल काव्य की प्रशंसा की गई है। उनके जन्म वंश, जाति, मृत्यु झादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' अवश्य ऐसा ग्रंथ है जो सूर के जीवन पर यथेष्ट प्रकाश डालता है; पर उसमें भी तिथि आदि का कोई संकेत नहीं है। संक्षेप में 'चौरासी वष्णवन की वार्ता' के वे ग्रंश उद्धृत किए जाते हैं, जिनमें सूरदास के जीवन की किसी घटना-विशेष का परिचय मिलता है:

- (१) सो गऊघाट ऊपर सूरदास जी को स्थल हुतौ सो सूरदास जी स्वामी है ग्राप सेवक करते सूरदास जी भगवदीय हैं गान बहुत ग्राछौ करते ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भये हुते।
- (२) तब सूरदास जी अपने स्थल तें आय के श्री आचार्य जी महाप्रभून के दर्शन को आये तब श्री आचार्य जी महाप्रभून ने कह्यो जो सूर आवी बंठी तब सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभून के दर्शन करिके आगे आय बैठे तब श्री आचार्य महाप्रभून ने कही जो सूर कछ भगवद्यश वर्णन करी तब सूरदास जी ने कही जो आजा... सो सुनि कें श्री आचार्य जी महाप्रभून ने कह्यो जो सूर है के ऐसो घिषियात काहे को है कछ भगवल्लीला वर्णन करि। तब सूरदास ने कह्यो जो महाराज हीं तो समझत नाहीं तब श्री आचार्य जी महाप्रभून ने कह्यो जो जा स्नान करि आउ हम तोको समझावैंग तब सूरदास जी स्नान करि आये तब श्री महाप्रभून जी ने प्रथम सुरदास जी कों नाम सुनायौ पाछ समर्पण करवायौ... तब सूरदास जी को नाम सुनायौ पाछ समर्पण करवायौ... तव सूरदास

१ श्री भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ५३६-५४०

२ चौरासो बैष्णवन की बार्ता, पृष्ठ २७२

जी ने भगवल्लीना वर्णन करी। १....सो जैसो श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून ने मार्ग प्रकाश कियौ हो ताके ग्रनुसार सूरदास जी ने पद कीये। १

- (३) स्रीर सूरदास जी ने सहस्राविध पद कीये हैं ताको सागर कहिये सो सब जगत प्रसिद्धि भये।
- (४) सो सूरदास जी के पद देशाधिपति ने सुने सो सुनि के यह विचारी जो सूरदास जी काहू विधि सों मिले तो भलौ सो भगविदच्छाते सूरदास जी सों कहारो देशाधिपति ने जो सूरदास जी में सुन्यो है जो तुमने बिसनपद बहुत कीये हैं जो मोकों परमेरवर ने राज्य दीयों है सो सब गुनीजन मेरो जस गावत है ताते तुमहूँ कछुगावौ तब सूरदास जी ने देशाधिपति के द्यागे कीर्तन गायौ ....।
- ( प्र ) और सूरदास जी ने या पद के समाप्त में गायौ। ''हो जो सूर ऐसे दर्श कोई मरत लोचन प्यास''। यह गायौ हौ देशाधिपित ने पूछौ जो सूरदास जी तुम्होरे लोचन तो देखियत नाहीं सो प्यासे कैसें मरत हैं और बिन देखें तुम उपमा कौं देत हौ सो तुम कैसे देत हौ तब सूरदास जी कछ बोले नाहीं। तब फेरि देशा-धिपित बोली जो इनके लोचन हैं जो तो परमेश्वर के पास हैं सो उहाँ देखत हैं सो वर्णन करते हैं। प
- (६) ग्रव सूरदास जी ने श्रीनाथ जी की सेवा बहुत कीनी बहुत दिन तांई ता उपरांत भगविदच्छा जानी जो ग्रव प्रभून की इच्छा बुलायबे की है यह विचारि के....जो परासोली तहाँ सूरदास जी श्राये....तब श्री गुसांई जी ने श्रपने सेवकन सों कह्यो जो पुष्टिमार्ग को जिहाज जात हैं जाको कछ लेनो होय तौ लेउ।
- (७) ग्रीर चतुरभुजदास हूठाढ़े हुते तब चतुरभुजदास ने कह्यो जो सूरदास जी ने बहुत भगवत् जस वर्णन कीयौ परि श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून की जस वर्णन ना कीयौ तब यह वचन सुनि के सूरदास जी बोले जामें तो सब श्री श्राचार्य जी महाप्रभून को ही जस वर्णन कीयो है कछ न्यारौ देखूँ तो न्यारौ करूँ।

इन सात अवतरणों से सूरदास के जीवन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं:--

सूरदास बड़े गायक थे। वे गऊघाट पर निवास करते थे ग्रीर विनय-पद

१ चौरासी वैष्णवन की बार्ता, पृष्ठ २७४-२७५

र चौरासी बैज्याबन की बार्ता, पृष्ठ २७६

३ चौरासी वैष्णवन की बार्ता, पृष्ठ २७६

४ चौरासी वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ २७६

४ चौरासी वेंष्णवन की बार्ता, पच्ठ २८०-२८१

६ चौरासी बैंब्यवन की बातों, पृष्ठ २८७

७ चौरासी बैच्यावन की वार्ता, पुष्ठ २८८

गाते थे। महाप्रभुवत्लभाचार्यने उन्हें पुष्टिमार्गमें दीक्षित किया स्रौर कृष्ण-लीला गाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कृष्ण-लीला के 'सहस्राविध' पद लिखे जिनकी प्रसिद्धि सुनकर देशाधिपति ( स्रकबर ) उनसे मिले। सूरदास स्रन्धे थे। वे ईश्वर स्रौर गुरु में कोई स्रन्तर नहीं मानते थे। उन्होंने परासोली में प्राण-त्याग किए।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' प्रामाणिक ग्रंथ है, भ्रतः सूरदास के संबन्ध की ये बातें सत्य है। इस विवरण में जहाँ सूरदास के जीवन की विविध घटनाग्रों का निर्देश है, वहाँ तिथि संवत् का एकान्त ग्रभाव है।

भ्रबुल फजल' ने 'ग्राइन-ए-भ्रकबरी' में केवल इतना ही लिखा है कि रामदास नामक गाने वाला भ्रकबर के दरबार में गाता था, उसका लड़का सूरदास भी भ्रपने पिता के साथ भ्राया करता था। इसके ग्रतिरिक्त कुछ भी नहीं।

'मृत्ति (बबुल तवारी खं में भी रामदास का नाम गायकों में है। वैरम खाँ ने उसे एक लाख टके का पुरस्कार दिया था। य रामदास सूरदास के पिता थे, स्रतः सूरदास भी स्रपने जीवन-काल में स्रकबर के समकालीन थे।

श्रवुल फजल ने एक ग्रन्थ श्रीर लिखा है, उसका नाम है 'मुन्शियात श्रवुल फजल'। उसमें बहुत से पत्रों का संग्रह है। उसके श्रन्त में एक पत्र सूरदास के नाम का भी है, जो बादशाह की श्राज्ञा से सूरदास को काशी में श्रवुल फजल ने लिखा था। उस पत्र में कोई तिथि नहीं दी गई है, पर मुन्शी देवीप्रसाद 'श्रकबरनामा' के श्रनुसार श्रकबर का प्रयाग में ग्राना श्रीर किला तथा बाँघ बनवाना सं० १६४२ में समझते हैं। इसी समय सूरदास श्रकबर से मिले होंगे।

'गोसाई चरित' में वेणीमाधवदास ने सूरदास का तुलसीदास से मिलन संवत् १६१६ में लिखा है। इस अवसर पर सूरदास ने अपना 'सूरसागर' तुलसीदास को दिखलाया था।

> सोरह सै सोरह लगे कामद गिरि डिग वास । सुचित एकांत प्रदेश महँ श्राप सूरसुदास ॥ कवि सूर दिखायज सागर को, सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥

'गोसांई चरित' की प्रामाणिकता में सन्देह है।

बाह्य साक्ष्य के ग्राधार पर सूरदास के जीवन ग्रौर उनकी मृत्यु पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' से ज्ञात होता है कि सूरदास महाप्रभु वल्लभा-चार्य से पुष्टिमार्ग में अदीक्षित हुए थे। सूरदास ने संवत् १५८७ के पूर्व ही दीक्षा

- १ आइन-ए अकवरी, भाग १ पुष्ठ ६१२ (फुटनोट ) ब्लाकमैन द्वारा अनुदित १८७३
- र मृतिखिबुल तवारीख, भाग २, पष्ठ ३७
- ३ गोसाई चरित दोहा २६ और बाद की चौपाई।

प्रहण की होगी, क्योंकि सेवत् १५८७ में महाप्रभु वल्लभावार्य का निधन हो गया था । प्रतः सूरदास का ग्राविर्भाव-काल संवत् १५८७ के बाद ही मानना उचित है।

सूरदास का निर्देश 'ग्राईन ग्रक्क बरी' ग्रीर 'मुंशियात ग्रबुल-फजल' में विशेष रूप से है। इस निर्देश से यह जात होता है कि सूरदाप गायक थे ग्रीर ग्रक्क के दरबार में ग्रपने पिता बाबा रामदास ग्वालेरी गोयंदा (गवैया) के बाद उसी पद पर नौकर थे। यदि ग्रक्क के दरबार में वे नौकर न होते तो उनके नाम-निर्देश की ग्रावहयकता नहीं थी। तुलसीदास जी भी ग्रक्क के समकालीन उत्कृष्ट कि ग्रीर गायक थे, पर उनका निर्देश 'ग्राईन-ए-ग्रक्क बरी' में नहीं है। ग्रतः ग्रक्क के दरबार में सूरदास का नौकर रहना ही निर्देश का कारण हो सकता है। ग्रक्क के दरबार में गाने वालों में जो चार गायक थे उनमें सूरदास का नाम भी है :--

- १ बाबा रामदास ग्वालेरी गोयंदा (गवैया)
- २ नायक जरजू (सरजू?) ग्वालेरी गोयंदा (गवैया)
- ३ सूरदास बाबा रामदास का बेटा गो० ( गवैया )
- ४ रंग सेन भ्रागरे वाला।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में जो सूरदास का देशाधिपति ( प्रकबर ) से मिलने का निर्देश है उससे यह ध्विन निकलती है कि सूरदास अकबर के दरबार में नौकर नहीं थे, वरन् स्वतंत्र सन्त थे। देशाधिपति ( अकबर ) ने सूरदास का गान सुनने की इच्छा की और सूरदास ने आकर अकबर की प्रशंसा न कर 'मन रे कर माधो से प्रीति' या 'नाहिन रह्यो मन में ठौर' पद सुनाए। अकबर ने सूरदास को कुछ देना चाहा, पर सूरदास कुछ भी न स्वीकार कर श्री गोवर्द्धन चले आए।

जोबपुर के किवराज मुरारीदान का कथन है कि अकबर ने सीकरी में सूरदास को बुलाकर उनका गाना सुना। सूरदास ने गाया "सीकरी में कहा भगत को काम।" सूरदास की गान-विद्या सुनकर अकबर ने प्रसन्न होकर 'एकसदी' मनसब दिया ! सूरदास ने पहले स्वीकार नही किया, बाद मे अकबर के आप्रह के कारण उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा। इसी कारण 'आईन-अकबरी' मे सूरदास का निर्देश है।

१ श्री नाथ जी की प्राकट्य वार्ता (गोस्वामि श्री हरिराय जी महाराज कृत) श्रीनायद्वारा, संवत् १६७६

२ श्री सूरदास की का जीवन चरित ( मुंशी देवीप्रसाद ) पृष्ठ २०

कविराज मुरारीदान के कथन से 'चौरासी वार्ता' धौर 'धाईन-ध्रकबरी' दोनों के मतों की पुष्टि हो जाती है, पर सीकरी में गाना सुनने की वार्ता तें, कुम्भनदास के सम्बन्ध में कही जाती है, सुरदास के सम्बन्ध में नहीं। जो हो, सुरदास का ध्रकबर के दरबार से पिता के द्वारा ही सम्बन्ध रहा हो, क्योंकि इस स्थान पर 'ध्राईन-श्रकबरी' का मत ही ध्रधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। चौरासी वार्ताकार ने पुष्टिमागें के सन्त सुरदास का महत्त्व घोषित करने के लिए उन्हें किसी के संरक्षण में लाना स्वीकार न किया हो। यदि सुरदास का ध्रकबर के दरबार से कुछ सम्बन्ध था तो उनका प्रसिद्धि-काल संवत् १६१३ के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि इस संवत् में ही ध्रकबर ने राज्य-सिंहासन प्राप्त किया था।

सूरदास की मृत्यु गोसांई विट्ठलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा चौरासी बैंडणवन की वार्ता में लिखा हुआ है। विट्ठलनाथ की मृत्यु संवत् १६४२ में हुई, अतएव सूरदास जी संवत् १६४२ में या उसके पहले ही मरे होंगे। 'मुंशियात अबुल फजल' के दूसरे दपतर में जो पत्र है वह अबुल फजल द्वारा प्रदास को लिखा गया है। उस समय सूरदास बनारस में थे। उस पत्र के एक अंश का अनुवाद मुशी देवीप्रसाद के शब्दों में इस प्रकार है:——

"हजरत बादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद को पथारेंगे। घ्राशा है कि ग्राप भी सेवा में उपस्थित होकर सच्चे-शिष्य होवें ग्रीर ईश्वर को धन्यवाद दे कि हजरत भी ग्रापको परम धर्मज जान कर मित्र मानते हैं ग्रीर जब हजरत मित्र मानते हैं तो इस दरगाह के चेलों ग्रीर गक्तों का उत्तम बर्ताव मित्रता के ग्रातिरिक्त ग्रीर क्या होगा। ईश्वर शीघ्र ही ग्रापके दर्शन करावे कि जिसमें हम भी ग्रापकी सत्संगति ग्रीर चित्ताकर्षक वचनों से लाभ उठावे।

यह सुन कर कि वहाँ का करोड़ी ग्रापके साथ ग्रच्छा बर्ताव नहीं करता हजरत को भी बुरा लगा है ग्रीर इस विषय में उसके नाम कोपमय फर्मान भी जा चुका है ग्रीर इस तुच्छ शिष्य ग्रबुल फजल को भी ग्राज्ञा हुई है कि ग्रापको दो-चार ग्रक्षर लिखे, वह करोड़ी यदि ग्रापकी शिक्षा नहीं मानता हो तो हम उसका नाम उतार लें, ग्रीर जिसको ग्राप उचित समझे, जो दीन-दुःखी ग्रीर सम्पूर्ण प्रजा की पूरी सँगाल कर सके उसका नाम लिख भेजें तो ग्रजं करके नियत करा हूँ। हजरत बादशाह ग्रापको खुदा से जुदा नहीं समझते, इसलिए उस जगह के काम की व्यवस्था ग्रापकी इच्छा पर छोड़ी हुई है। वहीं ऐसा हाकिम ( शासक ) चाहिएं कि जो ग्रापके ग्रधीन रहे ग्रीर जिस प्रकार से ग्राप स्थिर करें काम करें ग्राप से यही पूछना है सत्य कहना ग्रीर सत्य करना है। खिन्नयों वगैरह में से जिस किसी को ग्राप ठीक समझें कि वह ईश्वर को पहिचान कर ( प्रजा का ) प्रतिपाल करेगा

कृष्ण-काव्य ५२३

उसी का नाम लिख भेजें तो प्रार्थना करके भेजूँ। ईश्वर के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अज्ञानियों के तिरस्कार करने का संयम नहीं होता है सो ईश्वर कृपा से आपका शरीर ऐसा ही है। परमेश्वर भापको सत् कर्मों की श्रद्धा देवे श्रीर सत्कर्म से ऊपर स्थिर रक्खे और ज्यादा (ज्यादा) सलाम।"

इस पत्र में कोई तिथि नहीं दी गई है, किन्तु 'ग्रकवरनामा' के तीसरे देपतर से इलाहाबाद बसाने ग्रीर ''एक कोस लम्बा ४ गज चौड़ा १४ गज ऊँचा एक बौध" बँघवाने का समय ११ शहेरवर सन् ३० (भादों सुदी १० सम्बत् १६४२) के 'दो महीने कुछ दिन' पूर्व स्थिर होता है (ग्रर्थात् श्रावण कृष्ण सम्वत् १६४२) के 'वो महीने कुछ दिन' पूर्व स्थिर होता है (ग्रर्थात् श्रावण कृष्ण सम्वत् १६४२) क्योंकि बादशाह इलाहाबाद शहर बसाने के बाद दो महीने ग्रीर कुछ दिन वहाँ रहे जब उन्हें उक्त तिथि को काबुल के बल्वे को दबाने के लिए कूच करना पड़ा । ग्रतः सम्वत् १६४२ के श्रावण कृष्ण में सूरदास को ग्रबुल फजल द्वारा यह पत्र लिखा गया । उपर लिखा जा चुका है कि सूरदास गोसाई विट्ठलनाथ के पूर्व ही मरे थे । विट्ठलनाथ की मृत्यु सम्वत् १६४२ में हुई—किस मास में हुई, यह निश्चित नहीं । उक्त पत्र से जात होता है कि सूरदास श्रावण कृष्ण सं० १६४२ में वर्तमान थे, ग्रतः विट्ठलनाथ की मृत्यु श्रावण सम्बत् १६४२ के पहले नहीं हो सकती । श्रावण से फाल्गुन १६४२ तक सूरदास ग्रीर विट्ठलनाथ दोनों की मृत्यु हुई होगी, पहले सूरदास परासोली मे मरे होंगे । उनकी मृत्यु के कुछ दिन या कुछ महीने बाद विट्ठलनाथ भी सम्बत् १६४२ में मरे होंगे ।

ग्रतः इस प्रमाण से सूरदास की मृत्यु श्रावण सम्वत् १६४२ के बाद ही हुई । ग्रमी तक के प्रमाणों से जात होता है कि सूरदास का जन्म-सम्वत् १५४०, प्रसिद्धि-सम्वत् १५८७ श्रीर मृत्यु-सम्वत् १६४२ है । इस प्रकार सूरदास ने १०२ वर्ष की श्रायु पाई ।

मिश्रवन्धु के अनुसार दृष्टिकूट में जो पर है, वह प्रक्षिप्त है। "हमारा खयाल है कि उससे लगभग दो सौ वर्ष पीछे, पेशवाओं का अम्युदय और मुगलों का पतन देखकर किसी भाट ने लगभग वालाजी वाजीराव के समय में ये छंद बना कर सूरदास की किवता में रख दिये हैं। इन छंदों के कपोल-किल्पत होने का दूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह है कि श्री गोकुलनाथ ने अपने 'चौरासी चरित्र' में और मियांसिंह ने 'भक्त विनोद' में सूरदास को बाह्मण कहा है।... फिर यह भी बहुधा सम्भव नहीं कि यदि इनके छै भाई मारे गये होते तो ये दोनों लेखक उस बात को लिखते।" रे

इन विचारों के ग्राधार पर मिश्रबन्धु 'चौरासी वार्ता' का प्रमाण देते हुए

१ श्री सूरदास जी का जीवन चरित (मुन्शी देवीप्रसाद जी) पृष्ठ ३०-३१

२ हिन्दी नवरत्न (महात्मा सूरदास ) पृष्ठ २३६ मिश्रवन्धु-चतुर्यं संस्करण सं० १६६१

सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं। शिवसिंह सेंगर ने भी भ्रपने 'सरोज' में सूरदास को ब्राह्मण लिखा है:---

६४. सूरदास **बाह्यण ब**जवासी बाबा रामदास के पुत्र, वल्लभाचार्य के शिष्य सं० १५४० में उ० । १

## स्रदास के ग्रन्थ

सूरदास का प्रधान ग्रन्थ 'सूरसागर' है, पर खोज करने पर उनके नाम से ग्रन्थ ग्रन्थ भी मिले हैं। संक्षेप में उनका विवरण इस प्रकार है:---

## १. गोवर्धनलीला बड़ी

पद्य-संख्या ३००

विषय—- "श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला ग्रयवा श्रीकृष्ण <table-cell> गोवर्धन को उँगली पर सात दिनों तक रखे हुए ब्रजभूमि को इन्द्र के कोप से बचा लेना।

#### २. दशम स्कंध टीका

पद्य-संख्या--१६१३

विषय--भागवत की कथा।

#### ३. नागलीला

पद्य-संख्या--४०

विषय--कालीदह की कथा।

### ४. पद संग्रह

पद्य-सख्या--४१७

विषय--नीति, धर्म, उपदेश।

#### ५. प्राणप्यारी

पद्य-संख्या---३२

विषय--श्याम सगाई।

#### ६. व्याहलो

पद्य-संख्या --- २३

विषय--विवाह।

१ शिवसिंह सरोज (सेंगर) पृष्ठ ५०२, लखनऊ, १६२६

२ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६, पृष्ठ, ३७१

३ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८, पृष्ठ, ३२४

४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८, पृष्ठ, ३२४

प्र खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८, पृष्ठ, ३२४

६ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६, पृष्ठ, ३७०

७ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८, पृष्ठ, ३२३

७. भागवत

पद्य-संख्या---११२६ विषय---कृष्ण की कथा।

[ विशोष — यह प्रति खंडित है। पूर्व के २५६ पृष्ठों का पता ही नहीं है।
पृष्ठ २५६ से ग्रंश दशम स्कन्ध का है ग्रीर भ्रन्त में द्वादश की
समाप्ति है। ]

द. सूर पचीसी

पद्य-संख्या---२८ विषय---ज्ञानोपदेश के पद ।

**ह.** सूरवासजी का पव

विशेष विवरण ज्ञात नहीं।

१०. सूरसागर

पद्य-संख्या---२१००० विषय---श्री भागवत की कथा।\*

[ विशेष — इस ग्रन्थ की भ्रानेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं।] ११. सूरसागर सार

पद्य-संख्या---३७०

विषय--ज्ञान, वैराग्य श्रीर भिन्त का वर्णन विशेष--सुरसागर सार होने पर भी ग्रंथ का प्रारम्भ 'श्रीरा-माय नमः' से होता है । प्रारम्भ श्रीर अन्त के पद भी श्री रामचन्द्र से ही संबंध रखते हैं:--

प्रारम्भ — बिनती कोई विविध प्रभुद्धि सुनाऊँ।

महाराज रघुवीर धीर को, समय न कबहु पाऊँ॥

श्रन्त — सियाराम लक्षमन निरक्त सरदास के नयन सिराये॥

राम का ऐसा निर्देश सूरसागर सार के सम्बन्ध में

सन्देह उत्पन्न करता है।

सूरजदास के नाम से भी दो ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। ग्रगर ये सूरजदास सूरदास ही हैं तो इन दो ग्रन्थों को भी सूरदास के ग्रन्थों में सम्मिलित करना चाहिए। वे दो ग्रन्थ ये हैं:---

१ स्रोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६, पृष्ठ ३७०

र खोज रिपोर्ट सन् १६१२-१६१३-१६१४, पृष्ठ ३३४

खोज रिपोर्ट सन् १६०२

४ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६ पृष्ठ, ३७०

## १२. एकावशी माहात्म्य

पद्य-संख्या---६३

विषय--वंदना, हरिचन्द्र ग्रौर रोहिताश्व की प्रशंसा, कथावार्ता ग्रादि का वर्णन । १

#### १३. रामजन्म

पद्य-संख्या--६४० विषय--राम-चरित्र-वर्णन ।

इन ग्रंथों के ग्रितिरिक्त सूरदास के तीन ग्रंथ ग्रीर कहे जाते हैं, जिनके नाम है 'सूरसारावली', 'साहित्य-लहरी' ग्रीर 'नल-दमयन्ती'। इस प्रकार कुल मिलाकर सूरदास के नाम से १६ ग्रन्थ हैं। इनमें से 'सूरसागर' ही पूर्ण प्रामाणिक है। ग्रन्थ ग्रन्थ 'सूरसागर' के ही ग्रंश है या 'सूरसागर' की कथावस्तु के रूपान्तर। कुछ ग्रंथ तो ग्राप्रामाणिक भी होंगे। इन ग्रन्थों के परीक्षण की ग्रावश्यकता है।

'सूरसागर' की स्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में प्रधानतः स्राठ प्रतियाँ प्राप्त हुई है:---

## (१) लोज रिपोर्ट सन् १६०६

- (१) 'सूरसागर' (संरक्षण स्थान स्रज्ञात) लिपि संवत् १७३५
- (२) 'सूरसागर' (संरक्षण स्थान ग्रज्ञात) लिपि संवत् १८१६

## (२) खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८

- (१) 'सूरसागर' (दितया राज्य पुस्तकालय) लिपि संवत् ग्रज्ञात
- (२) 'सूरसागर' (दितया राज्य पुस्तकालय) लिपि संवत् भ्रज्ञात
- (३) 'सूरसागर' (दितया राज्य पुस्तकालय) लिपि संवत् ग्रज्ञात
- (४) 'सूरसागर' (बिजावर राज्य पुस्तकालय) लिपि संवत् १८७३

## (३) स्रोज रिपोर्ट सन् १६१२-१६१३-१६१४

(१) 'सूरसागर' (पं० लालमणि वैद्य, पुवायौ, सहारनपुर) लिपि संवत् १६००

## (४) स्रोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६

- १ खोज रिपोर्ट सन् १६६७-१६१८-१६१६, पृष्ठ ३७१
- २ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६, पृष्ठ ३७१
- ३ स्तोज रिपोर्ट सन् १६ ०६-१०-११, पृष्ठ व (रिपोर्ट)

- (१) 'सूरसागर' (ठा० रामप्रताप सिंह बरौली, भरतपुर) लिपि संवत् १७६८
- (२) 'सूरसागर' ( मतंगध्वजप्रसाद सिंह, विसर्वौ-श्रलीगढ़ ) दो भाग—लिपि संवत् १८७६

बाबू राधाकृष्णदास ने जो 'सूरसागर' का सम्पादन किया था उसके लिए उन्होंने तीन प्रतियों का उल्लेख किया है १:--

- (१) 'श्री भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र जी के पुस्तकालय में पुस्तकों को उलटते-पलटते एक बस्ते में 'सूरसागर' का केवल दशम स्कंध का पूर्वार्ड हाथ भाषा।"
- (२) ''बीच में बांकीपुर जाने का संयोग हुआ और वहाँ मित्रवर बायू रामदीन सिंह जी के यहाँ 'सूरसागर' का प्रथम से नवम स्कंघ तक देखने में आया "
- (३) ''दशम उत्तरार्द्ध और एकादश द्वादश स्कंध श्री १०८ महाराज काशि राज बहादुर के पुस्तकालय से मँगाया गया ।''

ये तीनों प्रतियाँ किस संवत् की हैं, यह ज्ञात नहीं । खेमराज श्रीकृष्णदास ने भी अपने निवेदन म "एक प्राचीन पूरी प्रति जानीमल खानचन्द्र जी की कोठी में हैं" का निर्देश किया है जिससे मिलान कर 'सूरसागर' का परिष्कृत संस्करण प्रकाशित किया गया, पर उस प्रति का भी संवत् नहीं दिया गया । खेमराज श्रीकृष्णदास ने आगे निवेदन में लिखा है:——"में बड़े हर्ष के साथ प्रकाशित करता हूँ कि श्री १०५ गोस्वामि बालकृष्ण लाल जी महाराज कांकरौली नरेश ने श्राज्ञा दी है कि मेरे पुस्तकालय में पूरे सवा लाख पद हैं और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम चाहोगे तो में उसे नकल करने की ग्राज्ञा दूँगा । यदि श्री वेंकटेश्वर भगवान् से प्रेरित हुए हमारे ग्राहकों से उत्साह पाकर उत्साहित हुग्रा तो में उसे छापने की इच्छा करता हुग्रा उस ग्रंथ को प्राप्त करने का उद्योग करूँगा।"

किन्तुन तो वह 'उद्योग' ही हुआ और न यही जात हुआ कि श्री कांकरौली नरेश के यहाँ की प्रति प्राप्त हो सकी या नहीं।

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा ध्रप्रैल सन् १६३४ में प्रकाशित 'सूर-सागर' की प्रथम संख्या में निम्नलिखित प्रतियों का घाषार लिया गया है:---प्रकाशित

- (१) कलकत्ता ग्रीर लखनऊ दोनों स्थानों की प्रति
- संवत् १८८६

(२) वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई की प्रति

### हस्तलिखित

(१) बाबू केशवदास शाह, काशी की प्रति

संवत् १७५३

१ निवेदन, श्रीसूरसागर ( श्री वेंकटेश्वर स्टीम यंत्रालय ) सं ० १६८०

| (२) वृन्दावन वाली प्रति                             | संवत् १८१३ |
|-----------------------------------------------------|------------|
| (३) पं० गणेश विहारी मिश्र (मिश्र-बन्धु) की प्रति    | संवत् १८४  |
| (४) श्री स्थामसुन्दर दास ग्रग्नवाल, मशकगंज की प्रति | सवत् १८६६  |
| ( ४) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति             | संवत् १८८० |
| (६) राय राजेश्वरबली, दरियाबाद की प्रति              | सवत् १८८२  |
| ( ७ ) कालाकांकर राज्य पुस्तकालय की प्रति            | संवत् १८८६ |
| (८) जानीमल खानचंद, काशी की प्रति                    | सवत् १६०२  |
| ( ६ ) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति            | संवत् १६०६ |
| (१०) कांकरौली राज्य की प्रति                        | संवत् १६१२ |
| (११) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति             | संवत् १६१६ |
| (१२) रायकृष्णदास बनारस की प्रति                     | संवत् १६२५ |
|                                                     |            |

इन प्रतियों के म्रतिरिक्त कुछ हस्तिलिखित प्रतियां स्रौर भी है जिनमें संवत् नहीं दिया गया है:--

- (१) पं० लालमणि मिश्र, शाहजहाँपुर की प्रति
- . (२) बाबू गोकुलदास, काशी की प्रति
  - (३) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की प्रति
  - (४) बाबू पूर्णचन्द्र नाहर, कलकत्ता की प्रति
  - (५) रायवहादुर क्यामसुन्दर दास की प्रति

इन प्रतियों में बाबू केशवदास शाह, काशी की प्रति सबसे पुरानी ग्रौर सबसे विश्वस्त है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी का यह प्रकाशन ग्रपेक्षाकृत प्रामाणिक है। स्वर्गीय जगन्नाथ जी रत्नाकर ने पहले इसके सम्पादन की सामग्री जुटाई थी, पर वे ग्रसामयिक मृत्यु के कारण ऐसा न कर सके। उन्होंने जितना सम्पादन किया उसमें "पाठ शुद्धि के ग्रन्तगंत पदों का संशोधन, चरणों का क्रम-निरूपण, तथा पद भी निश्चित पद्धित का श्रनुसरण" पर घ्यान दिया गया था। इसके सम्पादन के लिए सभा ने पंडित ग्रयोध्यासिह उपाध्याय, पंडित रामचन्द्र शुक्ल, पंडित केशवप्रसाद मिश्र, प्रकाशन मंत्री तथा सम्पादक पंडित नंददुलार बाजपेयी की एक उपसमिति बनाई है। इस कार्य को पंडित नंददुलारे बाजपेयी उक्त समिति के तत्वावधान में, तथा पंडित ग्रयोध्या सिंह उपाध्याय के निरीक्षण में ग्रौर उनके परामर्श के ग्रनुसार कर रह हैं।

रचना-काल---'सूरसागर' का रचना-काल \* संवत् १४८७ के बाद ही होता के चाहिए, जिस समय सूरदास श्रीवल्लभाचायं से वीक्षित हुए । वीक्षित होने से पहले वे

१ निबेदन, सूरसागर संख्या १, अप्रैल १६३४

"विघियाते" थे, बाद में वे 'भगवल्लीला' वर्णन करने में समर्थ हुए। इसी 'भगव-ल्लीला' वर्णन करने में उन्होंने 'सूरसागर' की रचना की। यह ग्रंथ किसी तिथि-विशेष में नहीं लिखा गया होगा। समय-समय पर पदों की रचना होती रही ग्रौर ग्रन्त में उनका संकलन कर दिया गया। 'सूरसारावली' की रचना देखने से ज्ञात होता है कि सूरदास के जीवन-काल ही में 'सूरसागर' की समाप्ति हो गई थी।

कर्मयोग पुनि द्यान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। श्री बल्लन गुरु तत्व सुनायो लीला मेद बतायो।। तादिन ते हिर लीला गाई एक -लच पद बन्द। ताको सार सूरसाराविल गावत श्राति श्रानन्द।। तब बोले जगदीश जगत गुरु सुनो सूर मम गाथ। तू कृत मम यश जो गावैगो, सदा रहै मम साथ।।

विस्तार—श्री राधाकृष्णदास लिखते हैं—"सूरदास जी के सवा लक्ष पद बनाने की किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है वह ठीक विदित होती है, क्योंकि एक लाख पद तो श्री वल्लभाचार्य के शिष्य होने के उपरान्त श्रीर 'सारावली' के समाप्त होने तक बनाये, इसके श्राग-पीछे के श्रलग ही रहे।"

इस कथन के श्रनुसार 'सूरसागर' की रचना सूरदास के जीवन-काल ही में समाप्त हो गई थी भ्रौर उसमें एक लक्ष पद भी थे। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में इनका निर्देश दूसरी भौति से दिया गया है:——

'भ्रौर सूरदास जी ने सहस्राविध पद कीये हैं ताको सागर कहियै सो सब जगत में प्रसिद्ध भये।"<sup>३</sup>

इस उद्धरण में 'सहस्रावधि' है 'लक्षावधि' नहीं । ग्रतः इन पदों की संख्या निक्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सकती । शिवसिंह सेंगर ने ग्रपने शिवसिंह सरोज में लिखा है:--

"इनका बनाया 'सूरसागर' ग्रंथ विख्यात है। हमने इनके पद ६० हजार तक देखे हैं। समग्र ग्रंथ कहीं नहीं देखा।"

किन्तु इनके प्राप्त पदों की संख्या ग्रधिक से ग्रधिक ४१३२ है। 'सूरसागर' 'श्रीमद्भागवत' के ग्राधार पर लिखा गया है। इसलिए 'सूरसागर' में १२ स्कन्ध है, पर उन स्कन्धों का विस्तार सूरदास न ग्रपनी काव्य-दृष्टि के ग्रनुसार ही किया है। ग्रागे के विवरण से ज्ञात हो जायगा कि 'सूरसागर' का विस्तार स्कन्धों की दृष्टि से कितना ग्रसमान है। प

१ सूरसारावली, पद ११०२, ११०३, ११०४

२ श्री सूरदास जी का जीवन चरित, पृष्ठ २

३ चौरासी वेष्णवन की वार्ता, पृष्ठ २७६ (कल्याण मुंबई संवत् १६=४)

४ शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ५०२ ( नवल किशोर प्रेस, लखनक ) सन् १६२६

<sup>🚤</sup> ५ श्री सूरसागर ( वेंकटेश्वर प्रेस, वस्वई ) संवत् १६८०

हि० सा० मा० इ०--- ५२

| प्रथम स्कंध   | ३१६ | पद | सप्तम स्कंध         | 5    | पद |
|---------------|-----|----|---------------------|------|----|
| द्वितीय स्कंध | ३८  | पद | ग्रह्टम स्कंघ       | १४   | पद |
| तृतीय स्कंध   | १८  | पद | नवम स्कंघ           | १७२  | पद |
| चतुर्थ स्कंध  | १२  | पद | दशम स्कध पूर्वार्धं | ४३४६ | पद |
|               |     |    | उत्तरार्ध           | १३८  | पद |
| पञ्चम स्कंध   | ٧   | पद | एकादश स्कंध         | Ę    | पद |
| षष्ठ स्कंध    | 8   | पद | . द्रादश स्कंध      | ય્   | पद |

#### वर्ण्य-विषय

प्रथम स्कंध में घ्रिषिकतर विनय-पद हैं। इसमें सूरदास के समस्त विनय-पद संग्रहीत ज्ञात होते हैं। यह रचना वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के पूर्व ही भूरदास ने की होगी। इन पदों में सूरदास का दास्य-भिवतमय दृष्टिकोण है। काव्य की दृष्टि से भी यह स्कंध उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। विनय-पदों में सगुणोपासना का प्रयोजन, भिवत की प्रधानता, मायामय संसार ग्रादि पर ग्रच्छे पद हैं। विनय-पदों के ग्रातिरिक्त विष्णु के चौबीस ग्रवतारों पर भी ग्रच्छी रचना है।

द्वितीय स्कंध में भी कोई विशेष कथा नहीं। भिक्त सम्बन्धी पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कंध के बाद अष्टम स्कंध तक विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण है। नवम स्कंध में रामावतार की कथा है। यह कथा अधिक विस्तार से नहीं है। इसका कारण सम्भवतः यह हो कि राम-कथा का महत्त्व उस समय स्पष्ट रूप से साहित्य में घोषित नहीं हुआ था अथवा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के कारण सूरदास ने ऋष्ण-भिक्त की महत्ता राम-भिक्त से अधिक घोषित की थी। जिस प्रकार का दृष्टिकोण 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में है वैसा ही दृष्टिकोण सूरदास ने अपने सामने रखा। इस राम-कथा पर तुलसीदास के 'मानस' का किंचित् प्रभाव भी लक्षित नहीं है। 'सूरसागर' की रामकथा अधिकतर 'वाल्मीिक रामायण' से प्रभावित है। परशुराम का राम से मिलन विवाह के बाद ही न होकर अयोध्या को लौटते हुए मार्ग में हुआ है, जैसा प्रसंग 'वाल्मीिक रामायण' में है। 'सूरसागर' में इस प्रसंग का वर्णन निम्नलिखित है:—

# मार्ग विषे परशुराम को रामजी सो मिलाप परस्पर विवाद

परशुराम ते हि अनसर आयो ।
किंदिन पिनाक कहारों किन तोर्यो क्रोधवन्त यह बचनै सुनायो ।।
बिन्न जान रधुबीर भीर दोज हाथ जोरि शिर नायो ।
बहुत दिनन को हुतो पुरातन हाथ छुआत उठि आयो ।।
तुम तौ दिज कुल पूज्य हमारे हम तुम कौन लराई ।
क्रोधवन्त कछ सुन्यों नहीं लियो सायक भनुव चढ़ाई ।।

क्रघ्ण-कविये ५३१

तरहूँ रहुपति कोथ न कीनो धनुष बान सँभार्यो । सूरदास प्रभु रूप समुक्ति पुनि परशुराम पग धार्यो ॥

सूरदास द्वारा विणित रामकथा में लोक-शिक्षा श्रथवा धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादा का भी विचार नहीं है जैसा तुलसीदास के 'मानस' में है। 'सूरसागर' में दशरथ श्रपने सत्य पर दृढ़ रहने के बदले राम से श्रयोध्या में रुक जाने की याचना करते हैं:---

राम जू प्रति दशरथ विलाप

रघुनाथ पियारे म्राज रहो हो ।

स्रतः यह सिद्ध है कि 'सूरसागर' के नवम स्कन्ध पर 'मानस' का प्रभाव स्रौर उसका स्रादश नहीं है।

'सूरसागर' में दशम स्कन्य का प्राधान्य है, क्योंकि उस स्कंध में श्रीकृष्ण का चित्र है। श्रीकृष्ण सूर के ग्राराध्य है, ग्रतः उन्होंने ग्रपने श्राराध्य का चित्र उत्कृष्ट रूप मे चित्रित किया है। दशम स्कन्ध के दो भाग है, पूर्वार्ध ग्रीर उत्तरार्ध। 'सूरसागर' मे पूर्वार्ध उत्तरार्ध से बहुत बड़ा है। पूर्वार्ध में पद-संख्या ३४६४ है ग्रीर उत्तरार्ध में केवल १३८। इस विषमता का कारण यह है कि दशम स्कन्ध के पूर्वार्ध में गोकुल ग्रीर बज में विहार करने वाले श्रीकृष्ण का चित्र है ग्रीर उत्तरार्ध में द्वारिका-गमन से मृत्यु तक श्रीकृष्ण की जीवनी है। सूरदास के ग्राराध्य बालकृष्ण ही थे, ग्रतः उन्होंने श्रीकृष्ण के पूर्वार्ध जीवन पर ही विशेष प्रकाश डाला। उत्तरार्ध के राजनीतिक कृष्ण सूरदास को उतने प्रेममय नहीं ज्ञात हुए।

दशम स्कन्ध के पूर्वार्घ में कृष्ण का बाल-जीवन बड़े विस्तार से विणित है। उसमें श्रीकृष्ण के प्रित माधुर्य श्रीर वात्सल्य भावनाश्रों की पुष्टि बड़ी कुशलता के साथ की गई। 'श्रीमद्भागवत' का श्राधार लेते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण नितान्त मौलिक रूप से किया है। भागवत के कृष्ण शक्ति के प्रतीक हैं। सूरदास के कृष्ण इस गुण से समन्वित होते हुए भी प्रेम श्रीर माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रेम श्रीर माधुर्य की व्यंजना ग्राम्य वातावरण में बड़ी स्वाभाविकता के साथ हुई है। सूरदास ने कृष्ण के प्रेमपूर्ण जीवन में जो विशेषता रखी है, उसमें निम्नलिखित श्रंग विशेष सौन्दर्य लिये हुए हैं।

# १. मनोवैज्ञानिक चित्रण

सूरदास ने शिशु ग्रौर बाल-जीवन की प्रत्येक भावना का इतना गंभीर ग्राच्ययन किया है कि वे प्रत्येक परिस्थिति के चित्र बड़ी कुशलता ग्रौर स्वामाविकता

१ स्रतागर, पृष्ठ ७३

२ सूरसागर, पृष्ठ ७४

से उतार सकते हैं। उन्होंने बालक कृष्ण ग्रीर मां यशोदा के हृदयों की भावनाग्रों को इतने सर्वजनीन रूप (Universal manner) से प्रस्तुत किया है कि वे चिरन्तन ग्रीर सत्य हैं। विविध मानसिक ग्रवस्थाग्रों के जो चित्र खींचे गए हैं, वे मानवी भावनाग्रों के इतिहास में कभी पुराने न होंगे। किव का यही ग्रमर काव्य है। बालक के सरल से सरल कार्य को वे बालक बन कर ही वर्णन करते हैं ग्रीर उसका ग्रापर सौन्दर्य पाठकों के सामने बिखेर देते हैं।

# र. लौकिक ग्राचार

ग्राम्य वातावरण में लौकिक ग्राचारों के निरूपण से बालक के जीवन में कितनी स्वाभाविकता ग्रीर सरसता ग्रा जाती है, यह 'सूरसागर' के स्थलों से स्पष्ट है। जन्मोत्सव, छठी, बरही, नामकरण, ग्रन्नप्रासन, बघावा ग्रादि ग्रनेक लौकिक ग्राचारों में जहाँ मनोवैज्ञानिक चित्रण की सामग्री मिलती है वहाँ ग्राम्य वातावरण की स्वाभाविकता भी वर्णन को उत्कृष्ट बना देती है। ग्राम में दूध-दही का प्राचर्य श्रीकृष्ण की बाल-लीलाग्रों को कितना श्रय देता है।

## ३. साम्प्रदायिक ग्राचार

पुष्टिमार्ग में कीर्तन का विशेष स्थान है। सूरदास पुष्टिमार्गी थे म्रतः वे भीनाथ ग्रौर नवनीतिश्या जी के समक्ष कीर्तन किया करते थे। इस कीर्तन में 'सूरसागर' के म्रनेक पदों की रचना हुई। म्रतः पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण का दैनिक कार्यक्रम—प्रभाती से उठना, श्रृंगार करना, गोचारण, भोजन, शयन म्रादि पदों में वर्णित होने के कारण—श्रीकृष्ण के स्वाभाविक ग्रामीण जीवन की ग्रौर भी स्पष्ट करता था। जहाँ मन्दिर की मूर्ति के सामने भजन करने की भावना थी, वहाँ श्रीकृष्ण के जीवन की लिलत लीलाग्रों का वर्णन करने की भावना थी। नित्य कीर्तन में श्रीकृष्ण की दैनिक चर्या की चर्चा थी ग्रौर नैमित्तिक कीर्तन में हिंडोला, चांचर, फाग ग्रौर वसन्त के क्रिया-कलाप थे। इस प्रकार इन पदों में जहाँ श्री कृष्ण की लीला गान करने का उद्देश्य था वहाँ साथ ही साथ पुष्टिमार्ग के साम्प्रदायिक-माचार 'कीर्तन' की भी पूर्ति थी। इसीलिए म्रनेक स्थानों पर श्रीकृष्ण की भोज्य सामग्री मे म्रनेक प्रकार के व्यजनों का वर्णन है, क्योंकि पुष्टिमार्ग के म्राचार में श्रीकृष्ण को 'भोग-समपंण' की प्रथा है ग्रौर उस 'भोग' में ग्रनेक प्रकार के व्यंजनों का रहना ग्रावश्यक है।

## ४. साहित्यिक परम्परा

सूर के स्राराध्य कृष्ण का चित्रण जयदेव स्रीर विद्यापित कर चुके थे। ईन दोनों महाकवियों ने रस के दृष्टिकोण से श्रोकृष्ण की लीला गायी थी। गीत गोविन्द-कार जयदेव ने तो श्रुंगार रस के स्रन्तगंत कृष्ण की स्रनेक परिस्थितियों का चित्रण किया था । विद्यापित ने भी नख-शिख, ऋतु, दूती-मिलन ग्रादि ग्रनेक प्रसंग ऋगार रस के दृष्टिकोण से लिखे थे । इस साहित्यिक परम्परा का प्रभाव सूरदास पर भी पड़ा ग्रीर उन्होंने नायक-नायिका के ग्रालम्बन विभाव में श्रीकृष्ण ग्रीर राधा को खड़ा किया । उद्दीपन विभाव में ऋतु-वर्णन ग्रीर नख-शिख वर्णन किया । अनुभाव में स्वेद ग्रीर कम्प लिखा । इस प्रकार उन्होंने रस-निरूपण का सौंदर्य भी ग्रपने काव्य में यथास्थान मुसज्जित किया । यदि उनका दृष्टिकोण धार्मिक के साथ-साथ साहित्यिक न होता तो वे चित्र-काव्य के ग्रन्तगंत दृष्टि-कूट पद ही क्यों लिखते के श्रीमद्भागवत में राधा नहीं है स्रदास ने नायिका के ग्रालम्बन के लिए श्रुगार रस के उत्कर्ष में राधा को स्थान दिया । यद्यपि जयदेव ने भी राधा को कृष्ण के समीप उपस्थित किया है, पर उनमें धार्मिक भावना का प्रधान स्थान नहीं है । स्रदास ने धार्मिक भावना के साथ ही साथ साहित्यिक ग्रादशं की रक्षा के लिए राधा को कृष्ण के साथ प्रमुख स्थान दिया । ग्रतः मौलिकता के दृष्टिकोण से स्रदास के स्रसागर में चार प्रसंग बहुत उरकृष्ट हैं:——

- (१) बाल-कृष्ण का मनोवैज्ञानिक चित्रण।
- (२) श्रुंगार रसान्तर्गत ऋतु-वर्णन ग्रीर नख-शिख।
- (३) श्रीकृष्ण ग्रीर राधा का रति-भाव।
- (४) वियोग श्रृंगार के अन्तर्गत भ्रमर-गीत।

इन प्रसंगों की रूप-रेखा भागवत में ग्रवश्य है, पर वह केवल कंकालवत् है। उसमें सौन्दर्य भरने का समस्त श्रेय सूरदास ही को है।

# ५. ग्राध्यात्मिक संकेत

श्रीकृष्ण की मुरली 'योगमाया' है। रास-वर्णन में इसी मुरली की घ्विन से गोपिका-रूप ग्रात्माग्नों का श्राह्वान होता है जिससे समस्त बाह्याडम्बरों का विनाश श्रीर लौकिक सम्बन्धों का परित्याग कर दिया जाता है। गोपियों की परीक्षा, उसमें उत्तीणं होने पर उनके साथ रास-कोड़ा, १६ सहस्र गोपिकाग्नों के बीच में श्रीकृष्ण, जिस प्रकार ग्रसंख्य ग्रात्माग्नों के बीच में परमात्मा है। यही रूपक है। लौकिक चित्रण के पीछे सुरदास की यही ग्रलौकिक भावना छिपी हुई है।

सूरदास के पदों को इन पाँच प्रधान दृष्टिकोणों से देखने पर समस्त 'सूर-सागर' का सींदर्य स्पष्ट हो जाता है। इ. कविस्थ

सूरदास हिंदी-साहित्य के महाकिव हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव ग्रौर भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसण्जित किया, वरन् धार्मिक क्षत्र में ब्रजभाषा के सहारे कृष्ण-काव्य की एक विशिष्ट परस्परा को जन्म दिया। ग्रतः वे केवल व्यक्ति-गत काव्य के ग्रादशों को लेकर ही कवि नहीं हैं, प्रस्युत साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्तियों को निवीन रूप देने वाले कलाकार भी हैं। उनकी प्रतिभा यद्यपि सर्वतोन्मुखी नहीं है, तथापि जिस क्षेत्र में वे लिखते है उसके वे एकमात्र धिषपित हैं। यदि जीवन की गंभीर विवेचना में सूरदास नुलसीदास से धागे नहीं बढ़ सके, तो बाल-जीवन के चित्रण में तुलसीदास सूरदास को किसी प्रकार की समता नहीं कर सके। तुलसीदास की भौति सूरदास धनेक भाषाग्रों में कविता नहीं कर सके, पर जिस बज में सूरदास ने रचना की वह उनकी लेखनी में बहुत मधुर होकर प्रवाहित हुई।

भाषा के विचार मे सूरदास प्रथम कि हैं, जिन्होंने भाषा को साहित्यिक रूप दिया। उस समय की अजभाषा केवल विचार के पारस्परिक प्रादान-प्रदान ही में व्यवहृत हुआ करती थी। कुछ गाने वालों के स्वरों में पाई जाती थी, पर सौष्ठव के विचार से सम्भवतः भाषा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पौत्र श्रीगोकुलनाथ ने प्रपत्नी 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' और 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में अजभाषा का प्रयोग ग्रवश्य किया है, पर वह अजभाषा का बहुत साधारण रूप है, जिसमें साहित्यिक छटा का ग्रभाव है। उसका कारण यही था कि गोकुलनाथ 'पुष्टिमार्ग' का प्रतिपादन कर रहे थे। वे यह चाहते थे कि धर्म का जितनी सरलता से प्रचार हो सके, उतना ही ग्रच्छा है। धर्म का प्रतिपादन ऐसी भाषा में होना चाहिए, जो सरलता से प्रत्येक की समझ में ग्रा सके। ऐसी परिस्थित में उनकी भाषा में सरलता का साम्राज्य होना ग्रावश्यक था और ऐसा हुआ भी है। ग्रतः उन्होंने माहित्यिक सौंदर्य के विचार से ग्रपनी 'वार्ताएँ' नहीं लिखीं। ऐसी स्थित में हम उन्हों साधारण भाषा लिखने ग्रथवा साहित्यिक सहृदयता से जून्य होने का दोष नहीं लगा सकते। उस समय की अजभाषा का उदाहरण इस प्रकार है:——

''तब नारायणदास को बंदीखाने में ते बुलाये सो बुलाय के पात्साह के पास ठाडों कीयों तब नारायणदास ते पात्साह ने पूछों जो नारायणदास प्राज थेली क्यों नाहीं आई पाछे थोड़ों सों गाढ़ी कोरड़ा करिकें कोरड़ावारों बुलायों और पात्साह न पाँच सौ कोरड़ा को हुक्म दीयों और पात्साह बोल्यों जो नारायणदास साँच कहि जो आज थैली क्यों नाहीं ग्राई द्वारपाल ने तौ मुहर छाप करिकें तेरे हवाले कीनी और तैने यह कहा कीयों त् साँचि कहि नाहीं तो कोरड़ा लागत हैं।"

इसी समय सूरदास<sup>\*</sup>ने अपने गीतिकाव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया वह संस्कृत-मिश्रित साहित्यिक भाषा है । गोकुलनाथ ग्रौर सूरदास की भाषा में वही श्रन्तर है, जो मलिक मुहम्मद जायसी श्रौर तुलसीदाृस की भाषा में है । जिस प्रकार गोकुलनाथ की बजभाषा गैंवारू ग्रौर सूरदास की साहित्यिक है, उसी प्रकार मलिक

१ चौरासी वैज्यवन की वार्ता, पृष्ठ २२८।

मुहम्मद की भाषा गैंवारू ग्रवधी ग्रौर तुलसीदास की साहित्यिक ग्रवधी है। सूरदास ने यद्यपि गैंवारू शब्दों का भी प्रयोग किया है', पर ग्रन्ततः उनकी भाषा में साहित्यि-कता है। उनके लिखने का ढंग पाण्डित्य-पूर्ण है।

सूरदास ने विशेषतः श्रुंगार और शांत रस का वर्णन किया है। शान्त रस का वर्णन तो वे उस समय तक विशेष रूप से करते रहे, जब तक कि वल्लभाचार्य ने सूरदास का गान सुन कर यह नहीं कहा:——"जो सूर है के ऐसो घिघियात काहें को है कछ भगवल्लीला वर्णन किर।" वल्लभाचार्य से दीक्षित होने पर उन्होंने कृष्ण-लीला गायी। श्रीकृष्ण-लीला-वर्णन में उन्होंने श्रुंगार रस के वियोग पक्ष पर अधिक दृष्टि डाली और उसी भावोन्माद में गोपियों का विरह-वर्णन साहित्य में उत्कृष्टता को पहुँचा दिया। संयोग श्रुंगार में भी सूरदास ने हृदय के भावों में मादकता भर दी है, श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा की प्रेम-भावना का मनमोहक चित्र खींच दिया है। किस प्रकार माता यशोदा श्रीकृष्ण को पालने में झुलाती हुई 'जोई सोई'—कभी यह, कभी वह—जो कुछ मुँह में भ्राया, वही गा रही है। किस प्रकार नींद से विनती करती है—भाकर मेरे कान्ह को सुला जा, वह तुझे बुला रहा है। नींद पर कृद्ध-सी होकर "तू काहे न वेगि सी भ्रावै" कह कर जोर दे रही हैं। कभी यशोदा ईश्वर से विनती करती है कि वह कौन-सा दिन होगा जब मेरा लाल 'धुटुक्वनि' चलेगा।

दूसरी श्रोर कृष्ण भी सुन्दर कीणा करते हैं। "हरि किलकत जसुदा की किनियाँ" में एक शिशु का उल्लास पूर्ण रूप श्रंकित है। श्रीकृष्ण के कुछ बड़े होने पर यशोदा का मन कितना पुलकित होता है, उसकी बाल-लीला देख कर यशोदा कितना सुख पाती हैं!

भीतर ते बाहर लो आंवत।
घर आँगन अति चलत सुगम भयो देहरी में अटकावत।
गिरि गिरि परत जात निहं उलँघी अति श्रम होत न धावत।
अहुठ पैर वसुषा सब कीन्डी धाम अविध बिरमावत।।
मन ही मन बलवीर कहत हैं पैसो रंग बनावत।
स्रदास प्रभु अगिष्णत मिहमा भक्तन के मन भावत।!

बालक का देहरी तक जाकर पार करने की शक्ति न होने पर बार-बार लौटना कितना सुक्ष्म निरीक्षण है, जिसे किव ने एक बार ही कह दिया है।

गोपियों का दही बालक कृष्ण चुरा कर घर में छिप गया है। वे यशोदा से शिकायत करने के लिए म्राई हैं। यह शिकायत कितनी स्वाभाविक है!

१ लरिक सलोरी, लॅंगराई, माट पाछपद, पत्र्वी, छाक।

२ सूरसागर, पुष्ठ ११६, पद १४

असोदा कहाँ लो कीजे कानि । दिन प्रति कैसे सही प्रति है दूध दही की हानि ॥ अपने या बालक की करनी जो तुम देखी आनि । गोरस खाइ दूँदि सब बासन भली करी यह बानि ॥ मैं अपने मन्दिर के कोने माखन राख्यो जानि । सोइ जाइ तुम्हारे लरिका लीनो है पहिचानि ॥ बूमी ग्वालिनि घर में आयो नेकुन संका मानी । सुर श्याम तब उत्तर बनायो चींटी काढ़तु पानी ॥

ये तो संयोग श्रुंगार के चित्र हुए। श्रब वियोग श्रुंगार के चित्र देखिये। सूरदास ने मानव-हृदय के भीतर जा कर वियोग श्रीर करणा के जितने भाव हो सकते हैं उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे श्रंकित कर दिए है कि वे श्रमर हो गए हैं। प्रत्येक भाव में ऐसी स्पष्टता है, मानो हम उन्हें स्वयं अनुभव कर रहे हैं। किसी भाव में श्राह की ज्वाला है, किसी में वेदना के श्रांसू श्रीर किसी में विद्यवता का कम्पन। हृदय की भावना श्रनेक रूप से व्यक्त होती है। एक ही भावना का श्रनेक बार चित्रण होता है—नये-नये रंगों से—श्रीर उनमें हृदय को व्यथित करने की श्रवत बराबर बढ़ती जाती है। ऐसा ज्ञात होता है मानो प्रत्येक पद एक गोपी है, जिसमें वियोग की भीषण श्रिन ध्रषक रही है।

गोपियाँ अपनी वेदना में श्रीकृष्ण से लौटने की प्रार्थना करती है :--

फिर मज बसदु गोकुलनाथ ।
बहुरि न तुमहि जगाय पठावाँ गोधनन के साथ ॥
बरजों न मालन खात कवहूँ देही देन लुटाय ।
कवहूँ न देही उराहनों सुमित के आगे जाय ॥
दौरि दाम न देखेंगी, लकुटी न असुमित पानि ।
चोरी न देहुँ उघारि, किए औगुन न कहिहाँ मानि ॥
ध

कृष्ण ग्रीर राधा का सहारा लेकर सूर ने श्रृंगार रस पर ग्रपनी शिक्त-शालिनी लेखनी उठाई है। इस श्रृंगार में रस का पूर्ण परिपाक होते हुए भी ग्रश्ली-जुता का ग्रंश नहीं ग्राने पाया। राधा ग्रीर कृष्ण का श्रृंगार-वर्णन पढ़ते हुए भी हमें यह ध्यान रहता है कि कृष्ण ग्रीर राधा हमारे ग्राराध्य हैं। ग्रालम्बन विभाव के नायक-नायिका राधा-कृष्ण ईश्वरीय शिक्तयों से विभूषित हैं। वे सामान्य स्त्री-पुरुष के विचारों को प्रकट करते हुए भी दिश्य विभूतियों से युक्त हैं। सूर ने पवित्र श्रृंगार की झांकी दिखलाई है। यद्यपि कृष्ण, राधा ग्रीर गोपिकाशों के साथ विहार करते हैं; पर उनका व्यक्तित्व सदैव उच्चतर ग्रीर पवित्र चित्रित किया गया है।

१ भ्रमरगीत सार, पद

२ अमरगीत सार, पद १८२

सूरदास के शृंगार में यही सौन्दयं है। वासना की सामग्री नेत्र के सामने दे रखते अवश्य हैं; पर इतनी मुन्दरता के साथ कि हृदय उसके रूप पर ही मुग्ध होकर वासना का तिरस्कार कर देता है। उस रूप में हृदय इतना लीन हो जाता है कि उसे वासना की ग्रोर जाने का अवकाश ही नहीं मिलता। यह बात सूरदास के परवर्ती किवियों में नहीं रहने पाई। उन्होंने तो राधा-कृष्ण को साधारण नायक-नायिका बना डाला है। राधा से ग्रीभार कराया है, उसे विरिहणी बना कर वासना की भ्रीन में जलाया है। उसे पलेंग पर लिटाया है ग्रीर स्वप्न में कृष्ण से मिलाया है। जागने पर 'एरी गयो गिर हाथ को हीरो' कहला कर शोक भी दिखलाया है। वासना का इतना नग्न चित्र खींचा गया है कि उसके सामने राधा-कृष्ण का ग्रलीकिक सींदयं सम्पूणं नष्ट हो गया है, उसमें आध्यात्मिक तत्व का पता ही नहीं चलता। वे काम से पीड़ित नायक-नायिका बन कर ग्रांसू बहाते हैं, विरह में दो हाथ ऊँची ग्रांग की लपट अपने शरीर से निकालते है ग्रीर ग्रांगी सखी से कहलाते हैं:—

वाके तन ताप की कहीं मैं कहा बात, मेरे गात ही छुये ते तुम्हें ताप चिंद आवेगी। (पद्माकर)

सूर ने जो श्रृंगार लिखा है, उसकी एक बूँद भी ये बेचारे किय नहीं पा सके हैं। जिस प्रकार दीपक की उज्जवल शिखा से काजल निकलता है, उसी प्रकार सूर के उज्जवल घौर तेजोमय पवित्र श्रृंगार से घट्ठरहवीं घौर उन्नीसवीं शताब्दी का कलुषित श्रृंगार प्रादुभूंत हुन्ना।

सूरदास की किवता का प्रथम गुण है माधुर्य। उन्होंने ध्रपने पद ब्रजभाषा में लिखे हैं। एक तो ब्रजभाषा स्वभावतः ही मधुर है, फिर उसमें सूर की पदयोजना ने तो माधुर्य की मूर्ति ही लाकर खड़ी कर दी है। संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वगं के किसी पिवत्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर रहे हैं। सूरदास तो स्वभावतः ही उत्कृष्ट गायनाचार्य थे। इस कारण उन्होंने जितने पद लिखे हैं, उसमें संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर रीति से समाई है कि वे पद संगीत के जीते-जागते ध्रवतार से हो गये हैं। कोमलता ने प्रत्येक शब्द में वास कर लिया है।

सूरदास की कविता में महत्त्व की एक बात श्रीर है। उसमें हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। राग मनुष्य-हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। उसी राग में मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ भ्रग्तिहित हैं। कहने का तात्प्यं यह है कि उनकी कविता मनुष्य-जाति के स्वरों में हँसती है भ्रीर उसी के स्वरों में रोती है। बाल-कृष्ण के शक्षव में, श्रीकृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलारे में हम विश्वव्यापी माता-पुत्र-प्रेम देखते हैं:--

मैया मोहि दाक बहुत खिक्तायो ।

मोती कहत मोल को लीनों त्युशुमित कव जायो ।।

कहा कहाँ पहि रिसि के मारे, खेलन हाँ निर्ह जातु ।

पुनि पुनि कहत कौन है माता, को तुम्हरो है तातु ।।

गोरे नन्द, यशोदा गोरी, तुम कर श्याम शरीर ।

चुटकी दै दँसत ब्वाल सब, सिखे देत बलवोर ।।

त् मोही को मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न खीके ।

मोहन को मुख रिस समेत लखि, यशुमित सुनि सुनि रीके ॥

सुनहु कान्द बलमद चबाई, जनमत ही को धूत।

स्रश्याम मो गोधन की सीं, हो माता तू पूत ॥

इन्हीं विश्वव्यापी वृत्तियों के कारण सूर का काव्य विश्वकाव्य की श्रेणी में श्रा सकता है।

सूरदास के कहने का ढंग भी बहुत सुन्दर है। जो बात वे कहते हैं, वह इतनी सुन्दरता के साथ कि उसके ग्रागे कहने को कुछ भी नहीं रह जाता। जो कुछ वे कहते हैं, वही कहने की इति है। वियोग-श्रृंगार में गोपियों ने ऊघो से जो कुछ कहा है, वह वाक्-चातुर्य का उत्कृष्ट नमूना है।

सूरदास का काव्य-ज्ञान भी बहुत ऊँचा है। इतने सुन्दर अर्लकारों का प्रयोग साहित्य में बहुत कम है। अर्लकारों का वार्य तो यह है कि वे भावों का रूप स्पष्ट कर दें और उसमे शिवत भर दे। ये दोनों कार्य सूरदास के अर्लकारों से भली-भाँति हो जाते है। उनके अर्लकारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी अन्तर्वृष्टि बहुत तीक्ष्ण थी। उनका अन्तिम पद ही लीजिये:—

खंजन नैन रूप रस माते श्रतिसे चारु चपल श्रनियारे पल पिंजरा न समाते । चिल चिल जात निकट श्रवनिन के उलिट पलटि ताटंक फँदाते ॥ सुरदास श्रंजन गुन श्रटके नातरु श्रव उद्गि जाते ॥

इसमें नेत्र रूपी खंजन का ग्रंजन रूपी गुन (रस्सी) से ग्रटकन का रूपक कितना सौंदर्य-पूर्ण है!

सूरदास की विशेषता यह है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिकता के साथ रस का पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर दिया है। यही विशेषता तुलसीदास की भी है, पर दोनों में अन्तर केवल यही है कि तुलसीदास के मनोविज्ञान का क्षेत्र मनुष्य-जीवन में बहुत व्यापक है और सूरदास का क्षेत्र केवल प्रांगारिक जीवन तक सीमित है। इतनी बात अवश्य है कि सूरदास के प्रांगारमय जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण जितना

१ स्रसागर, पद == पृष्ठ १२६

२ चौरासी वैष्णवन की बार्ता, पृष्ठ २८६-२६०

विश्लेषणात्मक है उतना तुलसीदास के किसी भी क्षेत्र का नहीं। सूरदास अपने काव्य-विषय के विशेषज्ञ है, यही उन्हें महाकवि के आसन पर अधिष्ठित करने में समर्थ है। इन प्रृंगार-चित्रों के साथ रस का जितना सुन्दर निरूपण किया गया है उतना हिन्दी साहित्य में बहुत कि किता से मिलता है। प्रृंगार-चित्र दो भागों में विभाजित है, बाल-जीवन के चित्र और विरह-जीवन के चित्र। इन दोनों प्रकार के चित्रों में विरह-जीवन के चित्र भावनाओं की गहरी अनुभूति लिए हुए हैं। भ्रमर-गीत में तो जैसे वियोग-श्रृंगार की प्रत्येक भावना गोपिकाओं के आंसुओं में साकार हो गई है। विरह की एकादश अवस्थाओं का चित्रण सूरदास की कुशल लेखनी से बड़ी स्वाभाविकता के साथ हुआ है। विषय की स्पष्टता के लिए उदाहरण देना अयुवितसंगत न होगा।

श्रभिलाषा

निरखत श्रंक श्याम सुन्दर के बार बार लाबति छाती। लोचन जल कागद मिस मिलि के हैं गई श्याम की पाती॥

चिन्ता

मधुकर ये नैना पै हारे। निरित्व निरित्व मग कमल नयन को प्रेम मगन भये भारे।। प

स्मरण

मेरे मन इतनी सूल रही। वे बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नंदलाल कही ॥

गुण कथन

सँदेसो देवकी सों कि हियो।
हों तो थाय तिहारे सुत की, कुपा करतही रहियो।
उवटन तेल और तातो जल, देखे ही भिंज जाते।
जोह जोह माँगत सोह सोह देती, भर्म कमें के नाते।।
तुम तो टेव जानती है हो तक, मोहि कहि आवै।
प्रांत उठत मेरे लाल लड़ैतहि, माखन रोटी भावै।।
अब यह सुर मोहि निसिं,वासर, बड़ो रहत जिय सोच।
अब मेरे अलक लड़ैते लालन. हैं है करत संकोच।

उद्वेग

तिहारी प्रीति किथौं तरवारि। दृष्टिथार करि मारि साँवरे, प्रायल सब बजनारि॥

१ भ्रमरगीत सार (पं० रामचन्द्र शुक्ल ) साहित्य सेवासदन, काशी, सं० १६८३ एष्ठ २४

२ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ६०

३ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ६४

४ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ६३

५ अमरगीत सार, पुष्ठ ५६

प्रलाप

केसे के पनघट बाऊँ, सखीरी डोलौ सरिता तीर। भरि भरि जमुना उमइ चली है, इन नैनन के नीर॥ इन नैनन के नीर सखीरी, भेज भई घरनाउँ॥ चाइति हो याही पै चिद के श्याम मिलन को जाउँ॥

उन्माव

माधव यह बज को भ्योद्दार। मेरो कह्यो पवन को भुस भयो गावत नन्दकुमार।। एक ग्वाल गोधन लै रॅगति, एक लकुट करि लेति। एक मंडली करि बैठारति, छाक बाँटि कै देति॥

व्याधि

कथोजू मैं तिहारे चरन, लागों बारक या ब्रज करिव भाँवरी। निशि न नींद आवे, दिन न भोजन भावे मग जोवत भई दृष्टि भाँवरी॥<sup>3</sup>

जड़ता

बालक सग लिये दिश चोरत, खात खबाबत डोलत। स्टर सीस सुनि चौंकत नावहिं, अब काहे न मुख बोलत।४

मूर्खा

सोचित अति पिछताति राधिका, मुछित धरनि दशी। स्रदास प्रभु के बिछुरे ते, विथा न जात सही॥.

मरण

जब हरि गवन कियो पूरव लौ तब लिखि जोग पठायो। यह तन जिर के भस्म हं निबर्यो बहुरि मसान जगायो॥ के रे, मनोहर श्रानि मिलाओ, के लै चलु हम साथे। स्रदास श्रव मरन बन्यो है, पाप तिहारे माथे॥

श्रुंगार रस के साथ सूरदास ने करुण ग्रीर हास्य रस का निरूपण भी कुशलता के साथ किया है। श्रीकृष्ण के ब्रज न लौटने की निराशा ने करुण रस की सृष्टि की है ग्रीर उद्धव के ज्ञान-मार्ग के परिहास ने हास्य रस का उत्कर्ष उपस्थित किया है। जहाँ करुण रस में शोक के स्थायी भाव की ज्यापकता निस्सीम है, वहाँ हास्य रस में हास्य की भावना शिष्ट ग्रीर मर्यादित है।

१ अमरगीत सार, पृष्ठ ६२

२ भ्रमरगीत सार, पुष्ठ ६६

३ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ६२

४ अमरगीत सार, पुष्ठ २१

५ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ६४

६ भ्रमरगीत सार, पुष्ठ ४२

करण रस

( १ )

श्रव नीके कै समुिक परी । जिन लगी हुती बहुत उर श्रासा सोउ बात निवरी ॥ ज्यर सुदु भीतर ते कुलिस सम, देखत के श्रात मोरे ॥ जोइ जोइ श्रावत वा मथुरातें एक डार केसे तोरे ॥

( २ )

स्रति मलोन वृषमानु कुमारी।
हरिश्रम जल अन्तर तनु भीजे ता लालच न धुवावति सारी।।
स्रघो मुख रहति उरघ निहं चितवति, ज्यों गथ हारे थिकत जुवारी।।
छूटे चिहुरि बदन जुन्हिलाने, ज्यों निलनी दिमकर की मारी।।
हरि संदेस सुनि सहज मृतक भई इक विरहिन दूजे झिल जारी।
स्रस्याम बिनु यो जीवति हैं बज बनिता सब स्थाम दुलारी।।

हास्य रस

( 8 )

निर्धं न कौन देरा को वासी।
मधुकर इंसि समुफाय सौंह दे ब्फिति साँच न हाँसी।।
कोहै जनक जननि को कहियत, कौन नारि को दासी।
कैसी बरन मेस है कैसो वहि रस में मभिलासी।।

( ? )

इमते इरि कवहूँ न उदास। तुमसो प्रेम कथाको कहिंवो कनकुँ काटिंबो घास ॥४

इन रसों के ग्रतिरिक्त सूरदास ने श्रन्य रसों का वर्णन भी किया है पर वे सब गौण रूप से हैं। इन रसों में कोमल रस ही प्रधान है, जिनमें ग्रद्भृत ग्रौर शान्ति की प्रधिकता है।

सूरदास ने रस-निरूपण में मनोवज्ञानिक भावनाओं को सरस राग-रागिनियों में विणित किया है। इन राग-रागिनियों के कारण सूरदास का गीति-काव्य बहुत ही मधुर श्रीर श्राकर्षक हो गया है। रस-निरूपण में प्रधानतः सूर ने जिन राग-रागिनियों का वर्णन किया है उनका संक्षेप में परिचय इस प्रकार है:—

श्रुंगार रस---ललित, गौरी, बिलावल, सूहो स्रौर बसंत । करुण रस---जैतश्रो, केदारा, घनाश्री, स्रासावरी ।

१ अमरगीत सार, पृष्ठ ३४

२ भ्रमरगीत सार, पुष्ठ ३७

३ भ्रमरगीत सार पृष्ठ २७

४ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ १४

हास्य रस--टोड़ी, सोरठ, सारंग । शान्त रस--रामकली । वर्णन-विभास, नट, सारंग, कल्याण, मलार ।

#### विशेष

सूरदास की रचना पर यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रभाव श्रवश्य है, पर उन्होंने श्रिषिकतर कृष्ण श्रीर गोपियों के प्रेम-वर्णन पर ही रचना की है। सूरदास की रचनाश्रों में विशेष दार्शनिक तस्व नहीं हैं।

रूप रेख गुण जाति जुगति बितु, निरालम्ब मन चिक्रत धावै। सब विधि श्रगम विचारिहिं ताते, स्रसगुन लीला पर गावै॥°

इन सिद्धान्तों पर ही सूरदास ने अपने दार्शनिक विश्वासों की सूचना-मन्त्र दी है। इसीलिए सूरदास किसी विशेष पन्य के प्रवर्त्तक नहीं हो सके। सूरदास न तो अपने गुरु वल्लभाचार्य पर विशेष रचना नहीं की। यहाँ तक कि सूरदास के अन्तिम समय में 'चत्रभुजदास' को कहना पड़ा—-

"जो सूरदास जी ने भगवद् जस वर्णन कीयौ पर श्री द्याचार्यं जी महाप्रभून को जस वर्णन ना कीयौ।"

फलस्वरूप सूरदास को अपने गुरु पर अन्तिम समय में एक पद लिखना पड़ा:--

> भरोसो दृद इन चरनन केरी। श्रीवल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु सब जग माँभि अपेरी।। साधन और नहीं या कलि में, जासो होत निवेरी। सुर कहा कि द्विविध श्राँधिरी, बिना मोल की चेरी।।<sup>3</sup>,

इस प्रकार सूरदास अपनी भिन्त-भावना में दार्शनिक तत्व से दूर ही रहे। उनकी भिन्त-भावना में विकास निरन्तर ही होता गया। उनके प्रारंभिक पद दास्य भाव के हैं जो तुलसीदास के दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, परवर्ती पद सख्य भाव के हैं जिनमें कृष्ण की लीला बड़े मनोरंजक ढंग से विणत की गई है। तुलसी की भाँति सूर ने धर्म का विशेष उपदेश नहीं दिया और न मूर्तिपूजा, तीर्थ-व्रत, वेद-महिमा, वर्णाश्रम-धर्म पर ही जोर दिया। वे तो अपने ग्राराध्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में लीन थे। न उन्हें लोकादशं की चिन्ता थी और न धर्म के प्रचार ही की। वे तुलसी की भाँति धार्मिक सहिष्णु अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने सूरसागर में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अवतारों में राम का वर्णन भी किया है।

१ स्रसागर, पृष्ठ १, पद २

२ भ्रष्टछाप, पृष्ठ १६ '

**१** चौरासी वैभ्णवन की वार्ता, पृष्ठ १७

सूरदास की रचना गीति-कान्य में हुई, पर उनका गीति-कान्य केवल ब्रजभाषा
तक ही सोमित रहा। तुलती की भौति उन्होंने ग्रनेक भाषाग्रों में कविता नहीं
लिखी। वे ब्रज के निवासी थे, ग्रतः ब्रजभाषा ही उन्हें कान्य के उपयुक्त जान पड़ी।
गायन के स्वरों में ब्रजभाषा ग्रीर भी माधुर्य-पूर्ण हो गई है, ग्रतः किव की वाणीं
ब्रजभाषा के स्वरों का ही उच्चारण कर सकी। सूरदास की परम्परागत गीति-शैली
ने उनके कान्य को बहुत प्रभावित किया।

सूरदास का काव्य कहीं-कहीं शास्त्रीय ढंग का भी हो गया है। उसमें गोपियों की विपुलता में नायिका-भेद का विस्तार श्राप से श्राप हो गया है। कुष्ण के नख-शिख एवं वसन्तादि में उद्दोपन विभाव की सृष्टि हो गई है। सूरदास के काव्य में श्रलंकार भी श्रधिक श्रा गये हैं। यद्यपि श्रलंकारों ने सूर की सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है तथापि उनके कूटों ने कहीं-कहीं श्रलंकार के साधारण सौन्दर्य को भी खो दिया है। पुष्टिमार्ग का रूप बालकृष्ण की श्राराधना में होने के कारण कलाप्रियता ही पुष्टिमार्ग की कविता की प्रवृत्ति हो गई है। 'गीत गोविन्द' का कृष्ण-चित्रण भी श्रुगार रसात्मक होने के कारण सूर की कविता पर कलात्मक प्रभाव डालता है। श्रकबर के राज्य-काल की कला-प्रियता ने भी संभवत: सूर को सौंदर्य की उपासना में सहायता दी हो।

सूर की कविता में कृष्ण-चरित्र की प्रबन्धात्मकता गीति-काव्य के कारण स्पष्ट नहीं है, तथापि कृष्ण के जीवन की घटनाग्रों की विविधता ग्रीर उनके साथ कृष्ण के बाल ग्रीर किशोर जीवन की छवि, मानवी जीवन के इतिहास में चिरस्थायी हो गई है।

नन्ददास विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित श्रष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में थे।
साहित्यिक महत्त्व के दृष्टिकोण से सूरदास के बाद इन्हीं का
नन्ददास स्थान है। नन्ददास श्रष्ट-छाप में विट्ठलनाथ के शिष्य थे।
इनका तिथि-पूर्ण जीवन-चरित्र श्रभी तक ज्ञात नहीं हो सका,
बाह्य साक्ष्य से केवल परिचयात्मक विवरण ही मिलता है।

नन्ददास ने स्वयं श्रपने विषय में कुछ नहीं लिखा। 'रासपंचाध्यायी' के प्रारंभ में नन्ददास ने केवल ग्रपने एक मित्र का संकेत किया है:--

> परम रसिक पक्त मित्र, मोहि तिन आका दीनी। ताही तें यह कथा, जथामति भाषा कीनी॥

१ राम पञ्चाध्यायी, प्रथमोऽध्यायः, पत्र-संख्या २०

नन्ददास के ये रिसक मित्र कौन थे, इनका नाम भी स्रज्ञात है। वियोगी हिर के स्रनुसार "मित्र से यहाँ गंगाबाई जी से स्राशय है। गंगाबाई श्री गोसांई विट्ठलनाथ जी की शिष्या थीं। यह किनता में स्रपना नाम 'श्री विट्ठल गिरिधरन' लिखा करती थीं।"

'रासपंचाध्यायी' के ग्रन्त में नन्ददास ने ग्रपनी कविता के विषय में भी निर्देश किया है:--

> इहि उज्ज्वल रसमाल, कोटि जतनन करि पोई। सावधान क्षे पहिरो, वरु तोरौ मित कोई॥ १

इससे यह ज्ञात होता है कि ये अपनी किवता 'कोटि जतनन करि' लिखा करते। ये । रचना करने में इस परिश्रम के कारण ही संभवतः यह जनश्रुति चल पड़ी हो, 'श्रीर सब गढ़िया नन्ददास जड़िया"। खोज-रिपोर्ट (सन् १६०१) में 'दसमस्कंध भागवत' नामक नन्ददास रचित ग्रंथ का निर्देश है। उसमें भी नन्ददास ने अपने एक मित्र का निर्देश किया है:——

परम विचित्र मित्र इक रहै। कृष्ण चरित्र सुन्यों सो चहै।।
तिन कही दसम स्कंध जु श्राहि। भाषा करि कछु बरनों ताहि॥
सबद सहंसकृति के हैं जैसे। मो पहि समुक्ति परें नहि तैसे।।
ताते सरल सुभाषा कीजै। परम श्रमृत पीजै सुख भीजै॥ श्रादि

"इस ग्रंथ के कर्ता नन्ददास जी हैं जो एक मित्र के कहने पर इस दसम स्कंध को भाषा में करने में प्रवृत्त हुए। कहीं-कहीं तो कथा को ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हों। ग्रंथ के बनने श्रथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। ग्रंत के लेख से यह निकलता है कि ग्रंथ फाल्गुन सुदी ७ मंगलवार को समाप्त हुआ, पर सम्बत् कौन यह नहीं लिखा।"

मतः मन्तर्साक्ष्य से हमें केवल यही ज्ञात होता है कि नन्ददास भ्रपने ग्रंथों की रचना श्रधिकतर अपने मित्रों के अनुरोध से ही किया करते थे।

बाह्यसाक्ष्य के अन्तर्गत नाभादास का यह छप्पय प्रसिद्ध है:—— श्री नन्ददास भानन्द निधि, रसिक सुप्रभु हित रँगमँगे। लीला पद रस रीति अंथ रचना में नागर। सरस युक्ति युत्त युक्ति, भक्ति रस गान उजागर॥ प्रचुरय पथ लो सुजसु रामपुर आम निवासी।

१ नजमाधुरी सार ( श्री वियोगी इरि ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग सं० १६६०

२ रासपद्माध्यायी, पन्नमोऽध्यायः पद्म-संख्या ८०

३ खोज-रिपोर्ट, सन्, १६०१, पृष्ठ १८

सकल सुकल संबलित, भक्त पर रेनु उपासी ॥ चंद्रहास श्रमज सुहद, परम प्रेम पथ मैं पगे । श्री नन्ददास श्रानन्द निधि, रसिक सुप्रभु हित रॅगमॅंगे ॥

इस छप्पय से यह जात होता है कि नन्ददास 'चन्द्रहास श्रग्रज सुहृद' थे। 'चन्द्रहास ग्रग्रज सुहृद' के दो श्रर्थ हो सकते हैं:---

- (१) चंद्रहास के बड़े भाई के मित्र
- (२) चंद्रहास के सुहृद बड़े भाई

इन दोनों अर्थों में कौन-सा अर्थनन्ददास के पक्ष में प्रयुक्त होता है, यह अनिश्चित है, क्योंकि चन्द्रहास का निर्देश अन्य किसी बाह्य साक्ष्य में नहीं है।

श्रतः नन्ददास चंद्रहास के बड़े भाई या चद्रहास के बड़े भाई के मित्र थे श्रीर रामपुर के निवासी थे।

गोकुलनाथ की 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में नन्ददास का परिचय विस्तारपूर्वक दिया गया है। निम्नलिखित भ्रवतरण नन्ददास के जीवन-विवरण के संबन्ध में सहायक हैं:--

- (१) नंददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते।
- (२) सो नंददास जी के ऊपर श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी तब सब ठिकानेन सों विनको मन खींच के श्री प्रभृत में लगाय दीनों। <sup>४</sup>
  - (३) सो वे नन्ददास जी ब्रज छोड़ के कहुँ जाते नहीं हुते। <sup>५</sup>
- (४) सो एक दिन नंददास जी के मन में ग्राई जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हैं सो हमहूँ श्रीमद्भागवत भाषा करें। ये बात बाह्मण लोगन ने सुनी तब सब ब्राह्मण मिल कें श्री गुसाई जी के पास गये। सो ब्राह्मण ने बिनती करी, जो श्रीमद्भागवत भाषा होयगो तो हमारी ग्राजीविका जाती रहेगी। तब श्री गुसाई जी ने नंददास जी सुं ग्राजा करी जो तुम श्रीमद्भागवत भाषा मत करों ग्रीर ब्राह्मणन के क्लेश में मत परो, ब्रह्म क्लेश ग्राछो नहीं है ग्रीर कीतंन करके बजलीला गाग्रो। जब नंददास जी ने श्री गुसाई जी की ग्राजा मानी, श्रीमद्भागवत भाषा न करों।

१ भक्तमाल सटीक ( नाभादास )

२ रामपुर ग्राम एटा में है।

३ ऋष्टछाप ( हा० धीरेन्द्र वर्मा, १६२६ ) पृष्ठ ६४

४ अष्टछाप ( डा० भोरेन्द्र वर्मा, १६२६ ) पृष्ठ ६६

५ अष्टछाप ( डा० धीरेन्द्र वर्मा, १६२६ ) पृष्ठ ६८

६ अष्टक्षाप ( डा॰ धीरेन्द्र वर्मा, १६२६ ) पृष्ठ ६६-१००

(५) सो वे नन्ददास जी श्री गुसांई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते जिनके कहे तें श्री गोवर्द्धननाथ जी कुंतथा श्री रघुनाथ जी कुंश्री रामचन्द्र जी का स्वरूप घर के दर्शन देणे पड़े।

इससे नंददास जी का जीवन-वृत्त यही ज्ञात होता है कि वे तुलसीदास के छोटे भाई थे श्रीर बज में निरंतर निवास करते थे। वे श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी द्वारा पुष्टि-मार्ग में दीक्षित हुए थे। उनका विचार 'श्रीमद्भागवत' का श्रनुवाद भाषा में करने का था, पर बाद में विट्ठलनाथ जी की श्राज्ञा से उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पुष्टि-मार्ग में प्रभावशाली श्रीर लोक-प्रिय भक्त थे। वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि ये सिन्धुनद ग्राम की एक खत्रानी के रूप पर श्रासकत हो गये थे श्रीर रात-दिन उसके घर का चक्कर लगाया करते थे। बाद में गोसाई विट्ठलनाथ के उपदेश से इन्हें ज्ञान हुग्रा। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' डा० धीरेन्द्र वर्मा के श्रनुसार प्रामाणिक नहीं कही जाती। दे इसके श्रनेक कारण हैं।

प्रस्थ में लेखक का नाम ग्रादरसूचक शब्द के रूप में ग्राया है। कोई भी लेखक ग्रपना नाम इस प्रकार ग्रपने ग्रंथ में नहीं लिख सकता। ''तब श्री बालकृष्ण जी तथा श्री गोकुलनाथ जी तथा श्री रघुनाथ जी तीनों भाई वैष्णवन के मंडल में विराजत हते।" दूसरी बात यह है कि इसमें श्री गोसाई जी के सेवक लाड़बाई श्रीर धारबाई शीर्षक १६६ वीं वार्ता में ग्रीरंगजेब की मन्दिर तोड़ने की नीति का वर्णन किया गया है। गोकुलनाथ का समय संवत् १६० द से संवत् १७०४ माना गया है। ग्रतएव ग्रीरंगजेब की इस नीति का वर्णन जो सन् १६६६ की घटना है, 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में गोकुलनाथ के द्वारा वर्णित नहीं की जा सकती। तीसरी बात यह है कि चौरासी ग्रीर दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ताग्रों के व्याकरण के ग्रनेक रूपों में श्रन्तर है। एक ही लेखक श्रपनी दो रचनाग्रों में व्याकरण के इन छोटे-छोटे रूपों में इस तरह के भेद नहीं कर सकता। इन कारणों से यह कहा जा सकता है कि चौरासी वार्ता को देखकर किसी पुष्टिमार्गी ने १६ वीं शताब्दी के बाद इसकी रचना की होगी।

१ श्रष्टछाप (डा० धीरेन्द्र वर्मा, १६२६ ) पृष्ठ १०३

२ हिन्दुस्तानी, श्रप्रेल सन् १६३२, पृष्ठ १८३-१८६

३ साठ वर्ष पीछे औरंगजेब बादशाह की जुलमी के समय में म्लेच्छ लूंटवे कुं झाथे. तब श्रीगोकुल में सुंसब लोग भाग गये ॥ और मन्दिर सब खाली होय गये कोई मनुष्य गाम में रह्यो नहीं ॥ तब बिन म्लेछन ने वे छात खोदीं ॥ सो नव लैच रूपैय्यान को द्रव्य निकर्यो ॥ तब गाम में जितने मन्दिर हते सब मन्दिरन की छात खुदाय डारी ॥

<sup>-</sup>दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ ३३३

कृष्ण-काध्य ५४७

ऐसी स्थित में 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में जो 'भागवत भाषा न करन का' उल्लेख है वह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में जो 'दशमस्कंध भागवत' ग्रन्थ मिला है उसके विषय में कुछ भी विश्वस्त रीति से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रभी उसका ठीक परीक्षण नहीं हुग्रा। ग्रतः नन्ददास ने 'भागवत' का ग्रनुवाद भाषा में किया था ग्रथवा नही, यह ग्रभी संदिग्ध है।

नन्ददास का निर्देश वेणीमाधवदास के 'गोसांई चरित' में भी मिलता है :--

नन्ददास कनौजिया प्रेम मढ़े। जिन सेस सनातन तीर पढ़े॥ सिच्छा गुरु बन्धु भये तेहि ते। ऋति प्रेम सों ऋाय मिले यहि ते॥ १

तुलसीदास की क्रज-यात्रा में नन्ददास उनसे मिले थे। इस निर्देश के प्रमुसार नंददास कनौजिया थे श्रौर तुलसीदास के साथ शेष सनातन से उन्होंने विद्योपार्जन किया था। इस प्रकार वे तुलसीदास के गुरु-भाई थे।

इस उद्धरण से 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' के इस कथन की पुष्टिं किसी प्रकार हो जाती है कि 'नन्ददास जी तुलसीदास के छोटे भाई हते।' पर 'गोसाई चरित' की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। ग्रतः इस कथन का निर्देश मात्र यहाँ पर्याप्त है।

नंददास के जीवन-विवरण की प्रामाणिक सामग्री बहुत कम है। नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १६२०-२१-२२ की खोज रिपोर्ट में नन्ददास के 'नाममाला' ग्रन्थ की हस्तिलिखित प्रति में ग्रन्थ का रचना-संवत् दिया गया है। यह संवत् १६२४ है। ग्रतः इसके ग्रनुसार यह निश्चित है कि नन्ददास तुलसीदास ग्रीर सूरदास के समकालीन थे। इस प्रकार नन्ददास विकम की सत्रहवी शताब्दी के पूर्वाई में हुए। चन्द्रहास उनके भाई थे या चन्द्रहास के बड़े भाई उनके मित्र थे। संदर्भ को देखते हुए नन्ददास को चन्द्रहास का बड़ा भाई मानना ही युक्तिसंगत है। तुलसीदास नन्ददास के भाई थे ग्रथवा नहीं, यह किसी ग्रन्य प्राचीन प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। नन्ददास की जाति भी निश्चित नहीं है। वेणीमाधवदास ने उन्हें 'कनौ-जिया' लिखा है। शिवसिंह सेंगर ने ग्रपने 'सरोज' में उन्हें केवल ब्राह्मण लिखा है:—

४१. नन्ददास ब्राह्मण रामपुर निवासी, विट्ठलनाथ जी के शिष्य, सं० १५८४ में उ० ।

१ गोसाई चरित के ७५ वें दोहे को चौपाई।

२ शिवसिंह सरोज, पृष्ठ ४४२

मिश्रवन्धुने नन्ददास को 'केवत' ब्राह्मण माना है। 'केवत' से तात्पर्य कान्यकुब्ज का निकलता है। 'सुकवि सरोज' में नन्ददास को शुक्ल कहा गया है:—

"सोरों जिला एटा के समीप रामपुर एक नगर था। १५ वीं शताब्दी में वर्तमान सोरों-निवासी समस्त ब्राह्मणों के पूर्वंज उसी ग्राम में रहते थे ग्रीर उसी ग्राम में नन्ददास जी का जन्म हुगा था। पश्चात् नन्ददास जी के पिता सोरों के योग मार्ग मुहल्ले में श्राबाद हो गये थे, पीछे नन्ददास जी के घन संग्न होने पर रामपुर को हस्तगत किया था ग्रीर उसका नाम बदल कर रामपुर से श्यामपुर रख दिया था। इसकी पुष्टि सोरों ग्रीर उसके निकटवर्ती गाँवों में प्रचलित इस कहावत से कि 'नन्ददास सुकुल कियो रामपुर से श्यामपुर' मली-भाँति होती है।"

इन प्रमाणों से कम से कम यह भली-भाँति सिद्ध हो ही जाता है कि नन्ददास ब्राह्मण थे श्रीर रामपुर के निवासी थे।

# नन्ददास के ग्रंथ

नन्ददास के ग्रंथों में 'रास पंचाध्यायी' ग्रौर 'भँवर गीत' प्रसिद्ध हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट से नन्ददास के निम्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं:---

#### १. ग्रनेकाथ भाषा

पद्य-संस्या---११६

विषय---शब्दकोष ।

उच्चरि सकत न संस्कृत पराकृत समरथ्यं। तिन लगि नन्द सुमति यथा, भाषि श्रनेका अर्थ्य।।

[ विशेष--इस ग्रंथ का रचना-काल संवत् १६२४ दिया गया है । ]

## २ धनकार्थ मञ्जरी

पद्य-संख्या---२२८

विषय - अनक शब्दों के अनेक अर्थ।

[ विशेष—इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६१०-१६११ में भी प्राप्त हुई है। ]

## ३ जोगलीला

पद्य संख्या--१३०

विषय--योगी वेश में कृष्ण का राधा के पास जाना।

- १ मिश्रबन्धु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २८१
- २ सुकवि सरोज ( द्वितीय भाग ) पृष्ठ ६
- ३ खोज रिपोर्ट सन् १६२०-१६२१-१६२ र
- ४ खोज रिपोर्ट सन् १६२०-१६२१-१६२२
- ५ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८

#### ४. दशम स्कंघ भागवत

पद्य-संस्था---१७००

विषय - श्रीमद्भागवत के दशम स्कंघ का पद्मय धनुवाद ।

[विशेष——इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०६ में भी प्राप्त हुई है। "इस ग्रन्थ के कर्ता नन्ददास जी हैं जो एक मित्र के कहने पर इस दशम स्कंध को भाषा में करने में प्रवृत्त हुए। कहीं-कहीं तो कथा को ऐसे वर्णन किया है मानो दोनों मित्र परस्पर सम्वाद करते हों। ग्रन्थ के बनने ग्रथवा समाप्त होने का ठीक समय विदित नहीं होता। ग्रन्त के लेख से यह निकलता है कि ग्रन्थ फाल्गुण सुदी ७ मंगलवार को समाप्त हुआ, पर सम्वत् कौन था यह नहीं लिखा। प्रस्तुत प्रति तो सम्वत् १८३३ मार्ग शीर्ष बदी १२ को समाप्त हुई थी। इस प्रति के लेखक राम- कृष्ण के पुत्र राघोदास महाजन हैं।"]

#### ४. नाम चिन्तामणि माला

पद्य-संख्या--४१

विषय-कृष्ण की नामावली।

#### ६. नाम माला

पद्य-संख्या--३०८

विषय--नामों का कोष । भिन्न-भिन्न विषयों के विविध नाम ।

"समुभि सकत निह संस्कृत, जान्यो चाइत नाम ।

तिन लगि नन्द सुनति जथा, रचत नाम की दाम ॥

[ विशेष——इस ग्रन्थ का रचना-काल भी सम्वत् १६२४ दिया गया है। इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६१०-१६११ में प्राप्त हुई है।]

## ७. नाम मंजरी

पद्य-संख्या---३८०

विषय--पर्यायवाची शब्दों का कोष। ४

उच्चरि सकत न संस्कृत, जान्यो चाहत नाम।

तिन लगि नन्द सुमति यथा, रचत नाम की दाम।।

# दः नासिकेत पुराण भाषा

विषय--नासिकेत की कथा

[विशेष--यह ग्रन्थ गद्य में है ] ।

- १ खोज रिपोर्ट सन् १६०१, पृष्ठ १८
- र खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६०८
- ३ खोज रिपोर्ट सन् १६२०-१६२१-१६२२
- ४ खोब रिपोर्ट सन् १६२०-१६२१-१६२२
- ५ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६१०-१६११

#### ६. पञ्चाध्यायी

पद्य-संख्या---३७८

विषय—रास-वर्णन। व इसके अतिरिक्त— अवन कीरतन सार सार सुमिरन को है फुनि। हान सार हिर ध्यान सार रित सार अन्य गुनि॥ अधहरनी मनहरनी सुन्दर प्रेम बितरनी। नन्ददास के क्युट बसी नित मक्कल करनी॥

[ विशेष——इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १६०१ में भ्रौर दो प्रतियाँ सन् १८१४ भ्रौर १८३६ की खोज रिपोर्ट १९०६-१९०७-१९०८ में प्राप्त हुई हैं। कि वि ने इस ग्रन्थ को अपने एक मित्र के कहने से लिखा था।]

## १०. विरह मंजरी

पद्य-संख्या---१४७ विषय--- नायिकाद्यों का विरह-वर्णन ।

## ११. भॅवरगीत

पद्य-संख्या---२१६

विषय-सगुण ग्रौर निर्गुण पर गोपी ग्रौर उद्धव का संवाद।

[ विशेष--इसमें नन्ददास का उपनाम 'जनमकुन्द' दिया गया है । ]

# १२. रसमंजरी

पद्म-संख्या—२७० विषय—नायिका-भेद**ा** 

## १३. राजनीति हितोपदेश

पद्य-संख्या---३६५०

विषय--राजनीति ।

## १४. रुक्मिणी मंगल

पद्य-संख्या - ६०

विषय--- हिमणी-हरण की कथा।

- १ खोब रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६
- र खोच रिपोर्ट सन् १६०६-१६१०-१६११
- ३ खोज रिपोर्ट सन् १६२०-१६२१-१६२२
- ४ खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६१०-१६११ े
- प्र **खोब रिपोर्ट सन्** १६०५
- ६ खोज रिपोर्ट सन् १६१२-१६१३-१६१४

कृष्ण-काञ्य ५५१

#### १५. श्याम सगाई

पद्य-संख्या--६३

विषय — इयामा-इयाम की सगाई । इसमें सभी घटनाएँ विस्तारपूर्वक विणित हैं। पैसंक्षेप रूप यही विषय है: —

बसुमित रानी गृह सज्यो चंदन चौक पुराय,

बढ़त बधाई नन्दके नंददास बलि जाय। सगाई श्याम की ॥

[विशेष--इसकी एक प्रति खोज रिपोर्ट सन् १६०६-१६०७-१६० में भी मिली है।]

१६. मान ( नाम ?) मंजरी नाम माला

[ विशेषविवरण ज्ञात नहीं ] । इसकी प्रति खोज रिपोर्ट १६०६-१६१०-१६११ में भी प्राप्त हुई है। यह कोष ही ज्ञात होता है।

शिवसिंह सेंगर ने इनके ग्रन्थों में 'नाम माला', 'भ्रनेकार्थ', 'पंचाध्यायी', 'रुनिमणी मंगल' ग्रीर 'दाम स्कन्ध' के साथ-साथ 'दान-लीला' ग्रीर 'मान-लीला' का भी निर्देश किया है। ''इन ग्रन्थों के सिवा इनके हजारों पद भी हैं।" नन्ददास ने पद लिखे हैं, पर वे "हजारों" नहीं हैं।

नन्ददास ने सोलह ग्रंथों की रचना की । उनमें 'रास पंचाध्यायी' श्रीर 'भँवरगीत' मुख्य हैं। पहले 'रास पंचाध्यायी' पर विचार करना चाहिए । शिवसिंह सरोज के अनुसार नन्ददास का जन्म-काल संवत् १५८५ हैं । श्रतः 'रास पंचाध्यायी' का रचना-काल कम से कम बीस वर्ष बाद तो होना चाहिए । श्रतः संवत् १६१० के बाद 'पंचाध्यायी' की रचना हुई होगी।

इनकी रचना का कारण नन्ददास ने स्वयं ग्रपनी पुस्तक के प्रारम्भ में दे दिया है:--

परम रसिक इक मित्र, मोहि तिन आज्ञा दीनी। ताही ते यह कथा यथा मति भाषा कीनी॥ उ

'रासपंचाध्यायी' में श्री कृष्ण की रास-लीला रोला छंद में वर्णित है। इसमें पाँच श्रध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय के प्रारम्भ में शुकदेव जी का कथानक शिख-नख वर्णन बड़ी ही सुन्दर रीति से किया गया है। तत्पश्चात् श्री वृन्दावन की छवि के वर्णन के साथ शरद-रजनी की शोभा श्रंकित की गई है। उसी समय हम श्री कृष्ण को मुरली में स्वर भरते हुए

१ खोज रिपोर्ट सन् १६१७-१६१८-१६१६

२ राजपूराना में हिन्दी की खोज ( मुंशी देवीप्रसाद ) सं ० १६६८

३ शिवसिंह-सरोज, पुष्ठ ४४३

४ रासपञ्चाध्यायी भौर भॅवरगीत (बालमुकुन्द गुप्त ) पण्ठ र

गं कृष्णानन्द शर्मा (कनकता १६०४)

पाते हैं। फलतः सभी क्रज-गोपिकाएँ उस मुरली-स्वर से आकृष्ट हो उसी वन में आ जाती हैं। पर जब श्री कृष्ण उन्ह स्त्री-धमं की शिक्षा देकर घर लौट जाने के लिए कहते हें तो वे सभी "बालमृगन की माल" के समान स्तब्ध रह जाती हैं। इस श्रवसर पर गोपियों की बशा का बड़ा ही भाव-पूर्ण चित्र खींचा गया है। कभी उलाहना दिया गया है, कभी प्रेम प्रदिशत कियाँ गया है, ग्रौर कभी मरने का भय दिखलाया गया है। ग्रन्त में मनमोहन गोपियों की बात मानकर कुंज में विहार करते हैं। इस पर गोपियों का हृदय कुछ गींवत हो उठता है। यह देखकर श्रीकृष्ण कुछ देर के लिए ग्रन्तर्धान हो जाते हैं। यहीं 'रासपंचाध्यायी' का पहला ग्रध्याय समाप्त होता है।

दितीय मध्याय में गोपिकाएँ श्रीकृष्ण को प्रत्येक कुंज में खोजती हुई लता-वृक्षों से कृष्ण का पता पूछती हैं। यह वर्णन बहुत ही सरस ग्रीर करुणा से स्रोतप्रोत है।

तृतीय श्रध्याय में गोपिकाश्रों का प्रलाप है। कही-कही उनका उपालम्भ बहुत ही मनोहर है। वे सभी कृष्ण से पुनः दर्शन देने की याचना करती है। व्याकुलता का बड़ा ही विदग्ध वर्णन है।

चतुर्थं अध्याय में श्रीकृष्ण पुन: प्रकट होते है ग्रीर गोपिकाएँ विरह के पश्चात् बड़ी उत्सुकता ग्रीर उमंग के साथ मिलती है। यह मिलना बड़ा ही स्वाभाविक है। ग्रन्त में श्रीकृष्ण गोपियों से ग्रपने ग्रपराध की क्षमा माँगते हैं।

पाँचवें घ्रष्याय में श्रीकृष्ण की रास-लीला का सुन्दर वर्णन है। पद-योजना इस प्रकार की गई है कि रास का दृश्य थ्रांंक्षों के सामने खिंच जाता है। फिर जल-कीड़ा होती है थ्रौर प्रातःकाल होने के पूर्व गोपियाँ घ्रपने-ग्रपने स्थान को चली जाती हैं। ग्रध्याय के ग्रन्त में नन्ददास ने कथा का महात्म्य कह कर इस "उज्ज्वल रस-माल" को ग्रपने कंठ में बसने की प्रार्थना की है।

नन्ददास ने अपनी 'रासपंचाध्यायी' का कथानक मुख्यतः 'भागवत' ही से लिया है। उसमें अनेक स्थलों पर 'भागवत' की कथा का ही आधार रूपान्तर है; और उन्होंने जो बातें 'भागवत' से ली हैं, वे इस प्रकार व्यक्त की गई है कि उन पर मौलिकता का रंग नजर आता है। उनकी वर्णन-शैली और शब्द-माधुर्य में भागवत का अंश भी नन्ददास-कृत मालूम पड़ता है। यही नन्ददास की काव्य-शिक्त का उत्कृष्ट प्रमाण है। कथानक चाहे एक ही हो; किन्तु दोनों की वर्णन-शैली में विभिन्नता है। नन्ददास रास के पाँच अध्यायों के लिए 'भागवत' दशम स्कन्ध के २६ से लेकर ३३ अध्याय तक के ऋणी अवश्य है।

'रामपंचाध्यायी' का दूसरा भ्राधार 'हरिवंशपुराण' कहा जा सकता है; क्योंकि उस पुराण के विष्णु-पर्व में उसी रास का वर्णन है, जिसका वर्णन नन्ददास ने ग्रपनी 'पंचाध्यायी' में किया है । पुराण में उसका नाम 'हल्लीस-क्रीडन' दिया गया है। इसी रास के भ्राधार पर 'रासपंचाध्यायी' ग्रन्थ 'हरिवंशपुराण' का ऋणी है।

'पंचाध्यायी' का तीसरा ग्राधार जयदेव का 'गीतगोविन्द' है। यद्यपि 'गीतगोविन्द' ग्रीर 'रासपंचाध्यायी' के कथानक में ग्राकाश पाताल का ग्रन्तर है, तथापि दोनों की प्रवाह-गति, मधुरता ग्रीर शैली एक ही सौचे में ढली हुई है। नन्द-दास ने कदाचित् 'गीतगोविन्द' के माधुर्य के वशीभूत होकर ही ग्रपने काव्य की रचना की है। दोनों की मधुरता का ढंग एक ही है। वियोगी हिर तो इसे 'हिन्दी का गीत गोविन्द' मानते हैं।'

नन्ददास ने अपने काव्य में रस भीर गुण की सृष्टि बड़ी सुन्दरता के साथ की है। रसों में उन्होंने श्रृंगार, करुण भीर शांत का बड़ी रस विशद रीति से वर्णन किया है। उनका श्रुगार रस इस प्रकार है:---

> इहि विधि विविधि विलास हास सुख कुंज सदन के। चले जमुन जल कीइन, बीइन कोटि मदन के॥

कितना सरस श्रुगार-वर्णन है!

नन्ददास के करुण रस का वर्णन करने में भी कुशलता दिखलाई है। श्रांसुओं की स्वच्छ मालाग्रों में उन्होंने जो हृदय-वेधी भाव गूँथे है, उन्हें हम केवल श्रनुभव कर सकते हैं, कह नहीं सकते। इस प्रकार का करुण रस हिन्दी साहित्य में बहुत कम है:——

प्रनत मनोरथ करत चरण सरसीरह पिय के।
कह घटि जैहें नाथ, हरत दुख इमरे हिय के॥
कह यह हमरी प्रीति, कहाँ तुमरी निद्धराई।
मनि पखान ते खचै दई तें कछु न बसाई॥
जब तुम कानन जात सहस जुग सम बीतत छिन।
दिन बीतत जिहि भाँति हमहि जाने पिय तुम बिन॥

ग्रंत में शांत रस का कितना उज्ज्वल स्वरूप है!

अवन कीरतन ध्यान सार सुमिरन को है पुनि । ज्ञान-सार हरि-ध्यान-सार, श्रु तिसार गुथी गुनि ॥

१ जनमाधुरी सार, पृष्ठ ५४

२ रासपं चाध्यायी और भँबरगीत, पृष्ठ २३

३ रासपंचाध्यायी और भँबरगीत, पृष्ठ १५-१६

भ्रषहरनी, मनइरनी सुन्दर प्रेम बितरनी। नन्ददास के कंठ बसौ नित मंगल करनी॥

'रासपंचाध्यायी' में दो गुणों की प्रधानता है। वे दोनों गुण हैं, माधुर्य ग्रीर प्रसाद। माधुर्य तो उच्च श्रेणी का है। प्रत्येक पद मानो गुण श्रंगूर का एक गुच्छा है, जिसमें मीठा रस भरा हुग्रा है। शब्दों में कोमलता भी बहुत है। पंक्तियों में न तो संयुक्ताक्षर है भीर न लम्बे-चौडे समास ही। शब्दों की घ्विन ही ग्रर्थ का निर्देश करती है। जो कुछ कहा गया है वह भी बहुत थोड़े शब्दों में सुन्दरता के साथ। ''ग्रर्थ ग्रमित ग्रित ग्राखर थोरे' रास-वर्णन मधुर श्रीर सरस है!

न्पुर कंकन किंकिन करतल उपंग मंजुल मुरली।
ताल मृदंग उपंग चंग एके सुर जुरली॥
मृदुल मधुर टंकार ताल मंकार मिली धुनि।
मधुर जंत्र की तार मँवर गुंजार रली पुनि॥
तैसिय मृदुपन पटकिन चटकिन कटतारन की।
लटकिन मटकिन भलकिन कल कुंडल हारन की।
साँवरे पिय के संग नृतत या मज की बाला॥
जनु घनमंडल मंजुल खेलित दामिनिमाला॥
पदों में प्रसाद गुण का भी ग्राच्छा स्थान है।
नव मरकत मिन स्थाम कनक मिण्गण मजबाला।
मृन्दावन को रीफि मनो पिहराई माला॥

काव्य का बाह्य रूप सजाने में भी नन्ददास का कौशल दर्शनीय है। पद-पद-योजना, योजना का सुन्दर श्रायोजन है। मुख्य-मुख्य श्रलंकारों का श्रलंकार, छन्द विस्तार श्रीर छन्द का स्वच्छन्द प्रवाह है। नीचे के उद्धरणों म यह कथन श्रीर भी श्रविक स्पष्ट हो जायगा।

# १. पदयोजनाः

या बन की बर बानक या बन ही बन था। सेस महेस सुरेस गनेसह पार न पावै॥<sup>४</sup> ठेपुनि तिहि पुलिनहि परमानन्द भयौ है। छबिलिन अपनो छादनि-छबि सुबिछाय दयौ है॥<sup>९</sup>

१ रासपंचाध्यायी श्रोर भँबरगीत, पृष्ठ २५

२ रासपंचाध्यायी भौर भँवरगीत, पृष्ठ २०-२१

र रासपंचाध्यायी और मॅबरगीत, पृष्ठ ्र०

४ रासपंचाध्यायी और भवरगीत, पृष्ठ ३

५ रासपंचाध्यायी और भँवरगीत, पृष्ठ १८

## २. अनुप्रास:

हे चन्दन, मुख नन्दन सब की जरन जुड़ावहु। नँदनन्दन, जगबन्दन चन्दन इमहिं बताबहु॥

३. रूपक : नव मरकत मणि श्याम, कनक मणिगण बजबाला । र

४. उत्प्रेक्षा: वृन्दावन को रीक्ति मनो पहिराई माला ॥३

इसके म्रतिरिक्त म्रन्य भ्रलंकार भी सुन्दर रीति से सजाये गये हैं । समस्त ग्रन्थ रोला भौर दोहा छन्दों में लिखा गया है। रोला छन्द छन्द लिखने में नन्ददास को बहुत सफलता मिली है। भावों के ग्रनुसार ही छन्द का प्रवाह है। किन्तु कहीं-कहीं यित पर विचार नहीं किया गया, जैसे:—

## 'मोइनलाल रसाल की लीला इनहीं सोहै।'

बहुत से पिंगल के आचारों का कथन है रोला में ११ ग्रीर १३ मात्रा की यित के २४ मात्राएँ होनी चाहिए। इसके अनुसार नन्ददास की रचना से यित-भंग दोष आ जाता है, किन्तु बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने 'रोला के लक्षण' शीर्षक लेख में लिखा है कि——"रोला छन्द में ग्यारह मात्राओं पर विरित होना आवश्यक नहीं है, पर यदि हो तो अच्छी बात है।"

नन्ददास ने भाव निरीक्षण में ग्रपनी काव्य-कला का श्रच्छा परिचय दिया है । उन्होंने मनुष्य के हृदय के गूढ़तम भावों को श्रन्तर्दृष्टि से देखकर उन्हें लिलत शब्दों में स्पष्ट प्रकट कर दिया है।

वियोगिनी बजवालाग्रों का स्वाभाविक वियोग-कथन भावपूर्ण भीर कितना करुणाजनक है!

नैन मूँदिबो महा श्रस्त लै हाँसी हाँसी। मारत हो कित सुरतनाथ बिन मोल की दासी॥ बिष तें जल तें ज्याल श्रनल तें दामिनि भर तें। क्यों राखी नहि मरन दई नागर नगधर तें॥

- १ रासपंचाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ ११
- २ रासपंचाध्यायी श्रौर भॅवरगीत, पृष्ठ २०
- ३ रासपंचाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ २०
- ४ रासपंचाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ १२
- ५ रासपंचाध्यायी और भँवरगीत, पृष्ठ १५

वियोग के बाद ग्राकस्मिक संयोग की छटा कितनी स्वाभाविक है:—
कोउ चटपट सीं भत्त्री, कोउ पुनि उरदर लपटी।
कोउ गर लपटी कहत भले जू कान्द्रर कपटी॥
कोउ नागर नगधर की गहि रहि क्षेउ कर पटकी।
मानों नव धन ते सटकी दामिनि दामन अटकी॥

प्रथम अध्याय में शरद् ऋतु की राका-रजनी लिखी हुई है। उस निस्तब्ध एवं मनोरम काल में स्थामसुन्दर ने 'जोगमाया सी मुरली' उठाई। वह आठों के स्वर से मिली। अजबनिताओं ने उस गाने को सुना। उनके हृदय उल्लिस्ति हो उठे। जिस स्रोर से ध्विन स्थारही थी उसी स्रोर उन्होंने अपने पैर बढ़ा दिये। श्रीकृष्ण के कानों में धीरे-धीरे नूपुर की मधुर ध्विन पहुँची। उस ध्विन से श्रीकृष्ण कितनी सुन्दर रीति से सजग हुए:——

> जिनके नूपूर नाद सुनत जब परम सुहाये। तब हरि के मन नयन सिमिटि सब स्रवनिन आये॥ रुनुक भुनुक पुनि भली भौति सौ पगट भई जब। पिय के अँग-अँग सिमिटि मिले हैं एसिक नयन तब॥

कितना स्पष्ट स्वाभाविक चित्र है! मानो हम स्वयं श्रीकृष्ण को ऐसी उत्सुक ग्रीर ध्यानावस्थित दशा में विचलित देखते हैं। ग्रोपियों की नूपुर-ध्विन सुनने के लिए उनके नेत्र ग्रीर हृदय कानों के पास सिमिट ग्राये हैं ग्रीर जब नूपुर-ध्विन स्पष्ट हो जाती है तो उन्हें देखने के लिए श्रीकृष्ण का प्रत्येक ग्रंग ग्रांखों से मिलना चाहता है। केवल इसी स्थल से ज्ञात हो जाता है कि नन्ददास में साधारण से साधारण भावों के भ्रनुसार मुख पर ग्राई मुद्रा को उसी समय पहचानने की कितनी विलक्षण शक्ति थी।

प्रकृति-वर्णन कि के वैयिक्तक सिद्धान्तों के अनुसार बदला करता है ।
अर्थे जी में वर्डस्वर्थ (Wordsworth) का प्रकृति-वर्णन
प्रकृति-वर्णन टेनीसन (Tennyson) के प्रकृति-वर्णन से सर्वथा भिन्न है ।
उसका कारण यह है कि वर्डस्वर्थ ने प्रकृति को सजीव मान
कर अपनी सहचारी समझा है ; किन्तु टेनीसन ने प्रकृति को मानवीय विचारों के
चित्र के लिए केवल चित्रपट समझा है । उसके प्रकृति का अस्तित्व हृदय के विविध
विचारों के अनुकृत प्रदर्शन के लिए ही माना है । हिन्दी के प्राचीन कवियों का
भी प्रकृति के लिए अन्ततः यही विचार था । वियोग में उनकी प्रकृति वियोगिनी
बनकर रोती थी भीर संयोग में उनकी प्रकृति में हर्ष के चिह्न नजर आते थे । यद्यिष

१ रासपंचाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ १७

२ रासपंचाध्यावी और भँक्रगीत, पृष्ठ ७

यहाँ-वहाँ इस सिद्धांत के कुछ, प्रतिवाद अवस्य देखने में आते हैं, पर मुख्यतः यह स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन कवि टेनीसन की भांति प्रकृति को अपने भावों ही के रंग में रँगते थे।

नन्ददास ने प्रकृति-वर्णन तीन प्रकार से किया है :---

- (१) प्रकृतिका सुखमय श्रुंगारयुक्त चित्रण।
- (२) ग्रागामी कार्यों के कीड़ास्थल के उपयुक्त प्रकृति का रूप-प्रदर्शन।

224

(३) केवल भालंकार के रूप में लाने के लिए ही प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग।

प्रथम प्रकार के प्रकृति-वर्णन में प्रकृति एक नवयौवन स्त्री के समान दृष्टि-गोचर होती है जिसका स्वाभाविक श्रृंगार नेत्र धौर हृदय को ध्रानन्द देने वाला है। प्रकृति के प्रत्येक ग्रंग में स्त्री के बाह्य सौन्दर्य की झलक है। किव वर्णन करता है केवल सजीव सौन्दर्य का धौर वह भी सीधे शब्दों में। नन्ददास का इस प्रकार का वर्णन यह है:——

> कुमुम धूरि धूमरी कुआ मधुकरिन पुआ जहूँ। ऐसेडु रस आवेस लटिक कीनों प्रवेस तहूँ॥ नव पल्लव की सैनी आति सुखदैनी सरसे। सुन्दर सुमन सिस निरखत आति आनंद हिय बरसे॥

दूसरे प्रकार के वर्णन में नन्ददास प्रकृति का रूप इस भौति वर्णन करते हैं कि आगे होने वाले कार्यों की तीव्रता बढ़ती है अथवा उसमें उद्दीपन होता है। जिस प्रकार नाटक में श्रुंगार-कथानक की सरसता रंगमंच के दृश्य में उपवन, राज्य-प्रासाद या चन्द्र-दर्शन से और भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार कथानक का वेग और भी तीव्र करने के लिए नन्ददास ने प्रकृति का सहारा लेकर कथानक के अनुकूल ही वायुमंडल की सृष्टि कर दी है। प्रथम अध्याय में कृष्ण की मुरली की घ्वनि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किव ने शरद की निस्तब्ध रात्रि का सहारा लिया है। प्रकृति यहाँ उद्दीपन विभाव का काम करती है:——

कोमल किरन अरुन मानो वन स्थाप रही ज्यों।
मनसिज खेल्यो फागि घुमड घुरि रह्यो गुलाल ज्यों।।
फटिक झटा सी किरन कुल रन्ध्रन जब आई।
मानह बितन बितान सुदेस तनाव तनाई॥
मन्द-मन्द चल चारु चन्द्रमा अति झिव पाई।
फलकत है जनों रमारमण पिया कौतुक आई॥
तब लीनो करकमल जोगमाया सी मुरली। दहरादि।

१ रासपञ्चाध्यायी श्रीर भँबरगीत, पृष्ठ ह

२ रासपञ्चाध्यायी और भँवरगीत' १९ठ ५

यहां कविता के चित्र के लिए प्रकृति ने सचमुच ही चित्रपट का रूप ले लिया है।

नन्ददास के तीसरे प्रकार के प्रकृति वर्णन में कोई विशेषता नहीं है। प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों का प्रयोग केवल ग्रलंकार लाने के बहाने उन्होंने किया भवश्य है, पर बहुत कम। कारण यह है कि वे वास्तव में ग्रलंकार के उतने प्रेमी नहीं थे, जितने भाव के। भ्रतएव ऐसे वर्णन जहाँ कहीं भी ग्राए है यदि उनमें श्रलंकार हैं, तो भाव का भी सर्वथा ग्रभाव नहीं है। वे लिखते हैं:---

टूटी मुक्तनमाल बूटी रही साँवरे ऊपर । शिरि तें जिमि सुरसरी गिरि दैं धार धारिधर ॥१

'रासपंचाध्यायी' एक स्वतन्त्र काव्य-प्रथ है। कवि ने ग्रारम्भ में श्री शुक-देवजी का शिख-नख वर्णन करते हुए मंगलाचरण लिखा विशेषताएँ है। यदि रचना 'श्रीमद्-भागवत' का ग्रनुवाद मात्र होती तो इसके ग्रारम्भ में ऐसा मगलाचरण लिखा ही नही जाता।

कथानक का प्रवाह एक ही वेग से आगे बढ़ता जाता है। अन्त में नन्ददास इस 'पंचाच्यायी' को इस प्रकार समाप्त करते हैं, मानो वे एक पूरे ग्रंथ की समाप्ति कर रहे हैं:--

श्रवहरनी मनहरनी सुन्दर प्रम बितरनी । नन्ददास के कारठ वसौं नित मंगल करनी ॥<sup>२</sup>

नन्ददास ने यह रचना स्वतन्त्र रूप से लिखी है; इसका सम्बन्ध अन्य किसी ग्रंथ की रचना से नहीं है।

दूसरी विशेषता है—इसकी भाषा । ब्रजभाषा का प्रवाह बहुत ही स्वाभाविक ग्रीर सरस है। हम ग्राजाद के शब्दों में इनके लिए भी कह सकते हैं कि ''इनके ग्रल्फाज मोती की तरह रेशम पर ढलकते हुए चले ग्राते हैं।'' शब्दों का विकृत रूप कहीं भी देखने म नहीं ग्राता । सभी शब्द यथास्थान इस प्रकार सजे हुए है, मानो किसी ने रत्नों को जड़ दिया हो। सचमुच नन्ददास 'जड़िया' थे।

हे श्रवनी नवनीत चोर चित चोर हमारे ॥ राखे कितहुँ दुराय बता देउ प्रान पियारे ॥<sup>३</sup>

तीसरा गुण है इनके श्रनुप्रास की विशेषता। नन्ददास की रचना में श्रनुप्रास इस तरह स्वाभाविक रीति से चला ग्राता है, मानो इनके शब्द-भाण्डार में श्रनु-प्रास युक्त शब्दों के ग्रतिरिक्त ग्रीर कोई शब्द ही नहीं था। ग्रनुप्रास भी इस तरह श्राता है कि उससे भावों की लेश-मात्र भी क्षति नहीं होती। इसी मे किव की प्रतिभा का परिचय है:—

१ रासपञ्चाध्यायी और भँवरगीत, पृष्ठ २३

२ रासपञ्चाध्यायी श्रौर भँबरगीत, पृष्ठ २५

**१ रासप**क्षाध्यायी और भँवरगीत, पृष्ठ १२

जो रज अज सिव खोजत जोजत जोगी जन जिय। सो रज बन्दन करन लगी सिर घरन लगी तिय॥

इनकी रचना का चौथा गुण है वित्र-शक्ति । नन्ददास जिस वस्तु का वर्णन करते हैं, वह वर्णन इतना यथार्थ श्रौर स्वाभाविक होता है कि उसका चित्र श्रौंखों के सामने श्रा जाता है।

सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजत भारी, दियो सरोवर रसभरी चलि मानो उमँगि पनारी।

इन शब्दों के प्रवाह में 'पनारी' के तीव्र गमन का चित्र है।

रचना का पाँचवाँ गुण है ईश्वरोन्मुख प्रेम । प्रत्येक प्रृंगार-स्थल पर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव की भी स्रभिव्यक्ति होती है । गोपिकास्रों के विहार स्रौर गर्व का मतलब नन्ददास ने स्रन्तिम दो पंक्तियों में बड़ी सुन्दरता के साथ व्यक्त किया है ।

निपट निकट घट में जो अन्तरजामी आही। विषे विदूषित इन्द्री पकरि सकै नहीं ताही॥

रचना का छठवाँ गुण है शब्दों का चुनाव । नन्ददास ऐसे उपयुक्त शब्दों का चयन करते हैं, जो सर्वथा कविता के भावव्यंजक हैं:--

इत महकत मालती चारु चम्यक चितचोरत । उत घनसार तसार मिली मन्दार भकोरत ॥४

यहाँ 'महकत', 'नुसार' श्रीर 'झकोरत' शब्द कितने उपयुक्त है ! इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द इन पंक्तियों की भाव-व्यंजना में श्रोछे उतरेगे ।

माधुर्यं की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में 'रासपंचाध्यायी' सर्वश्लेष्ठ है। यदि तुलसी की किवता भागीरथी-सी श्लीर सूर की पदावली यमुना के सदृश है, तो नन्ददास की मधुर किवता सरस्वती के समान होकर किवता-त्रिवेणी की पूर्ति करती है।

श्रभी तक 'रास पंचाध्यायी' के तीन संस्करण प्राप्त हैं:--

- (१) नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण।
- (२) बालमुकुन्द गुप्त संस्करण।
- ( ३ ) ब्रजमोहनलाल संस्करण ।

बालमुकुन्द गुप्त का संस्करण श्रपेक्षाकृत मान्य है। इसका प्रकाशन सन् १६०४ में भारतिमत्र प्रेस, कलकत्ता से हुग्रा था। इस संस्करण के लिए गुप्त जी ने इन प्रतियों की सहायता ली थी:—

१ रासपञ्चाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ १३

र रासपद्भाध्यायी श्रीर भॅवरगीत, पृष्ठ १

३ रासपञ्चाध्यायी श्रीर भँवरगीत, पृष्ठ २५

४ रासपञ्चाध्यायी श्रीर मॅंबरगीत, पृष्ठ ६

- (१) संवत् १८६४ की कलकत्ता की प्रति।
- (२) संवत् १९४५ की मथुरा की छपी हुई लीयो की प्रति। इनमें कलकत्ते की प्रति अधिक शुद्ध और प्रामाणिक है।

नन्ददास का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ 'भँवरगीत' है। यह 'भँवरगीत' भ्रमरगीत शब्द का अपभंश है। गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा भेजा हुआ कृष्ण-सन्देश कृष्ण-काव्य के किवयों को बड़ा रुचिकर था। इसी का वर्णन 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूरदास ने भी 'भ्रमरगीत' लिखा है। उसमें भ्रनेक मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित कर गोपियों के प्रेम-मार्ग का निरूपण किया गया है। नन्ददास के 'भ्रमरगीत' में कथा की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी दार्शनिकता की। प्रारम्भ में 'भ्रमरगीत' की प्रस्तावना भी नहीं है। सूरदास ने तो 'भ्रमरगीत' के प्रारंभ में कृष्ण की गोकुल-विषयक चिन्ता, उद्धव का अहंकार, कृष्ण का उद्धव के श्रहंकार को हटान की बात सोचना, उन्हीं को अपने सन्देश के साथ गोकुल भेजने का विचार, नन्द, यशोदा, गोपियों को पत्र, कृष्णा द्वारा भी पत्र, उद्धव की बज-यात्रा, उद्धव का बज-प्रवेश, बज-युवितयों का उन्हें दूर से देख कर कृष्ण मानना, युवितयों का भ्रम-निवारण, इस घटना-शृंखला के बाद उद्धव का उपदेश लिखा है। इस प्रकार 'भ्रमरगीत' की अनुकमणिका बहुत बड़ी है। नन्ददास ने अपने 'भँवरगीत' में यह प्रस्तावना नहीं दी। उनका 'भँवरगीत' उद्धव के उपदेश से ही प्रारम्भ हो जाता है:—

अथव को उपदेश सुनो बजनागरी। रूप सील लावन्य सबै गुन आगरी।।
प्रेम धुजा रस रूपिनि उपजाविन सुख पुत्र।
सुन्दर स्थाम विलासिनि नववृन्दावन कुछ।। सुनो बजनागरी।

दसके बाद ही—

कहन स्थाम सन्देस एक में तुमपे आयो। १ है

इसका कारण यह है कि इसमें दार्शनिकता का श्रधिक श्रंग है। गोपियों श्रौर उद्धव में प्रश्नोत्तर के रूप में सगुण श्रौर निर्मुण के सापेक्ष्य महत्त्व की घोषणा की गई है। अन्त में गोपियों ही की विजय होती है श्रौर उद्धव परिताप-पूर्ण शन्दों में कहते हैं:—

अव रहिहैं। जनभूमि की है पग मारग भूरि। विचरत पद मोपै परें सब मुख जीवन सूरि। मुनिन हुँ दुर्लभ॥व

१ भेँबरगीत (विश्वम्भरनाथ मेहरीत्रा ) पृष्ठ १

२ भेँबरगीत ( विश्वन्भरनाथ मेहरोत्रा ) पुष्ठ १

भॅबरगीत, पुष्ठ ३०

सूरदास के 'भ्रमरगीत' म जितने मनोवैज्ञानिक चित्र हैं, उतने तो नन्ददास कै 'भेंवरगीत' में नहीं, किन्तु उनकी कमी भी नहीं है। ग्रलंकार के साथ एक मनो-वैज्ञानिक चित्र इस प्रकार है:---

कोड कहें री मधुप भेष उन्हीं को भार्यो, स्याम पीत गुंजार बैन किंकिन भनकार्यो । वापुर गोरस चोरि के फिरि आयो यहि देस, इनको जिन मानहु कोड कपटी इनको मेस । चोरि जिन जाय कछ ॥

'भेंवरगीत' का छंद रोला ग्रीर दोहा के मिश्रण में बनाया हुग्रा एक नवीन छंद है। इस छंद के ग्रन्त में १० मात्रा की एक छोटी-सी पंक्ति है जिससे भाव-पूर्ति के साथ छंद की सगीत-पूर्ति भी होती है। यह छंद संभवतः सूरदास से ही लिया गया ज्ञात होता है, क्यों कि सूरदास ने पदों के ग्रतिरिक्त इस छंद में भी 'श्रमरगीत' लिखा है—

कोउ आयो उत ताँय जितै नँद सुवन सिधारे। वहै बेतु धुनि होय मनो आप हुँदच्यारे। धाई सब गलगाजि कै ऊषो देखे जाय। लै आई जजराज में, हो, आनँद उर न समाय॥९

इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि श्रन्तिम दस मात्रा की पंक्ति नन्ददास की मौलिक पंक्ति है। यह पंक्ति छद को बहुत मधुरता दे देती है। इस पंक्ति का प्रयोग सत्यनारायण कविरत्न ने भी श्रपने 'श्रमरगीत' में किया है।

'भँवरगीत' मे अलकारों का वैसा प्रयोग नहीं हुआ जैसा 'रासपंचाध्यायी' में हुआ, क्योंकि किव का समस्त ध्यान काव्य-कला की श्रोर न जाकर विषय-प्रतिपादन श्रौर ज्ञान-भिनत की चर्चा में ही उलझ गया है। किन्तु इससे 'भँवरगीत' काव्यहीन है, यह नहीं कहा जा सकता। उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, व्याजस्तुति, दृष्टांत श्रौर अनुप्रास अलंकार स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं।

निम्न पंक्ति में व्यंजना कितनी सरस ग्रौर स्पष्ट है :—
गोकुल में जोरी कोऊ, पाई नाहि सुरारि,
मदन त्रिभंगी श्रापु हैं, करी त्रिभंगी नारि।
रूप गुन सील की॥

रसों में वियोग श्रृंगार प्रधान है। शांत ग्रीर ग्रद्भृत रस गीण रूप से प्रयुक्त हुए हैं। वियोग की एकादश दशाओं में ग्रनक दशाओं का वर्णन है। ग्रद्भृत ग्रीर शांत की भावना भी पूर्ण है:---

१ भॅबरगीत, पृष्ठ २१

२ भ्रमरगीत सार, पृष्ठ ७

३ भॅबरगीत, पृष्ठ २६

हि॰ सा॰ मा॰ इ०--५४

रोम रोम प्रति गोपिका है रहि साँबर गाल, करूप तरोवह साँबरो बज बनिता भई पात। उलिफ खंग शंग ते॥

( ग्रद्भुत )

अपनौ रूप दिखाय के लीन्हों बहुरि दुराय, नन्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय। प्रेम रस पंजनी॥

(शान्त)

वियोग श्रृंगार के लिए तो संपूर्ण रचना ही उदाहरण-स्वरूप दी जा सकती है। गोपियों के विरह का एक चित्र यह है:---

कोड कहें श्रहो दरस देह पुनि बेनु बजावी, दुरि दुरि बन की श्रोट कहा हिय न लीन लगावी। हमको तुम पिय एक ही तुमको हमसी कोरि, बहुत भौति के रावरे भ्रीति न डारी तोरि। ू एक ही बार यों॥<sup>३</sup>

'भैंबरगीत' की भाषा बड़ी सरस ग्रीर प्रवाहयुक्त है। नन्ददास की भाषा उन्हें 'ग्रीर सब गढ़िया, नन्ददास जड़िया' के पद के योग्य ग्रवश्य बना देती है। वे किसी शब्द को उपयुक्त स्थल पर बड़ी मनोहरता से जड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 'गुन' शब्द लिया जा सकता है। भैंबरगीत के १६, २० ग्रीर २१ छंदों में गुन शब्द का सीन्दर्य संदर्भ के ग्रनुसार कितने ग्रर्थ ग्रीर कितने रूप में है:——

> १—जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहाँ ते। भ २—वा गुन की परछांह री माया दर्पन कीच, गुन ते गुन न्यारे भये श्रमल बारि मिलि कीच। भ ३—माया के गुन और और गुन हरि के जानो। व ४—जाके गुन अरु रूप को जान न पायो वेद, ताते निर्णन झडा को वदत उपनिषद वेद। व

शब्दों को 'जड़ने' के मतिरिक्त उन्होंन भाषा की स्रिमिन्यंजना-शक्ति अनेक मुहावरों का प्रयोग कर बढ़ा दी है:---

१ भँवरगोन, पृष्ठ ३२

२ भॅबरगीत, पृष्ठ ३३

३ भँबरगीत, पृष्ठ १४

४ भँवरगीत, पृष्ठ १०

५ भँवरगीत, पृष्ठ १०

६ भेंबरगीत, पृष्ठ १०

७ भॅवरगीत, पृष्ठ १०

कुष्ण-काव्य ५६३

'घर भायो नाग न पूजहीं, बाँबी पूजन जाहि।' 'कहा हिय लोन लगावी' 'छिषत मास मुख कादि' 'जे तुमको श्रवलंबहीं तिनको मेलो कूप' 'जबहीं लो नहिं लखौं तबहिं लो बाँधा मूठी'

ग्रादि मृहावरों से उन्होंने भाषा को बड़ा सरस ग्रीर व्यावहारिक रूप दिया है। इसी भाषा ने उनकी रचना में माधुर्य ग्रीर प्रसाद गुण की सृष्टि की है। साधारण शब्दों में ही नन्ददास कितनी कुशलता से माधुर्य गुण रख देते थे:---

> स्याम पीत गुंजार बैन किंकिन गतनकार्यो । श्रेथया— बज बनितन के पुंज मॉंहि गुंजत छवि छाया। ९

दूसरे उदाहरण में तो शब्द-माधुर्य के साथ शब्द-चित्र भी है। शब्दों की ध्वनि में जैसे भ्रमर गूँज रहा है।

नन्ददास ने भ्रपने 'भँवरगीत' में गोपिकाओं की विरह-दशा का करणापूर्ण चित्र खींचते हुए ब्रह्म, माया और जीव की जो विवेचना की है वह उनके पांडित्य की परिचायिका है। हिन्दी के समस्त भ्रमरगीतों मे नन्ददास का 'भँवरगीत' दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।

क्रजरत्नदास द्वारा संपादित 'भ्रमरगीत' की प्रति पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक है। विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा की प्रति भी विश्वस्त है।

नन्ददास के पुन्यों को देखने से जात होता है कि वे भिक्त के साथ किंदरव में भी पारंगत थे। काव्य-शास्त्र में उनकी प्रतिभा सर्वतोन्मुखी है। उन्होंने काव्य की अनेक शैलियों में रचना कर अपनी बहुजता और काव्य-ज्ञान का प्रमाण दिया है। 'रासपंचाध्यायी' में उन्होंने भिक्तमय रहस्यवाद का परिचय देते हुए रीति-शास्त्र का पांडित्य भी प्रदिशत किया। कृष्ण-गोपी-चित्रण में आध्यात्मिक संकेत के साथ शृंगार रस के लिए नायक-नायिका का आलम्बन अनेक गुणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन में ऋतु-वर्णन है। शैली की दृष्टि में पंचाध्यायी खंड-काब्य की कयावस्तु लिये हुए है। अलंकार और छंद का उपयुक्त प्रयोग, भावों की अनुगामिनी भाषा का महत्त्व नन्ददास के किंदरब का गौरव है। अतः ज्ञात होता है कि वे श्रेष्ठ भक्त के साथ ही साथ रीति-शास्त्र के भी आचार्य थे। 'रस मंजरी' में तो उन्होंने नायिका-भेद ही लिखा है। उन्होंने केशव की भौति अपनी प्रतिभा को पैंडित्य के कठिन पाश में नहीं जकड़ दिया। नन्ददास पर रीति-शास्त्र का उतना ही प्रभाव है जहाँ तक कि उनकी भिक्त-भावना को अनियंत्रित रूप में प्रकट करने

१ भॅंबरगीत, पृष्ठ २१

२ भवरगीत, पृष्ठ २०

की आवश्यकता है। इसके लिए उनका शब्द-चयन और अलंकार-प्रयोग भी सुरुचिपूर्ण है। नन्ददास यमक और अनुप्रास के पंडित है, पर उनका अनुप्रास परगकर
के 'मिल्लकान मंजुल मिलन्द मतवारे मिले मंद-मंद मारुत मुहीम मनसा की है'
के समान नहीं है। अनुप्रास प्रवाह का सहायक है, बाधक नहीं। कहीं-कहीं शब्दों
का स्वरूप अवश्य विकृत हो गया है, यथा—- दुराय (तिनसे भूत भविष्य की जानत
कौन दुराय ) 'दूखरे' के अर्थ में, बेकारी (लिए फिरत मुख जोग गाँठ काटत
बेकारी ) 'ब्यर्थ के अर्थ में तथा हमरो के लिए 'हमार', 'हम्हारो' आदि अप्रयुक्त
शब्द देखे जाते हैं।

नन्ददास ने जिस प्रकार काव्य-रचना की है उससे ज्ञात होता है कि वे 'गीत गोविन्द' के रचयिता जयदेव ग्रौर 'पदावली' के रचयिता विद्यापित से ग्रिधिक प्रभावित थे।

सूरदास ग्रीर नन्ददास गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित ग्रष्टछाप के प्रधान किव थे। इनके ग्रतिरिक्त ग्रष्टछाप के शेष छः किव निम्नलिखित थे:—

इनका समय संवत् १६०० माना जाता है। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता'

में इनका चरित्र विस्तारपूर्वक विणत है। ये वल्लभाचार्य जी के
कृष्णवास शिष्य थे। शूद्र होते हुए भी ये कृष्ण-भिक्त के कारण वल्लभाचार्य जी द्वारा बहुत सम्मानित हुए। ये भक्त प्रथम थे श्रौर
किव बाद में। इनकी किवता सूरदास श्रथवा नन्ददास की किवता से हीन है। इन्होंने
अधिकतर पद ही लिखे है, जिनमें अधिकतर संयोग श्रृंगार विणत है। इनकी दो
पुस्तकों प्रसिद्ध हैं:--

'भ्रमरगीत' श्रीर 'प्रेमतत्व निरूपण'

इनकी 'जुगल मान चरित्र' रचना भक्तों में अधिक मान्य है।

इनका-समय संवत् १६०७ के स्रास-पास है। ये श्री वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्यों में से थे। इनकी रचना बड़ी मधुर स्रौर सरस हुस्रा

परमानन्दवास करती थी। इनकी कविता का विशेष गुण तन्मयता है। इन की दो पुस्तके प्रसिद्ध हैं:---

'ध्रुव चरित्र' ग्रीर 'दानलीला'।

इनके म्रतिरिक्त इनके पदों का भी एक संग्रह पाया जाता है।

इनका कविता-काल भी सम्बत् १६०७ के लगभग माना जाता है। संसार के गौरव ग्रौर सम्मान से ये बहुत दूर थे। 'दो सौ बावन वैष्णवन की कुंभनदास वार्ता' के ग्रनुसार एक बार इन्हें ग्रकबर ने फतहपुर सीकरी ' बुसाया। लाचार होकर इन्हें जाना पड़ा। किन्तु उन्हें ग्रपनी इस यात्रा का बड़ा

१ भँवरगीत, पृष्ठ १६

२ भँवरगीत. पृष्ठ २३

खेद रहा । उन्होंने एक पद में लिखा है :---

बिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम। कुंभनदास लाल गिरधर बितु और सबै बेकाम॥

इनका कोई विशेष ग्रंथ नहीं मिलता । फुटकर पद भवश्य काव्य-संग्रहों में पाये जाते हैं।

ये कुंमनदास के पुत्र श्रीर विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कृष्ण-लीला का वर्णन ये सूरदास के समान ही करते थे। इनके पद श्रधिकतर कृष्ण के किया-कलापों से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनकी भाषा बहुत स्वाभाविक श्रीर सरस है। इनके तीन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं:--

१. 'ढादश यश', २. 'भिक्तप्रताप' ग्रीर ३. 'हितजू को मंगल'।

इन के पदों के भनेक संग्रह है, जिनमें भिवत श्रीर प्रेम के सुधरे चित्र मिलते हैं।

इनका कविता-काल संवत् १६१२ माना गया है। पहले ये राजा बीरबल के पंडा थे, बाद में पुष्टि-मार्ग में दीक्षित हो गये। ये ब्रजभूमि के छीत स्वामी बड़े प्रेमी थे और जन्मजन्मान्तर उसी में बसना चाहते थे। इनकी कविता बहुत सरस होती थी,। इनके स्फुट पद ही प्राप्त होते हैं, कोई सम्पूर्ण रचना नहीं है। अष्टछाप के कवियों में इनका आदरणीय स्थान है।

इनका कविता-काल भी संवत् १६१२ माना जाता है।
 विट्ठलनाथ के शिष्यों में थे भ्रीर गोवर्द्धन पर्वत पर निवास
गोविन्द स्वामी
 करते थे। इनके भी स्फूट पद प्राप्त होते हैं।

मीराँबाई राजस्थान की कविषत्री थीं । कुष्ण-काव्य में उनकी रचनाग्रों का विशेष स्थान है । उन्होंने कमानुसार कुष्ण की लीलाग्रों का वर्णन नहीं किया, वरन् दीनता से अपने हृदय की समस्त भावनाग्रों को भिवत के सूत्र मीराँबाई में बाँध कर कृष्ण की ग्राराधना की । बीच-बीच में कभी उद्भव ग्रीर राधा ग्रादि का प्रसंग कह दिया है । उन्होंने माधुर्य भाव से ग्रपनी भिवत-भावना का स्वरूप निर्धारित किया ग्रीर स्वयं विरहिणी बन कर अपने ग्राराध्य श्रीकृष्ण से प्रणय-भिक्षा माँगी । यही कारण है कि मीराँ की कविता में गीति-काव्य की उत्कृष्ट ग्राभव्यक्ति है ।

मीरां का जीवनवृत्त संपूर्ण रूप से विश्वस्त नहीं हैं। स्त्री होने के कारण श्रीर उत्तर की राजनीति की रंगभूमि से दूर रहने के कारण श्राइने-श्रकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रथों में वे स्थान नहीं पा सकीं। मीरां स्वयं राजस्थान की राजनीति से सम्बन्ध रखती है, श्रतः राजस्थान के इतिहास में उनका किसी प्रकार उल्लेख है। किन्तु राजस्थान के इन ऐतिहासिक उल्लेखों में भी कहीं-कहीं भूल है। श्रतः मीरां की रचनाश्रों में जो व्यक्तिगत निर्देश हैं, उन्हें ही प्रामाणिक मानना ठीक है। इस क्षेत्र में एक कठिनाई है। मीरां की रचनाश्रों की प्रामाणिकता बहुत संदिग्ध है। जो रचनाश्रों के नाम से मिलती है, उनमें बहुत-सी प्रक्षिप्त है। ग्रतः जब तक मीरां की रचनाश्रों का श्रन्तसंक्ष्य भी संदिग्ध ही रहेगा। मीरां की ग्रभी तक की प्रकाशित रचनाश्रों का श्रन्तसंक्ष्य भी संदिग्ध ही रहेगा। मीरां की ग्रभी तक की प्रकाशित रचनाश्रों में वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग की 'मीरांबाई की शब्दावली' सब से श्रिष्ठक मार्ग्य है। श्रतः उसी के श्राधार पर मीरां के जीवन संबन्धी श्रन्तसंक्ष्य पर विचार होगा:—

#### जन्म-तिथि

X

कुल

- (भ) राठौं को भीय की जी सीसोचों के साथ। ले जाती बैंकंठ को म्हारी नेक न मानी बात॥
- (श्रा) थे बेटी राठौड़ की थाँ ने राज दियो भगवान ॥<sup>२</sup>
- (इ) बड़ा घराका छोरु कहावो नाचो दै दै तारी॥<sup>3</sup>
- नाम (अ) मेइतिया घर जनम लियो है मीराँ नाम कहायो ॥ ४
  - (आ) सब हो लाजै मेइतिया जी थाँस बुरा कहे संसार ॥ 4

#### जम्म-स्थान

- ( प्र ) मेड़तिया घर जन्म लियो है मीराँ नाम कहावो ॥ ध
- (आ) पीहर मेढ़ता छोड़ा अपना, सुरत निरत दोउ चटकी ॥<sup>७</sup>
- (इ) पीहर लाजे जो थारो मेड़तो ॥<sup>८</sup>
- (ई) मारू घर मेवाड़ मेरती त्याग वियो थांरी सहर ॥°

१ मीरॉंबाई की शब्दावली (बेलवेडियर प्रेस, श्लाहाबाद) तीसरा संस्करण, सन् १६२०,५ छ६५

२ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३७

३ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०

४ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६७

५ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३७

६ मीरॉॅंबाई की शब्दावली पृष्ठ ६७

७ मीरॉबाईंकी शब्दावली, पष्ठ २६

मीराँबाई,की शब्दावली, पृष्ठ ३

ह मीराँबाई की शष्दावली, पृष्ठ ५५

#### माता-पिता

(अ) मात पिता तुमको-दियो तुमही भल जानो हो । १

### पति-गृह

- (अ) बर पायो हिंदुवाणी सूरज, अब दिल में कहाधारी। °
- (मा) सीसोद्यो रूठयो तो म्हांरो काई कर लेसी ।<sup>३</sup>

#### गुर

- (भ) गुरु मिलिया रैदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी।
- (आ) सतगुरु मिलिया संज पिछाणी ऐसा ब्रह्म में पाती ॥
- (इ) रैदास संत मिले मोंहि सतगुर दीन्हा सुरत सहदानी ॥ इ
- (ई) गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कखम भिकी। सतगुरु सैन दई जब आके जोत में जोत रली॥
- ( ड ) मीरौँ ने गोविंद मिल्या जी गुरु मिलिया रैदास ॥
- ( क ) मीराँ ने सतगुरुजी मिलिया चरण कमल बलिहारी ॥<sup>६</sup>

#### भक्ति में कठिनाइयां

- (भ) साँप टिपारो राणा जी मेज्यो दयो मेक्तणी गलडार। हँस हँस मीरा कंठ लगायो यो तो म्हारे नौसर हार॥ विष को प्यालो राणाजी मेल्यो चा मेक्तणी ने प्याय। कर चर्णामृत पी गई रे गण गोविन्दरा गाय॥ १°
- (आ) राणाजी मेजा विष का प्याला सो अमृत कर दीज्यो जी ॥ ११
- (इ) ( कदा ) भाभी राखा जी कियो है थाँ पर कोप,

#### रतन कचोले विष घोलियो,

(भीराँ) बाई ऊदा घोल्यो तो घोलख दा, कर चरणामृत वाही मैं पावस्याँ॥ (ऊदा) भाभी भीराँ देखतङा ही मर जाय, यो विष कहिये बासक नाग को,

१ मीराँबाई की शब्दावली, (बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद) तीसरा संस्करण सन् १६२०, पृष्ठ =

२ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०

३ मीरॉंबाई की शब्दावली, पृष्ठ २६

४ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ २५

५ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ १

६ मीरॉबाई की शब्दावली, पुष्ठ २०

७ मीराँबाई की शब्दावली, पुष्ठ ३६

<sup>=</sup> मीराँबाई की शब्दावली, पुष्ठ ३७

१ मीराँनाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०

१० मीरॉंबाई की शब्दावली, पुष्ठ १६

११ मीरॉनाई की शब्दाक्ली, एव्ड ३४

- (मीराँ) बाई कदा नहीं म्हाँरे माय बाप, श्रमर डाली धरती मेलिया ।9
- (इ) राजा बरजै राखो बरजै, सब बरजै परिवारी। क्ॅबर पाटवी सो भी बरजै, और सेंहल्या सारी॥<sup>२</sup>
- (ठ) अहर का प्याला मेजिया रे दीजो मीराँ हाथ।
  अमृत करके पी गई रे मली करे दीनानाथ।।
  माराँ प्याला पी लिया रे बोली दोउ कर जोर।
  तै तो मारण की करी रे, मेरा राखण हारा ओर॥
- (क) बरबस रचल धमारी हम घर मातु पिता पारें गारी ॥<sup>४</sup>
- ( ऋ) जब मैं चली साथ के दरसण तब राणी मारण कूँ दौर्यो। १
- (ऋ) जहर देन की घात विचारी निरमल जल में ते विष घोर्यो। जब चरणोदक सुख्यो सरवणा, राम भरोसे मुख ठोर्यो॥
- ( लु) मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, इठ कर पी गई जहर ॥
- ( तृ ) दिश्व मथ घत काद लियो जार दई छोई। राणा विष को प्याल्यो भेज्यो पीय मगन होई ॥
- (प) विष रा प्याला राणो जी भेज्या दीजो मेड़तणो के हाथ।
  कर चरणामृत पी गई म्हाँरा सबल धणी का साथ।।
  विष को प्यालो पी गई भजन करे उस ठौर।
  थारी मारी न मरूँ म्हाँरो राखण हारो कौर॥ व
- (पे) सौंप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दियो जाय।
  ब्हाय धीय जब देखण लागी सालिग राम गई पाय।।
  जहर का प्याला राणा भेज्यो भमृत दीन्ह बनाय।
  ब्हाय धीय जब पीवण लागी ही अमर ॲचवाय।।
- (भ्रो) विष का प्याला मेजिया जी जावो मीरा पास। कर चरणामृत पो गई, म्हारे रामजी के विश्वास।। विष का प्याला पी गई जी, भजन करे राठोर। थारी मारी ना मरूँ म्हारो राखण हारो भ्रोर।।

१ मीराँबाई की शब्दावली (बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद) तीसरा संस्करण, सन् १६२०, पृष्ठ ३६

२ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३१

३ मोराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४१

४ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४६

५ मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५३

६ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५०

७ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५४

<sup>=</sup> मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५=

६ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६०

१० मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६४

- पेयां बासक मेजिया जी ये हैं चन्दन हार। नाग गले में पहिरिया म्हारों महलां भयो उजार॥
- (श्री) विष का प्याला राणा भर मेज्या अमृत कर आरोगी रे। र
- (श्रं) राखा जी तें जहर दियो मैं जाखी। जैसे कंचन दृहत ऋगिन में निकसत बाराबाखी॥
- (श्रः) सीसीद्यां राखो प्यालो म्हाने क्यूंरें पठायो। भलो बुरी तो मैं नहीं कीन्हीं राखा क्यूं है रिसायो॥ थांने म्हाने देह दिवी है ज्यां रो हिर गुण गायो। कतक कटारे ले विष घोल्यो दयाराम पंडो लायो।

### पूर्व भक्तों का निर्देश

- ( अ ) धना भगत पीपा पुन सेवरी मीरौँ की हू करो गनना । प
- ( आ ) पंशा कं प्रभु परच्यौ दीन्हो दिया रे खजीना पूर । ध
- (इ) दास क्वीर घर वालद जो लाया नामदेव की छान छवन्द। दास धना को खेत निवजायो, गज की टेर सुनन्द॥ अ
- (ई) धना भक्त का खेत जमाया कविरा बैल चराया।<sup>८</sup>
- ( उ ) सदना और सेना नाई को, तुम लीन्हा अपनाई ॥°

#### वै राग्य

- (भ) माता विता परिवार सं रे रही तिनका तोड़। "
- (आ) तुम तिज और भतार की मन में निह आनों हो। १९
- (इ) पीहर बसूं न बसूं सास घर सतगुरु शब्द संगाती। ना घर मेरा ना घर तेरा मीरा हरि रँग राती।। १२
- (ई) तेरी सुरत के कारणे घर लिया भगता भेस ॥ १३
- १ मीराँबाई की शब्दावली (बेलवेडियर प्रस, इलाहाबाद) तीसरा संस्करण, सन् १६२०, पृष्ठ ६५
- २ मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६७
- ३ मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६७
- ४ मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६७
- ५ मीरॉवाई की शब्दावली, एष्ठ २
- ६ मीरावाई की शब्दावली, पृष्ठ १५
- ७ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३६
- मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ७०
- ६ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ७०
- १० मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ५
- ११ मीरॉबाई की शब्दावली, पृष्ठ =
- १२ मीरॉंबाई की शब्दावली, पृष्ठ १०
- १३ मोरॉनाई की शब्दावली, एष्ठ १२

- ( उ ) मात पिता सुत कुटुम कवीला टूट गया ज्यं तागा । १
- (क) मात पिता श्रीर कुटुम्ब कबीलो सब मतलब के गरजी। र
- (ऋ) भाभी मीरा साथाँ का संग निवार। सारो सहर थांरी निन्धा करें। रे
- (ऋ) साधू संगत महँ दिल राजी भई कुटुंब सूंन्यारो। अ
- (लृ) मीरॉ सूंराणा ने कही रे सुण मीरां मोरी बात। साधो की संगति छोड़ देरे सिखयां सब सकुचात॥ प
- ( ऋ ) भाव भगत भूषण सजे सील सन्तोष सिंगार । भोदी चूनर प्रेम की गिरिधर जी भरतार ॥ कदाबाई मन समक्ष जावो ऋपने थाम । राज पाट भोगो तुम्हीं हमें न तासुँ काम ॥ ध
- (ए) द्वापा तिलक बनाइया तिजया सब सिंगार। मैं तो सरने राम के भल निन्दो संसार॥
- ( पे ) सासु लड़े मेरी नणद खिजाने राणा रह्या रिसाय। पहरो भी राख्यो चौकी निठार्यो ताला दियो जड़ाय॥

ध्रन्तसंक्ष्य के इन प्रमाणों से मीरों की जीवनी के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं:---

मीराँबाई राजस्थान के गौरवपूणं राठौड़ वंश में उत्पन्न हुई थीं। इनकी जनमभूमि मेड़ता थी इसीलिए इनका नाम मेड़तणी जी भी था। माता-पिता का वियोग
भ्रत्य काल ही में इन्हें सहन करना पड़ा। इनका विवाह सीसोदिया वंश में हुमा
था ग्रौर इनके पित हिन्दू जाित के सूर्य (हिंदुवाणी सूरज) थे। इनके हृदय में
श्रीकृष्ण की भिवत स्थान पा गई थी। यह भिवत रैदास जैसे सतगृरु मिलने से ग्रौर
भी बढ़ गई थी। भिवत-मागं में इन्हें अनेक किठनाइयाँ झेलनी पड़ीं। इनकी ननदऊदाबाई तथा सास ने इन्हें भिवत-मागं छोड़ने के लिए बहुत कहा-सुना, पर इन्होंने
उससे मुख न मोड़ा। ये साधु सत्संग करती ही रहीं। राणा ने राज्य-वंश की मर्यादा
रखने के लिए मीराँ से वैरागियों का साथ छोड़ने के लिए कहा, पर यह मीराँ ने
अस्वीकार किया। कृद्ध होकर मीराँ को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला
भेजा, मीराँ ने उसे चरणामृत मान कर पी लिया। उस विष का प्रभाव मीराँ पर

१ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, (बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद) तीसरा संस्करण, सन् १६२०, पृष्ठ २६

र मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३७

३ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३८

४ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०

५ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०

६ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४२

७ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६०

मिरौँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६८

कुछ भी नहीं हुआ। राणा ने फिर मीराँ के मार्य को एक पिटारे में सौप भजा, पर मीरौं ने ज्योंही पिटारा खोला, उन्हें उसमें फूल की एक माला मिली। मीरौं ने कुल, लज्जा श्रीर बंश की मर्यादा भूल कर श्रीकृष्ण की भिनत में वैराग्य धारण कर लिया।

अंतर्साक्ष्य में मीरां ने भ्रपने वैधव्य का वर्णन नहीं किया। उन्होंने जब श्रीकृष्ण को अपना पति मान लिया था, फिर वैधव्य कैसा? इसी प्रकार उन्होंने अंत्याचार करने वाले राणा का नाम भी नहीं लिखा। केवल 'सीसोद्यो' ही कह कर उन्होंने राणा का संकेत कर दिया है।

बाह्यसाक्ष्य के ब्रनुसार मीराँ का जीवन-वृत्त ब्रनेक ब्रलौकिक घटनाश्रों से पूर्ण है । कही-कहीं वह केवल परिचयात्म ह है, उसमे तिथि ब्रादि का कोई निर्देश नहीं है।

नाभादास के 'भवतमाल' में मीराँबाई पर यह छ्प्पय मिलता है :——
लोक लाज जुल मृंखला तिज मीरां गिरियर मजी ॥
सदृश गोपिका प्रेम प्रगट किल्युगिई दिखायो ।
निर श्रंदुश श्रांत निदर रिसक जस रस्ना गायो ॥
दुष्टिन दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीयो ।
बार न बाँको भयो, गरल अमृत ज्यों पीयो ॥
भक्ति निशान बजाय कें, काहूँ ते नाहिन लजी ।
लोक लाज कुल श्रंखला तिज मीरों गिरियर भजी ।

इस छप्पय के अनुसार मीरा का भिवत-भावना में लीन होकर विषपान करना सिद्ध होता है। मीराँ ने अपने गिरिघर की भिवत में तो लोकलाज छोड़ ही दी थी।

इस छप्पय पर प्रियादास ने जो 'टीका' लिखी है, उससे मीराँ का परिचय श्रिधिक विस्तार मे मिलता है :---

- (१) 'मेरतौं जनम भूमि' भूमि हित नैन लगे, पगे गिरथारी लाल विता ही के थाम मैं। '
- (२) 'राना के सगाई भई' करी ज्याह सामा नई, गई मित बुढ़ि व रँगीले धनश्याम में ॥
- (३) 'देवी के पुजायवे को' विश्वो लै उपाय सासु, वर पै पुजाइ पुनि बधू पूजि भाखिये॥"
- १ भक्तमाल सटीक ( नाभादास ), पृष्ठ ६१४
- २ भक्तमाल सटीक ( नाभादास ), पृष्ठ ६१५
- ३ भक्तमाल सटीक ( नामादास ), पृष्ठ ६१५
- ४ भक्तमाल सटीक ( नाभादास ), पृष्ठ ६१७

- (४) आय के ननंद कहै गहै किन चेत भामी, साधुन सो हेतु में कलंक लागे भारिये।
- (५) सुनि कै, कटोरा भरि गरल पठायो, लियो करि पान रॅग चढ़यो को निहारिये॥
- (६) रूप की निकाई भूप श्रक्त भाई हिये, लिये संग तानसेन देखिये को श्रायो है।
- (७) वृन्दाबन आई जाव गुसांई जूसों मिली भिली, तिया मुख देखने को पन लै छुटायो है। ४
- (=) राना की मलीन मित देख बसी द्वारावित, इति गिरधारी लाल नित ही लड़ाइये। प
- (१) सुन बिदा होन गई राय रखझोर जू पै, छाँड़ी राखो हीन लीन भई नहीं पाइये।

श्रन्तर्साक्ष्य के श्रतिरिक्त प्रियादास की 'टीका' में चार बातें नवीन मिलती हैं:--

- (१) श्रकवर का तानसेन के साथ मीराँबाई से मिलना।
- (२) मीराँबाई का श्रीजीव गुसाई से मिलना।
- (३) मीराँबाई का द्वारिका म निवास करना।
- (४) मीराँबाई का रणछोड़ जी के मन्दिर में श्रदृश्य होना।

'भक्तमाल' के टीकाकार श्री सीताराम्शरण भगवानप्रसाद ने यह भी लिखा है कि गनगौर की पूजा न करने पर मीराँ की सास ने जब अपने पित से मीराँ की शिकायत की तब बात यहाँ तक बढ़ी कि "मीराँ जी के लौकिक पित राना के कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया और इस संसार से भी चल दिया।" उपर्युक्त चार बातों की पुष्टि तो जनश्रुति से हो जाती है, किन्तु 'राना के कुमार' के दूसरे विवाह की पुष्टि किसी प्रकार भी नहीं होती।

'भक्तमाल' के टीकाकार के अनुसार प्रभु ने सप्रेम प्रार्थना सुन मीराँ जी को सदेह अपनी मूर्ति में (प्रायः संवत् १६५३) जीन कर लिया, मीराँ जी का केवल एक वस्त्र प्रभु के बाहर रह गया।

१ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ६११

२ भक्तमाल सटीक, १ण्ठ ६१६

३ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०२

४ मक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०२

५ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०३

६ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०३

७ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ६८६

द भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७०४

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में मीराँबाई पर कोई स्वतन्त्र वार्ता नहीं है, पर मीराँबाई के संबन्ध में निम्नलिखित ग्रवतरण मिलते हैं:---

## (१) गोविंद दुवे साचोरा ब्राह्मण तिनकी वार्ता

श्रीर एक समय गोविंद दुवे मीराँबाई के घर हुते तहाँ मीराँबाई सो भगव-द्वार्ता करत ग्रटके तब श्री श्राचार्य जी ने सुनी जो गोविंद दुवे मीराँबाई के घर उतरे हैं सो ग्रटके हैं तब श्री गुसाई जी ने एक बलोक लिखि पठायो सो एक बलवासी के हाथ पठायो तब वह बलवासी चल्यों सो वहाँ जाय पहुँचौ ता समय गोविंद दुवे संध्यावन्दन करत हुते तब बलवासी ने ग्राय के वह पत्र दीनों सो पत्र बांचि के गोविंद दुवे तत्काल उठे तब मीरांबाई ने बहुत समाधान कीयो, परि गोविंद दुवे ने फिर पाछे न देख्यो ।।प्रसंग।।२॥ १

## (२) अय मीराँवाई के पुरोहित रामदास तिनकी वार्ता

सो एक दिन मीराँबाई के श्री ठाकुर जी के श्रागे रामदास जी कीर्तन करत हुते सो रामदास जी श्री श्राचार्य जी महाप्रभून के पद गावत हुते तब मीराँबाई बोली जो दूसरो पद श्री ठाकुर जी को गावों तब रामदास जी ने कह्यों मीराँबाई सो जो ग्ररी यह कोन को पद है। जा श्राज ते तेरो मुहड़ी कबहूँ न देखूंगो...मीराँबाई ने बहुत बुलाये परि व रामदास जी श्राये नाही तब घर बैठे भेंट पठाई सोई फीर दीनी ग्रीर कह्यों जो रांड तेरो श्री श्राचार्य जी महाप्रभून ऊपर समत्व नहीं जो हमको तेरी वृत्ति कहा करनी है। प

### (३) ग्रथ कृष्णदास ग्रधिकारी तिनकी वार्ता

सो वे कुष्णदास शूद्र एक बेर द्वारिका गये हुते सो श्री रणछोर जी के दर्शन किरके तहाँ ते चले सो श्रापन मीराँबाई के गाँव ग्रायों सो वे कृष्णदास मीराँबाई के घर गये तहाँ हरिवंश व्यास श्रादि दे विशेष सह वैष्णव हुते...श्रोर कृष्णदास ने तौ ग्रावत ही कही जो हूँतौ चलूँगौ तव मीराँबाई ने कही बेठो तब कितने कमहौर श्री नाथजी को देन लागी सो कृष्णदास ने न लीनी श्रोर कहां जो तू श्री श्राचार्य जी महाश्रभन की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेट हम हाथ ते छूवेंगे नाहीं सो ऐसे कहि के कृष्णदास उहाँ ते उठि चले।

'दो सौ बावन बैंडणवन की वार्ता' में भी तीन स्थानों पर मीराँबाई का जल्लेख है:--

१ चौरासी वैष्णवन की वार्ता ( नं ०४१ ) पृष्ठ १६२

२ चौरामी वैष्णवन की वार्ता नं ० ५४ ) पृष्ठ २०७-२०=

३ चौरासी वैष्णवन की वार्ता (न० ६२) पृष्ठ ३४२-३४३

(१) श्री गुसाई जी के सेवक हरिदास बनियाँ तिनकी वार्ता

सो वे हरिदास बनियाँ मेरता गाम में रहते ।। वा गाम में एक ही वैष्णव हतो ।। श्रीर वा गाम को राजा जैमल हतो सो स्मार्तधर्म में हतो ।। एकादशी पहेली करते हते ।। श्रीर जैमल राजा की बेन के घर हरिदास बनियां के सामें हुतो ।। सो जब श्री गुसाई जी हरिदास के घर पधारे हुते तब जैमल की बेन कुंबारी में सूं श्री गुसाई जी के साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भए ।। जब जैमल की बेन ने पत्र द्वारा श्री गुसाई जी की बीनती लिख के पत्र द्वारा सेवक भये इतने में श्री गुसांई जी द्वारका सों मेरते पधारे श्रीर सब कुटुम्ब सहित गाम सहित जैमल जी वैष्णव भए।

(२) श्री गुसाई जी सेवक अजब कुँग्रर बाई तिनकी वार्ता सो वे अजब कुँबर बाई मेवाड़ में रहेती हती मीराँबाई की देरानी हती। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' के पृष्ठ ४३४-४३५ में पुनः रामदास वैष्णव और मीराँबाई के बीच वागयुद्ध की चर्चा है।

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है :--

- (१) मीराँबाई पुष्टिमार्ग में नहीं थीं। इसलिए पुष्टिमार्ग के संत जब मीरां-बाई से प्रायः मिलते थे तब वे मीराँबाई का अपमान करते थे।
- (२) मीराँवाई द्वारिका में भी थीं, क्योंकि कृष्णदास ग्रधिकारी द्वारिका में उनसे मिले।

'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' से निम्नलिखित बातें मालूम होती है :--

- (१) मीरौँबाई (जिनका नाम प्रसंग में नहीं दिया) राजा जयमल की बहिन थी ग्रौर मेड़ता में रहती थीं। वे परदे मे रहती थीं, ग्रतः पत्र द्वारा उन्होंने श्रीगोसांई विट्ठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया था। मेड़ता के राज जयमल जो पहले स्मार्त थे, पुष्टिमार्ग में दीक्षित हुए।
  - (२) मीरांबाई की देवरानी का नाम ग्रजब कुँवर बाई था।

'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता' की प्रामाणिकता संदिग्ध है, अतः उपर्युक्त निष्कर्ष भी प्रामाणिक नहीं है। इस प्रमाण से जो बाते भी ज्ञात होती हैं वे विशेष महत्त्व की नहीं हैं। इन वार्ताप्रों से यही ज्ञात होता है कि मीरांबाई गोकुलनाथ की समकालीन थीं।

वेणीमाधव दास ने भी श्रपने 'गोसाई चरित' में मीराँ के सम्बन्ध में दो दोहे लिखे हैं:--

तब आयों मेवाइ ते विव नाम सुखराल । मीरावाई पत्रिका लायो प्रेम प्रवाल ॥ पढ़ पाती/उत्तर लिखे गीत कवित्त बनाय ।

१ दो सौ बावन वेश्यवन की वार्ता ( नं० १५ ), पृष्ठ ६४-६६

२ दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता ( नं० ४७ ), पुष्ठ १०६

सब तजि हरि मजिबो भलो, कहि दिया विप्र पठाय ॥

यह निर्देश संवत् १६१६ भ्रौर १६२८ के बीच का है।

इस निर्देश से ज्ञात होता है कि मीराँबाई और तुलसीदास में पारस्परिक पत्र-व्यवहार हुआ था और मीराँबाई सं० १६१६ के बाद भी वर्तमान थीं। उस पत्र-व्यवहार को जनश्रुति ने यह रूप दे दिया है:--

### मीरांबाई का पत्र

श्री तुलसी सब सुख निधान, दुख हरन गुसाई।
बारिंह बार प्रनाम करूँ भव हरो शोक समुदाई॥
घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बदाई।
साधु संग श्ररु भजन करन मोहि देत नलेश महाई॥
बालपने ते मीरोँ कीन्हीं गिरधरलाल मिताई।
सो तौं श्रव छूटत निंह क्योंहू लगी लगन बरियाई॥
मेरे मात पिता के सम है, हरि भक्तन सुखदाई।
इमको कहा उचित करिंशो है सो लिखियो सममाई॥

### तुलसीदास का उत्तर

पद

जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही।
तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन बन्धु भरत महतारी।
बिल गुरु तज्यो कन्त ब्रजबनिता, भये सब मंगलकारी।।
नातों नेह राम सो मनियत, सुद्धद सुसेच्य जहाँ लो।
श्रंजन कहाँ श्राँखि जी फूटे बहुतक कहीं कहाँ लो।
तुलसी सो सब माँति परम हित, पूज्य प्रान तें प्यारो।
जासी होय सनेह राम पद पतो मतो हमारो।।

### सवैया

सो जननी सो पिता सोइ भ्रात सो भामिन सो सुत सो दित मेरो। सोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुरु साइव चेरो।। सो तुलसी प्रिय प्रान समान कहाँ लो बनाइ कहाँ बहुतेरो। जो तजि गेह को देह को नेह सनेह सो राम को होय सबेरो॥

यहाँ यह घ्यान देने की बात है कि मीरौं की शब्दावली में इस घटना का निर्देश नहीं है। मीरौंबाई के पत्र की उपयुंक्त पंक्तियौं भी मीरौं की शब्दावली में प्राप्त नहीं होतीं।

संवत् १८०० के लगभग दयाराम ने 'मीराँ चरित्र' ग्रीर राधाबाई ने 'मीराँ माहात्म्य' लिखा, किन्तु जनश्रुति के ग्रनुसार मीराँ की भक्ति ग्रीर विष-पान प्रसंग को

१ गोसांई चरित, दोहा ३१,३२

छोड़ कर कोई विशेष महत्त्वपूर्ण बात नहीं लिखी गई। इसी समय दयाराम ने 'भक्त-वेल' नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें ५ से २१ छंदों में केवल मीरा के विष-पान का उल्लेख है। दयाबाई ने संवत् १८१० के लगभग 'विनय मालिका' की रचना की। उसमें भी मीरा के विष-पान का निर्देश है:——

विष को प्याला घोर के राखा भेज्यो छान । मीराँ भँचयो राम किह हो गयो सुधा समान ।।

ध्रुवदास ने भ्रपनी 'भक्तनामावली' में मीरांबाई के चरित्र का कुछ मंकेत किया है:---

लाज ब्रॉंडि गिरिधर भजी करी न कब्रु कुल कानि ।
सोई मीरा जगविदित प्रगट भिंक्त को खानि ॥
लिलता हूँ लइ बोलि कें तासों हौ श्रित हेत । श्रानँद सों निरखत फिर वृन्दावन रस खेत ॥
नृत्यत नृपुर बाँध के गावत लें करतार । विमल होय भक्तन मिल्यो तृन सम गन्यो संसार ॥
बन्धुनि विष ताकौ दयो विचार चित श्रान ॥
सो विष फिर श्रम्नत भयो तब लागे पिछतान ॥

मीराँबाई का प्रथम ऐतिहासिक संबद्ध विवरण कर्नल टाड ने अपने 'एनल्स ऐण्ड एन्टिक्विटीज आरंव् राजस्थान' में दिया है। वे लिखते हैं——"राणा कुम्भ ने मेड़ता के राठौर की लड़की मीराँबाई से विवाह किया, जो अपने समय में अपनी भिक्त और सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध थी।" विलियम कुक ने इस अवतरण पर प्रकाश डालते हुए हरविलास सारदा का मत भी लिख दिया है, जिसके अनुसार मीराँबाई कुम्भ की स्त्री न होकर राणा सागा के पुत्र भोजराज की स्त्री थीं। हरविलास सारदा के मतानुसार मीराँ राव दूदा (सन् १४६-१६२) के चौथे पुत्र रत्नसिंह की पुत्री थीं। उनका विवाह भोजराज के साथ सन् १४१६ में हुआ और उनकी मृत्यु सन् १४४६ में हुई। वै

श्री नरोत्तमदास स्वामी ने भक्त किव हरीदास के भजन के ग्राधार पर उप-र्युक्त कथन की पुष्टि की है। श्री हरीदास का ठीक पता ज्ञात नहीं होता; इनका समय भी निश्चित नहीं है। श्री हरीदास का भजन बीकानेरस्थ शान्ति ग्राश्रम के सर-स्वती भवन में एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में मिलता है। उसमें संत ग्रीर भक्त किवयों के भजनों का संग्रह है। उसमें पुराने किवयों के पदों का संग्रह होने के कारण किव हरीदास के भी पुराने होन का ग्रनुमान है। श्री हरीदास के भजन में मीरां के

१ भक्त नामावली (सिलेक्शन फाम हिन्दी लिट्रेचर पुस्तक २ ) पृष्ठ ३७४ लाला सीताराम बी० ए०

२ पनल्स ऐराड एंटिनिवटीज श्रॉव राजस्थान ( ज्लेम्स टाड, विलियम अुक दारा संपादित ) भाग १, पृष्ठ ३३७

महाराणा साँगा ( हर विलास सारदा, पृष्ठ ६५-६६ अजमेर ) ( १६१८ )

पति का नाम 'भोजराइ जी' स्पष्ट शब्दों में दिया हुन्ना है। वह पद इस प्रकार है:---

श्रे राणो गढ़ चीतोड़ा की। मेड़तणी निज भगति कुमावें भोजराइजी का जोड़ा की।।
हिमक सिमक साल दुसाला वैठण गादी मोड़ा की।।
श्रसा सुख छाड़ि भयी वैरागिण सादी नरपित जोड़ा की।।
साइण वाइण रथ पालकी कभी न इसती घोड़ा को।
सब सुख छाड़ि छनक मैं चाली लाली लगायी रणछोड़ा की।।
ताक बजावें गोविंद गुण गावें लाज तजी वड़ल्हीड़ा की।
निरति करें नीकां होइ नाचें भगति कुमावें बाई चोड़ा की।।
नवा नवा भोजन गाँति भाँति का करिहैसार रसोड़ा की।।
करि करि भोजन साथ जिमावें माजी करत गिंदोड़ा की।।
मन धन सिर साँधा के श्ररपण प्रीति नहीं मन थोड़ा की।
हरीदास, मीरोंं वड़ा भागिण सब राय्यों सिरमोड़ा की।।

टाड ने भ्रपने राजस्थान के तीसरे भाग मे राणा कुम्भ के बनवाये हुए मिल्दर का उल्लेख किया है। उत्त मन्दिर के समीप एक छोटा मन्दिर श्रीर है, जो मीराँ-बाई के द्वारा बनवाया हुग्रा कहा जाता है। इस संबंध में रायबहादुर डा० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोझा ने 'राजपूताने का इतिहास' में लिखा है:——

"लोगों में यह प्रसिद्धि हो गई है कि बड़ा मिन्दर महाराणा कुंभ ने भीर छोटा उसकी राणी मीराँबाई ने बनवाया था, इसी जनश्रुति के भ्राधार पर कनंत टाड ने मीराँबाई को महाराणा कुंभा की राणी लिख दिया है, जो मानने के योग्य नहीं है। मीराँबाई महाराणा संग्राम सिंह (सांगा) के ज्येष्ठपुत्र भोजराज की स्त्री थी।"

जो मन्दिर मीराँबाई के द्वारा बनवाया गया कहा जाता है, वह वास्तव में राणा कुंभ के द्वारा ही सम्वत् १५०७ में बनवाया गया था। इस प्रकार कुंभ स्वामी स्रोर स्रादि वराह के दोनों मन्दिर, (पोल) विशिखा सम्वत् १५०७ में राणा कुंभ के द्वारा बनवाये गये थे। उन पर ये प्रशस्तियाँ हैं:--

कुम्भ स्वामी--

कुंभ स्वामिन म्रालयं व्यरचयच्छी कुंभकणों नृपः ।।
मादि वराह—

श्रकारयच्चादि वराह गेहमनेकथा श्रीरमणस्य मृतिं :---

- १ राजस्थानी, भाग ३, १ फ ४८
- २ एनल्स एएड एंटिनिवटीज आव् राजस्थान, माग ३, १७७ १८१८
- ३ राजपूताने का इतिहास ( श्रोका ) दूसरा खंड, पृष्ठ ६७०
- ४ वर्षे पंचदसे राते व्यागते सप्ताधिके कार्तिक---स्याद्यानंगितिथी नवीन विशिषां ( खां ) श्री चित्रकूटे व्यथात् ॥१८४॥ ---राजपुताने का इतिहास, पृष्ठ ६२२

जिस समय इन मन्दिरों का निर्माण हुन्ना, उस समय तो मीराँबाई का जन्म भी नहीं हुन्ना था, राणा कुंभ से विवाह होने की बात तो बहुत दूर है। १

शिवसिंह सेगर ने श्रपने 'सरोज' में मीराँबाई का जीवन विवरण कर्नल टाड के 'राजस्थान' के श्राधार पर ही लिखा है। वे लिखते हैं:--

''मीराँबाई का विवाह संवत् १४७० के करीब राना मोकलदेव के पुत्र राना कुंभकर्ण सी चित्तौर-नरेश के साथ हुआ। था। संवत् १४७५ में ऊदा राना के पुत्र ने राना को मार डाला।" र

कर्नल टाड के इतिहास ने ही मीराँ के सम्बन्ध में भ्रान्तियों को जन्म दिया है। मीराँ के प्रामाणिक जीवन-विवरण पर हरविलास सारदा ग्रीर मुंशी देवीप्रसाद ने प्रकाश डाला है। गौरीशंकर हीराचन्द श्रोझा ने तो 'राजपूताने का इतिहास' लिखते हुए मीराँ के जीवन की श्रनेक भ्रान्तियों का निराकरण किया।

मुन्शी देवीप्रसाद ने भी 'मीराँबाई का जीवन-चरित्र' में यह लिखा है:-

"यह बिलकुल गलत है, क्योंकि राणा कुंभा तो मीराँबाई के पति कुंवर भोजराज के परदादा थे ग्रीर मीराँबाई के पैदा होने से २५ या ३० बरस पहले मर चुके थे, मालूम नहीं कि यह भूल राजपूताने के ऐसे बड़े तवारीख लिखने वाले से क्योंकर हो गई राणा कुंभा जी का इन्तकाल सं०१५२५ में हुग्रा है। उस वक्त तक मीराँबाई के दादा दूदा जी को मोड़ता मिला ही नहीं था। इसलिए मीराँबाई राणा कुंभा की राणी नहीं हो सकतीं।" रे

ग्रभी तक की खोज के अनुसार मीरों के जीवन-वृत्त का यह रूप है:---

राव जोधा जी जोधपुर के संस्थापक थे। उनके पुत्र राव दूदा जी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने ग्रपने पराक्रम से मेड़ते में राज्य स्थापित किया था। राव दूदा जी
के चतुर्थ पुत्र का नाम था रत्निसह। उन्हें मेड़ता राज्य की ग्रोर से १२ गाँव निर्वाह
के लिए मिले थे। उन गाँवों का नाम था कुड़की। उसी कुड़की गाँव में सम्वत्
१५५५ के लगभग रत्निसंह के गृह मे एक पुत्री हुई, उसका नाम रखा गया मीराँ।

मीरौं की बाल्यावस्था ही में उनकी माँ का देहान्त हो गया था। प्रश्नतएव

१ महाराणा कुम्मा वि० सं० १४२५ ( सन् १४६८) में मारा गया, जिसके ६ वर्ष बाद मीराँ के पिता के बढ़े भाई वीरमदेव का जन्म हुआ था। ऐसी दशा में मीराँवाई का महाराणा कुम्म की राणी होना सर्वथा असंभव है। राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ ६७१

२ शिवसिंह सरोज. एष्ठ ४७५

३ मीराँवाई का जीवन-चरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) ( लखनक, संवत् १६५४) पृण्ठ ३१-३२

४ उदयपुर का इतिहास ( श्रोभा ) पृष्ठ ३५६

५ देवीप्रसाद कृत मीराँबाई का जीवन-चरित्र।

कृष्ण-काव्य ५७६

मीरों का कीड़ा-स्थल मां की गोद से हट कर पितामह दूदा जी की गोद में ग्रागया। दूदा जी बड़े भारी वैष्णव थे। निरन्तर उनके साथ रहने के कारण बालिका मीरों में भी वैष्णव धर्म के तत्त्वों का विकास स्वाभाविक रूप से हुन्ना। मीरों के जीवन म इसी घटना का प्राधान्य हो गया था। यह बात ध्यान में रखने योग्य है।

दूदा जी की मृत्यु के पश्चात् उनके जष्ठ पुत्र वीरमदेव जी राज्य-सिंहासना-सीन हुए। उन्होंने १८ वर्ष की अवस्था में मीराँ का विवाह चित्तौड़ के महाराजा सांगा जी के जेष्ठ कुमार भोजराज के साथ कर दिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद संभवतः १५८० संवत् के लगभग भोजराज का देहान्त हो गया। उसी समय से मीराँ के हृदय में अलौकिक भिक्त का उदय हुआ, जिसने उन्हें हिन्दी साहित्य में अमर कर दिया।

संवत् १५६४ मे बाबर ग्रौर सांगा के युद्ध मे मीरा के पिता रत्निसिंह मारे गये । उघर ससुर सांगा का भी देहान्त हो गया । सांगा के बाद भोजराज के छोटे भाई रत्निसिंह मेवाड़ के राजा हुए । संवत् १५८८ में रत्निसिंह का भी देहान्त हो गया। फलतः रत्निसिंह के सौतेले भाई विकमादित्य चित्तीड़ के राजा हुए।

राज्यासन के इस प्रकार शून्य और ध्रलंकृत होने की सन्धि मे—राज्य का उत्थान श्रीर पतन होने के परिवर्तन-काल में—मीराँ की भिवत का स्रोत वेगवान नदी के समान तीव्र वेग से बहने लगा था। साधु-सन्दर्शन, कृष्ण-कीर्तन के ग्राध्यात्मक प्रवाह में बह कर वे संसार की श्रसारता का स्वप्न देखा करती थीं। इनके भजनों की लहर में भिवत की ऐसी धाराएँ उठीं कि उनसे न जाने कितनी पापात्माएँ पुण्य के उज्ज्वल रंग में रेंग गईं। साधु-सन्तों का समागम उस समय चित्तौड़ के महाराणा विक्रमादित्य जी सहन नही कर सके, उन्होंने मीराँ को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। अनेक स्त्रियों को भेजा, स्वयं श्रपनी वहन ऊदाबाई को भी समीप रखा, पर कुछ फल नहीं हुग्रा। कहते हैं, कोध में ग्राकर राना ने विष भेजा, यह कह कर कि वह भगवान् का चरणामृत है। मीराँबाई ने उसे सहष् पान कर लिया। उनके लिए वह श्रमृत हो गया। कुछ लोगों का मत है कि इसी विष से मीराँ का श्रन्त हुग्रा, पर मीराँ ने इस घटना का निर्देश किया है। भाव-भाषा-शैली के विचार से उस पद की प्रामाणिकता के विषय में सन्देह नहीं होते।

म्हाँरे सिर सालिगराम, राणा जी म्हाँरो काँई करसी। मीराँ मूँ राणा ने कही रे सुण मोराँ मोरी बात। साधों की संग छोड़ दे रे, सखियाँ सब सकुचात॥

१ उदयपुर का इतिहास (श्रोभा) पृष्ठ ३४८-३६०

२ तुजुक बाबरी, पृ० ५७३।

मीरों ने सुन यों कही रे, सुन राषा जी बात, साधु तो भाई बाप हमारे, सिल्यों क्यूँ घवरात ॥ जहर का प्याला मेजिया रे, दोजो मोरों हाथ । अमृत करके पी गई रे, मली करें दीनानाथ ॥ मोरों प्याला यो लिया रे, बोलौ दोंड कर जोर । तें तो मरण की करी रे, मेरो राखण हारो और ॥

जिस समय मीरांबाई इसे उलझन में थीं, उसी समय मीरां के कष्ट सुनकर वीरमदेव ने मीरां को चित्तौड़ से बुला लिया भौर वे उन्हें बड़े प्रेम से रखने लगे। मीरां के चित्तौड़ से भा जाने पर उस पर बड़ी विपत्तियाँ भाई। गुजरात के सुलतान बहादरशाह ने चित्तौड़ छीन लिया। ग्रंत में विक्रमादित्य जी मारे गये।

इधर जोधपुर के राव मालवदेव ने वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया । इन दोनों स्थानों में विपत्तियों के बादलों ने मीरों का मुख मलीन कर दिया । उनके हृदय में वैराग्य का ग्रंकुर फूट निकला ग्रौर उन्होंने वृन्दावन ग्रौर द्वारिका तीर्थं करने के लिए ग्रपनी जीवन-नौका ग्रानिश्चित परिस्थिति-प्रवाह में डाल दी ।

कुछ वर्षों बाद चित्तीड़ भीर मेड़ते में पुनः वैभव श्रीर श्री का साम्राज्य हुआ। वहां से मीरों को बुलाने के लिए श्रनेक श्रादमी मेजे गये। कहते हैं, चित्तीड़ से श्राये हुए कुछ बाह्यणों ने मीरांबाई के सम्मुख सत्याग्रह कर दिया। उन्होंने कहा जब तक श्राप चित्तीड़ न लीट चलेंगी हम लोग श्रन्न-जल भी ग्रहण न करेंगे। मीरांबाई ने हार मान कर चलना स्वीकार किया, पर रणछोड़ जी से मिलने के लिए वे मन्दिर में चली गईं। वहां विरह के श्रावेश में इतनी मग्न हुई कि कहते हैं मूर्ति ने उन्हें श्रपने में श्रन्तिहंत कर लिया। इस प्रकार मीरों ने श्रपनी जीवन-लीला संवत् १६०३ में समाप्त की।

मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ ने भी उनका देहान्त संवत् १६०३ माना है। बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित 'संतवानी' सीरीज की 'मीराँबाई की शब्दावली ध्रौर जीवन-चरित्र' में इस पर आपत्ति की गई है। उसमें लिखा है:——

"मृंशी देवी प्रसाद जी मृंसिफ राज जोधपुर ने इनके जीवन-चरित्र में एक भाट के जबानी लिखा है कि इनका देहान्त संवत् १६०३ विक्रमी ग्रर्थात् सन् १५४६ ई॰ में हुमा; परन्तु भक्तमाल से इन दो बातों का प्रमाण पाया जाता है:—

- (१) अनबर बादशाह तानसेन के साथ इनके दर्शन को आया।
- (२) गुसांई तुलसीदास जी से इनका परमार्थी पत्र-व्यवहार था।

समझने की बात है कि अकबर सन् १४४२ ई० में पैदा हुआ सन् १४४६ ई० में तस्त पर बैठा और गुसाई तुलसीदास सन् १४३३ ई० (सम्वत् १४८६ वि०)

१ मीरांबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४०-४१

२ राठौंड़ों का एक भाट जिसका नाम भूरिदास है गाँव लूखवे परगने मारोठ इलाके मारवाइ में रहता है। उसकी जवानी सुना गया कि मीराँबाई का देहान्त सं० १६०३ में हुआ था और कहाँ हुआ यह मालूम नहीं।

<sup>--</sup>मीराँबाई का जीवन-चरित्र, पृष्ठ २५

से संवत् १६३० तक मानना उचित है। वृहत् काव्य दोहन में भी यह बात मानी गई है।

इसके अनुसार मीराँबाई की आयु अधिक से अधिक (संवत् १४५४— १६३०) ७५ वर्ष होती है जो किसी प्रकार भी अधिक नहीं कही जा सकती।

# मीराँबाई के ग्रन्थ

मीराँबाई के ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। मीराँबाई के समकालीन श्रीर परवर्ती संतों ने मीरों के नाम से पद-रचना कर मीरों की कविता दूषित कर दी है। आवश्यकता इस बात की है कि मीरों के समय में प्रचलित भाषा के व्याकरण के ग्राधार पर मीरों से उन पदों का संग्रह किया जावे जिनमें मीरों का दृष्टिकोण है। ग्रभी तक की स्रोज से मीराँबाई के निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाश में ग्राये है:——

#### १. गीत गोविन्द की टीका

विषय--गीत गोविन्द की भाषा टीका। ९

## २. नरसी जी का माहरा

विषय--नरसी जी की भिक्त का वर्णन।

#### ३. फटकर पद

विषय--मीराँबाई ग्रादि दस भक्तों के पदों का संग्रह।

## ४. राग सोरठ पद संग्रह

विषय--मीराँ, कबीर, नामदेव के पद ।

[ विशेष—इसकी दो प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा की सन् १६०२ की खोज रिपोर्ट में भी प्राप्त हुई ह। खोज रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रन्थ का नाम राग् सोरठ का पद है।

पं रामचन्द्र शुक्ल ने 'राग गोविन्द' नामक एक ग्रन्थ का ग्रीर उल्लेख किया है।

- १ भारतेन्दु इरिश्चन्द्र तो मीरांना तानसेन तथा तुलसीदास साथे ना समागमो ने सस्य गणी मीरांनो शरीर त्याग संवत् १६२० थो १६३० मध्ये थयानु अनुमाने छे अने तेने बहुजने प्रामाणिक माने छे। वृहत् काष्य दोहन (मीरांबाई) भाग ७, एष्ठ २४
  - २ राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज ( मुंशी देवी प्रसाद ) संवत् १६६८, पृष्ठ ५
  - ३ राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज ( मुंशी देवी प्रसाद ) संवत् १६६८ पृष्ठ ६
  - ४ राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज ( मुंशी देवी प्रसाद ) संवत १६६ द, पृष्ठ १२
  - ५ राजपूताना में हिन्दी पुस्तकों की खोज, पष्ठ १७
  - ६ खोज रिपोर्ट सन् १६०२, पृष्ठ ८१
  - ७ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १०४

कृष्ण-काठ्य ५६३

गीति-काव्या के अनुसार मीराँ की किवता आदर्श है। मीराँ ने न तो रीति-शास्त्र की गवेषणा की और न अलंकार-शास्त्र की। उनके हृदय में निर्झर की भौति भाव आए और अनुकूल स्थल पाकर प्रकट हो गये। भाव, अनुभाव, संचारी भावों के बादलों में उनकी किवता-चिन्द्रका नहीं छिपी, वरन् निरम्न हृदयाकाश से बरस पड़ी। हृदय की भावना मन्दाकिनी की भौति कलकल करती हुई आई और मीराँ के कंठस्थ सरस्वती की संगीतधारा में मिल गई। वह भावना संगीत का सार बनी और उसी में मीराँ के हृदय की अनुभृति मिली।

मीराँ ने 'गिरधर गोपाल' को रिझाया है, उन्हें श्रपना लिया है। वे 'गिरधर गोपाल' को ग्रपने पति के रूप मे देखती है:—

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।

माधुर्य भाव की उपासना के कारण उन्हें महाप्रभु चैतन्य से प्रभावित कहा जाता है, यद्यपि मीराँ की व्यक्तिगत भावना ग्रत्यन्त स्वतन्त्र है।

मीराँ ने श्रृंगार-रस में अपनी लेखनी डुबा कर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंधि भी नहीं भ्राने पाई । कविता में भ्रात्म-निवेदन है, विरह है, पर वह है ग्राध्यात्मिक, सांसारिक नहीं ।

रैन अपेरी विरह घेरी, तारा गिणत निस जात। लै कटारी कंठ चीक्ट करूँगी अपघात।। पाट न खोल्या, मुखाँ न बोल्या, साँक लाग परभात। अबोलना में अवध बीती, काहे की कुशलात॥

यह विरह की सच्ची कहानी है। श्रन्धकारमय रजनी है। प्रियतम मौन है, हृदय में विरह-ज्वाला है। बेचारी विरहिणी श्राकाश के तारों पर दृष्टि डाल कर उन्हें गिन रही है। संघ्या से प्रभात तक न प्रियतम ने द्वार ही खोला है श्रीर न मुख से एक शब्द ही कहा। सारा समय मौन ही में व्यतीत हो गया।

यह एक विरिहिणी की स्वाभाविक उक्ति है, पर इसमें ग्राघ्यात्मिक तत्व की व्यथा भी सिन्निहित है। पाट का ग्रर्थ यदि माया के परदे से ले लिया जावे तो सारे पद पर ग्राघ्यात्मिक सत्य का प्रकाश पड़ जाता है ग्रीर भौतिकता में ग्रलौिककता ग्रा जाती है। यही मीरॉ की करुणा है, यही उसकी वेदना है ग्रीर इसी वेदना के हटाने का उपाय मीराँ स्वयं करती है:——

'मीराँ की प्रभु पीर मिटैंगी चन बेंद समलिया होय'

बात यह है कि मीराँ ग्रन्तस्थल से गाती है, उसे बाह्य श्रृंगार की परवाह नहीं है। वह प्रेम की योगिनो है। उसकी कविता प्रकृति के झरने के समान उमड पड़ती है।

१ मीरॉबाई की शब्दावली, एष्ठ ३

मीराँ एक कोकिला-सी बैठ कर ग्रयने गिरिधर गोपाल का गीत गाती है। वह पृथ्वी पर नहीं है, बूक्ष की सबसे ऊँची डाल पर स्वर्ग के कुछ पास है।

मीराँबाई की रचनाग्रों में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। पहला दृष्टिकोण तो वह है जिसमें मीराँबाई कृष्ण की भिवत माधुर्यं रूप में करती ह। वे श्रीकृष्ण को पित मान कर उनसे प्रणय-भिक्षा माँगती हैं। 'जाके सिर मोर मुकुट मेरो पित सोई' की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 'कुल की कान' छोड़ दी है। यह भावना संभव है चैतन्य महाप्रभु के माधुर्य भाव से ली गई हो। किन्तु मीराँ का व्यक्तित्व उनकी रचनाग्रों में इतना स्पष्ट है कि वे ग्रपनी भिवत-भावना में किसी से प्रभावित हुई नहीं ज्ञात होतीं। श्रीकृष्ण से होली खेलने की ग्राकांक्षा उन्हें व्याकृल कर रही है। ऐसी स्थित में उनकी भावना रहस्यवाद से बहुत मिलती है जिसमें विरिहणी ग्रातमा प्रियतम ईश्वर के वियोग में दु:खी है:——

होली पिया बिन लागे खारी ।

सुनो री सखो मेरी प्यारो ॥

सुनो गाँव देश सब सुनो, सुनो सेज अटारो ।

सूनी बिरहन पिव बिन होलै, तज दह पीव पियारी ॥

मई हूँ या दुःख कारी ॥

देस विदेस संदेस न पहुँचै, होय अदेसा भारी ।

गिग्यताँ थिस गईँ रेखा, आँगरियाँ की सारी ॥

अजहूँ निर्ह आये मुरारी ॥

बाजत मॉम मुदंग मुरालिया, बाज रही इकतारी ।

आई बसंत कंत घर नाहीं, तन में जर भया भारी ॥

स्थाम मन कहा विचारी ॥

अब तो मेहर करो मुम ऊपर, चित दे सुणो हमारी ।

मीराँ के प्रमु मिलज्यो माथो, जनम जनम की कवाँरो ॥

लगी दरसन कीं तारी ॥

ऐसे पदों में कृष्ण का स्वरूप पौराणिक कथायों के ग्रनुरूप नहीं है। उनमें न तो कृष्ण के विष्णु-रूप की भावना है ग्रौर न शक्ति-रूप ही की। भगवान के समान ग्रलौकिक घटनाओं का भी वातावरण नहीं है। न तो कृष्ण-लीला का वर्णन है ग्रौर न कृष्ण के सख्य एव वात्सल्य की भावना है। मीराँ ने केवल व्यक्तिगत ईश्वर को भावना रक्बो है जिसमें रूप-सौंदर्य ग्रौर प्रेनाभिव्यक्ति है। पदों में इष्टदेव का वर्णनात्मक रूप नहीं रक्खा गया, उनमें ग्रनुभूति का वित्रण ही प्रधान है। मीराँ की इस प्रकार को रचनाओं में हृदय की दयनीय परिस्थितियों का ही विशेष प्रदर्शन हुआ है।

१ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ४३

दूसरा दृष्टिकोण वह है जिसमें उन्होंने सन्त-मत के अनुसार ईश्वर की भिक्त की है। सम्भव है संतों की भिक्त भावना का प्रभाव उन पर पड़ा हो। ऐसे पदों में सन्त-मत में प्रयुक्त रूपक ग्रीर शब्दावली का ही प्रयोग ग्रिषक पाया जाता है, पर मीराँ की रचना में ऐसे पद कम है। उदाहरणार्थ एक पद इस प्रकार है:——

> नैनन बनन बसाऊँ री जो मैं साहिब पाऊँ ॥ इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलकत नाऊँरी ॥ त्रिकुटी महल में बना है भरोखा, तहाँ से भाँकी लगाऊँ री ॥ सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिन्नाऊँ री ॥ मीराँ के प्रमु गिरियर नागर बार-बार बल जाऊँ री ॥

#### काव्यत्व

गीत-काव्य—मीराँबाई की रचनाध्रों मे राग-रागिनियों का प्रयोग विशष रूप से किया गया है, क्यों कि मीराँ की भिक्त में की तंन का प्रधान स्थान है। 'मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर' की भिक्त मन्दिर के कीर्तन के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। साथ ही मीराँ की गीति-काव्यमयी भावना के लिए रागो की उपयुक्त सृष्टि परमावश्यक है। इतना होते हुए भी मीराँ में कलात्मक ग्रंग कम है। यद्यपि विरह का वर्णन गोपिका-विरह के समान ही है तथापि इष्टदेव से दूर होने के कारण हुदय की दशा का ही मार्मिक चित्रण है। मीराँ स्वयं स्त्री थी, श्रतः उनके विरह-निवेदन में स्वाभाविकता है, सूर के समान कृत्रिमता या कल्पना नहीं। मीराँ की स्वाभावोक्ति चरम सीमा पर है।

व्यक्तिगत निर्देश—मीराँ की रचनाओं मे व्यक्तिगत निर्देश बहुत श्रिषक है। बहुत से पदों मे तो मीराँ श्रीर ऊदा का अयवा मीराँ श्रीर सास का वार्तालाप ही पाया जाता है। इसके श्रितिरक्त 'जहर का प्याला' श्रयवा 'साँप पिटारा' का भी उल्लेख श्रनेक स्थलो पर है। यहाँ तक कि विष का प्याला लाने वाले का नाम भी दयाराम पडे बिया गया है 'कनक कटोरे ले विष घोल्यो, दयाराम पंडो लायो'। पेगीतिकाव्य में व्यक्तिगत निर्देश रहने के कारण मीराँ ने श्रपने जीवन की घटनाश्रों का निर्देश कर दिया है।

पौराणिक भक्तों का उत्लेख--भिनत के ग्रादर्श की व्याख्या करते हुए मीरौं ने पौराणिक कथाओं का भी सकेत किया है।

१ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पुष्ठ ३०

२ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३-१८

३ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३७

४ मीरॉंबाई की शब्दावली पृष्ठ १६, ३४, ६४, ६४, ६७

प्र मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ ६७

श्रजामील श्रवराधी तारे, तारे नीच सदान। जल डूबत गजराज उवारे, गिष्का चढ़ी विमान॥ श्रीर श्रथम तारे बहुतेरे भाखत संत सुजान। कुबजा नीच भीलनी तारी, जानै सकल जहानी॥

इन प्राचीन भक्तों के साथ मीरॉ ने ग्रपने पूर्ववर्ती भक्तों का भी निर्देश किया है:---

> दास कबीर घर बालद जो लाया, नामदेव की छान छवंद। दास धना को खेत निपजायो, गज की टेर सुनंद।।२ धना भगत पीपा पुन सेवरी मीरा की हूँ करो गनना।।३

तुलसीदास की भौति मीराँ का भी पौराणिक कथाग्रों पर पूर्ण विश्वास है। विशेष

(१) मीराँबाई के अन्तर्साक्ष्य से ज्ञात होता है कि रैदास उनके गुरु थे। रैदास कबीर के समकालीन थे और उनका समय पद्रहवे शतक के पिछले हिस्से से सोलहवें शतक के मध्य तक' माना गया है। र इसके अनुसार रैदास अधिक से अधिक संवत् १४४० या १४६० तक जीवित रहे होगे। मीराँबाई का जन्म सं० १४४४ में हुआ था, श्रतः इन सवतों को ध्यान मे रखते हुए मीराँबाई रैदास से मिल कर उन्हे अपना गुरु नहीं मान सकती। 'भवतमाल' की टीका अथवा मेकालिप के अनुसार चित्तों इकी रानी झाली अवश्य रैदास की समकालीन थी और बाद में उनकी शिष्या भी हो गई थी। संभव है, यही चित्तों इकी रानी अम से मीराँबाई मान ली गई हों और संतों ने मीराँबाई की रचना में रैदास सम्बन्धी पद लिख कर मिला दिये हो। ऐसी अवस्था में मीराँबाई के वे समस्त पद जिनमें रैदास का उल्लेख है, प्रक्षिप्त मानने होंगे। जब मीराँबाई का 'गिरिधर नागर' के प्रति इतना उल्क्रब्ट प्रेम था कि वे पुष्टिमार्ग भी ग्रंगीकार नहीं कर सकीं तो रैदास का शिष्यत्व स्वीकार करना भी एक असंभव बात ज्ञात होती है।

ऊदाबाई का नाम भी राणा साँगा की संतान में नही मिलता । संभव है, . ऊदा राणा भोजराज की या राणा विकमाजीत की सगी बहन न होकर किसी अन्य सम्बन्ध से बहन होंगा । इसी प्रकार 'दों सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में 'जेमल की

- १ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ ३२
- र मीराँबाई की शब्दावली, पुष्ठ ३६
- ३ मीराँबाई की शब्दावली, पृष्ठ २
- ४ संतबनी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ६५
- ५ दि सिख रिलीजन, भाग ६, पृष्ठ ३१८
- ६ चौरासी वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ ३४२-३४३

कृष्ण-काव्य ५५७

वेन' का उल्लेख है। 'जयमल की वेन यही मीरा थी। स्पष्टता के लिए मीरा भीर राणा विक्रमादित्य की वंशावली इस प्रकार है:--



अपनी रचनाओं में मीराँबाई ने यद्यपि अलंकारों के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया तथापि उपमा और दृष्टान्त अनेक स्थानो पर मिलते हैं।

> पाना ज्यूं पीली पड़ी रे, अन्न निह खाती। हरि बिन जिवड़ा, यूं जलै रे, ज्यूं दीपक संग बाती ( उपमा ) रे राणा जी तें जहर दियो मैं जायी। जैसे कंचन दहत श्रश्मिन मैं निकसत बारह बाणी॥

श्रलकारों से भी अच्छे रूप में उनके मानसिक चित्र हैं, जो सरेल होते हुए भी सजीव है। मीराँ की भाषा भी बड़ी श्रिभिष्यजक शक्ति लिए हुए है, यद्यपि उसमें एकरूपता नहीं। मीराँ का जीवन चार स्थानों में व्यतीत हुआ, मारवाड़, मेंवाड़, ब्रज श्रीर गुजरात। श्रतः उनकी रचनाश्रों में चारों भाषाश्रों के उदाहरण मिल सकते हैं। रचना की प्रामाणिकता का प्रश्न यहाँ भी उपस्थित होता है। उनकी रचनाश्रों में ब्रजभाषा के श्रिधिक पद है, यद्यपि उन पर मारवाड़ी प्रभाव है।

मीरौ के पदों के संपादन की ग्रावश्यकता है। पदों का वैज्ञानिक वर्गीकरण

- १ दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता, पृष्ठ ६४-६६
- २ बृहत काव्य दोहन भाग ७, पृष्ठ १६
- ३ मीरॉॅंबाई की शब्दावली, पृष्ठ १४
- ४ मीराँबाई की शब्दावली, पेंड ६७

भी नहीं है । मीरौं की शब्दावली म १६७ पद हैं, जिनमें ग्रधिकांश पद विरह स्रौर प्रेम के हैं। इनमें राग सावन के १० पद स्रौर राग सोरठ के ११ पद भी हैं।

मीराँबाई के पदों में छंदों का कम घ्यान है। मात्राएँ भी कही घटी-बढ़ी है।, पर राग-रागिनियों मे रचना का रूप रहने के कारण गान की लय मात्रा की विषम्मता को ठीक कर लेती है। मीराँ में छंद-शास्त्र न देखकर उनकी उस भिक्त-भावना की ग्रोर घ्यान देना चाहिए, जिसने उन्हें कृष्ण-काब्य के किवयों में महत्त्वपूर्ण स्थान दे रक्खा है।

कृष्ण-काव्य की रचना प्रधानतः सख्य भाव के ब्राधार पर ही है । अतः भिन्त-भावना के साथ प्रृंगार का ब्राधिक्य भी इसी प्रकार की रचनात्रों में हो गया है । प्रृंगार रस ने काव्य के कलात्मक रूप की सृष्टि की । इसी कला में नखिशिख और नायिका-भेद है । अतः कृष्ण-काव्य की प्रृंगार-प्रियता ने रीति-शास्त्र की नींव भी डालनी प्रारंभ कर दी । अनेक भवत किव ऐसे हुए जिन्होंने श्रीकृष्ण की भिन्त करते हुए भी श्रृंगार रसान्तर्गत उद्दीपन विभाव में ऋतु-वर्णन और नखिशख-वर्णन भी किया । इस परिस्थित मे भिनत और कला का विकास साथ ही साथ होने लगा । भिन्त-काल में भिनत प्रधान और कला गीण रही, रीति-काल में कला प्रधान हो गई और भिनत गीण हो गई । इस भौति कृष्ण-काव्य के किवयों में भिनत के साथ कला की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसी दृष्टि से कालकमानुसार हम कृष्ण-काव्य के किवयों पर विचार करते हैं ।

इनका कविता-काल संवत् १५७५ माना जाता है । इनकी 'पंच सहेली' नामक रचना प्रसिद्ध है । भाषा पर राजस्थानी प्रभाव यथेष्ट छीहल है, क्योंकि ये स्वयं राजपूताने के निवासी थे । रचना में वियोग श्रृंगार का वर्णन ही प्रधान है ।

इनका कविता-काल संवत् १५८५ माना है। इनकी दो रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। 'हरिचरित्र' और 'भागवत दशम स्कन्ध भाषा'। दोनों की लालदास भाषा भवधी है। कविता में कोई विशेष प्रतिभा के लक्षण नहीं हैं। दोहा-चौपाई ही इनका विशेष प्रिय छन्द है।

ये भागवत बहुत सुनाया करते थे। बड़े सरल और उदार थे। इनका किवता-काल संवत् १५६० के लगभग माना जाता है, क्योंकि ये चैतन्य के शिष्य थे। चैतन्य का गोलोकवास सं० १५६४ है। ख्रतः उनसे दीक्षत श्री गदाधर भट्ट होकर इन्होंने कृष्ण-कथा कहनी प्रारम्भ कर दी होगी। ये संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे, ख्रतः इनकी किवता में संस्कृत की छाप स्पष्ट है। इनकी भाषा सुन्दर और सरस है। बहुत से पद तुलसीदास जी की विनय-पित्रका की कोटि के है। इनके स्फुट पद ही उपलब्ध हैं।

इनका माविभवि-काल संवत् १५६८ माना जाता है। उसी समय इन्होंने रीति-शास्त्र पर 'हिततरिंगणो' नामक ग्रंथ की रचना की। हिन्दी साहित्य में रीति-

रोति-शास्त्र पर 'हिततरिंगणो' नामक ग्रंथ की रचना की । हिन्दी साहित्य में रीति-शास्त्र पर यह पहला सफल ग्रंथ उपलब्ध है । इसीलिए कृपारामं 'हिततरंगिणो' के साथ कृपाराम का विशेष महत्त्व है । 'हिततरं-गिणो' की रचना बहुत सरस श्रीर मधुर है । भाषा भी बहुत सुयरो ग्रीर मँजी हुई है । इनके दोहे विहारी के दोहों से किसी प्रकार भी भाव-व्यंजना में कम नहीं हैं । 'हिततरिंगणो' हिन्दी साहित्य का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । इन्होंने भिक्त-काल में भी रीतिकाल के ग्रादशों की सुष्ट की ।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६०० के लगभग है। ये ग्रकबर के समकालीन थे। ये बड़े साधु-सेवी ग्रीर भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने सूरदास मदनमोहन ग्रकवर के खजाने के तेरह लाख रुपये साधु-संतों को खिला दिये ग्रीर रातोरात भाग गये। ग्रकबर के द्वारा क्षमादान होने पर भी ये वृन्दावन से नहीं हटे ग्रीर इन्होंने वहीं ग्राने जीवन के ग्रन्तिम दिन व्यतीत किए।

इस सम्बन्ध मे यह पद प्रसिद्ध है :--

तेरह लाख सँडीले उपजे, सब साधुन मिलि गटके। सूरदास मदन मोहन ऋाधी राति को सटके॥

प्रियादास ने इस घटना का निर्देश करते हुए 'भक्तमाल की टीका' में एक कवित्त लिखा है:--

'भक्तमाल' में इन पर यह छप्पय है :--

(श्री) मदन मोहन स्रदास की नाम शृंखला जुरी अटल।।
गान काव्य गुण राशि सुद्धद सहचिर अवतारी।
राषा कृष्ण उपास्य रहिस सुख के अधिकारी॥
नवरस मुख्य सिंगार विविध मौंतिनि किर गायो।
बदन उच्चरित वेर सहस पायनि हैं धायो।।
श्रंगीकार की अवधि यह, ज्यों आख्या आता जमल।
(श्री) मदन मोहन स्रदास की, शृंखला जुरी अटल॥
2

१ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७२६

इनका नाम सूरध्वज था, पर काव्य में इन्होंने सूरदास मदन-मोहन लिखा। "ग्रापके दोनों नेत्र फूले कमल के समान थे, प्रभु का प्रेम रंगपी के सुन्दर श्रनुराग से झूलते थे।"

इनकी रचना सरस है। इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है, कुछ स्फुट पदों के संग्रह ही मिलते हैं।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६०२ माना जाता है। ये सीतापुर जिले के बाड़ी ग्राम के निवासी थे। इनके दो ग्रंथ कहे जाते हैं—'सुदामा चरित्र' ग्रीर 'ध्रुव चरित्र'। 'सुदामा चरित्र' तो प्राप्य है, 'ध्रुव चरित्र' ग्रभी तक

नरोत्तमदास नहीं मिला। 'सुदामा चरित्र' बहुत छोटी रचना है, पर वह इतनी सरस भ्रीर श्रेष्ठ है कि उसी ने किव को बहुत लोकप्रिय

वनादिया है। उसमे दीन हृदय के बड़े सच्चे चित्र है। भाषा बहुत स्वाभाविक श्रौर चलती हुई है। उसमें प्रवाह है। भावों के साथ भाषा का इतना सुन्दर मिलाप 'सुदामा चरित्र' की श्रेष्ठता का कारण है।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६०७ है । ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के मतानुयायी थे। इनके चार ग्रंथ प्रसिद्ध है। ये गद्य के प्रमुख लेखक थे। इनके तीन ग्रंथ तो गद्य में हैं। 'श्री यमुनाजी के नाम', 'श्री ग्राचार्य महाहरिराय (वल्लभी) प्रभु को स्वरूप' एवं 'श्री ग्राचार्य महाप्रभु की द्वादश निज वार्ता।' 'श्री यमुनाजी के नाम' मे श्री यमुनाजी ग्रीर उनके घाटों की वन्दना ग्रीर महिमा का वर्णन है। 'श्री ग्राचार्य महाप्रभु को स्वरूप' में वल्लभ समुदाय के ग्राचार्यों के ग्रात्म-स्वरूप का वर्णन है ग्रीर 'श्री ग्राचार्य जी महाप्रभु की द्वादश निज वार्ता' में श्री वल्लभाचार्य जी का जीवन-वृत्त वर्णित है। इनकी चौथी पुस्तक पद्य में है। उसका नाम 'वर्षोत्सव' है जिसमें वर्ष भर के उत्सवों पर गाने योग्य

पद लिखे गए हैं । प्रमुखतः ये गद्य लेखक हैं ।
ये तिरहुत के क्षत्रिय थे । इनका परिचय ग्रभी ज्ञात हुन्ना है । इन्होंने 'महाभारत' पर एक 'डंगौ पर्व' नामक पुस्तक लिखी है । रचना
साधारण है । इनका ग्राविभिव-काल संवत् १६०८ है ।

इनका जन्म संवत् १६११ में हुम्रा था। इन्होंने भिक्त पर ग्रच्छे पद लिखे गोबिन्ददास सुन्दर भजन लिखे हैं। भाषा ब्रजभाषा है, उस पर पूर्वी प्रभाव भी है। इनका म्राविभवि-काल संवत् १६४० माना गया है।

इनके विषय में कुछ, विशेष विवरण ज्ञात नहीं । ये निम्बार्क संप्रदाय के स्वामी हरिवास श्रन्तर्गत टट्टी संप्रताय के प्रवर्तक थे और प्रसिद्ध गायक भक्त थे । कहा जाता है कि ये तानसेन के गुरु थे । इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६१७ के लगभग है, क्योंकि ये ग्रकवर के समकालीन थे । इनकी रचना में भावों की सुन्दर छटा है, पर शब्दों के चयन में विशेष चातुर्ये नहीं है। इनके पद हैं। इनके पदों के स्ननेक संग्रह प्राप्त हुए हैं। उनमें हरिदास जी की बानी स्रोर हरिदास जी के पद मुख्य हैं।

नाभादास ने इनके विषय में जो छप्पय लिखा है, वह इस प्रकार है :— आसधीर उद्योत कर, रिसक छाप हरिदास की ॥ जुगल नाम सों नेम जगत नित कुछ निहारी । अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी ॥ गान कला गंधर्व श्याम श्याम को तोषे । उत्तम भोग लगाय मोरमरकट तिमि पोषे ॥ गृपति द्वार ठाढ़े रहे दरशन आशा जास की । आसधीर उद्योत कर रिसक छाप हरिदास की ॥

इनके सम्बन्ध में 'भक्तमाल' के वार्तिककार ने यह भी लिखा है कि ''उस समय का बादशाह (श्रकबर) वेष छुपा के तानसेन के साथ जाकर श्रापके दर्शनों से कृतार्थं हुमा। संवत् १६११ से १६६२ के मध्य किसी समय की यह बात है।''<sup>९</sup>

भिनत-काल में हितहरिवंश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है, वयोंकि जिस प्रकार इनके पदो में सरसता पाई जाती है, उसी प्रकार इनके सिद्धान्तों में मौलिकता भी। इन्होंने राधावल्लभी नामक एक नए संप्रदाय का सूत्रपात किया। हितहरिवंश ये पहले मध्वाचार्य के द्वैत संप्रदाय के समर्थंक थे। बाद में इन्होंन अपना स्वतंत्र हित संप्रदाय चलाया। कहते हैं, स्वप्न में इन्हें राधिका जी ने दर्शन देकर मंत्र दिया था। तभी से इन्होंने राधा की उपासना प्रधान मानी।

इनका जन्म संवत् १५६६ ग्रीर ग्राविभीव-काल संवत् १६२२ माना जाता है। उसी समय ग्रोरछा-नरेश के राजगुरु श्री हरिराम व्यास इनसे दीक्षित हुए। इनका बजभाषा पर पूर्ण ग्रधिकार था। ये संस्कृत के पण्डित भी थे। इन्होंने बजभाषा की बड़ी मधुर रचना की, इसीलिए ये श्रीकृष्ण की वंशी के श्रवतार कहे जाते थे। इनकी रचना तो थोड़ी-सी है, पर वह है बड़ी हृदयग्राहिणी ग्रीर सरस। इनका 'हित चौरासी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है जिसमें इनके ६४ पदों का संग्रह है। इनमें वर्णनात्मकता के साथ भाव-व्यंजना उच्चकोटि की है। इन्होंने राधा की शोभा में सरसता की सीमा उपस्थित की। ये बजभाषा के बड़े लोकप्रिय कि थे। इनकी पृश्वंसा में 'ग्रब्टछाप' के किव चतुर्भुज दास ने 'हितू जू को मंगल' लिखा था। इनकी रचना में बजभाषा का सुन्दर ग्रीर व्यवस्थित रूप है। इनके सम्बन्ध में नाभादास ने ग्रवने 'भक्तमाल' में यह छप्पय लिखा था:—

१ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ५८२

२ भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ५८३

श्री हरि वंश गुर्साई मजन की रोति सक्कृत कोउ जानि है। राषा चरण प्रधान हदै मति सुदृढ़ उपासी। कुंज केलि दम्पती तहाँ की करत खवासी।। सर्वस महा प्रसाद प्रसिषता के श्राधकारी। विधि निषेध नहि दास अनन्य उत्तकट मतथारी।। ज्यास सुवन पथ अनुसरं सोह भले पहिचानि है। श्री हरिवंश गुर्साई भजन की रीति सक्कृत कोउ जानि है।।

इनका कविता-काल संवत् १६२२ के लगभग माना जाता है। इनका काव्य यद्यपि परिमाण में ग्रिधिक नहीं है तथापि कवित्व में श्रोष्ठ है। इनकी रचना सरस श्रोर मधुर होती थी। इनकी प्रधान रचना 'युगलशतक' है श्रीभद्र जिसमे १०० पदों का संग्रह है। इसमें श्रीकृष्ण की भक्ति बड़े

सरल पदों में कही गई है। पदों में तन्मयता का भाव यथेष्ट

है। इनके सम्बन्ध में नाभादास का यह छप्पय है:--

श्रीभट सुभट प्रगटयो अघट रसा रसिकन मन मोद घन।
मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित किव।
निरखत इरषत इदय प्रेम बरखत सुकलित किव।।
भव निस्तारन हेतु देत इद भिवत सविनि नित।
जासु सुजस सिस उद इरत भित तम भ्रम श्रम चित।।
भानन्द कन्द श्री नन्द सुत श्री इषभानु सुता भजन।
श्रीभट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन भोद घन।।

इनका स्राविर्भाव-काल संवत् १६२२ माना गया है । ये स्रोरछा-नरेश श्री मधुकर शाह के राजगृह थे । ये संस्कृत के बड़े पंडित थे । ज्ञानार्जन के लिए पर्यटन

. किया करते थे । वृन्दावन में हितहरिवंश के महत्त्व को देखकर

**ब्यासजी** ये उनके शिष्य हो गए। इनकी कविता बड़ी लोकप्रिय हुई। इन्होंने ज्ञान ग्रीर भक्ति की विवेचना बड़े सरलग्रीर स्पष्ट

ढंग से को । य कृष्ण-लीला के बड़े प्रेमी थे ग्रौर उन्ही लीलाग्रों के पद बनाकर सुनाया करते थे । बुन्देलखंड के ये बड़े लोकप्रिय कवि थे । इनकी रचना श्रधिकतर स्फुट पदों मे मिलती है ।

इनका प्रथम नाम हरीराम था। ४५ वर्ष की ग्रवस्था (सं०१६१२) मे ये भ्रोरछा छोड़कर वृन्दावन गए। वहाँ ये श्री राधावल्लभी संप्रदाय में दोक्षित हुए। नाभादास ने इनकी प्रशंसा में यह छप्पय लिखा है:--

उत्कर्ष तिलक ग्ररु दामको, मक्त इष्ट श्रति व्यास कें

काहू के आराध्य मच्छ कच्च नरहरी स्कर ! वामन फरसाधरन सेत बंधन जु सैलकर ॥ एकन तें यह रीति नेम नवधा सों लायें । सुकुल सुमोखन सुवन, अच्युत गोत्री जु लड़ायें ।। नौगुण तोरि नूपुर गुद्धो, महत स्भा मधि रास कें। वतकर्ष तिलक अरु दामको भक्त इंग्ट अतिन्थास के ॥<sup>३</sup>

१ भक्तमाल सटीक, एष्ठ ५७६

२ मक्तमाल सटीक, पृष्ठ ५४६

३ भक्तमाल, सटीक पृष्ठ ४८४

इनके संबन्ध में भिक्त श्रीर श्रनुभूति की श्रनेक कथाएँ कही जाती हैं, जिन्हें त्रियादास ने श्रपनी 'टीका' में वर्णन किया है। इनके परिचय में प्रियादास ने लिखा है:---

श्राये गृह त्यांग वृन्दावन श्रनुराग करि ,
गयो हियो पागि होय न्यारो तासो खीजिये ।
राजा लेन श्रायो देपे जायबो न भायो,
श्री किशोर उरकायो मन सेवा मित भीजिये ॥
चीरा जरकसी शोश चीवनो खिसित जाय,
लेहु जू वंधाय नहीं श्राप बाँधि लीजिये ।
गये उठि कुंज सुधि श्राहं सुख पुंज,
श्राये देख्यो वंध्यो मंजु कही कैसे मोपे रीकिये ॥

ये राधावल्लभी सम्प्रदाय के अनुयायी थे, किन्तु इन्होंन हरिज्यासी पंथ की स्थापना की। ये अपनी भिक्त-भावना में बडे प्रवीण थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'व्यास की बानी' है जिसमें भिक्त-पदों के साथ 'रास पंचाब्यायी' भी विणित है। इनकी रचना बहुत सरस है।

ये अकयर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत् १४६६ में हुआ था। ये बड़े ही शक्तिशाली किव थे। इन्होंने बहुत-सी स्फुट रचना निपट निरंजन की जिसमें ज्ञान, भिक्त और वैराग्य के किवत है। इनकी रचना, बहुत लोकप्रिय है। ग्राविर्भाव-काल संवत् १६३० है। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६३७ माना गया है। ये 'प्रेमतरिंगणी' के लेखक थे। 'प्रेमतरिंगणी' का कथानक 'भ्रमरगीत' जैसा ही है, लक्ष्मीनारायण जिसमें गोपियों को धैर्य देने के लिए उद्धव ब्रजागमन करते हैं ग्रीर उन्हें उपदेश देते हैं। रचना साधारण है।

ये ग्रोरछा-निवासी महाकिव केशवदास के बड़े भाई थे ग्रीर भाषा के ग्रच्छे किव थे। इनका किवता-काल संवत् १६३७ के लगभग माना जाता है। इन्होंने 'नखिशिख' पर उत्कृष्ट रचना की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा बलभद्र मिश्र ग्रीर सन्देह का इन्होंने विशेष सफलता के साथ किवता में श्रयोग किया। भाषा मेंजी हुई है ग्रीर उस पर किव को पूर्ण ग्राधिकार है। ग्रभी तक इनके चार ग्रन्थों का पता लगा है—'बलभद्री व्याकरण', 'हनुमन्नाटक', 'गोवर्द्धन सतसई टीका' ग्रीर 'दूषण विचार।' ऐसा ज्ञात होता है जैसे बलभद्र मिश्र की रचना में रीति-काल की किवता ग्रपना रूप बना रही है। ग्रंगों का सजीव ग्रीर कल्पनापूर्ण वर्णन बलभद्र की रचना की बिशेषता है।

र भक्तमाल, एष्ठ ४८४, ४८४ हि॰ सा॰ ग्रा॰ इ॰—४६

इनका भ्राविभीव-काल सं० १६४५ है। ये माथुर वंश के थे। इन्होंने 'विक्रम गणेश मिश्र विलास' नामक प्रन्थ की रचना की थी, जिसमें इन्होंने भ्रनेक कथाएँ लिखीं। इनकी रचना साधारणतः श्रच्छी है।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६६० के लगभग माना जाता है। ये हरदोई जिले के मिहानी नामक स्थान के रहने वाले थे। इनका कोई कादिर पूर्ण ग्रंथ प्राप्त नहीं हुग्रा। स्फुट रचना ग्रवश्य पाई जाती है। इनकी भाषा सरस ग्रीर स्वाभाविक है।

ये मथुरा-निवासी थे श्रीर इन्होंने 'केलिकल्लोल' नामक श्रन्थ लिखा, जिसमें प्रेमदेव की वंदना श्रीर राधा-कृष्ण-एकत्व-निरूपण है। इनका

मोहन ग्राविभवि-काल संवत् १६६७ है।

इनका कविता-काल संवत् १६७० माना जाता है। ये अनेक भाषाओं के विद्वान् थे, संस्कृत और फारसी पर तो पूर्ण अधिकार था। इनका श्रृंगार रस वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। नखशिख पर इन्होंने विशेष लिखा है। एक अंग मुवारक पर इन्होंने सौ दोहों के हिसाब से रचना की है। ये अपनी वर्णनात्मकता और कल्पना के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कविता

सरस ग्रीर भावपूर्ण होती है। स्फुट किवत्तों ग्रीर सर्वयों के ग्रितिरक्त इनके ये ग्रंथ प्राप्त हुए हैं-- 'ग्रलक शतक' ग्रीर 'तिल शतक'। इनमें इन्होंने ग्रिधिकतर उत्प्रेक्षाग्रीं के सहारे सौन्दर्य-वर्णन किया है।

ये जैन किव थे। श्रपने ग्रन्थ 'ग्रर्धकथानक' के ग्रनुसार इनका जन्म संवत् १६४३ में जौनपुर में हुग्राथा। इनका ग्राविभीव-काल १६७० बनारसीवास है। जैन भाषा के किवयों में सब से श्रेष्ठ यही हुए। इन्होंने श्रनेक ग्रन्थों की रचना की, उनमें प्रधान ग्रन्थ निम्न-लिखित हैं:---

१. 'वेदिनिर्णय पंचमटीका'—इसमें जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्म-कथा तथा गुण-वर्णन है। जैनियों के मतानुसार इसमें चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय भी है।

२. 'मार्गना विधान'—–इसमे जैन मत के अनुसार जीव के बासठ मार्ग-विधान का वर्णन है।

- ३. 'नाम माला'--इसमें पर्यायवाची शब्द कोष है।
- ४. 'मोष पैडी'-इसमें जैनियों को ज्ञानोपदेश है।
- ५. 'साधु वन्दना'--इसमें जैन साधुग्रों के लक्षण हैं।

इन्होंने तीन पुस्तकें ग्रौर लिखी हैं—'समयसार नाटक', 'बनारसी पद्धति' ग्रौर 'कल्याण मन्दिर भाषा' । इन्होंने ग्रपना ग्रात्म-चरित 'ग्रर्षकथानक' में लिखा । उसमें संवत् १६९८ तक की घटनाग्रों का वर्णन है । ये बादशाह शाहजहाँ, कुरुण-काब्य ५६५

के समकालीन थे । इनकी बहुत-सी पुस्तकों जैन घामिक पुस्तकों के ग्रनुवाद मात्र हैं । इन्होंने पद्यके साथ-साथ गद्य भी लिखा । इनकी रचनाएँ सरस ग्रौर परि-माजित है ।

मुसलमान किवयों मे रसखान श्रपने श्रीकृष्ण-प्रेम श्रीर तन्मयता के लिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि इनके जीवन का प्रारम्भिक भाग भौतिक प्रेममय था। इनकी प्रेमाशक्ति के विषय में दो कथाएँ प्रसिद्ध है। एक तो बनिये रसखान के लड़के से प्रेम की कथा श्रीर दूसरे एक मानवती स्त्री के प्रेम-संबंध की कथा। दोनों ही कथाशों में इनके भौतिक प्रेम की प्रतिक्रिया के

रूप में श्रीकृष्ण के प्रति ग्राकृष्ट होने की बात है। 'दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता' के ग्रनसार तो ये एक बिनये के लड़के पर ग्रासकत थे।' लोगों को इन्होंने कहते हुए सुना कि जैसा रसखान का प्रेम उस बिनये के लड़के पर है वैसा प्रेम भगवान् से होना चाहिए। रसखान यही बात सुन विरक्त हो विट्ठलनाथ जी के पास ग्राये श्रीर उनसे दीक्षित हुए।

इनका कविता-काल संवत् १६७१ माना जाता है, क्यों कि उसी समय इनकी प्रसिद्ध रचना 'श्रेम वाटिका' लिखी गई है। रसखान ने श्रेम की श्रनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों मे की वैसी हिन्दी में कम है। इनकी भावना शीधे हुरय को जाकर स्पर्श करती है। श्रजभाषा का सरसे श्रीर स्वाभाविक रूप इनकी रचनाश्रों में बड़े व्यवस्थित रूप में मिलता है। उसमें किसी प्रकार की भी कृत्रिमता नहीं है। तन्मयता इनकी किविता का विशेष गुण है। श्रनुप्रास श्रीर यमक का सरस श्रीर उचित प्रयोग इनकी रचना में श्रनेक स्थानों पर पाया जाता है। सबसे विशेष बात तो यह है कि इन्होंने अपने काल में प्रचलित गीत-पद्धित को छोड़ कर किवत्त श्रीर सवैयों में श्रीधकतर अपनी रचना की। इनकी दो रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं—'श्रेम वाटिका' श्रीर 'सुजान रसखान'। 'श्रेम वाटिका' में दोहे हैं श्रीर 'सुजान रसखान' में किवत्त श्रीर सवैये । मुसलमान होते हुए भी रसखान ने श्रीकृष्ण के प्रति श्रेम की जो भावना प्रदर्शित की है वह हिन्दी साहित्य में चिर स्मरणीय रहेगी।

ये वल्लम के अनुयायी थे । इन्होंने 'वल्लमख्यात' की टीका अजभापा-गद्य में लिखी । शैली साधारण है । इनका समय संवत् अजभार दीक्षित १६७७ माना गया है।

'दो सौ नावन वैष्यवन की वार्ता', पृष्ठ ३६१

१ सो वा दिक्ली में पक साह्कार रहेतो। सो वा साह्कार को वेटो बहुत सुन्दर हतो॥ वा छोरा सों रसखान को मन बहुत लग गयो॥ वाही के पाछे किर्यो कर और वाके जूठा खावे और आठ पहेर बाही की नौकरी करे॥ पगार कछ लेवे नहीं दिन रात में आसक्तु रहे॥ दूसरी वही जात के रसखान की निंदा बहुत करते हते॥ परन्तु रसखान को इक् गयाते नहीं हते॥

इनका म्राविभिव-काल संवत् १६७८ माना गया है। ये जहाँगीर के सम-कालीन थे। इनका दूसरा नाम ताहिर भी है। इन्होंने हस्तरेखा-म्राहमव विज्ञान पर 'सामुद्रिक' नाम की एक पुस्तक लिखी। काव्य में कोई विशेषता नहीं है। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम 'गुण सागर' है जिसमें कोकशास्त्र का निरूपण है। कहीं-कहीं ग्रन्थ बहुत ग्रश्लील हो गया है। ग्रियसँन का कथन है कि ये सुफी थे, पर इनकी रचनाग्रों में वैष्णव धर्म की ही छाप है।

इस नाम के दो किव हो गये हैं। एक तो भीष्म अन्तर्वेदी श्रीर दूसरे भीष्म भीष्म अन्तर्वेदी हैं। इन्होंने 'श्रीमद्भागवत' का अनुवाद दोहा-चौपाई में किया । इनका आविर्भाव-काल संवत् १६८१ माना जाना चाहिए।

ये हितहरिवंश जी के शिष्य कहे जाते हैं। इनका निवास-स्थान वृन्दावन था। इन्होंने ग्रनेक शैलियों में ग्रपनी रचना की। गीत तथा दोहे-चौपाई के ग्रिति रिक्त इन्होंने किवत्त, सवैयों में ग्रपनी रचना की। श्रीकृष्ण-लीला श्रुवदास के साथ ही साथ इन्होंने प्रेम ग्रौर भिक्त पर भी बहुत लिखा। इन्होंने ग्रमे ग्रौर भिक्त पर भी बहुत लिखा। इन्होंने ग्रमे ग्रौर भिक्त पर भी बहुत लिखा। इन्होंने ग्रमेक ग्रन्थ लिखे। इनके मुख्य ग्रन्थ हैं, 'ग्रुवदास कृत बानी', 'सिद्धान्त विचार' ग्रौर 'भक्त नामावली'। 'ध्रुवदास कृत बानी' में ग्रनेक विषय लिखे गये हैं। जिनमें जीव दशा, सिद्धान्त विचार, ब्रजलीला, भजन-शत, मृन-शिक्षा, वृन्दावन-शत, भजन कुण्डली, ग्रनुराग लता, ग्रनेक लताएँ ग्रौर ग्रनेक मंजरियों हैं। 'सिद्धान्त विचार' में भिक्त के सिद्धान्त लिखे हैं ग्रौर 'भक्त नामावली' में ग्रनेक भक्तों के चरित्र संक्षेप में वर्णन किये हैं। ध्रुवदास प्रकांड लेखक ग्रौर भक्त थे। धार्मिक काल में इनके ग्रन्थ ग्रपना विशेष महत्त्व रखते थे। इनका कविता-काल संवत् १६८२ माना गया है।

इनका म्राविभीव-काल संवत् १६८८ है। ये ग्वालियर के निवासी थे म्रौर सुन्दरदास शाहजहाँ के दरबार में जाया करते थे। ये पहले किवराज म्रौर फिर महा किवराज की पदवी से विभूषित किये गए थे। इनके ग्रंथ का नाम 'सुन्दर श्रुंगार' है जिसमें नायिका भेद-विणित है।

ये कोई संतदास के शिष्य थे। इनका श्राविर्भाव-काल संवत् १६६२ माना जाता है। इन्होंने 'भगवद्गीता' के ग्यारहवें श्रध्याय का हिन्दी-पद्य चतुरदास में श्रनुवाद किया। इनकी रचना साधारण है। इन्होंने भी दोहा-चौपाई में यह श्रनुवाद किया है।

ये किव वीरगायाकाल के किव नहीं ये जैसा कि श्रन्य इतिहासों में विणित के । ये तुलसीदास के बाद हुए । इन्होंने क्तुलसीदास के श्रनुकरण पर 'भगवद्-भुवाल गीता' का श्रनुवाद दोहा-चौपाई में किया। इनका ग्रन्थ संवत् १७०० में समाप्त हुआ, इस किव पर विचार पहले हो चुका है । इनका ग्राविभाव-काल संवत् १७०० माना गया है। इन्होंने 'महाभारत' का पद्मबद्ध हिन्दी श्रनुवाद प्रतापशाह की ग्राज्ञानुसार किया । इन्होंने 'महाभारत' की वर्णनात्मकता हिन्दी-पद्म में सफलता के साथ निवाही। सभापवं धर्मदास में सभा का, कर्णपर्व में कर्ण का श्रीर गदापर्व में भीम की गदा का वर्णन बड़ी मनोहरता के साथ किया है। ये शाहजहाँ के समकालीन थे। ये संत काव्य के धर्मदास से भिन्न है।

ये दौलतपुर (रायबरेली) के निवासी थे। ये ग्रसोधर के भगवंत राय खींची

सुखदेव मिश्र

के सम्मुख उपस्थित हुए थे। इनका ग्राविर्भाव-काल संवत्
१७०० है। इनके निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं:---

- १. 'ग्रध्यात्म प्रकाश'--ब्रह्म निरूपण ग्रौर वैराग्य विवेक ग्रौर लक्षण ग्रादि,
- २. 'वृत्त विचार'--छंद वर्णन भ्रादि,
- ३. 'फजल मली प्रकाश'--नायक-नायिक भेद मीर रस-वर्णन,
- ४. 'पिंगलछंद विचार'--पिंगल शास्त्र।

ये नरहरिदास के शिष्य थे। इनका म्राविर्भाव-काल संवत् १७०० माना जाता है। ये राधा वल्लभी वैष्णव थे ग्रीर वृन्दावन में निवास रसिकदास करते थे। इनका ग्रंथ 'पूजा विलास' प्रसिद्ध है जिसमें पूजा ग्रादि के नियम, गुरु लक्षण, भिनत के श्रंग, नवधा भिनत ग्रीर ग्रन्थ दैनिक कियाग्रों की बातें लिखी गईं है।

इनका स्राविर्भाव-काल संवत् १७०० है। इन्होंने 'भगवद्गीता' की पद्मबद्ध टीका की। इसमें 'मूल गीता' लिख कर टीका हिन्दी पद्यों में दी है। यह एक दूसरी टीका से जो श्री स्नानन्दराम द्वारा लिखी गई है, स्रक्षरशः मिलती है, पर हरिवल्लभ ने स्नपनी टीका के स्नन्त में लिखा:—

हरिबल्लभ भाषा रच्यो, गीता रुचिर बनाय । सदाचार वर्णन क्रियो, अध्यादश अध्याय ॥

इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः श्रानन्दराम ने हरिवल्लभ की टीका संपूर्ण रूप से श्रपना ली हो।

इनका स्राविभीव-काल संवत् १७०० के लगभग है। इन्होंने 'ब्रज परिमा' श्रीर 'उपास्यान सहित दशम स्कंध' की रचना की। प्रथम में ब्रज के वन, उपवन, कुंजादि का वर्णन है श्रीर द्वितीय में 'श्रीमद्भागवत' दशम स्कंध का संक्षिप्त वर्णन है। रचना साधारण है।

# श्रकबर का राज्यकाल श्रौर हिन्दी कविता

ग्रकबर का शासन-काल हिन्दी साहित्य के इतिहास के लिए एक स्मरणीय घटना है। श्रभी तक पठानों या मुगलों का शासन हिंदू संस्कृति के लिए विरोधी सिद्ध हुग्रा था। पठानों के ग्रत्याचार से हिन्दू न केवल श्रपनी संस्कृति की रक्षा कर

सकने में ही वरन् अपने वार्मिक विचारों को प्रकट करने में भी असमर्थ थे। इसी की प्रतिकिया के रूप में कबीर, नानक, तुलसी ग्रौर सूर का ग्राविर्भाव हम्रा था ग्रौर उन्होंने अपने धर्म की मर्यादा का निर्मीकतापूर्वक प्रचार किया था। यह धार्मिक कान्ति राजनीति से सम्बन्ध रखती थी ग्रौर शासकों के समक्ष जनता के हृदय का कान्तिकारी चित्र रखने की चेष्टा कर रही थी। शासक की सहानुभूति ग्रभी तक जनता के साथ नहीं थी, किन्तू स्रकबर के राज्यारोहण ने स्रभी तक की शासन-नीति में परिवर्तन ला दिया। श्रकबर बड़ा उदार शासक सिद्ध हुन्ना। उसने ऋपने राज्य के प्रारम्भ से ही धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया । फलस्वरूप हिन्दू धर्म भी स्वच्छन्दता से विकसित हुन्ना । पर श्रव उसमें प्रतिक्रिया के स्रभाव में वह काति की भावना नहीं रह गई थी। तुलसी की 'बाढ़े बहु खल चोर जुझारा, जे लम्पट पर-धन पर-दारा' की शक्ति अब नष्ट हो गईंथी। अब तो धार्मिक स्वतंत्रता के साथ धार्मिक विलास ग्रौर उच्छ खलता की भावना भी ग्रपने विकास का मार्ग खोजने लगी थी । नीति भ्रौर उपदेश की साभु प्रवृत्तियाँ ग्रवकाश के साथ कवियो के द्वारा प्रतिपादित होने लगी थीं । धर्म की ज्वलन्त एवं निर्भीक भाव-धारा अब समतल बाधारहित मार्ग पाकर शान्त-सी हो गई थी। ग्रब तो राजाग्रो के ग्राश्रित होकर ही नहीं स्वयं अकबर के दरबार का सहारा पाकर कविगण अपने काव्य का चमत्कार स्वयंवर मे ग्राये हुए राजकूमार के कौशल की भाँति प्रदर्शित करने लगे। धर्म की पवित्र भावता ग्रब कला का रूप लेने लगी। ग्रतः साहित्य ग्रब ग्रपने चमत्कार पूर्ण प्रकाशन का मार्ग खोजने लगा। उसका उद्देश्य अब निश्चित न होकर विश्वंखल हो गया। धर्म की भावना तो केवल नाममात्र को रह गई। तुलसी श्रौर सूर की प्रतिभा का प्रकाश स्रभी तक कवियों का पथ-प्रदशन कर रहा था, स्रतएव कविगण राम और कृष्ण का नाम तो नही छोड़ सके, हाँ, राम और कृष्ण के भीतर छिपे हुए **धार्मिक** उन्मेष को अवश्य भूलने लगे । अब राम श्रीर कृष्ण की कविता पर ग्रत्याचार के बदले पुरस्कार मिलने लगा । श्रकबर श्रीर रहीम भी कविता करने लगे। भिवत मे श्रृंगार की भावना का सुत्रपात यहीं से आरम्भ हुआ। कवि निर्भीक होकर भिक्त में श्रृंगार ग्रौर श्रृंगार मे नीति की रननाएँ करने के लिए उत्सुक हो उठे श्रौर एक बार फिर हिन्दी साहित्य में विविध विषयों पर रचना करने के लिए कई लेखनियाँ एक साथ स्वच्छन्दता के साथ चल पडीं । इस समय के प्रधान कवि निम्नलिखित है:--

इनका कविता-काल संवत् १६२७ के लगभग माना जाता है। ये अकबर के समकालीन थे और उन्हीं के दरबारी कहे जाते हैं। फारसी मनोहर किंव और संस्कृत पर इनैका पूर्ण अधिकार था। इनकी कविता में कहीं-कहीं फारसी के शब्द भी आ जाते थे। इनकी एक

कृष्ण-कास्य ५६६

रचना प्राप्त है—वह है 'शत प्रश्नोत्तरी'। ये मधिकतर दोहों में ही रचना किया करते थे, जिसमें नीति ग्रौर श्रृंगार की सुक्तियाँ रहा करती थीं।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६३० है। ये ग्रकबर के दरबार के किव थे। जयराम इन्होंने 'भगवद्गीता' की पद्यबद्ध टीका की थी। यह श्रीधर कृत टीका का भाषानुवाद है।

ये हिंदी के प्रसिद्ध सूक्तिकार ग्रीर जीवन की परिस्थिति के कुशल चित्रकार हैं। ये ग्रकबर के ग्रभिभावक बैरमखीं के पुत्र ये। ग्रतः इनका सम्बन्ध ग्रधिकतर राज्यकुल से ही था। इनका जन्म संवत् १६१० में हुग्रा था।

रहीम ये बड़े दानी थे श्रीर एक-एक बार में श्रपरिमित धन दान करते थे। एक बार इन्होंने गंग की एक रचना पर छत्तीस लाख रुपये दान कर दिये थे। ग्रंत में जहाँगीर ने इन्हें राजद्रोह के श्रपराध में कैंद कर लिया श्रीर इनकी सारी जागीर जब्त कर ली। उस समय इनकी दशा एक भिक्षुक सी हो गई थी। इस प्रकार इन्हें जीवन की दो सीमांत परिस्थितियों का श्रनुभव हो गया था श्रीर उसी श्रनुभव से इन्होंने जीवन के ऐसे मार्मिक तथ्यों का उल्लेख किया जो सदैव के लिए सत्य है श्रीर हृदय को स्पर्श करने वाले हैं।

ये बड़े विद्वान थे। डा० ईश्वरी प्रसाद ने भी इनका निर्देश ग्रपने इतिहास में किया है।

ये तुर्की, फारसी, अरवी और संस्कृत के ज्ञाता थे। अजभाषा और अवधी पर तो इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने फारसी का एक 'दीवान' लिखा और 'वाकयात बाबरी' का अनुवाद तुर्की से फारसी में किया। इनके बनाये हुए कुछ संस्कृत के क्लोक भी हैं। अजभाषा में इनके दोहे पद-लालित्य और उक्ति के लिए प्रसिद्ध ही हैं और अवधी में इन्होंने इस सुन्दरता से नायिका-भेद की रचना की कि वह हिंदी की एक अमूल्य निधि मानी जाती है।

इनकी कविता बड़ी ही सरस है। शब्दों का प्रयोग ये बड़ी उपयुक्त रीति से करते हैं। भाषा के पीछे जो भाव हैं, वे एकान्त सत्य होकर सजीव हैं जिनसे मानव-जीवन का घटूट संबन्ध है। मर्म की बात कहने में रहीम बड़े पटु हैं। उनकी रचना के पीछे एक ऐसा हृदय है जिसमें घनुमन, ग्रन्तद्ं िष्ट और सरसता है। इसी कारण उनकी कविता लोकप्रिय भीर भ्रमर है। कहा जाता है रहीम भीर तुलसी में बड़ा स्नेह था। किवदंती का यह दोहा प्रसिद्ध ही है:—

सुरतिय नरितय नागितय, यह चाहत सब कीय। गोद लिये हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होव ॥ १ हिस्ट्री ऑव मुस्लिम रूल, एष्ठ ७०० (डा० ईश्वरी प्रसाद ) वेणीमाधवदास ने भी ग्रपने 'गोसांई चरित' में तुलसीदास की 'बरवै रामायण' की रचना का कारण रहीम को माना है:—

किया रचे पठए मुनिवर पास । लिख तेहि सुन्दर छंद में, रचना किया प्रकाश ॥

इनकी कविता इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें कल्पना के चित्र रहते हुए भी सत्यता है ग्रीर वह हमारे जीवन के ग्रत्यन्त निकट हैं। इनके ग्रंथों में 'रहीम दोहावली', 'बरवें नायिका', 'मदनाष्टक', 'रासपंचाध्यायी' ग्रीर 'श्र्यंगार सोरठ 'प्रसिद्ध हैं। काव्य के दृष्टिकोण से इनकी 'बरवें नायिका भेद' सबसे सफल रचना है। इसमें श्रवधी के भाषा-सौंदर्य के साथ ही साथ नायिकाग्रों के जो चित्र है वे सरस ग्रीर भावपूर्ण है। रहीम की मृत्य संवत् १६८२ में हुई। मुसलमान होते हुए भी उनमे हिंदू धर्म की ऐसी छाप थी कि उससे किसी प्रकार की भी कृत्रिमता नहीं प्रकट होती। यह रहीम की सहृदयता, भावकता ग्रीर प्रतिभा ही थी। इनका रचनाकाल सवत् १६४० माना गया है।

इनका ग्राविर्भाव-काल संवत् १६४० है। ये ग्रकबर के प्रसिद्ध मंत्रियों में थे। इनका विनोद तो प्रसिद्ध ही है । महाकवि भूषण के ग्रनुसार इनका जन्मस्थान

तिकवांपुर के समीपवर्ती एक गाँव था जिसे आजकल अकबर बीरबल वीरबलपुर कहते हैं। किव होने के साथ ही ये बड़े उदार भी

थे। इन्होंने एक बार केशवदास को उनकी कविता पर छः लाख

रुपये दिए थे। इनकी कविता अधिकतर नीतियुक्त ही रहती है, पर इनका ऋतु-वर्णन भी प्रसिद्ध है। इनकी भाषा मँजी हुई और सरस है। उसमे अलंकार की छटा भी यत्र-तत्र पाई जाती है। कविता में ये अपना उपनाम 'ब्रह्म' रखते थे। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध मे अकबर का यह सोरठा प्रसिद्ध है:——

दोन देखि सब दीन, एक न दीन्यो दुसह दुख। सी अब हम कहँ दीन्ड, कछु नहिं राख्यो बीरवल।

स्रकबर ने बीरबल को किवराय की उपाधि से विभूषित किया था। डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी इस विषय में लिखते हैं:--

"यह तो स्पष्ट है कि कोई बात उनमें ऐसी विशेष होगी कि गग श्रीर नरहरि श्रादि के रहते भी 'कविराय' की महत्त्वपूर्ण पदवी अकवर ने उन्हीं को दी। अकवर स्वयं साधारण किव श्रीर किवता का प्रेमी न था। यद्यपि उसके दरबार में फारसी श्रीर हिंदी श्रादि के किव श्राते-जाते रहते थे, किन्तु वह उन्हीं किवयों का सम्मान करता था, जिनमें उसे सार श्रीर तत्व दिखाई पड़ता था। श्रतएव 'कविराय' पद से विभूषित करने के पहले ही उसने विचार कर लिया होगा। दरबार में श्राने के पहले ही से बीरबल की किवता की प्रशंसा होती थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त शायद वह पद श्रकबर ने किसी दूसरे को नहीं दिया।"

१ गोसाई चरित, दोहा ६३

२ हिन्दुरतानी, जनवरी १६३१, पृष्ठ ६

ये ग्रकबर के समकालीन थे भीर प्रायः ग्रकबर के दर्शन करने के लिए दरबार में भी जाया करते थे। इनका कविता-काल सं०१६४२ है। ये ग्रिषकतर चारण रचनाएँ किया करते थे ग्रीर ग्रपने ग्राक्षयदाता श्री

चारण रचनाए किया करते थ श्रीर श्रपन श्राक्षयदाता श्री
होलराय हरिवंश राय की विद्यावली गाया करते थे। इनकी किवता
श्रीधकतर वर्णनात्मक है। उसमें काव्य के किसी श्रंग का
निरूपण नहीं है, वरन् वे तत्कालीन घटनाश्रों श्रीर परिस्थितियों से सम्बन्ध रखती
है। कहते हैं, तुलसीदास के लोटे पर ये रीझ गये थे। इन्होंने कहा था:--

लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल ।

तुलसीदास ने निम्नलिखित चरण कह कर इन्हें श्रपना लोटा दे दिया था— गोल तोल कछु है नहीं लेडु रायकिव होल ॥

इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, स्फुट रचना देखने में भ्राती है, वह भी साधारण है।

इनका जन्म सम्वत् १५०० श्रीर मृत्यु सम्वत् १६४६ में हुई । ये श्रकबर के मिन्त्रियों में से थे । इन्होंने हिन्दी की स्फुट रचनाएँ की थीं, टोडरमल कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा । इनकी रचनाएँ ग्रधिकतर नीति से सम्बन्ध रखने वाली हैं । इनका कविता-काल सम्वत् १६१० माना जाता है ।

ये प्रकबर के दरबार के माननीय व्यक्ति थे। इन्हे श्रकबर ने महापात्र की उपाधि दी थी। इनका श्राविभीव-काल सम्वत् १६५० कहा नरहरी बन्दीजन जाता है। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 'रुक्मिणी मंगल', 'छप्पय नीति' श्रौर 'कवित्त-संग्रह'। छप्पय ग्रौर कवित्त इन्हें विशेष प्रिय थे। कहते हैं, इनके एक छप्पय पर प्रसन्न होकर श्रकबर ने श्रपने राज्य में गोवध बन्द कर दिया था।

ग्रुकवर के दरवार में गंग श्रेष्ठ किव माने जाते थे। ग्रुतः इनका किवता-काल सम्वत् १६५० के लगभग ही मानना चाहिए। इनका विशेष विवरण ज्ञात नहीं है। इतना श्रवश्य कहा जाता है कि किसी राजा या नवाब ने इन्हें गंग हाथी से चिरवाये जाने का मृत्यु-दण्ड दिया था जो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। गंग ग्रुपने समय के बहुत बड़े किव कहे जाते हैं। दास के 'तुलसी गंग दुवौ भये सुकविन के सरदार' कथन से इस प्रमाण की पुष्टि होती है। इन्होंने बड़ी सरस रचना की है। एक ग्रोर यदि स्वाभाविक श्रृंगार-वर्णन है तो दूसरी ग्रोर विरह-वर्णन की ग्रुतिशयोक्ति है। इनकी रचना देखने से ज्ञात होती है कि इनका भाषा पर पूर्ण ग्रुधिकार था। यद्यपि इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती तथापि इनके पद ग्रनेक संग्रहों में मिलते हैं। इनकी रचनाएँ बहुत लोकप्रिय हैं।

भक्ति-काल की राधा कृष्ण सम्बन्धी परम्परा रीतिकाल में भी चलती रही। किन्तु भक्तिकाल के ब्रादशों की रक्षा रीतिकाल में न हो सकी। रीतिकाल में कृष्ण एकमात्र नायक ब्रौर राधा एकमात्र नायिका रह गईं। ब्रतः राधाकृष्ण सम्बन्धी रीति-कालीन रचनाग्रों का विवेचन रीतिकाल के प्रकरण में होगा।

बीसवीं शताब्दी मे राधाकृष्ण की भिवत से प्रेरित होकर पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 'त्रियप्रवास', बाब् जगन्नायदास रत्नाकर ने 'उद्धव-शतक' श्रीर बाब् मैथिलीशरण ने 'द्वापर' की रचना की । पं० स्रयोध्यासिह उपाध्याय ने 'प्रिय-प्रवास' में श्रीकृष्ण ग्रीर राधा का श्राधुनिक स्वरूप रक्खा । श्रीकृष्ण ने श्राधुनिक विचारों के श्रनुकुल 'स्वजाति उद्धार महान् धर्म है' श्रथवा 'विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है' ग्रादि ग्रादर्श उपस्थित किए। रत्नाकर ने 'उद्भव शतक' में तर्क के साथ मनोवैज्ञानिक चित्र भी रखे । 'उझिक-उझिक पद कंजिन के पंजिन पे, पेखि-पेखि पाती छाती छोहिन छवै लगी'की चित्रावली उपस्थित की जिसमें निर्णुणवाद का व्यंग्यपूर्ण सफल चित्र है। 'द्वापर' में भी मैथि लीशरण ने कृष्ण-काव्य लिखा जिसमें उन्होंने प्रत्येक पात्रों के चरित्र की रेखा स्पष्ट करते हुए सुन्दर रचना की । 'द्वापर' में भी भ्रमरगीत है श्रीर वह गोपी शीर्षक कथा के अन्तर्गत है। इस 'भ्रमरगीत' में भावनाओं की जैसी सरलता श्रौर स्वाभाविकता है वैसी सूरदास को छोड़ ग्रन्य भ्रमरगीतकारों में नहीं मिलती । 'यही बहुत हम ग्रामीणों को जो न वहाँ वह भुला' में ग्रामीण सरलता का सरल उदाहरण है। ठाकुर गोपालशरणसिंह ने भी कृष्ण-भिनत पर कुछ कवित्त लिखे। उनमें सून्तियों के साथ औरमानुभूति है। 'मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है' जैसी पंक्तियों में गोपालशरणसिंह ने कृष्ण-भिवत का सरस रूप प्रस्तुत किया।

कृष्ण-भक्ति का भविष्य किसी प्रकार भी पौराणिक न होगा। यदि कृष्ण-भक्ति पर रचनाएँ होंगी, तो उनमें राष्ट्रीयताकी भावना ग्रवश्य पाई जावेगी।

## कृष्ण-काव्य का सिहावलोकन

राम-काव्य के समानान्तर प्रवाहित होते हुए भी कृष्ण-काव्य की धारा राम-काव्य से प्रभावित न हो सकी । राम-काव्य का मर्यादावाद केवल अपने ही में सीमित होकर रह गया । राम-काव्य के दास्य भाव ने भी कृष्ण-काव्य को प्रभावित नहीं किया । कृष्ण-चरित्र का रूप इतना अधिक आकर्षक हो गया कि जीवन की पूर्णता केवल कृष्ण के बाल और किशोर जीवन ही में केन्द्रीभूत हो गईं।

कृष्ण-काव्य में कृष्ण की लीलाधों का गान मुख्य विषय है। यह चरित्र 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कंध से लिया गया है। श्रीकृष्ण के इन चरित्रों में 'रास' ग्रीर 'श्रमरगीत' ही ग्राधिक प्रसिद्ध हैं। कृष्ण-काव्य ६०३

कृष्ण-काव्य के प्रायः सभी किवयों ने कृष्ण के रास ग्रौर प्रकृति की शोभा का चित्रण किया है। ग्रनेक किवयों द्वारा 'भ्रमरगीत' भी लिखा गया है। ग्रपवाद-स्वरूप मीरों ने कृष्ण की भावना ग्रपने एकान्त प्रियतम के रूप में कर केवल ग्रपनी भिवत की रूप-रेखा निर्धारित की। मीरों के दृष्टिकोण में कृष्ण-लीला का उतना महत्त्व नहीं जितना कृष्ण के प्रेममय स्वरूप का। इन चरित्रों के साथ भिवत का उन्मेष भी है जो सख्य भाव की विशेषता है। इस भिवत को सब से श्रिषक प्रोत्साहन पुष्टि-मार्ग से मिला । पुष्टिमार्ग में कृष्ण की ग्रनुग्रह का प्रधान ग्रंग है। श्रीकृष्ण का ग्रनुग्रह भिवत से ही प्राप्त होगा। ग्रतः पुष्टिमार्ग में भिवत की सार्थक भावना है।

श्रीकृष्ण की मिनत का नाम लेकर नायक-नायिका-भेद की सृष्टि भी प्रारम्भ हो गई थी। श्रीकृष्ण की शोभा लेकर नख-शिख की परंपरा भी चल पड़ी थी। श्रीकृष्ण के रास का ग्राधार लेकर ऋतु-वर्णन भी प्रारम्भ हो गया था। ग्रतः श्रीकृष्ण की भिनत में ही रीति-शास्त्र का परिशीलन होने लगा था। कृष्ण-काव्य का वण्यं-विषय केवल कृष्ण-भितत ही में सीमित न रह कर नखशिख, ऋतु-वर्णन भीर नायिका-भेद में भी विस्तार पाने लगा था। इस समय भाषा भी परिभाजित हो गई थी, ग्रतः ग्रलंकार-योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। इस प्रकार कृष्ण-काव्य का वर्ण्यविषय भिनत के साथ-साथ साहित्य की कला की ग्रोर भी उन्मुख होने लगा था।

कृष्ण-काव्य ने अधिकतर गीति-काव्य का स्वरूप धारण किया। कृष्ण-चरित्र मुक्तक रूप में विणित होने के कारण अधिकतर गेय रहा। अतः कृष्ण-काव्य के उन पदों का अधिक प्रयोग हुआ जो राग-रागिनियों के आधार पर लिखे छंद गए। पुष्टिमार्ग के साप्रदायिक आचार ने भी कृष्ण-मूर्ति के आगे कीर्तन का विधान रक्खा। इस प्रकार कृष्ण-काव्य आपसे आप संगीतात्मक हो गया। सूरदास, मीराँ, विद्यापित आदि प्रधान कियों ने पदों ही में कृष्ण-काव्य की रचना की। नन्ददास आदि कुछ कियों ने रोला, दोहा आदि का प्रयोग किया। सूरदास ने भी 'सूरसागर' के कुछ स्थलों में रोला और चौपाई का प्रयोग किया, पर प्रधानतः उन्होंने पद ही लिखे। अष्टछाप के कियों के पद तो प्रसिद्ध ही हैं। राग-रागिनियों के अतिरिक्त जिन छंदों का प्रयोग कृष्ण-काव्य में हुआ उनमें चौपाई, रोला और दोहा ही प्रधान हैं।

कृष्ण-काव्य की भाषा एकमात्र ब्रजभाषा है। श्रीकृष्ण का बाल ग्रौर किशोर जीवन कोमल भावनाग्रों से पूर्ण रहने के कारण ब्रजभाषा जैसी मधुर भाषा में भीर भी सरस ग्रौर मधुर हो गया। ब्रजभाषा श्रीकृष्ण के जीवन भाषा वर्णन के लिए सबसे ग्रधिक उपयुक्त भाषा सिद्ध हुई। राम-काव्य में तो ब्रजभाषा के ग्रतिरिक्त ग्रवधी का मी प्रयोग हमा है, किन्तु कृष्ण-काव्य में केवल ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। यह बात दूसरी है कि सूरदास द्वारा ब्रजभाषा संस्कृतमय हो गई ग्रौर मीरों के द्वारा ब्रजभाषा मारवाड़ीमय । नन्ददास ने 'जड़ने' को प्रवृत्ति में ब्रजभाषा को कोमल रूप देते हुए उसे तद्भव शब्रों से मलंकृत किया, किन्तु भाषा का रूप ब्रजभाषा ही रहा । कृष्ण-काव्य की भाषा एक ही रहने के कारण साहित्य के विकास की धारा ही बदल गई। एक ही भाषा में अनेक प्रकार की रचनाएँ हुई। इसलिए उसे परिमार्जन ग्रौर परिष्करण का यथेष्ट अवसर मिला। फलतः भाव-सौंदर्य की अपेक्षा भाषा सौंदर्य ही प्रधान हो गया भौर कृष्ण-काव्य के बाद साहित्य में रीति-काल ग्रा गया, जिसमे श्रीकृष्ण ग्राराध्य होते हुए भी नायक के सभी गुणों ग्रौर कार्यों से विभूषित हुए। यह ब्रजभाषा के परिमार्जन का ही परिणाम है कि कृष्ण-भिवत को ग्राघात लगा भौर वह अनुभूति की वस्तु न रह कर केवल शब्द का चातुर्य ग्रौर रिसकता की वस्तु बन गई।

कृष्ण-काव्य में तीन रस प्रधान हैं— श्रृंगार, ग्रद्भुत ग्रौर शान्त । श्रृंगार ग्रपने दोनों विभागों के साथ वर्णन किया गया है। संयोग ग्रौर वियोग के इतने ग्रिक्त रूप साहित्य में कभी इससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किए गये थे।

रस संचारी भावों की व्यापकता रस की पूर्णता में बहुत सहायक हुई है। श्रीकृष्ण मे रित-भाव का प्राधान्य होने के कारण श्रृंगार की प्रधानता कृष्ण-काव्य की विशेषता हुई। गोपिकाग्रों का ग्रालवन, श्रीकृष्ण की शोभा का उद्दीपन, श्रीकृष्ण-गोपिका-मिलन मे स्वेद, कम्प ग्रौर रोमांच का ग्रनुभाव एवं मोह ग्रौर चपलता के संचारी भाव श्रृंगार के संयोग ग्रौर वियोग पक्ष को विस्तृत बना देते हैं। साहित्य के किसी भाग में रस की इतनी व्यापकता नहीं पाई जाती। भ्रतः कृष्ण का व्यक्तित्व ही श्रृंगार का सहायक है।

पुष्टिमार्ग ने स्रद्भुत स्रौर शांत को प्रश्रय दिया । श्रीकृष्ण का दैवत्व स्रौर स्नालौिकिक कार्य-व्यापार स्रद्भुत रस की सृष्टि में सहायक हुझा स्रौर 'स्रनुप्रह'-याचना से शांत की सृष्टि हुई। इन रसों के साथ हास्य स्रौर वीर रस गौण रूप में हैं। 'भ्रमरगीत' में गोपियों का व्यग्य स्रौर श्रीकृष्ण की लीलाग्रों में श्रमुरों का वध तथा दावानल-पान स्नादि कार्य कमशः हास्य और वीर रस के उद्रेक में सहायक हैं। श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व शील स्रौर सौन्दर्यमय होने के कारण कोमल रसों के प्रयोग के लिए ही स्रधिक सहायक हुआ। प्रधानता केवल श्रंगार रस ही की है।

मध्यदेश श्रौर राजस्थान में तो कृष्ण-काव्य की रचनाएँ भिक्त के उच्चतम शादशों के साथ हो हो रही थीं, साथ ही साथ जूनागढ़ (काठियाबाड़) का एक किन भी कृष्ण-भावना का विकास पश्चिम में कर रहा था। यह किन नरसिंह मेहता था। नरिसंह मेहता ने भी राघाकृष्ण के गीत ग्रनेक भांति से गाये, जिनमें श्रुंगार रस का प्राधान्य है। नरिसह मेहता की भाषा गुजराती है, पर उन्होंने हिन्दी में भी कुछ रचनाएँ कीं। नरिसह मेहता का ग्राविर्भाव-काल संवत् १४०७ से १४३७ माना गया। 'वृहत् काव्य दोहन' के सातवें भाग में उनकी गुजराती रचनाग्रों का संग्रह है। उन्होंने ग्रिधिकतर राग-रागिनयों में पद ही लिखे हैं जिनमें कृष्ण जन्मनी बघाई नां पद, श्रीकृष्ण विहार, श्रीकृष्ण जन्म समाना पद, ज्ञान वैराग्यानां पद हैं। नरिसह मेहता ने पदों के साथ-साथ साखियाँ भी लिखी हैं, पर उनकी साखियाँ कबीर की साखियों से भिन्न है। एक साखी का उदाहरण यह है:—

दे दर्शन दयाल जी, इरिजन नी पूरी आ रे। कहे नरसैया आशा धणी, मुने चरणे राखो पास रे।।

श्रीकृष्ण विहार के ग्रन्तर्गत नरसिंह मेहता का एक पद इस प्रकार है :--जशोदाना श्रांगणीए सुन्दर शोभा दीसे रे।
मुक्ताफल नां तोरण बांध्यां, जोई जोई मनडुँ हीसे रे।। जशोदा ने
महाला महाल करे मानुनो श्रानन्द उर न माँव रे।
केसर कंकुम चर्चे सहुने, घरे घरे उच्छव थाय रे।। जशोदा ने
धन धन लीला नन्द भुवन की प्रकट्या ते पूरण नक्का रे।
रंग रेल नरसँयो गायो मन बाह यो श्रानन्द रे॥ जशोदा ने

नरसिंह के पदों में भिक्त ग्रीर श्रुगार समानान्तर धारा में प्रवाहित होते हैं। भाषा में सरलता ग्रीर सरसता दोनों हैं। नरसिंह मेहता के ग्रितिरिक्त 'रिसिक गीता' के किव भीम ग्रीर 'रासपंचाध्यायी' के किव रणछोड़ भक्त भी हुए। कहानदास ने भी कृष्ण-जन्म पर विशेष सरस पद लिखे हैं।

मध्यदेश ग्रीर दक्षिण में कृष्ण-भक्ति न ग्रनेक संप्रदायों का स्वरूप <mark>धारण</mark> किया।

१. दत्तात्रेय संप्रदाय—-इस मत के अनुयायी दत्तात्रेय को अपने पन्थ का प्रवर्तक मानते हैं। सभव है, दत्तात्रेय कोई मुनि हों, पर दत्तात्रेय का रूप तीन सिरों से युक्त है। उनके साथ एक गाय, चार कुत्ते हैं। तीन सिरों का संकेत त्रिमूर्ति से, गाय का पृथ्वी से और चार कुत्तों का चार वेदों से ज्ञात होता है। इस प्रकार दत्तान्त्रेय में देवी भावना है और वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इस संप्रदाय में श्रीकृष्ण ही आराध्य है और 'भगवद्गीता' ही धर्म-पुस्तक है। इस संप्रदाय की उन्नति विकम की चौदहवीं शताब्दी में खूब हुई और इसका मुख्य केन्द्र महाराष्ट्र ही रहा।

१ वृहत् कान्य दोइन, भाग ७, पृष्ठ ३१

- २. माधव संप्रदाय—इस मत के अनुयायी मध्वाचायं से प्रभावित हुए । इनकी प्रधान पुस्तक 'भिवत रत्नावली' है जिसमें भिवत के आदर्श निरूपित हैं। ईश्वरपुरी इस संप्रदाय का एक नेता था जिसने संप्रदाय के प्रचार में विशेष योग दिया। संकीर्तन श्रीर नगरकीर्तन इस संप्रदाय में भिवत के साधन प्रसिद्ध हुए । इसका स्वर्णयुग विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में मानना चाहिए ।
- ३. विष्ण स्वामी सम्प्रदाय—विष्णु स्वामी ने ग्रपने शुद्धाद्वैत से इसकी स्थापना की थी। बाद में विल्वमंगल संन्यासी ने 'कृष्ण-कर्णामृत' नामक किवता मे राधा-कृष्ण का यश गाकर इस मत का विशेष प्रचार किया। विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त में यह संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय मे मिल गया, क्योंकि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु स्वामी के सिद्धान्तों को लेकर पुष्टिमार्ग की स्थापना की।
- ४. निम्बार्क सम्प्रदाय—इस संप्रदाय का विकास यद्यपि विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी में हुग्रा, पर इसका इतिहास साधारणतः ग्रज्ञात ही है। इस संप्रदाय में केशव काश्मीरी, हरिव्यास मुनि ग्रीर श्रीभट्ट प्रसिद्ध हुए जिनकी रचनाओं ने इसे विशेष बल प्रदान किया। इन्होंने भी श्रीकृष्ण के संकीतंन को प्रधान स्थान दिया। हरिव्यास मुनि चैतन्य ग्रीर वल्लभाचार्य के समकालीन थे, ग्रतः ज्ञात होता है कि संकीतंन का भाव हरिव्यास मुनि ने चैतन्य से ही ग्रहण किया था।
- प्र. चैतन्य संप्रदाय सोलहवी शताब्दी में चैतन्य संप्रदाय की स्थापना हुई । विश्वम्भर मिश्र (श्रीकृष्ण चैतन्य ) ने ईश्वरपुरी के सिद्धान्तों के अनुसार भागवत पुराण की भित्त का स्राद्ध स्वीकार किया । जयदेव, चंडीदास स्रौर विद्यापित के कृष्ण-विषयक पदों को गाकर उन्होंने कृष्ण-भित्त का विशेष प्रचार किया । कृष्ण-भित्त मे चैतन्य ने राधा को विशेष स्थान दिया । संकीर्तन स्रौर नगर-कितंन के द्वारा चैतन्य ने श्रीकृष्ण-भित्त से समस्त उत्तर भारत को प्लावित कर दिया । चैतन्य के अनुयायिस्रों में सार्वभौम, स्रोड़ीसाधिपित, प्रताप रुद्ध स्रौर रामानन्द राय थे । चैतन्य की भित्त का प्रचार करने तथा राधा-कृष्ण संबन्धी पद-रचना करने वालों में नरहरि, बासुदेव स्रौर वंशीवादन प्रसिद्ध हुए । नित्यानन्द ने चैतन्य मत का संगठन किया स्रौर रूप स्रौर सनातन ने वृन्दावन के स्रासपास धर्मतत्व का स्पष्टीकरण किया । चैतन्य मत में निवार्क का द्वैत मत ही ग्राह्य है, मध्य का द्वैत मत नहीं । चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-बन्धन विशेष नहीं है ।
- ६. वल्लभ सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय वल्लभाचार्यद्वारा विक्रम की सोलहवी शताब्दी में स्थापित हुआ था। इस सम्प्रदाय की भिवत का नाम पुष्टि है जो केवल कृष्ण के अनुग्रह-स्वरूप है। इस मत का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्वैत है। वल्लभा-चार्य के चार शिष्य भीर विट्ठलनाथ के चार शिष्य (जिनसे भ्रष्टिछाप की स्थापना हुई) इस सम्प्रदाय के प्रचार में विशेष सहायक हुए। गोकुलनाथ की 'चौरासी

वैष्णवन की वार्ता' ने भी इस सम्प्रदाय को जनता में खूब फैलाया। संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ किव सुरदास थे। ग्रट्ठारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में ब्रजवासीदास ने 'ब्रज-विलास' लिखकर इस संप्रदाय के ग्रन्तगंत राघा का स्थान विशेष निर्दिष्ट किया। इस संप्रदाय में कृष्ण की भिक्त सख्य भाव से की गई। गुरु का महत्त्व कृष्ण के महत्त्व के समान ही निर्धारित किया गया, स्त्रियों ने गोपी रूप से उनकी पूजा की, जिससे ग्रागे चल कर ग्रनाचार की वृद्धि हुई। इस संप्रदाय की प्रधान पुस्तकें वल्लभाचार्यकृत 'वेदान्त सुत्र ग्रनुभाष्य', 'सुबोधिनी' ग्रीर 'तत्व दीप निबन्ध' हैं।

७. राषावल्लभी संप्रदाय—इस संप्रदाय की स्थापना सं० १६४२ में हितहरिवंश ने वृन्दावन में की थी। इस मत को विशेष आधार माधव और निंबार्क संप्रदाय से मिला। हितहरिवंश ने 'राधा सुधानिधि' नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना १७० पदों मे की। हिन्दी में उन्होंने 'चौरासी पद' और 'स्फुट पद' की रचना की। इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से ऊँचा है और भक्त-गण कृष्ण का अनुप्रह राधा का पूजन करके ही प्राप्त करते हैं। वल्लभ संप्रदाय ने राधा को महत्वपूर्ण पद दिया, किन्तु राधावल्लभी संप्रदाय ने राधा को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया।

5.हरिदासी सप्रदाय—इस संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास के द्वारा हुई थी, जिनका ग्राविभीव काल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी का ग्रन्त मानना चाहिए। इस संप्रदाय के सिद्धान्त चैतन्य सप्रदाय से बहुत मिलते हैं। स्वामी हरिदास के पदों का कीर्तन इस संप्रदाय का प्रधान ग्राचार है।

इस प्रकार कृष्ण-भितत के ग्राठ संप्रदाय स्थापित हुए:--

| संप्रदाय                          | केन्द्र                | प्रवर्त्तक              |  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| १. दत्तात्रेय सँप्रदाय            | महाराष्ट्र             | दत्तात्रेय, चक्रघर      |  |
| २. माघव संप्रदाय                  | कनारा                  | मध्वाचार्य, इंश्वरपुरी  |  |
| ३. विष्णु स्वामी संप्रदाय         | त्रिविंद्रम, त्रावणकोर | विष्णुस्वामी, श्रीकान्त |  |
| ४. निवाके संप्रदाय                | वृत्दावन               | निंबार्क, हरिज्यास मुनि |  |
| ४. चैतन्य संप्रदाय                | पुरी, वृत्दावन         | चैतन्य, रूप, सनातन      |  |
| ६. वल्लभ संप्रदाय                 | वृत्दावन, मथुरा        | वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ  |  |
| ७. राधावल्लभी संप्रदाय            | वृत्दावन               | हितहरिवंश               |  |
| <ul><li>इरदासी संप्रदाय</li></ul> | वृन्दावन               | हरिदास                  |  |

कृष्ण-काव्य में पद्य के साथ ही साथ गद्य-रचना भी हुई। यह गद्य-रचना साहित्यक स्रादशों से युक्त नहीं थी, केवल धर्म-प्रचार स्रौर भाव-प्रकाशन की सर-लता की दृष्टि से ही लिखी गई थी। साहित्य की प्रधान धारा तो पद्य ही में प्रवाहित हो रही थी, पर जहाँ धार्मिक भावना की विवेचना करना था स्रथवा धर्म की मर्यादा समझा कर जनता में उसे लोकप्रिय बनाना था वहाँ गद्य का स्राध्य लिया गया था। गद्य का यह प्रयोग गोरखनाथ के 'नाथ-पंथ' के प्रचार में भी हो चुका था। स्रतः पृष्टि-मार्ग ने उसी परम्परा को हृदयंगम कर गद्य का प्रयोग किया। उसे साहित्यक प्रगति न मान कर धार्मिक प्रगति मानना ही समीचीन है। किन्तु गद्य के इतिहास में इस प्रकार की रचनाग्रों का भी ऐतिहासिक महत्त्व है। ऐसी रचनाग्रों में १. श्रीविट्ठलनाथ कृत—'श्रुंगार रस मंडन' (राधा-कृष्ण-विहार) ग्रौर २. श्री गोकुलनाथ कृत—'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' प्रधान है।

ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र और शिष्य थे। इनका जन्म संवत् १५१५
म हुआ था। ये पुष्टिमार्ग के संत और अष्टिछाप के स्थापक थे। इन्होंने अजभाषा
के प्रचार के लिए जो कार्य किया वह हिन्दी साहित्य मे सदैव
विहुलनाथ स्मरणीय रहेगा। ये लेखक भी थे। इनका अभी तक एक ही ग्रन्थ
जात था—-'श्रृंगार रस मंडन'। अब इनके निम्नलिखित ग्रन्थ भी
पाये गये है जिनसे ये ब्रजभाषा गद्य के महत्त्वपूर्ण लेखक माने जा सकते हैं। वे ग्रन्थ
निम्नलिखित हैं:--

१. यमुनाष्टक—यह पुस्तक पद्य में वल्लभाचार्य द्वारा लिखी गई है। उसी का अनुवाद विट्ठलनाथ ने ब्रजभाषा-गद्य में किया—-'इति श्रीवल्लभावार्य कृत श्री-यमुनाष्टक तउपरि श्रीगुसाई जी कृत टीका' इसमें श्री यमुना की वन्दना की गई है। यह २७० श्लोकों की टीका है। श्रतः ग्रथ काफी बड़ा है।

२. नवरत्न सटीक—इसमें वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्त वर्णित है। "यह ग्रंथ में सिद्धान्त भयो" कह कर विट्ठलनाथ जी ने इसका परिचय दिया है। "जा. भांति की सेवा श्रीवल्लभाचार्य जी के मार्ग में कही है सो करत रहे.... श्रीर कदाचित् जीव बुद्धि ते समर्पण साधि ग्रावे नहीं तो नाम को मंत्र जो श्रीकृष्ण: शरणं नम: याही को स्मरण भजन करत ठाकुर की सेवा कर्यों करे ता करिके सर्वथा उधार होय"—श्रादि सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है।

ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। इनकी पुस्तकों का उद्देश्य एक मात्र धार्मिक ही है, क्योंकि उनमें साहित्यिक सौंदर्य नाममात्र को भी नहीं है। एक ही बात प्रनेक बार गोकुलनाथ दुहराई गई है। "सो वे ऐसे भगवदीय है, इनकी वार्ता को पार नहीं पाते इनकी वार्ता कहाँ ताँई कहिए" प्रत्येक वैष्णव के जीवन चरित्र में कही गई है। उसमें प्रनेक भाषाग्रों के शब्द भी हैं। कारण यही ज्ञात होता है कि गोकुलनाथ

कृष्ण-काव्य ६०६

को अपने धर्म-प्रचार में यथेष्ट पर्यटन करना पड़ा होगा और अनेक स्थानों में जाने के कारण वहाँ के शब्द भी अज्ञात रूप से इनकी भाषा में मिल गये होंगे। इनकी 'वार्ता' के वैष्णव भी अनेक स्थानों तथा अनेक जाति के हैं। इसीलिए उनके चरित्र-वर्णन में जिस प्रकार की भाषा लेखक को समझ पड़ी, वैसी ही उसने लिख दी। इतनी बात अवश्य है कि उस चित्रण में स्वाभाविकता अधिक है, उसमे जीवन के अनेक चित्र मिलते हैं। जीवन के इतने विभिन्न चित्रों का संग्रह एक ही स्थान पर मिलता है, यही पुस्तक का महत्त्व है।

'वार्ताग्रों' को भाषा अजभाषा है। यदि सूरदास के काव्य म साहिस्यिक अजभाषा के दर्शन होते हैं तो गोकुलनाथ की भाषा में बोलचाल की अजभाषा मिलती है। उसके शब्द-कोष का क्षेत्र भी विस्तृत है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी ग्रौर कन्नीजी के शब्द मिलते हैं। सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग ही ग्रधिक है, इसलिए भाषा में ग्रनेक बार नामों में भी पुनरुक्ति मिलती है। अजभाषा का माधुर्य उसमें ग्रवश्य है।

इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दी में गद्य व्यावहारिक रूप से साहित्य में प्रयुक्त होने लगा था ग्रीर उसमें धर्म जैसी पवित्र भावनाग्रों का भी प्रकाशन होने लगा था। ब्रजभाषा में काव्य की प्रधानता होते हुए भी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न गद्य में होने लगा था। इसका उत्कृष्ट प्रमाण नन्ददास लिखित 'नासिकेत पुराण' (भाषा) है, जो ब्रजभाषा-गद्य में लिखा गया था।

इसी समय खड़ीबोली-गद्य का रूप झाता है। यह गद्य दक्षिण में मुसलमानों के द्वारा साहित्य में प्रयुक्त हुआ। इसकी आधारभूत भाषा खड़ीबोली थी, जो दिल्ली और मेरठ में बोली जाती थी। आश्चर्य तो इस बात का है कि खड़ीबोली का गद्य अपने स्थान में पल्लिवत होने के बदले दक्षिण में हुआ जहां उसके खिए कोई उपयुक्त वातावरण नहीं था। जो मुसलमान दक्षिण में फैलते गए उन्हीं के प्रयास द्वारा खड़ीबोली का गद्य अपने पैरों पर खड़ा हुआ। साहित्य में असंगति का सबसे स्पष्ट उदाहरण खड़ीबोली-गद्य के विकास में स्पष्ट रूप से दीख पड़ रहा है। वह उत्पन्न तो हुआ दिल्ली में और उसका विकास हुआ दक्षिण में। अमीर खुसरों ने खड़ीबोली का प्रयोग पद्य में तो अवश्य किया था, पर गद्य में नहीं। दक्षिण में ही उसका विकास हुआ जो एक साहित्यंक कौतूहल है।

खड़ीबोली-गद्य का सबसे प्रथम लेखक था गेसू दराज बन्दा नवाज शह्याज बुलन्द । उसका जन्म संवत् १३७ में हुआ और उसकी मृत्यु १४७६ में । लेखक पन्द्रह वष की उम्र में दक्षिण छोड़ कर दिल्ली में भाया और वृद्धावस्था से पहले दिक्षण नहीं लौटा । भ्रतएव उसके गद्य को तत्कालीन दिल्ली की भाषा का सच्चा रूप समझना चाहिए । उसने दो छोटी-छोटी पुस्तकों की रचना की । 'मिराज-उल-हि॰ सा॰ मा॰ द०-५७

स्राशकीन' स्रीर 'हिदायतनामा' । इसमें प्रथम-पुस्तक प्राप्त हुई है स्रीर वह प्रकाशित भी हो गई है । उसमे केवल १६ पृष्ठ हैं, जिनमें सूफी-सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है । भाषा का रूप खड़ीबोली है । उसमें फारसी शब्द भी हैं, ब्रजभाषा के रूप स्रीर कारक चिह्न भी । इस भाषा को 'दकनी उरदू' कहा गया है जिसे 'मिराज-उल-स्राशकीन' के सम्पादक मौलाना श्रब्दुल हक साहब बी० ए० ने हिन्दी भी कहा है ।

बन्दा नवाज की शैली इसी प्रकार की थी। यद्यपि वे फारसी के विद्वान् थे ग्रीर उन्होंने फारसी में ग्रंथ-रचना भी की थी, पर इस प्रकार की रचना भी वे प्रायः किया करते थे। इसके सम्बन्ध में मौलाना ग्रब्दुल हक 'मिराज-उल-ग्राशकीन' के 'दीवाचे' में लिखते है।

"हजरत उन बुजर्गाने दकन में से हैं, जिनकी तसनीफा़तों तालीफा़त कसरत से हैं भीर तक्रीबन सब की सब फा़रसी में हैं। लेकिन तह्कीक से यह भी मालूम हुआ है कि श्रापने बाज़ रिसाले हिन्दी दकनी उरदू में भी तसनीफ़ फ़रमाये हैं।"

मिराज-उल-ग्राशकीन में ग्राये हुए हिन्दी रूप नमूने के तौर पर नीचे दिये जाते हैं:---

- १. इस आपकुँ देखिया सो खालिक में ते खालिक की इजहार किया।
- २. मुहम्मद हमें ज्यों दिखलाये त्यों तुन्हें देखो । १
- ३. ऐ आई सुनो जे कोई दूध पीनेगा सो तुम्हारी पैरनी करेगा शियत पर कायम अछेगा। वानी पीनेगा सो विश्वास के कतरवा में डूबेगा।<sup>३</sup>
- ४. जबराईल इजरत कूँ बोले ऐ महमद दुरस्त । ४
- प्र. ये तीनों भा इ हरप्क मेनिन के तन में हैं।<sup>ध</sup>
- ६. इदीस व नवी फ़रमाय है। इ
- ७. इसका माना न देख सकेंगे अपने अंखियां सूं मगर देखेंगे मेरे अंखियाँ सूं भो स्रत साइव की। ७

इस प्रकार श्रीर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं।

इसी समय की 'भुवन दीपक' नाम की एक पुस्तक मिलती है जो संस्कृत में ज्योतिष पर लिखी गई है ग्रीर जिसकी व्याख्या ब्रजभाषा-गद्य में की गई है।

१ मिराज-उल-भाराकीन, पृष्ठ १४, १५

२ मिराज-उल-भाशकीन, पृष्ठ १५

३ मिराज-उल-आशकीन, पृष्ठ १६

४ मिराज-इल-भाशकीन, पृष्ठ २२

४ मिराब-उल-माशकीन, पृष्ठ २४

६ मिराज-छल-आशकीन, पृष्ठ २५

७ मिराब-डल-भाराकीन, पृष्ठ २७

इस ग्रन्थ की हस्तिलिखित प्रति की तिथि सन् १६१४ (संवत् १६७१) दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रनुवाद इस तिथि से भी पहले का होगा। पुस्तक में ३४० व्लोक हैं ग्रीर उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए उसका गद्य इस प्रकार है:---

जिज अस्त्री पुत्र तणी प्रछा करइ । आ प्र ठ मह नवमई स्थानि एक तो शुक्र होई तिज स्वभाव रमतो कहिवउ ।। जिज विजह शुक्र ग्रह होई तिज संभोग सुबद कहिवउ ।। चन्द्र सरिस उहोय । शुक्र होई तिज अधिक द्राव कहिवज । शुक्र सरिस ज कूर ग्रह होइ तिज संभोग पीड़ा कहवी ।।

इस गद्य में केवल सिद्धान्त-निरूपण है। साहित्यिक गद्य के सींदर्य का इसमें एकदम श्रभाव है। गद्य के नमूने के लिए ही इस ग्रन्थ का नाम स्मरणीय है।

इसके बाद गंग किव की 'चन्द छन्द बरनन की महिमा' नामक एक छोटा सा गद्य-ग्रन्थ ग्रकबर के समय में लिखा गया मिलता है। इसकी भाषा खड़ीबोली है, क्योंकि यह ग्रन्थ दिल्ली की भाषा के प्रभाव में ही लिखा गया था। इस ग्रन्थ में भी ब्रजभाषा के 'जुहार', 'विराजमान' ग्रादि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग है। इसमें साहित्यिक गद्य तो नहीं है, पर व्यावहारिक गद्य का रूप ग्रवश्य है। पुस्तक कुछ विशेष महत्त्व की नहीं है, पर हिन्दी-गद्य के विकास में भ्रपना स्थान रखती है।

संवत् १६८० में जटमल के द्वारा लिखी हुई एक 'गोरा-बादल की कथा' पुस्तक का निर्देश मिलता है।

बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए० द्वारा संपादित हिन्दी-हस्तिलिखित ग्रंथों की खोज सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट १६०१ के ४५ वें पृष्ठ में संख्या ४८ पर 'गोरा-बादल की कथा' की हस्तिलिखित प्रति का विवरण दिया गया है जिसके मनुसार कथा गद्य ग्रोर पद्य में है। ४३ पृष्ठ है। पद्य-संख्या १००० है। ग्राकार ६६ ×७६ है। प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्तियाँ है ग्रीर वह बंगाल की एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में सुरक्षित है। उसकी भाषा का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है:——

प्रारम्भ--श्री राम जी प्रसन्न होये। श्री गनेश साये नमः । लक्ष्मी कांत-हेवातं की सा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादल हुग्ना है, जिनकी बारता की कीताब हींदवी , में बनाकर तयार करी है।।

सुक सपत दा येक सकल सीदं बुद सहेत गनेश वीगण वीजर ला वीन सो वे लो नुज परण मेस ।।१।। दूहा ।। जग मल वाणी सर सरस कहता सरस बर वन्द चहवाण कुल उवधारों हवा जुवा चाथन्द ।।२।। भ्रम्स--गोरे की प्रावरत ग्रावे सा वचन सुन कर ग्रापने षावन्द की पगड़ी हाथ में लेकर वाहा सती हुई सो सीवपुर में जाके वाहा दोनों मेले हुवे।।१४४।। गोरा बादल की कथा गुरू के बस सरस्वती के महरवानगी से पुरन भई तीस वास्ते गुरू कूव सरस्वती कू नमस्कार करता हु।।१४४।। ये कथा सोल से ग्रासी के साल में फागुन सुदी पुनम के रोज बनाई। ये कथा में दोर सेह बीरा रस व सीनगार रस है [दो रस है बीरा रस व सीनगार रस हे?] सो कथा।।१४६।। मोर छोड़ नाव गाव का रहने वाला कवेसर जगहा उस गाव के लोग भोहोत सुकी हे घर घर में प्रानन्द होता है कोई घर में फकीर दीखता नहीं।।१४७॥

उस जग ग्राली षान वाबा राज करता है मसीह वाका लड़का है सो सब पठानों में सरदार है जयेसे तारों में चन्द्रमा हे ग्रोयेसा वो ये ।।१४८।। घरम सी नाव का बेत लीन का बेटा जटमल नाम कवेसर न ये कथा सवल में पुरण करी ।।१४६।।

इसमें मेवाड़ की महारानी पद्मावती की रक्षा में गोरा-बादल की कीर्ति-कथा है, जिसको मोरखड़ो गांव के निवासी जटमल ने संवत् १६८० में लिखा । किन्तु इस रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि यह प्रति स्वयं जटमल की लिखी हुई है, अथवा किसी और की । यदि जटमल ने लिखी है तो संवत् १६८० माना जा सकता है । यदि किसी और ने लिखी है तो किस संवत् में लिखी है ?

मिश्रवन्धुओं ने यह कथा गद्य में मानी है, श्रीर उदाहरण वही दिया है जो खोज-रिपोर्ट में है। वे लिखते हैं:---

"इस कवि ने संवत् १६८० में गोरा-बादल की कथा गद्य में कही और इस भाषा में खड़ीबोली का प्राघान्य है, अतः खड़ीबोली-प्रघान गद्य का गंग भाट के पीछो सबसे प्रथम रचियता यही जटमल किव है।"

एक बार मिश्रबन्धुओं द्वारा यह घोषित होने पर कि यह ग्रंथ गद्य में है, परिवर्ती इतिहासकारों ने उसे गद्य ग्रन्थ मान लिया:—

"इसी प्रकार १६८० में जटमल ने 'गोरा-बादल की कथा' भी इसी भाषा के तत्कालीन गद्य में लिखी है"—बा० द्यामसुन्दरदास, हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य'—पूष्ठ ४६०।

"संवत् १६८० में मेवाड़ के रहने वाले जटमल ने गोरा-बादल की जो कथा लिखी थी वह कुछ राजस्थानीपन लिए लड़ीबोली में थी"—पं रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास'—-पृष्ठ ४७३।

१ मिश्रवन्धु-विनोद, पृष्ठ ४१६ [संबद्ध १६७०]

इधर राजस्थान में हुस्तिलिखित पुस्तकों की जो खोज की गई है उसमें जटमल-कृत 'गोरा बादल की कथा' की जिननी हस्तिलिखित प्रतियां उपलब्ध हुई हैं वे सब पद्म में हैं। राजपूताने के चारणों ग्रीर ऐतिहासिक ग्रन्थों का जो विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसायटी की ग्रीर से, डा० एल० पी० टेसीटरी ने सन् १६१६ में प्रकाशित कराया है उसके प्रथम भाग के दिनीय खंड में ५२ वें पृष्ठ पर 'गोरा-बादल' की कथा के सम्बन्ध में कुछ जातव्य बातें मालूम होती है। डा० टेसीटरी को एक गद्य का हस्तिलिखित ग्रंथ प्राप्त हुग्ना है जिसका नाम है— 'फुटकर बातां रो संग्रह।' इसे उन्होंने हस्तिलिखित ग्रंथ न० १५ माना है। इस ग्रंथ में ४२५ पन्ने हैं, जिनका ग्राकार१२ × ६ है। यह ग्रंथ बड़ी बुरी दशा में है। इसके कई पन्ने फट गये हें। ग्रन्त के कुछ पन्ने गायब भी हो गये है। प्रत्येक पृष्ठ में २६ या २७ पंक्तियां हैं, ग्रीर प्रत्येक पंक्ति में २० से २४ ग्रक्षर हैं। इसका कुछ भाग तो सम्बत् १८४५ में देसणोक में ग्रीर कुछ भाग सम्बत् १८६२ में दासोड़ी में रतनं मन रूप के द्वारा लिखा गया था। इस वृहुत् ग्रंथ में भिन्न-भिन्न ३६ फुटकर वार्तामों का संग्रह है। इन्हीं वार्ताग्रों में तीसवीं वार्ता गोरा बादल के सम्बन्ध में है। इस ग्रन्थ में टेसीटरी उसका वर्णन इस प्रकार करते हैं:—

गोरा बादल री कथा—(पृष्ठ २८८ घ० से २९५ घ० तक) जटमल द्वारा लिखित चित्तौड़ की सुन्दरी पिद्मनी ग्रीर उसके सम्बन्धी गोरा-बादल की पद्मबद्ध प्रसिद्ध कहानी। उसका प्रारम्भ इस प्रकार है:—

चरण कमल चीत लायक । स्मरु श्री सारदा । मुझ झब्यर दे माय । कहो सकथा चीत लायक ।।१।। जम्बू दीप मंझार । भरतषंड पंडा सिरैं। नगर भलो इ संसार । गढ़ चित्तौड़ है विषम झत ।।२।। झादि

इसी खंड के ७३ वें पूष्ठ पर गोरा-बादल की कथा के सम्बन्ध में एक दूसरी प्रति मिलती है। यह प्रति हस्तिलिखित ग्रन्थ नम्बर २२ 'फुटकर बाता रो संग्रह' में है। इस संग्रह में ४३६ पन्ने हैं, जिनका आकार ११६ ×६ है। है। प्रत्येक पृष्ठ में ३० पंक्तियां हैं,; भौर प्रत्येक पंक्ति में २४ से ३० अक्षर हैं। इस संग्रह में कई पन्ने कोरे हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह किसी दूसरे ग्रन्थ की प्रति-लिपि है, जिसके कुछ पृष्ठ या तो खो गये हैं या पढ़े नहीं जा सके। ड भौर ड़ में कोई ग्रन्तर नहीं एका गया। यह संग्रह महाराजा राजसिंह बीकानेर वालों ने संबत् १८२० में लिखाया था। इसी से १५ (१८४५ संवत्) १८, २०, २१ नंबर के संग्रहों की बहुत-सी वार्ताएं नकल की गई हैं। इसमें ५वीं बार्ता में गोरा-बादक की कथा का विवरण इस प्रकार है:—

गोर-बादल री कथा-- (पृष्ठ ८७ घ० से ६३ घ० तक ) यह सगभग

ही वार्ता है जो हस्ति सिल ग्रन्थ नंबर १५ में है; पर पाठान्तर बहुत है उदाहरण है लिए इस प्रति का प्रारम्भिक भाग देखिए:—

चरण कमल चित लाय के समरूं सरसित गाय। किहिस कथा बनाय के प्रणम् सद्गुरु पाय।।'।। जंनू दीप ममारि भरथपेत्र सोभित अधिक । नगर भलो चित्रोड़ है ता परि दूठ दुरंग। रतनसेन राणो निपुण अमली माण अमंग ।।२।। आदि

इस प्रति के अन्त में एक दोहा है, जो संग्रह नंबर १५ में नहीं है। इसमें किव का नाम (जटमल) ग्रीर कथा का लेखनकाल (संवत् १६८०) दियागया है:--

> सौले सै श्रसी थे समे फागुण पूनिम मास । बीरारस सिण्गाररस कहि जटमल सुपरकास [१]४६॥

इस प्रकार गोरा-बादल की कथा की ये दोनों प्रतियाँ जो क्रमशः संवत् १८२० स्रोर १८४५ ( अथवा १८६२ ) में लिखी गई थी, पद्य ही में हैं हाँ, दोनों के पाठ में भेद बहुत है। भाव तो श्रधिकतर वही हैं, पर उनका प्रकाशन उन्हीं शब्दों में होते हए भी भिन्न है।

महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द श्रोझा ने "किव जटमल-रचित गोरा-बादल की बात" शीर्षक एक लेख लिखा है। श्रीपने गोरा-बादल की कथा के विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए मिलक मुहम्मद जायसी के पद्मावत से उसका कथा-साम्य दिखलाया है। श्रोझा जी ने भी "गोरा-बादल की बात" नामक पुस्तक को पद्यात्मक ही बतलाता है (पृष्ठ ३८७)। श्रापको यह प्रति बीकानेर में पुरानी राजस्थानी एवं हिन्दी भाषा के परम प्रेमी ठाकुर रामसिंह जी एम० ए० भीर डूँगर कालेज के प्रोफेसर स्वामी नरोत्तमदास जी एम० ए० की कृपा से प्राप्त हुईं। भोझा जी ने श्रन्त में यह स्पष्ट रूप से लिखा है:—

"नागरी-प्रचारिणी सभा की हिन्दी-पुस्तकों की खोज-सम्बन्धी सन् १६०१ ईसवी की रिपोर्ट के पू० ४५ में संख्या ४८ पर बंगाल-एशियाटिक सोसायटी में जो जटमल-रिचत 'गोरा-बादल' की कथा है, उसके विषय में लिखा है कि वह गद्य श्रीर पद्य में है; किन्तु स्वामी नरोत्तमदास जी द्वारा जो प्रति श्रवलोकन में श्राई वह पद्यमय है। इन दोनों प्रतियों का श्राशय एक होने पर भी रचना भिन्न-भिन्न प्रकार से हुई है। रचनाकाल भी दोनों पुस्तकों का एक है श्रीर कर्त्ता भी दोनों पुस्तकों का एक है।"

१ नागरी-प्रचारिषी पत्रिका, भाग १३, अङ्क ४

इससे ज्ञात होता है कि स्वामी नरोत्तमदास जी ने उपर्युक्त टेसीटरी द्वारा प्राप्त हस्तिलिखित ग्रंथ नं० २२ के अन्तर्गत "गोरै-बादल री कथा" की प्रति ही श्रोझा जी को बतलाई है; क्योंकि इसी प्रति में कथा का संवत् हमें मिलता है। संवत् १८४५ वाले ग्रंथ नं० १५ में नही, फिर भी यह संदेह रह जाता है कि श्री नरोत्तमदास जी द्वारा दी हुई प्रति का नाम ग्रोझा जी "गोरा-बादल की बात" देते हैं; पर हस्त-लिखित ग्रंथ नं० २२ के ग्रनुसार उस प्रति का नाम है "गोरै-बादल री कथा।"

इस पुस्तक के संपादक पं० श्रयोध्याप्रसाद शर्मा न श्रपनी प्रस्तावना में तीन हस्तिलिखित प्रतियों का ग्राधार लिया है। प्रथम प्रति, जिसको उन्होंने श्रधिक प्रामाणिक माना है, संवत् १७६३ की है, जो बड़ा उपासरा बीकानेर के पूज्य श्रोचारिश्यस्रिजी महाराज के पास है। इसके ग्रनुसार मूल ग्रंथ संवत् १६८५ में लिखा गया—

संबद सोल पचासिये पूनम फागुन मास। गोरा-बादल वर्ष्यां, कहि जटमल सुप्रगास।।

शेष दो प्रतियां बीकानेर-पुस्तकालय में हैं, जिनमें एक का संबत् १८२०
दिया गया है। यह प्रति शायद टेसीटरी द्वारा प्राप्त उपर्युक्त हस्तिलिखित प्रन्थ नं०
२२ हो, जिसका रचना-काल भी १८२० ही दिया गया है। इसके भन्त में वही
दोहा है, जिसे इस पुस्तक के सम्पादक ने भ्रपनी प्रस्तावना में दिया है।

इस प्रकार जटमल-रचित 'गोरा-बादल की कथा' के सम्बन्ध में हमारे सामने पाँच प्रतियाँ श्राती हैं:—

- १. संवत् १७६३ वाली प्रति श्रीचारित्र्यसूरि जी महाराज के पास सुरक्षित है। इसके ग्रनुसार ग्रंथ-रचना सं० १६८५ में हुई। ग्रंथ का नाम "गोरा-बादल की कथा" है।
- २ संवत् १८२० वाली प्रति——डा० एल० पी० टेसीटरी द्वारा संपादित वंगाल की एशियाटिक सोसायटी की ग्रोर से प्रकाशित चारणों ग्रीर ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण में संग्रहीत । इसके श्रनुसार ग्रंथ-रचना १६८० में हुई । ग्रंथ का नाम "गोरै-वादल री कथा" है ।
- ३. सम्वत् १८४५ वाली प्रति—डा० एल० पी० टेसीटरी द्वारा खोजी हुई है। प्रन्थ-रचना की तिथि नहीं दी गई। इसके प्रनुसार ग्रंथ का नाम "गोरा बादल री कथा" है।
- ४. स्वामी नरोत्तमदासजी द्वारा प्राप्त प्रति—इसके भनुसार ग्रंथ-रचना सम्वत् १६८०। ग्रंथ का नाम "गोरा बादल की बात" है।
- ५. बीकानेर-राज्य-पुस्तकालय वाली प्रति--प्रन्य-रचना की तिथि नहीं दी गई। इसके मनुसार प्रन्थ का नाम "गोरा-बादल की कथा है। ये पाँचों प्रतियाँ

पद्य में हैं। ग्रब रह जाती है बात नागरी प्रचारिणी सभा की १६०१ की वार्षिक रिपोर्ट में बतलाई हुई 'गोरा-बादल की कथा' के सम्बन्ध में, जो गद्य ग्रौर पद्य दोनों में है, ग्रौर जिसका रचना-काल भी १६०० सम्बत् दिया हुग्रा है, ग्रौर जिसे मिश्र-बन्धु ग्रों ने भ्रपने 'बिनोद' में केवल गद्य में ही माना है। सम्भव है, जटमल ने गद्य में भी यह कथा लिखी हो, पर इसके प्रमाण में हमारे सामने बंगाल की एिश्रयाटिक सोसायटी में सुरक्षित प्रति के मितिरक्त कोई भी दूसरी प्रति नहीं है। यह श्रसम्भव तो नहीं है कि एक ही वर्ष में (सं०१६००) में एक ही लेखक (जटमल) एक कथा को दो तरह ते (गद्य ग्रौर पद्य में) भ्रलग-ग्रलग कहे; पर यह कुछ स्वाभाविक—ग्रौर उस समय के ग्रनुकूल नहीं जान पड़ता कि उसी वर्ष पद्य में कथा लिखने के बाद कोई लेखक उसी बात को गद्य में दुहरावे। सम्भव है, किसी दूसरे व्यक्ति ने जटमल की पद्यबद्ध पुस्तक को गद्य का रूप दे दिया हो; ग्रौर रचना-कालसूचक दोहे का भी गद्य में प्रनुवाद कर दिया हो। ग्रनुवाद भी ग्रक्षरशः हुग्ना है इससे हमारे भ्रनुमान की ग्रौर भी पुष्टि होती है।'

यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भिक गद्य-रचनाएँ धर्म-प्रचार के लिए श्री भीर उत्तर-कालीन रचनाएँ ऐतिहासिक वृत्त श्रथवा किसी घटना-प्रसंग के सम्बन्ध में।

## धार्मिक काल का हास

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के लगभग धार्मिक काल की पवित्रता नष्ट होने लगी थी। उसमें श्रुंगार के ग्रत्यधिक प्राधान्य ने वासना के बीज बो दिए थे। राधा श्रीर कृष्ण की विनय ग्रव कवित्त श्रीर सवैयों में प्रकट होकर नायिका श्रीन्नायक के भेदों की कौतूहल-वर्धक पहेलियाँ सुलझाने लगी थीं। उसके कारण निम्नलिखित थे:—

१. राजनीतिक सन्तोष——जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के राज्यकाल ने प्रजा की सुखशान्ति की समृद्धिकी। उसमें युद्ध-प्रियता की श्रपेक्षा कला-प्रियता की श्रोक् शासकों का विशेष धाकर्षण था। शाहजहाँ हिन्दुस्तान के बड़े वैभवशाली शासकों मे था। उसका साम्राज्य विस्तार में श्रपने सभी पूर्वजों के साम्राज्य से बड़ा था श्रीक

बीरा रस सिर्णगार रस कहि जटमल सुपरकास ।।

गचक्य — ये कथा सोल से असी के साल में फाग्रुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा रे दो रस हे बीरारस हे सिखागार रस हे सो क्या।

१ पणस्य-सीले से असी थे समै फाग्रण पूनिम मास।

कृष्ण-काब्य ६१७

उसमें तीस वर्ष तक ग्रखंड शान्ति स्थापित रही। साम्राज्य की ग्रामदनी पहले से ग्रिधिक थी ग्रीर खजाना मालामाल था। १

इस भौति राजनीतिक वातावरण की शान्ति ने साहित्य में भी कला की सृष्टि की। मुसलमानी अत्याचार अब सीमित थे। हिन्दू हृदय भी मुसलमानी आतंक से स्वतन्त्र हो गए थे। मुसनमान भी अपने को इस देश का निवासी समझने लगे थे। अब हिन्दू मुसलमान से त्रस्त नहीं थे और वे संतोष की साँस लेकर विश्राम करने का अवसर चाह रहे थे। अब हिन्दू और मुसलमानों की रक्त से परितृष्त दो तलवारें देश के एक ही म्यान में रक्ली हुई थीं। इस अवकाश-काल में भक्ति की अपेक्षा श्रृंगार की मतवाली भावना अपना विकास कर रही थी।

२. राज्य-संरक्षण--राजनीतिक शान्ति के कारण कला की उन्नति तो हो ही रही थी, साथ ही साथ भिन्न-भिन्न राज्यवंश भी स्थापितं हो चले थे। जहाँगीर की विलास-प्रियता ने शासन की शक्ति कम कर दी थी। "खजान से तनस्वाह दैने के बजाय जागीर देने की प्रथा बढ़ी।"<sup>९</sup> फलतः भ्रनेक जागीरदार हुए, जिन्होंने ग्रपने वैभव की खूब वृद्धि की । कविगण संरक्षण पाने के लिए इन्हीं जागीरदारों ग्रीर राजाग्रों की शरण में ग्राने लगे। भिनत-काल के ग्रारम्भ में धर्म की जो मर्यादा संतों श्रीर कवियों के द्वारा सुरक्षित हो चुकी थी, उत्तर-काल में वह कियों को सम्मान नहीं दे सकी, इसलिए वे म्रब ग्रपना यश म्रीर सम्मान बढ़ाने के लिए राज-दरबारों का भाश्रय खोजने लगे। राज-दरबार ने उन्हें श्रृंगारपूर्ण रचनाग्रों की सिष्ट के लिए बाध्य किया । ग्रतः राजाग्रों ग्रीर जागीरदारों के संरक्षण ने धार्मिक काल की पवित्रता को कल्षित कर दिया। मगल दरबार ने भी हिन्दी-कविता को प्रोत्साहित किया। जहाँगीर ने तो बहुत से हिन्दी कवियों को पुरस्कृत भी किया । ऐसी परिस्थिति में जब कवियों को राज्य-संरक्षण के साथ सब प्रकार का सूख भीर वैभव प्राप्त होने लगा तब उन्हें भिनत की करुणापूर्ण श्रभिन्यिकत की श्रावश्यकता नहीं जान पड़ी। विलास-प्रियता में भिक्त नहीं होती। जब ग्रत्याचार के बदले उन्हें पूरस्कार प्राप्त होने लगा तब भगवान् को पुकारने की श्रावश्यकता नहीं रह गई श्रीर कवियों की लेखनी या तो राजाग्रों के गुण-गान की ग्रोर ग्रथवा विलासिता की सामग्रियों ग्रीर प्रुंगारपूर्ण परिस्थितियों के चित्रण की ग्रोर चल पड़ी। राजाग्रों ने भी युद्ध के शस्त्रों को विश्राम देकर अपनी दृष्टि रंगमहल की ग्रोर की। वे लोग

१ हिन्दुस्तान के निवासियों का संक्षिप्त इतिहास् ( डा० ताराचन्द ), पृष्ठ २६१, मेकमिलन ऐयड कम्पनी (१६३४)

२ हिन्दुस्तान के निवासियों का इतिहास - १ण्ठ २५६

१ हिस्ट्री ऑव् मुस्लिम रूल, पृष्ठ ४८० ( डा० ईरवरी प्रसाद )

दिन में ही वियोग ग्रीर संयोग के स्वप्न देखने लगे। ग्रपने भावों के उद्दीपन के लिए उन्होंने कवियों को नियुक्त किया। कवियों ने भी धन के लिए ग्रपनी काव्य-कला को 'वासक सज्जा' की भाँति सेवारा ग्रीर उसे ग्रलंकारों से ग्रलंकृत किया।

- ३. कला का विकास—राजनीतिक संतोष के साथ राज्य वैभवशाली हुमा ग्रीर राज्य के वैभव ने कला को जन्म दिया। शाहजहाँ के गौरवपूर्ण शासन के स्वर्ण काल में कला बहुमुखी होकर विकसित हुई। यह कला केवल साहित्य ही में सीमित होकर नहीं रही वरन् चित्रकला ग्रीर वास्तुकला में भी प्रकट हुई। जहाँगीर ने मकबर की लित कला देखी थी ग्रीर जहाँगीर के ग्रादशों ने शाहजहाँ को प्रभावित किया था। जहाँगीर ने चित्रकारों को पुरस्कृत ही नहीं किया, वरन् चित्र-कला के ग्रंगों का ग्रध्ययन भी किया। शाहजहाँ ने तो ताजमहल में कला की चरम सीमा उपस्थित की। समय के कपोल पर रक्खा हुग्रा वह उज्ज्वल ग्रश्च-विन्दु शाहजहाँ के कलापूर्ण हृदय की चित्रशाला है। सम्राट ने ग्रपनी श्र्यंगार-प्रियता ग्रीर प्रणय-चिह्न के रूप में ताजमहल की साकार विभूति बाइस वर्षों में निर्मित की, जिसकी नींव विरह के ग्रांसुग्रों से भरी गई थी। जब राजनीति में कला इतनी क्यापक हो रही थी तो साहित्य में उसका प्रादुर्भाव ग्रनिवार्य था ग्रीर इसी कला की व्यापकता ने हिन्दी-कविता का भिवतमय दृष्टिकोण भी बदल दिया।
- ४. कृष्णभिक्ति का स्वरूप—महाप्रभु वल्लभाचार्य ग्रौर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण-पूजा का जो रूप निर्धारित किया था, वह ग्रत्यन्त ग्राकर्षक था । वात्सल्य ग्रौर माधुर्य भाव की उपासना में श्रीकृष्ण के श्रृंगारिक पक्ष ही की प्राधानता थी। कृष्ण का सौदर्य, गोपियों का प्रेम, कृष्ण ग्रौर गोपियों का विहार, ये विषय बड़ी कुशलता के साथ प्रतिपादित हुए। किन्तु इन सभी वर्णनों के प्रारम्भ में ग्रलौिक ग्रौर ग्रध्यात्मिक तत्व सिन्निहित थे। शारीरिक ग्राकर्षण के साथ प्रध्यात्मिक ग्राकर्षण भी इंगित था, किन्तु यह रूप ग्रागे चल कर स्थिर न रह सका। चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य भाव से श्रीकृष्ण की उपासना कर कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम के चित्रण की सामग्री प्रस्तुत की। इस प्रेम के श्रृंशौकिक रहस्य की धारा ग्रपने वास्तविक रूप में ग्रिवक दूर तक प्रभावित न हो सकी। उसके ग्रध्यात्मिक स्वरूप का ग्रहण सभी भक्तों ग्रौर किवयों से एक ही रूप में नहीं हो सका। प्रेम के क्षेत्र में प्रेम ही का पतन हुग्रा ग्रौर उसमें सांसारिक ग्रौर पार्थिव ग्राकर्षण की दूषित गन्ध ग्रागई। फल यह हुग्रा कि श्रीकृष्ण सूरदास के 'प्रभु बाल सँघाती' न रह कर गोपियों द्वारा होली खेलने के लिए बार-बार निमंत्रित किए जाने वाले "लाल। किर ग्राइयो खेलन होरी" वाले श्री कृष्ण हो गए।

१ हिस्द्री त्र्यॉव् मुस्लिम रूल, एन्ठ ४८० ( बॉ० ईश्वरी प्रसाद )

प्र. भाषा का परिमार्जन—कृष्ण-काव्य की ब्रजभाषा परिमाजित होकर इतनी मँज चुकी थी कि प्रत्येक भावों का प्रकाशन सरल ग्रौर ग्रलंकारमय हो गया था। भिक्तकाल के पूर्वंवर्ती किवयों ने भाषा में इतनी ग्रधिक भाव-व्यंजना की थी कि भाषा उनके हाथ में 'करतल ग्रामलक' के समान थी। इसी भाषा के परिष्करण ने किवयों को कला-चातुर्य-प्रदर्शन के लिए ग्राकिषत किया। किवगण इस लोभ का संवरण नहीं कर सके ग्रौर उन्होंने भाव की श्रपेक्षा कला के सौन्दर्य की ग्रोर ग्रधिक ध्यान रखा। शब्दालंकार ग्रौर ग्रधीलंकार लाने के लिए उन्हों यदि भावों की ग्रवहेलना भी करनी पड़ी तो उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने श्रंपार की भावना को उलट-पुलट कर भाषा के पाश में ग्रपनी किवता को कस दिया। ग्रब किवता जीवन की संदेश-वाहिनी न होकर केवल भाषा सौन्दर्य की परिधि ही में केन्द्रीभूत हो गई। जीवन की स्वतन्त्र भावना प्रत्येक नायिका के साथ शब्दों की प्रंखलता से बाँध दी गई।

६. रीतिकाल की परम्परा — हिन्दी-किवता में रीतिकाल की परम्परा जयदेव के 'गीत गोविन्द' से होकर विद्यापित की किवता में आई थी। विद्यापित की पदावली में नायिका-भेद, नखिशख, ऋतु-वर्णन, दूती शिक्षा, अभिसार आदि बड़े आकर्षक ढंग में वर्णित हैं। कृष्ण-काव्य की यह धारा वास्तव में रीतिशास्त्र से पूर्ण है। पर भिवत में भावना की अनुभूति इतनी तीत्र थी कि सूर और मीरा ने राधाकृष्ण के श्रृंगारमय गीत गाकर भी उन्हें मर्यादा विहीन नहीं किया। भिक्तकाल की यही मर्यादा है कि विद्यापित की मधुर 'पदावली' सामने रहते हुए भी किसी किव ने उसका अनुकरण नहीं किया और विद्यापित की रीतिकालीन श्रृंगार-भावना लगभग तीन सौ वर्षों तक निश्चेष्ट पड़ी रही। भिक्तकाल की भाव-तीव्रता में कमी आते ही रीतिशास्त्र अपने लौकिक श्रृंगार से सिज्जत हो हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से आ गया।

इन सभी कारणों से भिक्तकाल की किवता का उच्च म्रादर्श सुरक्षित नहीं रह सका। मुगलकालीन वैभव भ्रीर राजाभ्रों की सुखसाधना ने उसे काव्य के ऊँचे गीरव से गिरा दिया।

## सहायक ग्रन्थों की सूची

## हिन्दी

```
१ मनुराग सागर (स्वामी युगलानन्द जी)
२ ग्रमरसिंह बोध (स्वामी युगलानन्द जी)
३ ग्ररब ग्रीर भारत के संबन्ध (सैयद सुलेमान नदवी)
४ भ्रष्टछाप ( डा० धीरेन्द्र वर्मा )
५ म्रादिश्री गुरु ग्रन्थ साहब ( भाई मोहन सिंह वैद्य )
६ उदयपुर राज्य का इतिहास ( महामहोपाघ्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द
   श्रोझा)
७ कबीर का रहस्यवाद (डा० रामकुमार वर्मा)

    कबीर ग्रन्थावली ( रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दर दास )

 ६ कबीर-गोरख-गुष्ट ( हस्तिषिप, शौधपुर )
१० कबीर-चरित्र-बोध (स्वामीयुगलानन्द)
११ कबीर वचनावली (पं० ग्रयोघ्यासिंह उपाघ्याय )
१२ कविप्रिया ( नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ )
१३ कवित्त रत्नाकर (उमाशंकर शुक्ल)
१४ काव्य निर्णय (वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई)
१५ कोशोत्सव स्मारक संग्रह ( नागरी प्रचारिणी सभा, काशी )
१६ खोज रिपोर्ट ( नागरी प्रचारिणी सभा, काशी )
१७ ग्रंथ भवतारण ( धर्मदास लिखित )
१८ गरीबदास जी की बानी (बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
१६ गुलाल साहव की बानी (बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद)
२० गोरखवानी ( डा० पीताम्बर दत्त बड्ध्वाल, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन,
    प्रयाग )
२१ गोरख सिद्धान्त संग्रह ( राहुल सांकृत्यायन )
२२ गोस्वामी तुलसीदास ( बाबू श्यामसुन्दर दास और डा॰ पीताम्बर दत्त
    बड्ध्वाल )
२३ चरितावली ( खङ्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर )
 २४ चित्रावली (जगन्मोहन वर्मा)
२५ चौरासी वैष्णवन की वार्ता (लक्ष्मी वेंकटेश्वर छापालाना, मुंबई )
```

```
२६ जायसी ग्रंथावली (पं० रामचन्द्र शुक्ल)
२७ जैन साहित्य ग्रीर इतिहास ( नाथूराम 'प्रेमी' )
२८ तुलसीदास ( ड्रा० माताप्रसाद गुप्त )
२६ तुलसीदास ग्रौर उनकी कविता ( पं० रामनरेश त्रिपाठी )
३० तुलसी ग्रंथावली (खंड १, २, ३, नागरी प्रचारणी सभा, काशी )
३१ तुलसी चर्चा (लक्ष्मी प्रेस, कासगंज)
३२ दरिया साहब की बानी (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
३३ दरिया सागर ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
३४ दरिया साहब के चुने हुए पद ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
३५ दादू दयाल की बानी (वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
३६ दूलनदास जी की बानी ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
३७ दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता (गोकुलदास जी, डाकौर)
३८ धनी धरमदास जी की शब्दावली (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
३६ नया गुटका (शिवप्रसाद सितार-ए- हिन्द )
४० पूरातत्व निवन्धावली (राहुल सांकृत्यायन)
४१ विहारी रत्नाकर (बाबू जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर)
४२ बुल्ला साहब का शब्द सागर ( बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
४३ बेलि किसन रुक्मिनी री (डा॰ एल॰ पी॰ टेसीटरी)
४४ ब्रजमाधुरी सार (वियोगी हरि)
४५ भवरगीत (विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा)
४६ भक्तमाल नाभादास (सीताराम शरण भगवान प्रसाद)
४७ भक्तमाल हरि भक्ति प्रकाशिका (पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र )
४८ भक्तमाल राम रसिकावली ( महाराज रघुराज सिंह )
४६ भ्ररमगीत सार (रामचन्द्र शुक्ल)
५० भीखा साहब की बानी (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
५१ भारतेन्दु नाटकावली (बाबू स्यामसुन्दर दास)
५२ मलूकदास की बानी (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
५३ मिश्रबन्धु-विनोद ( मिश्रबन्धु )
५४ मीराबाई का जीवन चरित्र (मुं • देवीप्रसाद )
५५ मीराबाई की शब्दावली (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
५६ मूल गोसाई चरित्र ( गीता प्रेस, गोरुखपूर )
५७ यारी साहब की रत्नावली (बेलवेडियर प्रेस प्रयाग )
५८ राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज ( मुं ० देवीप्रसाद )
```

```
५६ राजपूताने का इतिहास (पं० गौरीशंकर हीराचन्द म्रोझा)
६० रामचन्द्रिका ( नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ )
६१ रामचरित मानस ( खंग विलास प्रेस, बाँकीपूर )
६२ रामचरित मानस की भूमिका (रामदास गौड़)
६३ रासपंचाध्यायी ग्रौर भँवरगीत (बालम्कुन्द गुप्त)
६४ रैदास जी की बानी (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)
६५ विद्यापति ( जनार्दन मिश्र )
६६ विद्यापित ठाकुर ( डा॰ उमेश मिश्र )
६७ शिवसिंह सरोज (नवलिक शोर प्रेस, लखनऊ)
६८ श्री कबीर साहब का जीवन-चरित्र ( सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर )
६६ श्रीनाथ जी की प्राकट्य-वार्ता (श्री गोवर्द्धनलाल जी महाराज, श्रीनाथ
     द्वारा )
७० श्री सद्गुरु गरीबदास की बानी (श्री म्रजरानन्द रमताराम )
७१ श्री महाराज सूरदास जी का जीवन-चरित्र (भारतजीवन प्रेस, काशी)
७२ श्री सूरदास जी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )
७३ श्री सूरदास जी का दृष्टिकूट सटीक ( नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ )
७४ श्री सुरसागर ( राधाकृष्ण दास--वेंकटेश्वर प्रेस, काशी )
७५ श्री हरिश्चन्द्र-कला ( खंगविलास प्रेस, बाँकीपुर )
७६ श्री ज्ञानेश्वर चरित्र (गीताप्रेस, गोरखपुर)
७७ षोडश-रामायण (नुटविहारीलाल, कलकत्ता)
७८ संक्षिप्त-सूरसागर ( डा० बेनीप्रसाद )
७६ संत कबीर (डा० रामकुमार वर्मा)
संत तुकाराम ( हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद )
८१ संतबानी-संप्रह (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग )
५२ सुन्दर-प्रन्थावली (पुरोहित हरिनारायण शर्मा)
 ५३ सतसई-सप्तक ( बाबू क्यामसुन्दर दास )
 ५४ सरब गोटिका ( हस्तलिखित प्रति )
 सावत्री धरम दोहा ( डा॰ हीरालाल, कारमा बरार )
 ८६ सुकवि सरोज (गौरीशंकर द्विवेदी)
 ८७ हर्षनाथ-ग्रंथावली (डा० ग्रमरनाथ झा)
 दद हिन्दी-काव्य-धारा ( राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद )
 इह हिन्दी-जैन साहित्य का इतिहास ( नाथूराम 'प्रेमी' )
 ६० हिन्दी नवरत्न (मिश्रवन्धु)
```

- ६१ हिन्दी साहित्य का इतिहास ( पं॰ रामचन्द्र शुक्ल )
- ६२ हिन्दी साहित्य की भूमिका (हजारी प्रसाद द्विवेदी)
- १३ हिन्दी साहित्य के इतिहास के म्रप्रकाशित परिच्छेद (भास्कर रामचन्द्र भालेराव)
- ६४ हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता ( डा॰ बेनीप्रसाद )

## हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ

- १ कल्याण (श्री रामयणांक, श्री कृष्णांक, गोरखपुर)
- २ गंगा (पुरातत्वांक, सुल्तानगंज, भागलपुर)
- ३ चौंद ( मारवाड़ी ग्रंक, इलाहाबाद )
- ४ जैन-हितैषी ( बंबई )
- ५ नागरी प्रचारिणी पत्रिका (काशी)
- ६ मनोरमा (इलाहाबाद )
- ७ माधुरी (लखनऊ)
- द राजस्थानी (कलकत्ता)
- ६ विश्वभारती (शान्ति-निकेतन)
- १० सरस्वती (इलाहाबाद)
- ११ हिन्दी बंगवासी (कलकत्ता)
- १२ हिन्दुस्तानी ( इलाहाबाद )

#### श्रंग्रेजी ग्रन्थ

- १ प्रकबर नामा (वेकीज)
- २ अपभ्रंश एकारडिंग टुमारकंडेय (जी० ए० ग्रियसंन)
- ३ श्राइन-ए-श्रकबरी ( एच० ब्लाकमैन )
- ४ ग्रान्सफोर्ड हिस्ट्री ग्रॉव् इंडिया ( व्ही ० ए० स्मिथ )
- ४ श्रोरीजिन श्रांव दि टाउन श्रांव श्रजमेर
- ६ इंडियन इम्पायर (जी बुलर)
- ७ इंडियन एंटिनिवटी (लैसन )
- इंडियन कोनोलॉजी (पिले)
- ६ इनफ्लुएन्स आॅव् इस्लाम आन इंडियन कल्चर ( डा॰ ताराचन्द )
- १० इम्पीरीयल गजेटियर ( मानसफोर्ड)
- ११ ऋगवेद संहिता कर्मेन्ट्री बाई सायनाचार्य (डा० मैक्समूलर)

- १२ ए क्लासिल डिक्शनरी भाव हिन्दू माइवालोजी एण्ड रिलीजन (जॉन डान्सन)
- १३ ए डिस्किप्टिव कैटलाग भाव बार्डिक एवं हिस्टारिकल मैनुस्किप्ट (डा॰ एल॰ पी॰ टैसिटरी)
- १४ ए शार्ट हिस्टरी माव् मुस्लिम रूल इन इंडिया ( डा॰ ईश्वरी प्रसाद )
- १५ एन माउट लाइन माव् दि रिलीजस लिट्रेचर माव् इंडिया (डा० जे० ए० फर्नुहार )
- १६ एन मोरियंटल बायोग्रेफिकल डिक्शनरी (टी॰ डम्स्यू॰ बील)
- १७ एनल्स एण्ड एंटिनिटीज माव् राजस्थान (विलियम ऋक )
- १८ एनसाइक्लोगीडिया मान् रिलीजन एण्ड एथिक्स (जेम्स हैस्टिंग्स )
- १६ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका (जे० ए० गारविन)
- २० भ्रोरियटल संस्कृति टैक्स्ट (जे० म्योर)
- २१ कनवेन्शन म्राव् रिलीजन इन इंडिया (१६०६)
- २२ कबीर एण्ड दि कबीरपंथ (जे० एच० बेसकर)
- २३ कबीर हिज बायोग्रेफी (श्री मोहन सिंह )
- २४ कलकत्ता संस्कृत सिरीज (डा० प्रबोधचंद बागची )
- २५ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर (ए० बी० कीय)
- २६ गोरखनाथ एंड मिडीवल हिन्दू मिस्टीसिज्म (डा॰ मोहनसिह, लाहौर)
- २७ डिटेल्ड रिपोर्ट आव् ए ट्रमर इन सर्च माव् संस्कृत मैनुस्किप्ट्स मेड इन काश्मीर एण्ड राजपूताना, सेन्ट्रल इंडिया (जी० बुलर)
- २८ तबकात-इ-नासिरी (एच० जी० रेवर्टी)
- २६ दि माइडिया माव् परसोनासिटी इन सुफिज्म ( रेनाल्ड ए० निकल्सन )
- ३० दि टेन गुरूज एण्ड देयर टीचिंग्स (बाबू खज्जूसिह)
- ३१ दि नाइंथ इंटरनेशनल कांग्रेस माव् मोरियटलिस्ट्स ( फुटनोट लंदन )
- ३२ दि निगुंन स्कूल आव् हिन्दी पोइद्री (डा॰ पीताम्बर दत्त बड़म्बाझ )
- ३३ दि रामायन भाव् तुलसीदास ( ए५० ए० ग्राहज )
- ३४ दि रामायन ग्राव् तुलसीदास ( जे० एम० मेक्की )
- ३५ दि लिस्ट म्राव् मान्यूमेन्टल एन्टिक्क्टिज एण्ड इन्सिक्रिपशन्स इन नार्च बेस्ट प्राविसेज एण्ड मवध
- ३६ दि सिक्स रिलीजन ( एम० ए० मेकालिफ )
- ३७ दि हिस्ट्री भाव इंडिया ऐज टोल्ड बांई इट्स भोन हिस्टोरियम्स--हि मोहमडन पीरियड (इलियट)

**हि• सा• मा० ६०---**५८

```
३ द न्यू हिस्ट्री गाँव् इंडिया ( डा॰ ईश्वरी प्रसाद )
```

- ३६ नोट्स धान तुलसीदास ( ब्रियर्सन )
- ४० प्रोसीडिंग्स ग्रांव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रांव् बेंगाल
- ४१ बारडिक एण्ड लिट्रेरी सर्वे ग्रांव् राजपूताना ( डा॰ टैसीटरी )
- ४२ ब्रह्मनिज्म एण्ड हिन्दूइज्म (सर मानियर विलियम्स )
- ४३ महाराना साँगा ( हरिविलास सारदा )
- ४४ माडनं वर्नाक्युलर लिट्रेचर ग्रॉव् हिन्दुस्तान (ग्रियसंन)
- ४५ मिडिवल इंडिया (डा० ईश्वरी प्रसाद )
- ४६ मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र ( प्रो० रानाडे )
- ४७ मुन्तखबुल तवारीख--(जाजं एम० ए० रैकिंग ग्रीर डब्लू० एच० लो)
- ४८ मेटीरियल्स फार ए किटिकल एडीशन ग्राव् दि बेंगाली चर्यापदाज (डा॰ प्रबोधचन्द बागची)
- ४६ रिलीजन एण्ड फोकलोर इन नार्दन इंडिया (डब्ल्यू कुक )
- ५० रीसेन्ट थीस्टिक डिसकशन्स (व्ही० एल० डेविडसन)
- ५१ लव इन हिन्दी लिट्रेचर (डा॰ विनयकुमार सरकार)
- ५२ लिग्विस्टिक सर्वे ग्रांव् इंडिया [ ६ (१) ] (सर जार्ज ग्रियर्सन )
- ५३ ले आव् आल्हा (वि० ब्राहरफील्ड)
- ५४ वियना ग्रोरियटल जर्नल
- ५५ बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल
- पू६ वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स ( डा॰ ग्रार॰ जे॰ भंडारकर )
- ५७ संस्कृत ड्रामा--(ए० बी० कीथ)
- ५ सलेक्शन फाम हिन्दी लिट्रेचर (रायबहादुर लाला सीताराम )
- प्र सेकरेड बुक ग्राव् दि ईस्ट (डा॰ जैकोबी)
- ६० सेकेंड ट्रिनियल रिपोर्ट ग्राव् दि सर्च फार हिन्दी मैनुस्किप्ट्स
- ६१ हिस्ट्री आव् दि राइज आव् दि मोहमडन पावर (जॉन ब्रिग)

### भ्रँगरेजी पत्र-पत्रिकाएँ

- १ इंडियन एंटिक्विटी ( बम्बई )
- २ इंडियन लिंग्विसटिक्स (लाहौर)
- ३ अर्जल भाव् दि बाम्बे क्रांच भाव् दिरायल एशियाटिक सोसाइटी (बम्बई)

- ४ जनंल ग्रांव् दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लंदन)
- ५ जर्नल ग्रांव् दि एशियाटिक सोसाइटा ग्रांव् बेंगाल (कलकता)
- ६ जनंल ब्रॉव्दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी (पटना)

### भ्रन्य सहायक ग्रन्थ

- १ प्रध्यातम रामायण, ऐतरेय बाह्मण, छांदोग्य उपनिगद्, नारद भिन्त सूत्र, महाभारत, वान्मीकि रामायण, शतपथ ब्राह्मण, शिव संहिता, श्रीमद्भागवत, श्रोमद्भागवतगीता, षोडण प्रन्थ (वस्लभ ) [संस्कृत]
- २ श्रीज्ञानैवरी [ मराठी ]
- ३ दादू (श्री क्षितिमोहन सेन ) [बंगला ]
- ४ वृहद काव्य दोहन ( इच्छाराम सूर्यराम देसाई) [गुजराती ]
- ५ सूरदास जी नूँ जीवन चरित्र [गुजराती ]
- ६ भावे हयात (भाजाद) [उदूं]
- ७ उर्दू शयपारे (डा॰ महीउद्दीन कादरी ) [उर्दू ]
- द इस्तवार दला लितरात्यर ऐदुई ए ऐन्दुस्तानी (गार्सा द तासीच) [फ्रेंच]
- ६ फतुहल बुलदान बिलाजुरी
- १० ग्रहसनुत तकासीम की मारकति ग्रकालीम बुशारी
- ११ तुजुकबाबरी
- १२ मिराज-उल-माशकीन

# नामानुक्रमणिका

ग्रंकावली--३६६ ग्रंगद---४११,४१४ भ्रंगदेश--- ५७ श्रंग्रेज (जों)---३१ श्रंतराम---२६ ग्रंबदेव---२४, ६४, १०० ग्रकबर---१७६, १८०, २२७, २२८, २६७, २७३, २७४, ३०४, ३२३, ३०४ -े वर्षव, ४५०, ५१६, ५२२, ५४व, जयपुर--१४२ ४६४, ४७२, ४८०, ४८१, ४८६, अजय--१४३ ५६०, ५६३, ५६७, ५६६, ६००, अजयराज--१४२, १६२ ६०१, ६११, ६१८ श्रकबर नामा--१८०, ५२०, ५२३ श्रजामिल-४२०, ५८६ भ्रकबर का राज्यकाल ग्रौर हिन्दी कविता---५१७ म्रकबर बीरबलपुर---६०० भ्रकरमपैज--१४४ ग्रलंड धाम---२५४ ग्रखरावत---३१२, ३१६ भ्रगरचन्द नाहटा---७०, १४८, १५४ ग्रग्रदास स्वामी---४७२, ४७३, ४८१ ग्रगस्त्य संहिता---२४४ श्रगस्त्य सुतीक्षण संवाद संहिता--३३४ श्रगाघ मंगल---२४०

म्रग्निवंशी--१६८, १७४, १७६

भ्रचलदास-१७८ म्रचितिपा (लकड्हारा)--- ५४ म्रचिन्त्यद्वैताद्वैत—२१३ ग्रज—६६ ग्रजपाजाप---११४, ११५, ११६ म्रजब कुंवर बाई--- ५७४ भ्रजमेर--३७, १०३, १४२, १४३, १५६, १६०, १६१, १६३, १८६, ग्रजानबाहु-समय---१५४ ग्रजितनाथ---६७ 🖅 अजीव (समय दर्शन)---६६ म्रजोगिपा (गृहपति)---५४ म्रजोधान (पाकपट्टन)---२७२ श्रठपहरा---२५१ ग्रन्त--३२० म्रणहिल्लपुरपट्टन (गुजरात)--१४ ग्रन्तरयामिन---२०८, ४४७, ४४८, ४५० म्रन्तरलापिका--१३० श्रतिग्राम (चित्रकृट)—४८१ ग्रद्धैतवाद--१६६, २०६ २०७, २०८, म्रग्नि—२०३, २०४, २११, ४८३, ४८७ २११, २१४, २२०, ३३१, ३३६, 883-88E, 855

भ्रानेकार्थं मंजरी---२७, ४४८

मधम---२० मध्यात्मरामायण-६७, २२०, ३३४, म्रनेकार्थ भाषा-५४८, ५५१ भ्रघ्यात्मप्रकाश--- ५६७ अनंगपाल-१४२, १५३, १५४, १५५, १४८, १५६, १६० श्रनन्तनाथ---१७ श्रनंतदास---२२६, २४४, २४४, २४६, 785 अनन्तदास की परिचई---२४७, २४८ अपभ्रष्ट---५०६ श्रनन्तानन्द—-२२०, २२२, २२८, ३३५ श्रपराजिता—**८**७ अन्नक्ट--४६६ अनन्यप्रकाश---२८५ श्रनंगपा (श्द्र)---५४,१०६ अनंगपाल द्वितीय-१४२ म्रनलहक--१६७, १६६, २६५ अनहद─११४, ११८, ११६, २८६ ग्रनहद-नाद--११६ श्रनहिलवाड़ (गुजरात)--- १३, १८६ त्रनामी--४६५ भ्रनाहत चक्र---११४, \_११६, म्रनिरुद्ध---१८१ अनिरुद्ध (अहंकार)--- ५१५ अनुक्रमणी--४६२ म्रनुप्रह (पुष्टि)---२१२ मनुगीता---३३४ मनुभाष्य---२१३, ५१२, ६०७ मनुराग-सागर----२५०, २५१ ग्रनुसुइया---४४१ म्रनूपशहर--४७३, ४७४ ध्रनेकदेववाद--३०३ ग्रनेकान्त न्याय--७१

मनेकान्त (स्यादाद)--६८

४२४, ४२८, ४४६, ४६२, ४८५ अपभ्रंश---१, ३०, ३१, ३४, ३५, ४६, ४७, ४८, ५०, ५६, ६५, ६६, ६६ ७०, ७४, ७४, ७७, ७८, ७६, पर --- 53, 54, 60-67, 63, 66, १००, १२४, १३४, १३६, १३६, १४४, १४६, १६८, १७६, १८६, २६१, २६७, ३२६, ४०६ श्रफगानिस्तान--३०२ ग्रम्बिका--१६१ त्रबुलफजल (अल्लामी)--१७६, २२**८**, २३६, ४२०, ४२२, ४२३, ग्रबुलहक (मौलाना)---६१० ग्रबुलहसन--१२६ ग्रमंग (जी)---२१७, २१८ अभयदेव सूर--- ५४ श्रभया--- ५७, ५५ १६६ ग्रभिनन्दननाथ---१६ म्रभिमन्यु--३७ अभिमान मेक--- ८१ ग्रभिनव जयदेव--५०४, ५१० ग्रभिलाषा--५३६ ग्रभै-मात्रा-योग---१०६ ग्रम्मइय---- ८१ ग्रमरकोट--१८१, ५८१ ग्रमरकोष-भाषा---२७ ग्रमंरदास--- २२६ ग्रमरनाथ गुप्त-१६ ग्रमरनाथ (डा०)--३८ ममरमूल--२५१ ं

धमरलोक---२६४ म्मरसिंह (महाराणा)--१५३ श्रमरसिंह---२२७ म्रमरबोध---२२७ श्रमरसूखनिधान---२६८ श्रमरावती---३२६ ग्रमलानन्द---२४४ अमादे भठियाणी रा कवित्त बारठ आसै रा कलिया---१८६ अमीर खुसरो--३८, १२४, १२५, १३३, अलक शतक--५६४ १३५, १३६, १३७, १९६, २१८, अलफलैला---३३१ २६६, ३१६, ३२६, ६०६ धमीष्र ट---२८४ धमतसर---२७०, ४०३ भ्रमेठी--- २२ मिठी नरेश-३०८ धयोध्या---३३, ६७, १६०, २१३, २४४, ग्रलिफनामा कबीर का---२४१ ४३४, ४३६, ४७३, ४७४, ४८१, **メニターーメネゥ**, メネタ श्रयोध्या के प्रति--४३३, ४३४, ४३६ श्रवध विलास--४७४ भ्रयोध्या प्रसाद शर्मा—६१५ भयोध्यासिंह उपाध्याय (हरिग्रोध)-- ग्रवधी-सागर-४७४ ५, ३६, ४२, ४५६, ५२६, ६०२ अवरोह—३२० श्चर्मन---२१२ ग्रर्चावतार---२०८, ४४७, ४४८, ४५० ग्रकीजिमा--१६३ मर्जनामा कबीर का---२५१ म्पर्जपत्रिका---४८१ मर्जुन (सिक्ख गुरु) २१६, २३१, २७१ मनिद्या---११३ मर्जुन--४६२ ग्रर्जुनदेव---१७ धर्जुनसिंह--३६

ग्ररण-छन्द---३६ मर्णोराज--१४२, १४३, १५८, १५६, १६२ श्चर्यकथानक---२४, ५६४ श्ररबों---२६६, ३०० भ्ररब भ्रीर भारत के सम्बन्ध--२६६ ३०१, ३०२, ३३१ ग्ररबली---१४२ भ्ररहनाथ---१७ ग्रल्लवार (रों)---२०७ म्रलवर---२७७, २८४ म्रालाउद्दीन खिलजी---१३२, १४१, १७५, १६१,- २००, २३८, २३६, ३०५, ३१७, ३१८ २४६, २६०, २६४, २६०, २६१, म्रालिफवामा---२४१, २७७, २६१ `२६३, ३४६, ३४६, ३७३, ३६०, ४२७, ग्रालिफनामा ( भीखा साहब )--२८६ ग्रवध---२१६, २६१, ३५७ भ्रवध का साहित्य---११, ३४, ३५ म्रवलि-सलुक---१२१ म्रट्टलोकितेश्वर--१०४, ११६ भवहद्र--५०५ · भरब (प्रतीक)--- ६७ ग्रशोक---५०, ७२, ७३ ग्रष्ट-चक---११०

म्राष्टछाप---६, १७, ३५, ४७१, ४६८, ५११, ५१५, ५४२, ५६४, ५६१, ६०३, ६०६, ६०८ म्रष्टछाप पर मुसलमानी प्रभाव--- ६ म्रष्टछाप (पुस्तक)---५४६ ग्रष्टछाप के ग्रन्य कवि--३४ म्रसनी (फतेहपुर)---२६० श्रसरफ---३१२ म्रष्टमुद्रा---११० **ग्रष्टयाम** (रामगोपाल-कृत)--४७६ म्रष्टयाम (जीवाराम-कृत)---४८१ भ्रष्टयाम (जनकराज-किशोरी शरण-कृत)--४८२ भ्रसंप्रज्ञात-समाधि---११४, ११५ ग्रसहदासी--- ५७ भ्रष्टांगयोग---१०२, १०३ ग्रसि, मसि ग्रौर कृषि--७० ग्रसीघाट---२२, ३५६ म्रसीफान—३०० ग्रसीवान---३०० ग्रसोथर—५६६ ग्रहमद---५६६ ग्रहल्या---४१०, ४२०, ४२६, ४२७ <mark>श्रहसनुत्तकासीम फी मारफति श्रकालीन श्रादि उपदेश--</mark>२७६ ---₹ox म्रहिर--१४२, १४३

**ग्र**हिंसा (सम्यक् चरित्र)--- ८ ग्रक्षर भनन्य---२५५ अक्षर खंड की रमैनी--२५१ यक्षर भेद की रमैनी---२५१ म्रजा चक्र--११४, १६६ 'धा'

ग्रांगिरस--४६३

ग्राइच्चंबा (ग्राधित्यावा)---७५ ग्राइने ग्रकबरी---२२८, २२६, २३६, ३०३, ४१७, ४२०, ४२१, ४२२, ५६६

भाइने भ्रकबरीकार—३१८ ग्राउट लाइन ग्राव् दी रिलीजस लिट्रेचर म्राव्-इंडिया---२०६, २१२, भ्राक्सफर्ड हिस्ट्री भ्राव इंडिया---२३४ म्राख्यानक कवियों--१६० ग्रस्यान काव्य--- २१४ म्रागम भष्टोक्तरी--- ५४ म्रागरा---२७६ आगरा कालेज की प्रति-१५२ भ्राचारांग-सूत्र--७४ म्राजमगढ्—-२८५ ग्राजमपुर--३२६ म्राजादह (ब्राह्मण)---२७८ म्रात्मनिवेदन (भिक्त) --- २१२ म्रात्मनिवेदनासक्ति—<u>५</u>१३ म्रात्मबोध---१०६, ११८ म्रात्म-परिचय---३१३ ग्रात्माराम दुबे---३४५ म्रात्माराम शुक्ल-३५६ म्रादि नाथ--- ५७, ११८ ग्रादि पर्व--१५४, ४६४ म्रादि बाराह--- ५७७ म्रादि मंगल-४७६ ग्राध्यात्मिक ग्रभिव्यंजना (Allegory) --- ३२६

ग्राधुनिक कथा-साहित्य-१४ माधुनिक काल (वर्तमान काल) ३२

श्राभुनिक काव्य-धारा---१६ म्राभुनिक हिन्दी नाटक--१६ भाभुनिक हिन्दी साहित्य-( वात्स्यान) --- 9 € अधिनक हिन्दी साहित्य का इतिहास--म्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास-(श्रीकृष्णलाल)---१३ म्राध्निक हिन्दी साहित्य (बार्ष्णेय)---म्रानन्द कुमार --- १५ म्रानन्द तीर्थ (मध्वाचार्य)---२०८ भ्रानन्द रघुनन्दन नाटक-४७६, ४७७ म्रानन्दराय--५६७ **धानन्द** रामायण--४७६, ४७७ ब्रानन्द संवत्--१६६, १७० म्रान्ध--५२ मापे गॉव--१०५ **ग्राब्** पहाड़---२२, १४२, १६३, १६४ म्राब् मृहम्मद म्रब्दुल्ला--३०५ श्राबेह्यात--१३१ म्राभ्रप्रद---१७८ म्राभीर-४६६, ४६७, ४६८ श्राभीरी--४६ श्राभा नदी--२२, २३७ म्रायुर्वेद विलास---२६ ग्रायं भाषा-पुस्तकालय---२६० म्रारिक मालाजिकल सर्वे म्रॉव् इंडिया-२३७ भारती--३६६ **ब्रारती (कडीर कृत)---**२५१ म्राराधना-४६६ माराधना कथा-कोष---७३

म्राराधना सार--७५ भारिजन ग्रॉव् टाउन ग्रॉव् मजमेर-१४३ भ्रारोह--३२० श्रालम---३२३ मालम गीरी--१७५ ग्रालमे जवरूत (ग्रानन्द संसार)--१६६ ग्रालमे मलकूत (चित्र-संसार)--१६६ श्रालमे नासूत (सत् भौतिक संसार)— 338 म्राल्हा खण्ड--३६, ४२, १७४, १७४ म्राल्हा—१७५ म्राल्हा-ऊदल--१७५ म्रावर्तनीय विद्या--- ५२ म्रावा पंथ---२६१ म्रावा पंथी---२६३ ग्राश्रव (सम्यक् दर्शन)—६६ ग्राशिका---१२६ ग्रासन--११४, ११७, १६४ इट्रोडक्शन टु दि मानस--३६३ इंडियन इंपायर---२३४ इंडियन एंटिकरी--७३,१६१, १७४,३६३, ३६६,३७७, ३८०, ३८२, ३८७,४०८ इंडियन एंटिक्विटी---२०४ इंडियन कोचेलजी---२४२ इंडियन थीज्म---२१

इंडियन नेशनल काँग्रेस---३६

इंडियन लिंग्विसटिक्स--५०६

२६६, ४७७, ५१३

इंडियन (पुस्तक)-३०१

पुस्तक--३०६

इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग--- ५७,

इडिया ग्राफिस लाइब्रेरी की हस्तलिखित

इंद्रजीत सिंह—४६४, ४६६ इंद्र--- ८१, २०३, २०४ इन्द्रदेव नारायण---३५७ इन्द्रनाथ मदन---१० इन्द्रभूति राजा---५४ इन्द्रावती---१५६, १५७, ३२६ इन्द्रावती ब्याह---३५७ इन्द्रिय निग्रह--११६, ११७ इनफ्लुएंस भ्रॉव् इस्लाम भ्रान इंडियन कल्चर---२४६, २७४, २७४, २६८ इंपीरियल गजेटियर भ्राव इंडिया--१४०, १६३, १६४ इंछिनी---१५५, १५७ इड़ा---५८, ११४, ११७, १६६ इतिहास--१७६, १७७ इराक---३०२ इलाहाबाद---२५६, २७३, ३५८, ५२२, 423 इक--१६६ इक्क हकीकी---२६४ इस्लाम--३० इस्त्वार दला लितेरात्यूर इंदूई ऐं हिन्दुस्तानी---२, २७३ इस्फहाबाद---२७२ इस्लामिया स्टीम प्रेस, लाहौर--१३० उदीपी---२०८ **'**€' ई॰ जै॰ लेजारस ऐंड को॰ बनारस--४७७ उधालिपा--५४

ईडर--३२६

ईरान---३०२

ईशनाथ झा--३७

ईववरदास रावल---१८२

ईश्वरपूरी---६०६, ६०७ ईश्वर सूरि---२४, १०० ४६४, ४६४, ४६७, ४६८, ५२४ ईश्वरी प्रसाद (डा०)--१२४, १२७, १२८, १३२, २३२, २७६, २६६, ३०६, ४८४, ४०१, ४६६, ६१७ ईस्ट इंडिया कम्पनी---४६२

उप्र गीता---२४२ उग्र ज्ञानमूल सिद्धान्त दस मात्रा--२५२ उज्जयिनी भव (निकट?)--७३٠ उज्जैन--१८०, ३२५ उड़न्त पूरी--६४ उड़ीसा---६२, ६३, १४६ उत्तमचंद श्रीवास्तव--१४ उत्तर-पुराण--- ६१, ६६ उत्तरादि--२७५ उद्धव--५१२, ५४०, ५५०, ५६५ उद्धव शतक--६०२ उदयनारायण तिवारी---२७६ उदयपुर---१४२, १५६, ४८१ उदयपूर राज्य का इतिहास--३५३, 495, 49E उदयशंकर भट्ट--४० उदयसिंह (महाराणा)---५ ६१ उदितनारायण सिह--४८० उद्वेग---५३६ उन्माद---५४० उपदेश दोहा--३६६ उपनागर--४७

उपनिषद (ग्रों)--३६. ४६२, ४६६

उपवन विनोद---२७ उगाल्यान--सहित दशम् स्कंत्र--५६७ उपासक दशा--सूत्र--७३ उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क'--४० उभय प्रबोध---४८१ उमा--३३४ उमादे--१८३ उमापति--३७ उमाशंकर शुक्ल एम०ए०--४७४ उमेश मिश्र (डा॰ महामहोपाघ्याय) ₹5, 888, X0X उर्दू-शाह-पारे---१२७ उमिला--४८४ उमिला का विरह--४८४ उल्टवासी (सियों)--१११, १३७, १६७, २६८, २८२, २६७ उवएश रसायण--(उपदेश रसायण) 03--

उवएश—माला कहाणय छप्पय—€३ उषा—३०७ उस्मान—३२१

'ਡ

ऊँच (सिंघ)—३०४ ऊदल—१७४ ऊदा—५६६, ५६७, ५८५, ५८७ ऊदाबाई—५६७, ५७०, ५७६, ५८५, ५८६ ऊदाराना—५८६ ऊदावत राठौर—१७४ ऊधो का दास—२७५ ऊधोदास—२७५ ऊमादे मठियाणी री बात—३२७ **'**雅'

ऋग्वेद—४४, २०३, ३३४, ४६२, ४६४ ऋग्वेद संहिता—२०३ ऋषभ—४६६ ऋषभदास—५७ ऋषभदेव (तीथँकर)—७०, ६१, ६७, ५६४ ऋषोकेश—१६५

'ए'

एकनाथ--४६० एकनाथी भागवत--४६० एकसदी मंसब--- ५२१ एकांकी नाटक--१६ एकान्त पद---५६० एकादशी माहातम्य--५२६ एकेश्वर दास--४६० ए क्लासिकल डिक्मनरी ग्रॉब् हिन्दू मायथालोजी ऐंड रिलिजन---३०२ एटा--१२४, ३६० एडविन ग्रिब्स--४, ५ ए डिस्किप्टिव केटलाग ग्रॉव् बार्डिक ऐंड हिस्टारिकल मैनुस्क्रिप्ट्स---२२, १७७ एन भ्राउट लाइन भ्रांव् रिलीजस-लिट्रेचर ग्रॉव् इंडिया---२२, २१६. २२०, २२२, २२४, २६०, ३३३, ३३४, ४१८, ४४६, ४४८ एनल्स ऐंड एंटीक्विटीज ग्रॉव राज-स्थान--५७६, ५७७ एनसाइक्लोपीडिया भ्राव् ब्रिटेनिका---१०७, ३५१ एनसाइक्लोपीडिया भ्रॉव् रिलीजन एड एथिक्स--१०३, २०६, २७०, २८७,

३३४, ३६३

एफ०, ई० के०--- ४, प एलिचपुर--१६१ ए शार्ट हिस्ट्रो ग्रॉव् मुस्लिम रूल इन इडिया---२४६, २६६, ३०६ ए स्केच स्रॉव् हिन्दी लिट्रेचर--४ ए हिस्ट्रो स्रॉव संस्कृत लिट्रेचर--५०२ ए हिस्ट्री भ्रॉव हिन्दी लिट्रेचर-ሂ, 5 **'**ऐ'

ऐतरेय ब्राह्मण--२०४

म्रोड़छा---२४, ३६, ४२, ३२६, ३४३, ककहरा (धरणीदास कृत)---२७७ ४६५, ४७१, ५६३ भ्रोड़छा नरेश--३४, ४६४, ५६१, ककहरा (विश्वनाथ सिंह कृत )--732

ग्रोम् प्रकाश ग्रग्रवाल--१६ भ्रोरई---२५६ भ्रोरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट---२०४ ग्रोरियंटल व्यायोग्राफिकल डिक्सनरी— कछवाहा—१४०, १४१, १४३ 233

#### 'ग्री'

ग्रीघड़-पंथ---१०६ भ्रोघड्-वंश---१०६ भ्रोगंवाम---१७५ ग्रीरंगजेब---१८०, २०४, २०६, २७६, २७७, २८७, ३२४, ३२४, प्र४६ ग्रौषधि विधि---२६ ग्रीवधि सार---२६

कंकणपा (राजकुमार)--- ५३ कंकालिपा (शूद्र)--- ५३ कंकालिपा (दर्जी)---५४

कंचनदेवी--१६२ कंचनपूर---३०७, ३५८ कंजीवरम--२०७, २१३ कंठहार--- ५१० कंडोई---३२७ कतीलिया--५४ कंघार--४४ कँवलावती---३२२ कंस--३०५, ४६६ कंस-वध--४६५, ४६६ कंस-लीला--१८२ ककहरा (भीखा साहब कृत) --- २ ६ ४७६

कच्छ--१०७ कच्छप (प्रतीक)---१७ कटक--२५२ कड़वक (को)--७४ कड़ा (इलाहाबाद)---२७२, २६२ कडहपा (कायस्थ)--३३, ५४, ५५ प्र६, ६१, ६३ कनकदेव--- ६६

ककहरा (यारी कृत)---२५०

कनक मंजरी--३२४, ३२८ कनफटे--१०६ कनक भवन (ग्रयोध्या)---३४२ कनकामरम्नि--- ६६ कनखलापा (योगिनी)---५४ कन्हपट्टी--१५४ कन्ह चौहान--१५५ कनारा--६०७

कन्होबा---४६० कन्होपात्रा--(वेश्या)---२२६ कनेसर---३०७ कन्नीज---१०४, १४४, १४७, १४८, १६४,१७४, १७५, १८३, १८६, १६० कपालया--- ५४ कपिल-४६६ कपिल वस्तु--६३ कबीर--४, १२, १७, २१, २७, ३८, ३६, ४२, ५६, ५८, १०८, १११, **११**६, १२२, १७०, १६३, १६८, २१४, २२१---२२४, २५५ २५७, २६६, २६=, २६६, २७१, २७३, २७४, २७८, २८०, २८४---२८७, २६१, २६२, २६३---२६७, ३१०, ३११, ३३२, ३३४, ४२२, ४२३, ४७६, ४६६, ४५२, ४५६, ४६५, €0× कबीरचौरा (काशी)---२२ कबीर-गोरख-गोष्ठी---११०, २२१ कबीर की साखी--११०, २५३, २५८ कबीर ग्रंथावली--- ४७, १६४---१६७, २४०, २४३, २६३ कबीर ऐंड दी कबीर पंथ---२१, २३४ कबीर वचनावली---२६५ कबीर समाधि (बस्ती जिले मे ग्रामा नदी के तट पर)---२२ कबीर का रहस्यवाद---२००, २०१ कबीर परिचय-१६४ कबीर पंथ---२१, २२६, २६८, २६६, २६२, ४७६ कबीर पंथी---२२१, २२८, २४२, २५६, ४७६

कबीर साहब जी की परिचई---२२६ २३०, २३३, २४४ कबीर के रागु--- २३१, २३२ कबीर के सलोक---- २३१, २३२ कबीर हिज बायोग्राफी---२३१, २३२, २४२ कबीर जी का समय----२३४ कबीर श्रह रैदास सम्वाद---२४४, २४६ कबीर की मृत्यु---२४७ कबीर जनश्रुति---२४७ कबीर के ग्रन्थ---२४८ कबीर श्रीर धर्मदास की गोष्ठी---२५२ कबीर की बानी---२५२ कबीर बानी---२५२ कबीर बीजक-४७६ कबीर साहब की बानी---२४२ कबीर भ्रष्टक---२५२ कबीर गोरख की गोष्ठी---२५२, २५६ कबीर जी की साखी--२५३, २५८ कबीर परिचय की साखी---२५३ कबीर साहित्य---२६० कबीर धर्म वर्द्धक कार्यालय (सीया-बाग)---२६० कबीर का महत्त्व श्रीर उनका काव्य-२६३ कबीर चरित्र-बोध---२२८, २४२ कमरिपा--५४, ६३ कमरिपा (लाहौर)--- ४४, ५५. ६३ कमल-कूलिश-साधना---६५ कमला--१५८ कमाल---२७४, २७५ करकंड परिड--- ६६ कमं कांड की रमैनी-- २५३ करसा छंद (रामायण)--३६२, ३६३, ३६४

करनाट--१२३ कर्ण कलचुरी (राजा)--१२३ कर्ण (राणा)---५८७ कर्ण (महाभारत का पात्र)--- ५६७ कर्णाया---६२ कर्णाटक---१६१ कर्णाटक---६३, १५६ कर्णानुयोग--६६ कर्णरिपा--५३ कर्णसिह--१५३, १८४ कण्हपा--- ५३, ५५, ६२, ६३, ६४ करतारपुर---२७१ कर्न (प्रोफेसर)---७३ कर्नल कालफील्ड---१५२ कर्नल टाड---५७७ कर्पर मंजरी--४६, १४२, ५०६ कर्पुर मंजरी के रचयिता--५०६ कर्पर देवी--१५६, १६२, १६३ कर्म बन्धक (सम्यक्दर्शन)--- ६६ कर्म भूमि--४० कर्म विवाक---२६ करहरा--१५६ करूनाम---२२६ करौली--१७६ कलकत्ता--३७, १८४, २२८, २६०, कविनावली--३३०,३३८,३४४,३४६, ३८०, ४२७, ४४६, ६११, ६१७ कलकत्ता संस्कृत सिरीज--६० कलकत्ता युनिवर्सिटी प्रेस---६१ कलकत्ता रिव्यू--१७४ कलकलपा (शूद्र)—५४ कल्कि--४६५, ४६६ कल्प निरुक्त--- ६३ कल्याण (धार्मिक पत्र)-४६२, ४.६६ कवित्तादि प्रबन्ध-४७८

कल्याण मल--१८४ कल्याण मंदिर भाषा--- ५६४ - कल्याण पुर---२७४ कल्हण---७३ कलानिध (श्रीकृष्ण)---४७५ कलापुर---२७२ कलि कथामृत-४६३ कलिकाल सर्वज्ञ--६४ कलिधर्माधर्म निरूपण--३६४, ३६५, ३७१, ३८४, ३८४, ३८८ कलिधर्माधर्म की ग्रालोचना---३८८ कलियग---२२६, २७०, ३४३, ४१०, ४१७ ४३६ कलेला--दमना---३०१ कबर्धा---२६० कव्वाली---१३० कवि---५१० कवि कठहार--५१० कवि कृष्ण--१६२ कवित्त संग्रह---६०१ कवित्त रत्नाकर--१६, ४७३, ४७४, ४७५ कविता--१७७ कवि ग्रौर काव्य--१५ कवि कौमुदी--४, ४ ३४८, ३६२, ३६४, ३७१, ३७६, ३८६, ३८६, ३६२, ४०६, ४०८, ४१८ ४३६, ४३७, ४४२, ४५६, कवितावली (परमेश्वरीदास कृत)—४७६ कवितावली रामायण (रामचरणदास कृत)---४७८

कवि वचन सुधा—-५६१ कवि प्रिया—-२७, ४६३, ४६६,४६७, ४७१

४७१

कविनामावली——१८

कविमाला——१८

कवि रत्नमाला——२०

कविरंजन——५१०

कविराय (बीरबल)——६०

कविराय (बीरबल)--६०० कविवर--५१०

कवि शेखर—५१०

कसैया---३५७

कहानदास—६०५ कवि कुलतिलक—८१

'का

काँकरौली——५२= काँकरौली नरेश——५२७ काँगुरा किला——१५६ कांचन देवी——१४२, १५६ कांचीपुरी——६२

कांचीपुरी—६२ कांच्य—४७ कांचीनाथ झा—३८ कांतासक्ति—५१३, ५१४ काकंडी—६६ कात्त्यायन—४५

कादम्बवाय—१४६, १६३, १८४ कादरी संप्रदाय—३०२, ३०४

कादिर—५६४ कान्हदे—३२७

काम्पिल्य---६७

काफिर बोध---१२२ काबुल---१७६, २०२, २७२, ३००

काम कंदला--१७८

कामदेव---५०६

कामदानाथ--४८१

कामरान--१७८

कामरूप (ग्रासाम)--११६ काम रूप की कथा--३२६

काम रूप---३२६

कामेश्वर सिंह महाराजाधिराज सर—

३७

कायापंजी---२५३

कारंजा--७७, ७६, ८४

कारंजा (जैन ग्रंथ माला)---७०

कारंजा जैन पब्लिक सोसाइटी (कारंजा,

बरार)--७६, ६४

कार्णाक---४२

कार्तिकेय--४२ क्राइस्ट--२६६, ४६७

काल्या—-५४

कालया---५४

कालपी---२७२

काल स्वरूप निर्णय—-६५

काल स्वरूप कुलक—६०

कालाकांकर राज पुस्तकालय —५२६ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर—५०२

कालिंगर---४७

कालिजर--१४१, १६४, १८६, ३२६,

308

कालिदास (प्रसिद्ध संस्कृत किव)-४६२

कालिदास त्रिवेदी—१८

कालिदास हजारा---१८

कालीशक्ति-४६६

कालू--- २७०

काव्य कलना—१५

काव्य कल्पद्रम-४७४

काव्य-निर्णय--१८, २७, ३६२ काव्य रत्नाकर--- ५१ काव्य संग्रह--१६ काश्मीर--७२, १४०, १५६, १६०,१६१, कुंडलिनी जागरण--११६, ११७ १६२, ३००, ३०४ काशी (बनारस)---२२, ३७, ४६, ६६, ६७, २१०, २२२, २२३, २२६, २३०, २३४, २३७, २६४, २६६, २६६, २७६, ३१०, ३३६, ३४३, कुन्द कुन्दाचार्य--७७, ८७ ३४८, ३४६, ३५०, ३५४, ३५५, कुन्युनाथ--६७ ३४६, ३४६, ३८०, ३८१, ३८३ कुन्दपुर--६७ काशीनाथ--४१०, ४१६, ४२१, ४३३, कुम्भ (प्रतीक)--६७ ४६३, ४६४ काशीप्रसाद (जायसवाल)--४१, ५७ काशीराज--४३४, ४२७ काशीराज की प्रति--४३५ काशोराज--३२४, ३२८ काशी साहित्य विद्यालय--१२ काष्णीयन--४६३ कासिम-शाह--३२६ ''东' किताब महल (इलाहाबाद)---६१, १२३ किन्दु बिल्व (वीरभूमि बंगाल) -- ५०१ किरानुस्सादैन--१२४ किस्सा--५४ किशोरी लाल गोस्वामी--४० किसन हक्मणी री वेल राज पृथ्वीराज री कही--१७६ 'की'

कीट्स--३६ कीथ (ए० बी०)—–२३८, ४६२, ५०२ कुमार पाल (राजा)—–६०, ६१, १४ $oldsymbol{t}$ , कीर्तिपताका---५०६

कीर्तिलता--५०४, ५०६ कीर्तिसिह (वीरसिह)-५०४

कुंडलिया रामायण (तुलसीदास)-३६२, ३६३, ३६४ कुडलिया रामायण (स्वामी भ्रम्रदास कृत) --४७२

कुम्भ (राणा) (कुम्भकरण)--१६७, ५७६, ५७७, ५७८, ५७६, ५८७

कुम्भस्वामी--१६८, ५७७

कुम्भक--१६६ कुम्भनदास--- ४, ४२२, ४६४, ४४६ क्मभलगढ़--१६७

कुकुरिपा (ब्राह्मण)--४४, ४४, ६३ कुचिपा (शूद्र)--- ५४

कुछपद--११०

क्ठालिपा--५४ कुड़को--५७८

कृतुब भ्रली---१४४

कुतुबन---१३२, ३१६

कुतुबदो---१८६, ३२३ कुतुबसतक---१८६, ३२३

कुब्जा--४६०, ४८६

कुबेर---३३४

कुमारिपा--- ५४

कुमायूँ---३३

१४२, १४३, १६३, १६४

कुमार पाल चरित्र---२४, ३४, ६१, १०१ कृष्णदेव---२११ कुमारपाल प्रतिबोध---२४, ३५, ६२, कृष्णदास ग्रिधकारी---५७३, ५७४ १०१ कुमार सम्भव---३७८, ३७६, ३८६ कुमार स्वामी---५०६ कुमारिल---२८, ५१ कुरान--२०२, २६४, २७१, ३०२, ३०४ कृष्ण साहित्य--३६, ४६३, ४११ ऋक (विलियम)---५७६ कुलकर (रों)--७० कुलजम स्वरूप---२७६ कुशल मिश्र---४७८ कुशल्लाम--१७६, ३२३, ३२४, ३२४ कुल्हनसीब---३२४

'野'

कुशाग्र नगर-राजग्रह---६७

कृपा निवास-४७८ कुपा राम (ज्योतिष के पंडित)---२६ कृष्ण (राजा)---२४४ कृपा राम--४६६, ५८६ कृष्ण कर्णामृत--६०६ कुष्ण काव्य---१६१, २०२, ३३६, ३६२, ३६३, ३६६, ३६७, ४०१, ४०२,४०३. ४०७, ४५६, ४७५, ४८४, ४८६, ४६०, ४६२, ५००, ५११, ५३३, ४६०, ४७६, ४८८, ६०३, ६०४, ६१८, ६१६ कृष्ण गीतावली---३६२---३६५, ३६६ ३७१, ३७४, ३७४, ४५६ कृष्ण चरित्र---३६७, ५१३ कृष्ण चरित-१४५ कृष्णदास---५६४, ५७३ कृष्ण दत्त-४६३ कृष्णदास पौहारी--४७३

कृष्णपुर--४६२ कृष्ण भक्ति---५३६ कृष्णानन्द शर्मा--- ५५१ कृष्णानन्द व्यास-१६ कृष्णानदी--१६१ कृष्ण शंकर शुक्ल--- ६ कृष्णाचार्यपा (कृष्णपा) क्षेमधारी सिंह--३८, ४६, ६३

केदार--१५७ केलिकल्लोल--५६४ केशरी नारायण शुक्ल-१६ केशव (काश्मीरी)--६०६ केशव (महाकवि केशवदास)--४, ७, १८, २४, २४, २७, ३६, १४४, १४६, ३३२, ३३६, ३५३, ३५६, ४६३, ४६५, ४७२, ४८३, ४८६, ५६३, ५६३ केशवदास का स्थान (टीकमगढ़ भौर सागा)---२३ केशवदास चारण गाउण---२४ केशवदास (बनिया)---२८४ केशव प्रसाद मिश्र--१६, ५२८ केशव पन्त--१०७ केशव भट्ट -- ८० केशव शाह (काशी)--५२७, ५२८ कैंकई---३७६, ३६६, ४२७, ४२८, ४६८, 858

कैकई कोप—३७६ कैकई दशरथ सम्वाद—३६६, ३६७ कैथीलिप—३०६ कैमास—१४६, १४७ कैवल्य मोक्ष—११४

कोकन—१६२
कोकनद (प्रतीक)—६६
कोकालिया (राजकुमार)—५४
कोटवा—२६७ २८८,
कोठीवाल—२७१
कोलब्रुक—३०२
कोविद—२७
कोशल किशोर—४८४
कोसोत्सव स्मारक संग्रह—१७५, ४६०
कोसली—२६२

'को'

कौच (प्रतीक)—६६ कौमोदकी (गदा)—२०५ कौल पंथ—१०२ कौल पद्धति—११२ कौशल्या—३७४, ३८६, ३६०, ३६२, ३६५, ३६७, ३६८, ४०४, ४२८, ४४०, ४४१, ४४८, ४४६ कौशाम्बी—६६ कौस्तुभ (मणि)—२०५

खंड—-१५४
खंड- लंड समस्या—-४६१
खंड रावती—-३०६
खंभायत—-६७
खजायन-उल-फतूह—-१२६
खजुराहो—-१४१
डि० सा० ग्रा० ६०—-५१

खंग विलास प्रेस बाँकीपुर—४३, ३६३, ४११ खड्गपा—५३ खड़ीबोली का सिक्षप्त परिचय—११ खड़ीबोली का साहित्य—३६, ४१ खड़ीबोली का हिन्दी साहित्य का इतिहास—११ खत्तवन—१४५ खरसिया—२६० खलीफा—३००, ३०३ खलीलाबाद—२३७ 'खा'

खानपुर बोहना—२६५
खाफी खॉ—२७६
खालसा—२७५
खालिक बारी—१२५, १२६, १३०, १३१
ख्वाजा ग्रॉव् ग्रब्दुल्लाह चिस्ती—३०४
ख्वाजा उस्मान—३०४
ख्वाजा गुईनुद्दीन चिस्ती—३०४
ख्वाजा मुहम्मद बारी गिल्लाह बैरंग—३०६
ख्वाजा बहा ग्रलादीन नक्श वन्द—२०५
ख्वाजा हाजी—२४०
ख्यात—२४, ३४, १७७, १७६
ख्यात दयालदास—१६४
'खि'

खिड़ियों जगो---१८२ खिल्जी वंश---१२४, १८१ (खी)' खीची शासक---१७८ (खू' खुमान---१४४ खुमान रासो—-१४४ खुरासान---३०४ खुसरो---१२६, १२७, १३७. १३८ 'कं'

खेत सिंह—-२६ खेतों राणा—-३२७ खेमजी—-२७८ खेमराज (श्री कृष्णदास बम्बई)—-५१३, ५२७ खेलन कवि—-५०४ खोज रिपोर्ट—-१४२

गग कवि——३६२, ५६६, ६०१, ६०२, ६११, ६१२ गगा ग्रथागार——४३, १६७, १६८, ३६५ गंगाधर (सेनापति के पिता)——४७३, ४७४

गंगाधर—२७
गगा नदी—२३३, २३४, २६६, ४२१,
४७८, ४१०
गंगा नाटक—४७८
गंगा (नाड़ी पिगला)—१६६
गंगानाथ झा (महामहोपाघ्याय डा० सर)
—३७, ३८, ४१, ४६६
ग्रंथ जन गोपालकृत—२७५
ग्रथ-भवतरण—२२६
ग्रंथराज गाणर गोपीनाथ कहियौ—१६४
गंधारी विद्या—५२
गंगाप्रसाद सिंह ग्रखौरी—६

गगा प्रसाद पाँडे--१५, १६

गंगाप्रसाद दास-४८२

गंगाप्रसाद व्यास उदैनिया-४७२

गंगा पुरातत्वाक--- ५८ गगाबाई---५४४ गगा भक्ति तरगिनी--५०३ गगाराम---२६, २७, ३८१, ४७६ गगा वाक्यावलि--५०६ गगा विष्णु श्रीकृष्ण दास (बंबई)---२१८, ५१६ गऊघाट--५१८, ५१६ गक्कर (रों)--१६४ गक्कर कुमारी---१५५ गगन---२८४ गगरौनगढ्--२२२ गजनी--१५७, १५८, १६३ गजनीपूर--३२५ गजराज ग्रोझा---२०६ गजल--१२६ गजाली--४०५ गजिसह--१८४, ६१३ गढ्वाल--३३ गणनाथ झा--३७ गणपति कवि--१७८, ३२३ गणपति ठाकूर--५०३, ५०४ गणपति मिश्र---३५७ गणेश--४१८, ४१६ गणेश कवि--४८० गणेश सिह (डा०)---२४२ गणेश मिश्र-- ५६४ गणेश बिहारी मिश्र--- ५२८ गणेश्वर---५०३, ५०४ गणेशप्रसाद द्विवेदी--१४, १६, ४० गणित चन्द्रिका---२७ गणित सार---२६ गद्य चितामणि--- ६६

गद्य भारती—१६
गदाधर भट्ट—५८८
गवन—४०
गया—२६६, २६६
गया पत्तलक—५०६
गरीबदास—२७५, २८६, २८७, २६२
गरीबदास की बानी—२८६, २८७
गरीबदासी पन्थ—२८७, २६२
गरुड़ (प्रतीक)—६६
गल्ल—१८६
गल्ला (जयपुर)—४७२
गहलोत—१४२, १४३
गहाणी—३२५
गगुरण—१७८
गाजीदास—२६२

गाजीदास—-२६२
गाजीपुर—-२६०, २६३, ३०६, ३२२.
३२३, ३२६
गाउड—-१६४
गाथा—-७६
गाथा स्रमंग—-२२६
गासै व तासी—-२, ३, २७३
गालवानन्द—-२२२
गाहा—-७६, १६४
गाहिणीनाथ—-११६, ११६
ग्यान तिलक—-११०
प्राउज (एफ० एस० प्रोफेसर)—-३५६
प्रामर स्रॉव् दि चन्द बरदाई—-१७२
ग्वालियर—-१४१, १७५, १६१,

५१६

'गि'

गिरिजादत्त शुक्ल ('गिरीश')—१५ गिरिषरदास (गोपालचन्द)—४६३.

गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी—४४६ 'गी'

गीत गोविन्द---२०६, २३८, ४२२, ४००, ४०१, ४०२, ४४३, ४४३, प्रहर, प्रदर, ६१६ गीत गोविन्द की टोका---५६२ गीत गोविन्दकार-- ५३२ गीता--२०६, २१२, ४६४, ६०६ गीता भाष्य--२०७, ३६७ गीता प्रेस (गोरखपुर)--१०४, १०६, ३५१ गीता रघुनंदन--४७६ गीतावली--३३०, ३४७, ३५५, ३६२--३६७, ३७१, ३८४, ३८६--३६४, , 8 8 , 308--008 , e3 5--x3 F ४१७, ४१८, ४४६ गीति काव्य--३६४, ३६६, ३६६, ४००, ४०३, ४१८, ४२२, ५०२, ५०७--४३४, ४४१, ४४३,४६६, ४८४, ६०३

गुंडीर पा (चिडिमार)—५४, ४४,

> ४६, ६२, ६८ हि.
गुजरात—४६, ४७, ४८, ७४, ६०,६३—
६४, १४०—१४३, १४४, १४६,
१४६, १६१—१६४, २२४, २६१,
२७२, २६३, ३०४, ३२७, ४८०, ४८७
गुणकथन—४३६
गुण जोधायण गाडण पसाहतः री कही—
१८६
गुण प्रकाश—२६

गुण भद्र---६७ गुणमहात्म्य सक्ति---५१३ गुणरूपक---२४ गुणबत्ताल दास—-३७
गुणबागर—-५६६
गुप्त वश—-५१
गुर्जर राज्य—-१४०
गुरु ग्रंथ साहब—-१७, २७६, ५०३
गुरु गंत्र—-११४
गुरु मुखी—-२७०
गुरुराम पुरोहित—-१६५
गुलाबराय—-१५, १६, ४१
गुलाबसिह राव—-५१५
गुलाल साहब—-२६२, २६३, २६६
गुलाल साहब को बानी—-२६४
गुसाई जी ग्रौर सीता बनवास—-४६३
गुहिल—-१४२

**'गू'** गूग (गुग्ग)—-१०३ 'गे'

गेसूदराज बन्दानवाज शहबाज बुलन्द— ६०६, ६१०

**'41'** 

गैणीनाथ—-१०५, १०६, ११८, ११६ 'गो'

मोकुल—३५०, ४७३, ४६४, ५१२ गोकुलनाथ—१, १७, ३४६, ३५३, ४६७, ५१७, ५२३, ५३४, ५४५, . ५४६, ५७४, ६०६, ६०६

गोकुल प्रसाद—१६ गोकुलदास (काशी)—५२८ गोडा—२६० गोदान—४० गोधन—४६६ गोपाल—२५

गोपाल पथ--१०७ गोपाल कृष्ण--४६३, ४६५--४६७ गोपाल चन्द्र--४८२ गोपाल तापिनी उपनिषद्---५०० गोपाल नायक--१२८ गोपाललाल खन्ना--१४ गोपाल शरणसिंह--६०२ गोपाल जी का मंदिर---२६० गोपिका चयन परस्पर--५१३ गोपिका विरह-- ५१४ गोपीचन्द्र--१२१, १२२ गोपीचन्द्रनाथ--११८ गोपीनाथ--३५६ गोरखनाथ---२२, २७, ५७, ६३, ६४, १०३---१०७, १०६---११२, ११३--१२२, १२४, १३१, १३२, १३६, १३८, १७०, २२७,२३२,,२५३ २५८, २६५, ६०५ गोरखपुर---२८२ गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा योगीज---२२ गोरख सिद्धान्त संग्रह-५७, १०८ गोरखबानी--६४, १०१, १०३, १०६, ११५, ११६, २३२. गोरख की गोष्ठी--१७० गोरल गणेश गुष्ठि--१७० गोरखनाथ जी के पद-११०, १११ गोरखनाथ जी के स्फुट पद---११० गोरख बोध--१०६, ११० गोरख सार--१११ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह-११० गोरखनाथ ऐंड मिडिवल हिन्दू मिस्टिसिज्म-११६, १२० गोरस पंथ---२३२

गोरखा (गोरक्षा)---१०३, १०४ गोरक्ष राज्य---१०४ गोरक्ष शतक--१०६ गोरखप्रसाद (डा०)--४१ गोरक्ष पा-- ५३, ५५, ६३, १०६ गोरा कुम्हार---२२८ गोरा बादल--३१७, ३२०, ३२१, ६११, ६१२ गोरा बादल की कथा-- ६१२-- ६१६ गोरा बादल की कथा--६१३, ६१५, गोरा बादल की बात-- ६१४, ६१४ गोरा बादल की कथा की प्रतियाँ-- ६१५ गोरेलाल (लाल कवि)---२४, ३६ गोरै बादल री बात--१८६ गोवर्धन--४६६, ४६८, ५२४, ५६५ गोवर्धन पूजा--४६६, ४६८ गोवर्धन धारण--- ५१३ गोवर्धन लीला बड़ी--५२४ गोवर्धन सतसई टीका--- ४६३ गोविन्द (भगवान्)---४१४ गोविन्द दुबे---५७३ गोविन्द स्वामी--- ५६५ गोविन्ददास---३७, ४०४, ४६० गोविन्द साहब---२५३, २५५, २६१ गोविन्द---२१७ गोविन्द भाष्य---२१३ गोविन्ददास (सेठ)---४० गोविन्द बल्लभ पंत-४० गोविन्द पंत--१०५--१०७, ११६ गोविन्द--४१४ गोष्ठी गोरख कबीर की--- २४३ गोस्वामी तुलसीदास (ग्रन्थ)--३५२, ३७३, ३७४, ३८६, ४३४

गोसाई चरित (मूल गोसाई चरित)—
१७, ३४६—३४१, ३४३, ३४४,
३४६,३६२,३७१,३७४,३७७,३८०,३८०,३८०,३८०,३८०,३८०,३८०,४२३,४३४,४६४,४६४,४६४,४८८,४८०,४४७,४७४,४७४,४७४,४८१,६०४

गौ चारण—७३४
गौतम रासा—६६, १००
गौतम (श्रहल्या पति)—४२५
गौरा माई पार्वती—३५४
गौरीशंकर द्विवेदी—७, ३५६
गौरीशंकर हीराचन्द श्रोझा—४१, १४७, १६६—१६८, १७६, ३५३, ५७७, ५७८, ६१४
गौरीशंकर 'सत्येन्द्र' एम० ए०—६
'ध'

षंटपा—-३३, ४४ घघरनदी—-१५६ घटरामायण—-२६६ घनानन्द—-३५ घर्बेरिया—-५४ घोर ग्रांगिरस—-४६३

चंगदेव—६०
चगेजलाँ—१२५
चडी दास—-२०६, ६०६
चन्द (महाकवि चन्द वरदाई)—-२, ४,
२४, १४४, १५३, १५६—१५६,
१६५—-१७०, १७२, १७३, ५१५
चन्द हितोपदेश के रचयिता—३३६
चन्द छन्द वर्णन की महिमा—६११

बन्दन---३२६ वन्दन मलयगिरि री बात--३२६ बम्पकपा---५४ वम्पापुरी--- ६६ वन्द्रकुँग्रारी री बात--३२६ चन्द्रकला (प्रतीक)---१६ 📍 चन्द्रकुँवरि---३२६ चन्द्रगिरि---३०७ चन्द्रगुप्त मौर्य--४० चन्द्र झा--३७ चन्द्र दास---२७७ चन्द्रनाड़ी पिगला--१६६ चन्द्रपूरी--१६ चन्द्रप्रभा--१६ चन्द्रम्नि---- ८६ चन्द्रंवर (बलिया)---२८६, २६२ चन्द्रसूरि--- ६१ चन्द्रसेन---२६, १८२ चन्द्रहास (धरणीदास के गुरु)---२७७ चन्द्रहास (नन्ददास के अग्रज)--५४५, ४४७ चन्द्रावन (चन्द्रावत)--१३१ चन्देल--१४०, १४१, १४३, १७५ चन्द्रावन---३०५, ३०६ चन्द्रावत---३००, ३०६ चऋपाणि---३७ चक्रवर्ति--- ६५ बतुर्व्याह---३३४, ४६४ चतुरदास---५६६ चतुर्भुज---३७ चतुर्भुजदास--- ५१६, ५६४, ५६१ चतुर शीत्यासन--१०६ चतुर शीर्ति सिद्ध--- ५७

चतुरसेन शास्त्री--४० चम्पक माल--३२४ चम्पकचा---५४ चम्पावत राठौर--१७३ चम्पारिया (चर्मकार)--- ४४ चमारिया--- ५३ चरकानन्द--११६ चरखारी---३४६ चरनदास---२८४, २८४, २८६, २६०, 283 चरणानु योग--६४ चरणदासी पंथ--२८६, २६३ 'चा' चाँद--१६७, १७३, १७७, १८७ चाँचरि--८६ चामुडराय--१४५ चार्ल्स इलियट--१७४ चारणकाल--१०, ११, १२, ३१, १३६, १४३, १४४, १७२, १७३, १७६, १७७, १८७, १६०, २१३, २४६, ४५५, ४६३ चालुक्य प्रस्ताव--१५६ चाहवाना रा गीत--१८५ चाहामान--१६२ 'चि' चिन्ता--५३६ चिन्तामणि---२५, ३४

चिन्तामणि ग्रंथ रामचन्द्र--४१

४८०, ४८६, ६१३ चित्तौडगढ--१४२, ३०८

चित्तौड--- ५६, १४२, १४३, १६४,

• २२५, ३१८, ३२०, ३२७, ५७६

चिकित्सासार---२६

चित्तौड़गढ वर्णन--३१५ चित्रकट--१४४, २१३, ३३६, ३४८, ३४०, ३४४, ३४६, ३६०, ३६२, ३६८, ४१६, ४२१, ४८१ चित्रकृट महिमा---३७६ चित्रकृट महातम्य--४८१ चित्रगप्त--२२७ चित्ररेखा--१५५, १५८ चित्राबोधन--४७५ चित्रावली--३२१, ३२३, ३२६, ३३० चौपाई--१३६, १३७ चिश्तिया निजामिया--३०८ चिरती---३१२ चिइती सम्प्रदाय--३०२--३०४

चीन--५८

चुनार----२४०, २४६

चुनिया--३३५

चुड़ामणि---२६६ चुराजी राव--- ५८७ (音)

चेतनदास---२४५ चेतनाथ झा--३७ चेतावनी गर्भलीला---२७७ चेदि--१५६ चेल्लना--- ५७ चेलुकपा (शूद्र)—५४

चैतन्य महाप्रभु (विश्वम्भर मिश्र)---३७, २०६, २१०, २११, २१६, खंदोनुशासन--- ६१ ४६८, ५००, ५१०, ५८३, ५८४, खुज्जुसिह---२७० ४८८, ६०६, ६०७, ६१८

चैतन्य महाप्रभ् सम्प्रदाय---२१३, ६०६, 600

'चो'

चोखा मेला ग्रखत---२२६ चोरिगपा (राजकुमार) -- ५३ . 'ਚੀ'

चौका पर की रमैनी--२४३ चौकी---२७६, २८२ चौतीसा कबीर का--२४३ चौपाई रामायण--३६२ चौबीस सिद्ध--११० चौरंगी नाथ--११८, १२० चौरासी पद--६०७ चौरासी रमैनी--४७६ चौरासी वैष्णव की वार्ता--१, १७, ३३, ३५३, ४८५, ५१६, ५१७, ५२१, x ? 3, x ? 6, x 3 0 --- x 3 8, x 3 5,

४४२, ४४६, ४६४, ४७३, ४७४, प्रदर्, ६०७, ६०८ चौरासी सिद्ध (मिद्धो)--१०, ५३, ५४, ५७, ५८, ६३, १०६, १०७, १०८,

चौहान--१४२, १४३, १४८, १६२, १६३, १६७, १७४, १८६ चौहान वश--१५४

'छ'

छक्कन लाल--३८०, ४२४ छन्दावली (रामायण)---३६२, ३६४, ३६५

छतरपुर---२४०, २४६, ३२६

११८

छत्रपा----५४ छत्रपाल---२८४ छत्र-प्रकाश----२४, २६ छत्रसाल महाराज--३६, २७६ छत्रसाल मिश्र---२६ छत्तीसगढ़---२६०, २६६, २६२ छत्तीस गढी--४२ छप्पय (ग्रन्थ)---२७६ छप्पय कबीर का--२४३ छप्पय रामायण--३६३, ३६४, ३६७ छप्पय नीति--६०१ छविकिशोर शरण--४३३ 'छा' छान्दोग्योपनिषद--४६३ 'छी' छीत स्वामी---५६५ छीहत--३२४, ५८८ खुड़ानी (रोहतक)—-२८६, २८७ छेदी झा---३८ छेदीलाल---२५६

'क' जन्मबोध—२५४
जंगनामा—२५ जन्मसाखी—२७०
जखाऊ (प्रोफेसर)—३०१ जनम्कुन्द—५५०
जगजीवनदास—२६७,२६६, २६२,४६० जनाबाई—२२६
जगतदेव—३०६ जयचन्द—४१,१३६,१५५,
जगतराय दिग्वजय—२५ १५६,१६४,१६४,०००
जगत्ताम्द—५६७ जनादेन सन्न प्रोफेसर)—५१०
२७६,२६१ जनादेन स्वरूप ग्रग्रवाल—१६

जगन्नाथदास (महन्त)---२५६

जगन्नाथपुरी---२१०, २१३ जगन्नाथदास रत्नाकर---५२८, ५५५, ६०२ जगनिक (जगनायक) --- ३६, ४२, १६०. . १७४, २३६ जगमोहन वर्मा--३२१, ३२२, ३२८, 378 जग्गाचरण---२४ जगतकुल--- ४१४, ४१६ जगात जगातिया--- ५१६ जटमल---२७, ३०५, ६११, ६१२, ६१६ जटमल ग्रारोड़ा--३२७ जड़ता--५४० जदु---२७८ जदुनाथ--१६६, १६७ जनक---२७०, ४२८, ४४१ जनकपूर---३७३, ३७७, ३७६, ३६७ 385, 800, 80X जनकराज किशोर शरण (रसिक म्रलि) ---852 जनकलाड्ली शरण--४८२ जनगोपाल---२७३, २७४ जन्मबोध---२५४ जन्मसाखी---२७० जनमक्त्द--- ५५० जनाबाई---२२८ जयचन्द--४१, १३६, १४४, १४७, १४८, १४६, १६४, १६४, १७०, १७२, १८३ जनार्दन-४३२, ४६० जनार्दन स्वरूप भ्रग्रवाल-१६ जनाबाई कुमारी---२२६

जबरूत---२६२ जमक दमक दोहावली--४८२ जम्ब--- ५१५ जम्बू स्वामी रासो---२४, ३४ जमाल---२७४ जयमल--- ५७४, ५८७ जयचन्द प्रकाश---१७२ जयचन्द विद्यालंकार--४१ जयतराम--- ५६६ जयति हुम्रण--- ५ ४ जयदत्त--५०३ जयदेव---२०६, २१०, २१६, २३१, २३६, २३७, २३६, ४२२, ४६०, ४००, ४०२, ४०६, ४३२, ४४३, प्रदेश, ६०६, ६१६ जयपाल--१४०, १४६ जयपुर--३७, १००, २७२ २७६, 305 जयमंगल प्रसाद बाजपेयी---२६० जय मयंक जस चन्द्रिका--१७२ जयरथ---१६१ जयराम--२७१ जयराम (महाराष्ट्रीय मंत) -- ४६० जयशंकर प्रसाद-३६, ४० जयसिंह (रीवां-नरेश)---४८० जयसिंह--१४३, १५६, १८४ जयसिंह देव (धारापति)--- ६६ जयसेन---३२५ जयानक---१६०, १६१, १६३, १६४ जयानन्दपा---५४ जर्नल श्रांव दी एशियाटिक सोसाइटी ग्रॉव् बंगाल--१३६, १६१, १६४, १७१, १७२

जर्नल ग्रॉव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी--१४३ जर्मनी---२६१ जल्हण---१४८, १६४ जलाल--१८६, ३२४ जलाल-इब्न ग्रहमद कबीर मखदूम-इ जहानिया--३०५ जलाल गहाणी री बात-१८६, ३२५ जलालीदास--२८८ जलालुद्दीन रूमी--१६६, २००, २०१ जवाहर---३२६ जस रत्नाकर (बीकानेर के राजा रत्न-सिंह की विरुदावली)--१८६ जसहर चरिउ (जसोधर चरित्र)-57, 68 जसवन्तसिह--१८२ जहगीरू--३१२ जहरपीर--१०३ जहाँगीर---२७८, ३२२, ३२३, ३४७, ४७५, ६१६, ६१७, ६१८ जहाँगीर जस चन्द्रिका-४६३, ४६६,४६७ 'স'

जातकी—-४६३
जादू जलालुद्दीन—-३०४
जानकी (जयराम पत्नी)—-२७१
जानकी—-४७४
जानकी विवाह—-३७६, ३८०
जानकी राम कौ नख शिख—-४७८
जानकी सहस्रनाम—-४७६
जानकी जी को मंगलाचरण—-४८३
जानकी मंगल—-३४७, ३४६, ३४७,
३६२—-३६४, ३७१,३७८—-३८०,

जानकी चरण--४८० जानकी रसिक शरण--४७५ जानकी शर्मा--३६६ जानकीदास (महन्त) -- २४६ जानकी दासी---२७६ जान गिल काइस्ट--१ जान टामस--२८८ जान डॉसन--३०२ जान वीम्स--१७२ जानीमल खानचन्द--५२७ जामनगर (काठियावाड्)--२७८ जामी--१६६ जायस--३०८, ३१३ जायसी (मलिक मोहम्मद)---१, ३५, १३२, १६६, २००, २०२, ३०६, ३०८--३१२, ३१४--३१६,३१८, ३२०, ३२१, ३२२, ३२६, ३३०, ३३२, ५३४ जायसी की समाधि (ग्रमेठी)---२३ जायसी ग्रंथावली--३०६ जायसी का विरह वर्णन--३१५ जार्ज ए० ग्रियर्सन--३, २०, १४६, १६४, १७४, १७४, २८८, २८६, ३१०, ३५८, ३६२, ३६३, ३६४, जैकोवी--७०, ७३, ६१ ३६४, ३७७, ३८०, ३८७ ३८८, जैतराम-१४६ 883

जालोर--१८३, ३२७ 'जि'

जिनदत्त सूरि--- ८ जिन पद्म सूर-- ६३ जिन वल्लभ सूरि-- ८ जिनसेन (ग्राचार्य)---६७ जिनेश्वर सूरि--- ८ 'जी'

जी० वुलर-१४३ जीलानी---३०४ जीव (सम्यक् दर्शन) -- ६६, ५६३ जीवनाथ झा--३८ जीवन मिश्र--३८ जीवन चरची---२७४ जीवाराम--४८१

ज्गुलमान चरित्र--५६४ जुगुल किशोर म्ल्तार--७० जुद्ध जोत्सव---२७ जुमलाधर--२७६

जुनागढ़ (काठियावाड)--६०४

जेत (राजा)---२२, १६३ जेम्स टाड--५७६ जे० म्योर---२०३ जेरूसलम---३०१ जे० रेट (ए०, एस०)---२२८ 'ক্ৰ'

जैतसी राव--१७८, १८३ जालधरपा--३३, ४४, ५७, ६३, १२१ जैतसी रानै पाबुजी रा छन्द--१७८ जैतारन (मारवाड़)---२ = २ जैतपाल (महाराज)--१०५ जैन दर्शन-- ६६ जैब धर्म--३०, ३१, ३४, ७०, ७१, ७२ ७३, ७४, ७४, ७६, ५०, ५७, ६७, १३४ २०४, ४६६, ५६३

जोग लीला—-५४८
जोगिपा—-५४
जोगेश्वरी बानी—-१०६
जोतिसी—-४८३
जोधपुर—-१६०, १८४, २६०, ३२७
५२१, ५७८, ५८०
जोधपुर पुस्तकालय—-३२७
जोधराज—-२५
जोधराव—-१६१

'जौ'

जोनराय की टीका--१५६

जीनपुर--१६३, २३४--२३७, ४६४

'ता'
ज्ञान की प्रकरण—३७०
ज्ञान गुदड़ी—२४७
ज्ञान चौतीसी—२४७
ज्ञान तिलक—१०६
ज्ञान दीप (राजा)—३२४
ज्ञान दीप (पुस्तक)—३२४
ज्ञान दीपक—२६१

ज्ञान दीप बोध--१०६ ज्ञान बोध---२७२ ज्ञान पंचमी चउपई---१५ ज्ञान प्रकाश (जगजीवन दास कृत)--250 ज्ञान समुद्र---२८० ज्ञानस्तोत्र---२५८ ज्ञान सम्बोध---२५८ ज्ञान सागर--२४८ ज्ञान सरोदय (कबीर कृत)---२५८ ज्ञान सरोदय (चरनदास कृत)--२८४ ज्ञान सतत--४८२ ज्ञानामृत--१०८ ज्ञानामतसार संहिता--४६७ ज्ञानेश्वर चरित्र--१०५, १०६, २१८ ज्ञानेश्वर (ज्ञानदेव)--१०४,१०६,१०७, ११६, २०६, २१८, २१६, २३६, 338,085 ज्ञानेश्वरी--१०५, १०६, १०७, २०६, २१८, २३६, २४०, ४६० 'ज्य'

ज्योत्स्ना—४० ज्योति प्रसाद निर्मल—१५ ज्योधारी (ग्रागरा)—४७८ 'क्य'

ज्वर चिकित्सा प्रकरण म्रमृत संजीवनी— २६ ज्वाला प्रसाद मिश्र—-२१८ ज्वालेन्द्रनाथ—-११७, १२०, १२१

'मा'

झाली---५८६

'स्'

झुलना---२८३

भूलना छन्द रामायण---३६३, ३६४ डाढ़ी (ढियो)---१७३ 'ਣ' टट्टी सम्प्रदाय---५६० टब्बा--- ६६ 'ਟਾ' टाड (कर्नल)---२१, २६, १४२, ३१८, डिंगल---१०, ११, २२, ३३, ३४, ३४ ५७६, ५७७, ५७८ 'टि' टिकेत दास--२८० 'टी' टीकमगढ़---२३, ३५६ टेनीसन--- ४४६ देल---२७४ • ढेहरी---४६४ (골) टैसीटरी (एल० पी०)---२२, १३६, १७३, १७६, १७७, १५४, ६१३, ६१४ 'टो' टोडर---३४६, ३५७, ४६४ टोडरमल--६०१ टौंक--- ५३५

'ਨ' ठट्ठा----२६६ ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी--१६ Έ, **डंगोपर्व** (महाभारत) --- ५६० डगर---१३६ डब्ल्यू० कुक---१०३ डब्ल्यु० वाटरफील्ड---१७५ इलमऊ--४८० **'31'** डाकोर---३४६, ३६२

'fæ' डिटेल्ड रिपोर्ट ग्रॉव् एट्वर इन सर्च श्रॉव संस्कृत--रायल एशियाटिक

सोसाइटी--१६०

४६, १२५, १३१, १३६, १४०, १४४, १७४, १८१, १८६, १८७, १६०, १६२, २१४, २६७ डिगल साहित्य--१३२, १३६, १४०, १७४, १७६, १७८, १८०, १८१, १८४, १६०, १६२, २६७, ३१६ डिंगल साहित्य का सिंहावलोकन--१८६ डिंगल साहित्य का ह्रास--१८८ डिभ--१३६

'डी'

डीडवाणे--२७६ डील घराधर (लक्ष्मण) -- ४७७ डुगर कालेज--६१४ '⋛'

डेगिया--५४, ६१, ६२, डेरा (मेवात)---२८६ डेविडसन (विलियम एल०)---२१६ 'डो'

डोम (मो)--१७४ डोम्बिपा (क्षत्री)--५३, ५५, ६२

ढकोसला---१३१, १३८ ढाढिनी देवर--३२३ ढोला मारवणी चउपही---१६२, ४७१ ढोला मारवणी री बात---३२५ ोला मारूरी चउपही---३२४ ढोला-मारूरा दूहा--३२४

ढोले मारू-रा-दूहा---१८२, १८३, १८४ 374 **'ਗ**' णयनन्दि--- ५६ णायकुमार-चरिउ (नागकुमार चरित) --- 50, 58, 52 णेमिणार चरिउ--- ६२, ६१ 'ਜ' तजूर--५८ तत्र (त्रो)---२१२ तत्रनाथ झा--३८ ततिपा--५३, ६४ तधेपा---५४ तंत्रिप्येषा---५३ तस्तसिंह--१५३ तत्व-त्रय--४४८ तत्वदीप निबन्ध--६०७ तत्व बोध--४७६ तत्व मुक्तावली---२६ तत्व विचार--४८२ तत्वसार--७८ तनमयासक्ति--४४१, ५१३ तनखी---२६६ तनकात-इ-नासिरी---१६१, १६२, १६४, १६५ तरनतारन--५०३ तरीकत-१६६, १६८, ३१४ तलबड़ी---२७० 'ता'

तराकत—१६६, १६८ तलबड़ी—२७० 'ता' ताडव नृत्य—१३६ ताजमहल—६१८ ताटक—१३८ तालुका—४६८ तानसेन---४७२, ५८०, ५८१, ५८२, ५६०

तारक--३५६

ताराचन्द (डा०)—४१, २४६, २७४, २७४, २७६, २६६, ६१७ ताराशंकर पाठक—१६ तारिपता—३४४ तालुमूल—११३ ताहिर—४६६

'ति'

तिकवाँपुर—६००
तिब्बत—३१, ४१
तिरहुत्—४६०
तिलक मंजरी—६३, १००
तिलक मंजरी—६३, १००
तिलक मजरी कथासार—६३
तिलक सुन्दरी—६३
तिल शतक—४६४
तिलोपा (ब्राह्मण)—५३—४४, ४६, ६४
तिल्लो यादस्य-दोहा कोष—४६
निसिट महापुरिस गुणालकार (त्रिषष्टि-महापुरुष गुणालकार)—६१

तीर्थंकर (रों)---७०,७३, ५१, ६६,४६६ तीसा जंत्र---२४४

'तु'

तुगभद्रा नदी—-१६१
तुकाराम—-२०६, २२६, ४८८—-४६०
तुकाराम जावजी—-१०५
तुगलक वश—-१२५
तुज्क बाबरी—-५७६
तुकिस्तान—-३०२, ३०६
तुलसी (कायस्थ)—-३८७

तुलसी (कवि माला के रचयिता)—-१८ तुलसी साहब—-२६६, २६०. २६३ ३६१, ३७१ तुलसी की प्रस्तर मूर्ति (राजापुर)—-२३ तलसीदास (गोस्वामी)—-४,७,१७,१५,

तुलसी की प्रस्तर मूर्ति (राजापुर)---२३ तुलसीदास (गोस्वामी)--४,७, १७, १८, २३, २७, ३४, ३६, ११२, १३७, १४४, १७२, १७६, १८०, २२०, २६१, ३१२, ३१६, ३२६, ३३०, ३३३, ३३४--३३८, ३३६, ३४१, ३४२, ३४६--३५६, ३६६, ३७०--३७४, ३७७, ३७६, ३८०, ३८२, ३८३, 35×, 35x--38x, 389--388, 308--803, 80x, 809, 80E तूलसीदास (गोस्वामी)--४१०, ४१२, ४१५, ४१६--४२०, ४२२, ४२३, ४२४, ४२७, ४२८, ४२६, ४३०--४३६, ४३७, ४३६, ४४१, ४४२, ४४४, ४४८, ४४४, ४४६, ४५७, ४६२, ४६४, ४६६, ४७३, ४७४, ४७६, ४८२, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४६०, ४२०, ४२१, ४३०, प्र३१, ५३४, ५३८, ५४२, ५४५, ५४७, ५५६, ५७५, ५८०, ५८१,

६०१ तुलसी ग्रंथावली—-३३७, ३४७, ३७०, ३८३, ३८६, ३८८, ३६०, ३६२, ३६८, ४०१, ४१७, ४२१, ४२३—-४२६, ४२७, ४३१, ४३६, ४३७, —-४४१, ४४४, ४४८ ४४०, ४५१, ४४८, ४४६—-४६१, ४८७

प्रदर, प्रदर्, प्रदर, प्रदर् प्रदर,

तुलसी चर्चा—–३६० तुलसी चरित—–३४६, ३५७, ३५⊏ तुलसीदास का जीवनवृत्त (ग्रन्तसक्ष्य कें ग्राधार पर) जन्म-तिथि, माता-पिता, नाम, बाल्यावस्था, जाति तथा कुल गुरु, गृहस्थ जीवन, वैराग्य ग्रौर पर्य्यवटन, वृद्धावस्था, रोग, यश-प्राप्ति, तत्कालीन परिस्थिति, ग्रात्मग्लानि, ग्रात्मिव-श्वास, नम्रता रचनाएँ, मरण सकेत—— ३३७——३४८

तुलसीदास का जीवन वृत्त (२५२ वैष्णवों को वार्ता, भक्तमाल, गोसा**ई** चरित, तुलसी चरित भक्तमाल की टीका) ---३४६, ३६८

तुलसीदास के ग्रन्थ—३६२—३७१ तुलसीदास जी की बानी—३६८ तुलसीदास के स्थान का ग्रवशेष (सोरों) —२३

तुलसीदास ग्रौर उनकी कविता—३६०,
४२५—४३६
तुलसीदास ग्रौर राजनीति—४३५—

४३६
तुलसीदास ग्रीर समाज—४३६—४४३
तुलसीदास ग्रीर दर्शन—४४३—४४६
तुलसीदास ग्रीर धर्म—४५०—४५५
तुलसीदास ग्रीर साहित्य—४५५—४६२

तुलसीदास के अलंकार, रस और गुण—
४५६—४६१

तुलसीदास (मा० प्र०)—–३६० तुलाराम—–३५१ **'तू'** तूफान—–३२०

'ते'

जाति तथा कुल गुरु तेजपाल—–६४ तेरगी—–५८० तेरुतुग—–२४ तेलगू प्रदेश—–२०६, २११ तेजपाल—–२८२

'ते'

तमूर---२६४

'तो'

तोमर---१४२, १४३ तोमरवश---१५८, १७५

'तृ'

तृप्ता--२७०

'त्र' 'त्रि' 'त्रे'

त्र्यम्बकपथ—-१०४, १०६ त्रयरूपात्मक ब्रह्म—-२११ त्रावणकोर—-६०७

त्रिगुणात्मक---१६४

त्रिदेव---२०४

त्रिपाठी-बंधु (भूषण-मतिराम)---४

त्रिपिटक---२६१

त्रिपुर---२०२

त्रिपुरी (जबलपुर)—१२४, १६२

त्रिभुवन स्वयंभू--७५, ७६

त्रिमूर्ति---२०५

त्रियाविनोद--३२६

त्रिलोचन---२१६, २१७, २१६, २३१,

२८७

त्रिलोचन झा--३८

त्रिविंद्रम्---६०७

त्रिवेद---२०४

त्रिशाला--७२

त्रेता---२२६, २३८, २७०

त्रेतामल--४७७

'थ'

थगनपा (शूद्र)--५४

थट्टोभारवर--३२५

ंथा'

थाना--२६६

'थू'

थूलिभट्ट फागु--- १२

'द'

दडकारण्य--३५०

दंडी---४६६

दत्तागोरख संवाद--१०६, ११०

दत्तात्रेय--११०, ४६४, ६०४, ६०७

दत्तात्रेय सम्प्रदाय--६०५, ६०७

दतिया---२८५

दितयाराज पुस्तकालय--५२६

दधीचि---३४२

दविस्तान---२३२, २३३, २४४, २४७,

२७5

दमसेती---२१७

दयादास---२६०

दयाबोध--११०, २६

दयाराम---२६, २७, ५७५

दयाराम (पडा)--४६६, ४८४

दयाराय---२५

दयालदास---१८४

दयाबाई---२६४, २८८

दयाल मंजरी--४७५

दयाविलास---२६

दयाशंकर दुबे---४१

दरबार लायब्रेरी--- ५६ दरभगा--३७, ५०४ दर्शन-सार---७७, ७८ दरियाबाद (बाराबकी)--३२६ दरियानन्द स्वामी--३४४ दरियासाहब (बिहार वाले) --- २ ८ १, २८२, २६२ दरिया सागर---२ = १ दरिया साहब के चुने हुए पद ग्रौर साखी --- 258 दरिया पंथी (थियो)---२८१, २८२ दरिया पथ---२८१, २६२, ३६२ दरियासाहब (मारवाड़ वाले) --- २ - २, २ ६२ दाम--- ३ २ ४ दरिया साहब की बानी---२०२ दलदास जी---२८२ दलपति सिंह--१८४ दलपति विजय--१४४ दव्य साहब पयास (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) -- 95, 98, 58 दशम द्वार---२८३ दशबोध--४६१ दशम स्कन्ध टीका--- ५२४ दशम स्कन्ध भागवत--५४४, ५४७ ५४६, ५५१ दशरथ (श्रीराम के पिता) --- ६७, ३७३ ३७४, ३६०, ३६६, ३६७, ४०४, ४२८, ४३६, ४४०, ४७४ दशविधान--- ५१० दशक्लोकी---२०६ दस्तूर चिन्तामणि (क्षेत्रमिति) --- २७ दक्षिण पथ---७३ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-- ' दिगम्बर सम्प्रदाय---३०, ३४, ७३, ७४,

83

'ਗ' दादू (दादू दयाल)---५७, ६८, २७३ २७४, २७६, २८०, २६६ दादू पुस्तक--१०८, २७४, २७४ दादू दयाल की बानी---२७४, २७५ दादू द्वार---२७४ दादू पंथ---२७४, २७४, २७६, २६२ दादू पथी (थियों)--२७५, २७६, २६२ दानलीला (नन्ददास कृत)--- ४४१ दानलीला (परमानन्ददास कृत)--४३४ दानवाक्यावली---५०६ दामाखेड़ा---२६० दामोदरदास---२८० दाराशाह---२७ दाराशिकोह---२७८ दारिकपा---३३, ४४, ४४, ६१, ६४ दास्यासिक्त--- ५१३ दास्तान-१७६, १७७ दाहिनी--१५५ **'**ਰਿ'

दि ग्राइडिया ग्रॉव् परसनालिटी इन मुफिज्म--१६७ दि इम्मीरियल गजेटियर भ्राव् इंडिया

दि कानवेशन्स ग्रॉव् रिलीजन्स इन इंडिया --- 886, 482 दिक्शिरा-सूत्र---४७७ दिक्शिरा---४७७ 'दिगपूर—३३६, ३४८, ३४६

-- १६३

दिगम्बर सम्प्रदाय--- ५७, २७६, २८०, २६१, ३१८, ३१६, ३२०, ३२३, ३५६ दिग्विजय भूखन--१६ दिगशिर---४७७ दिदेवा (परमार)---१६३, १६४ दि टेन गुरु ऐन्ड देयर टीचिंग---२७० दि डेवलपमेंट ग्रॉव् हिन्दी लिट्रेचर इन दि फर्स्ट क्वार्टर ग्रॉव दि टवेनटियथ सेन्च्री--१३ दि तबकात-इ-नासिरी---१६१ दि नाइन्थ इन्टर नैशनल काग्रेस ग्रांव श्रोरियन्टलिस्ट्स---२४४ दि नाइन लाख चेन,--१७५ दि निर्गुन स्कल ग्रॉव् हिन्दी पोयट्री--१२२ दिनेश नारायण उपाध्याय--१६ दि माडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर स्रॉव् हिन्दुस्तानी---२० दि मेसेपयूड--१७५ दि रामायन ग्राॅव् तुलसीदास--३४२ दूलनदासी पथ--२६२ दिल्ली---३८, ७२, १२४, १२६, १२७, १४२, १५१, १५४, १५५, १५८, १६०, १६४, १७४, १७८, १६०, २७२, २७६, २८० दिल्ली किली कथा--१५४ दि ले ग्राॅव् ग्राल्हा--१७४ दि लैंग्वेज श्रॉव् कीर्तिलता--५०६ दि लैंग्वेज ग्रॉव् सिम्बल्स-१६७ दि सिक्ख रिलीजन---२१८, २२१, २२२, २३४, २७०, २७६, ५०१, ५८१ दि हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया--१२४ दि हिस्ट्री भ्रॉव् इंडिया एज टोल्ड बाई हि॰ सा॰ मा॰ इ०---६०

इट्स ग्रोन हिस्टोरियन्स दि मुहम्मजन पीरियड--१२६

**'ਰੀ'** 

दीनबन्धु पाठक---३८४ दीनबन्धु झा--३८ दीवाचे--३१०

दुखहरनदास कायस्थ--३२४ दुर्गा---१५७, २२२, ४१८, ५१० दुर्गाभक्ति तरंगिणी--- ५७६ दुर्गेश--४८० दुर्गासप्तशती--२५५ दुल पिगल--१८३ दुलारेदास--- ४८०

'₹'

दूहाराव--४७७, ४७८, ४७६, ४८७ दूरादूराथ दोहावली--४४१ दूलनदास---२८६, २८६, २६२ दूलनदास जी की बानी---२८८ दूषणिवचार--५६३ दुहा---१७१, १७४, १८४, १८७ दुहो--१८४

दृष्टान्त बोधिका--४७८ **'**'

देरावर--१८१ देवकी---४६३, ४६६, ४६६ वेवकोनन्दन--४० देवगढ़---१०४ देवगिरि---१५५ देवचन्द---२७८ देवजाती---३२४

देव (महाकवि देवदत्त)---४, ५, ३५ देवदासी (सियों)---३०१ देवनागरी-लिपि--१७८ देव प्रभुसूर---६७ देवपाल (राजा)—६१, ६३, १४० देवपाल---३१७---३२० देवपाल दूती--३२० देव पुरस्कार---३४ देवमणि---२७ देवयुग्म--४६२ देवर्षिगण---७४ देवरैनायक दे री वात--३२७ देवरो---३२७ देवल---२६६ देवलियो प्रतापगढ़---१८४ देवली---३२७ देवसिंह (राजा)---२६ देव सेन सूरि (म्राचार्य)--७६, ७७, ७८, **62, 53** देवीकोट--६२६ देवीदास----२८८ देवी प्रसाद मुसिफ---२०, २४, १६३, १६४, १६६, १७३, १७७, १८६, द्रव्यवान, योग--६६ प्रथ, प्रव, प्रश, प्रय, प्रय, ४४१, ४७८, ४७६, ४८०--४८२ देशाधिपति भ्रकबर---४१६, ४२०, 428 देशी नाम माला कोष-- ६१ देशबाड़ी (प्राकृत)---२४४ देशणोक (बीकानेर)--१८४ देशिल बग्रना---५०६ देहनपुर (सिरहिन्द)--२७८, २६२ देहरा (ग्रलवर)---२८४

दैसी---२८२

'बो'

दोखिधपा----५४ दोसखुना--१२८, १३१, १३८ दोसपूर---३२४ दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता-१७, ३४६, ३५१, ३६१, ५३४, ५४५,५४६ **५४७, ५६४, ५७४, ५५६, ५५७, ५६५** दोहपा---३२६ दोहा--१३७ दोहा कोष--- ४४, ४६, ४६, १३७ दोहा चौपाई--१३७ दोहा रत्नावली--३६० दोहावली---३४०, ३४१---३४३, ३४६ ३४६, ३६२, ३६४, ३६६, ३६८, ३७१, ३७४, ३८२, ३८४, ३८८, ४३६, ४४२

दोहावली रामायण--३८०

'वी'

दौलतपुर (रायबरेली)---५६७

<u>'a'</u>

द्राविड्---४७ द्रोणपर्व---२०५

द्वयाश्रय कोष---१४३ द्वादश-यश--- ५६५ द्वापर यग---२२६, २७० द्वापर (ग्रन्थ)---६०२ द्वारसमद्र---२४० द्वारिका---१८१ २१३, २२२, २६६, २६६, ३४६, ४७२, ४७३, ४,८० ढैतवाद (ढैत)---२०६, २०८, ३१३, धर्मेगौव-रायबरेली---२८८, २६२ ४६२, ४६६, ६०६ द्वैत सम्प्रदाय---५६१ दैतादैत---२०६, २०८, २१०, २१३, ¥50, 808 द्यौसा नगर---२७६ भनधीर साह--३२४ धनपाल (महाकवि)--- ५२, ६६ धनपाल (सरस्वती)--- ५३ धनपाल (पालीवाल)--- ५३ धनवन्तरी---२६, ४६६ धनश्री--८३ भना---२१७, २२०, २२२, २२८, ४६७, **प्रद**६ धनी धरमदास की शब्दावली---२६८ धनुर्वेद---२७ धरकंधर---२८१ धरणी दास---२७६, २७७ धरणीधरपंकर---३२२ धर्मदत्त चरित्र--९४ धर्मदास महाभारत के अनुवाद कर्त्ता -y & 60 धर्मदास--१२२, २२६, २४१, २५२, धोम्बिपा--५४ २५४, २५६, २६०, २६८, २६६, ४७४ धर्मदास ग्रीर कबीर की गोष्ठी---२६६ धर्मनाथ---६७, १०६ धर्मपा (ब्राह्मण) ५४, ६४ धर्मपाल (राजा)---५३, ४८, ५६, ६१ धर्मभव---१८३ धर्म महामात्र-७२

ध्वंसात्मक रूप (निषेध)---२६३, २६७ घहलिपा---५४ 'घा' धाडि वाहन--- ८७, ८८ धामी---२७६ धार---१४६ धारवाई---५४६ धारानगरी ( मालवा )--७७,८७ धारा वर्ष--१६४ धीरजराम---२६ धीरजसिंह---२७ भीरेन्द्र वर्मा, (डा० एम० ए०, डी० लिट०, पेरिस)--१२, १७, ४१, १३१, ५४६

ध्वान (देवली राजपूताना) --- २२२ धर्तास्यान--१८१ 'षो' धोकरिपा--५४ घोम्मिपा---५४

घ्यान मंजरी (बालकृष्ण नायक)---२८५ ध्यान मंजरी (स्वामी ग्रग्रदास)--४७३ ध्यानयोग--२८४ घ्योति---२८७

ध्रुव चरित्र (परमानन्ददास कृत)---१६४

भूव चरित्र (नरोत्तमदास कृत)--५६० नरनोल (दिल्ली के दक्षिण)--२६२ ध्रवदास-१८, ४७६, ४६६ ध्रवप्रश्नावली---३६८ ध्रवदास कृत बानी-- ५१६ 'न' नन्द-४६६, ५१२, ५१३, ५६० नन्दक---२०६ नन्ददास---२७, २६, ३४, ३४६--३४१, नरवै-बोध--१०६ ३५६, ३६०, ३६२, ४५६, ४८५, नरसा--१७८ ४६८, ५४३, ५४६, ५४७, ५४६, नरसिंह भ्रायंगर---४४७ नन्दनन्दन--- ५१५ नन्ददुलारे बाजपेई---१३, १४, १४, 352 नन्दि--- ५६ नकछेदी तिवारी---२० नक्शबंदी-सम्प्रदाय---३०२, ३०३, ३०४ नखशिख-४६३, ४६६, ५८८, ५८३ नरवे बोध--१०६ नगपुर (जलालपुर)---२६१ नगेन्द्रनाथ गृप्त का बँगला सस्करण (पदावली) -- ५११ नगेन्द्र---१६ नदिया---२१० नम्न (महाभारत)--- ५१ नम्मालवार---२०७ नमाज---२८८ निमनाथ---१७ नयचक--७७, ७६, ७६, ५० नयचंद्र सूरि---२४५ नया गटका--४७७ नया हिन्दी साहित्य--१६

नरपति (नाल्ह)---२४, २६, ३४, • १४६, १४७, १४८ नर्मदा खंड---२८६ नरमदा--१७5 नर-४६४ नरवर---१४१ ५५१, ५६५, ६०३, ६०४, ६०६ नरसिंह जी का मंदिर (सोरों में)---२३ नरसिंह जी का मंदिर--३६० नर्रासह देवी---५०४ नरसिंह जी चौधरी---३६० नरसिंह जी मेहता--६०४ नरसी---३२३, ४८२ नरसी जी का माहरा-45२ नरसी-वमनी---२१७, २३६ नरहर्यानन्द---२२०, २२१, २२८, २४३, えとと नरहरि--३४७, ३४८, ६०६ नरहरि दास--२३८, ५६७ नरहरि बन्दीजन--६०१ नराना---२७४ नरेन्द्र--४० नरोत्तमदास स्वामी---१५३, १५४, ५७६, ६१४, ६१५ नरोत्तमदास ( सुदामा चरित्र )--- ५६० नल--१८३ नलदमन---३२५ नल-दमयन्ती---३२५ नल्लनसिंह--१७६ नलवरसिंह---१६३

नलिनपा---५४ नव-ग्रफ्लातूनी दर्शन---३०१, ३०२ नवकवि शेखर--- ५१० नवनाथ--११६ नवनीति प्रिया--- ५३२ नवयग काव्य-विमशं--१५ नवरत्न सटीक-६०८ नवल किशोर प्रेस---३, ४३, ३५३, ३५६, नाथ पंथी---३६ नवशयी--४७६ नवांग वृत्तिकार--- ५४ नहष-नाटक--४८३ 'ना' नाग (राणा)---३२३ नागकुमार--- ६१ नागमती---३१४, ३१७, ३१८, ३१६, नाथी---१८२ 378 नागरी प्रचारिणी पत्रिका (काशी)--३, ४, ३४, १२६, १३६, १४६, १४७, नादिर उन्नुकात--२७८ १६४, १६६, २५०, ४१७, ६१४ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी--७, ४२, ३१२, ३२१, ३२२, ३२८, ३३४, ३८८, ३६६, ४१७, ४३४, ४६०, ५२७, ५२८, ५४७, ५५६, ५८२, ६१४ नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--२१, २४, १४४, २२६, २४६, २४०, नाम-चक---२६ २४२, २४६, २७२, ३३४, ३३६, नाम चिन्तामणि माला--४४६ ४४४, ४४७, ४४८--- ४४१, ४८२, ६१२, ६१४, ६१६ नागलीला---५२४

नाग वासुकि--१२० नाग बोधिपा (ब्राह्मण)---५४ नागार्जन--५२, ५३ नागा---२७४ नागेन्द्र-गद्य---६५ नाड़ी साधना--११४, ११४ नाथ-ढारा---२१३ ३६३, ४००, ४६२, ४६६, ४१४ नाथ पंथ--५७, ५८, ११०, ११६, १३८, २६८, ६०८ नाथ मुनि---२०७ नाथ साहित्य--१३४ नाथ सम्प्रदाय--२२, ३०, ६३, ६६, 909--903, 909--908, 988 -- ११३, ११८, ११६, १२२, १३४ नाथुराम प्रेमी--७०, ७३, ७६, ६१, 800 नानक--१७, ४७, २१६, २३१, २७०, २७२, २६३, ४६२ ४३, १४६, १४८, १५२, १५४, नाभादास (नारायणदास)---१, ५, १७, १६६, २४६, २५०, २६३, ३०६, १८, २१७, २१८, २१६--२२५, २२८, २३७, २३६, २४४, २४५, २८३, ३४६, ३४१, ३४६, ३४८, ४७२,४७३, ४७४, ५००, ५०४, ५०७. ५७१, ५८२, ५६१, ५६२ ३६६--३७१, ४२४--४२६, ४२७, नामदेव--१७, २०६, २१६, २१७--२१६, २३१, २३७--२४०,२८७, ४६६, ४८६ नाम निरूपण--४८१

नाम मजरी---२७, ४४६
नाम महात्म्य की साखी---२४४
नाम महात्म्य---२४४
नाम:माला----२७
नाममाला (नन्ददासकृत)---४४७, ४४६,
४४१

नामलीला--१८१ नायक जरज-सरज ग्वालेरी (गोयन्दा)-428 नायक दे---३२७ नायिका भेद---३७७ नारद--४५३, ४५४, ४८३, ४६४, निम्बादित्य--३६ 338,038,338 नारद-पंचरात्र-४९७ नारद भक्ति सूत्र--४६६, ५१३ नारायण (समर्थ गुरु रामदास)-४६० नारायण---२१८, ४७३ नारायण (परमात्मा)—६७, १३४,२०४, २०६, २१०, २१२, २२२, २७८, २६०, निमिनाथ---११६ 865, 868, 86X, 86= नारायण (त्रेसठ सलाका)---६६ नारायण सिंह-१५७, २८६ नारायण--३७ नारायणीय---३३४, ४९४, ४९५ नारायणीय पंथ---२७८, २६२ नारो--१८४ नारोपा---५३, ६४ नालंदा--३१, ४४, ४७, ४६, ६१, ६२, ६६, ६६ नालंदा नरेश-- ६१ नालायिर-प्रबंधम्---२०७ नासिक----२१३

नासिकेत-- ४४६

नासिकेत पुराण भाषा—-५४६, ६०६ नासिकेतोपाख्यान—-१ नासूत—-२६२ नाहरराम—-१५५ 'नि'

निगम कायस्थ--३२६ निघट भाषा--२६ निजायत खाँ---३२४ नित्यानन्द--६०६ निपट निरंजन-- ५६३ निम्बार्काचार्य---२०६, २०५---२११,--२१२, ४६८, ४००, ६०६, ६०७ निम्बार्काचार्यं मत-२०६ निम्बार्काचार्य स्मार्त--२०६ निम्बार्काचार्य सम्प्रदाय-- ?३, ४००, प्रहा, दावह, दावा निर्ग्रन्थ--७२, ७३ निर्गुणपा--- ५४ निजरा (सम्यक् दर्शन) -- ६६ निरंजन--११४ निरंजन पंथ--१०६ निभंय ज्ञान--२५४ निर्मलदास---२८० निराबाई---१०५, १०६ निरुक्त---२०४ निवृति--१२२ निवृतिनाय--१०६, १०७ निवेदन श्री सुरसागर--५२७ निषाद-४४०

निषेध---२६६

'd'

नीति प्रधान—२५ नीवो सोमालोत—३२७ नील कमल 'प्रतीक'—६७

'ख्'

नूर मुहम्मद—३२६ नूरशाह—३२६

**'ਜੇ'** 

नेत सिह—२६
नेत्राम (ब्रह्म भट्ट)—१६६, १६७
नेमिनाय चौपाई—३४, ६३, ६७
नेमिनाय (फाग)—६५
नेमिनाय (तीयँकर)—७०
नेह प्रकाश—४७५
नेह प्रकाशिका—२६५

नैनसु<del>ख</del>—-२६ नैपाल—-५१, १०२, १०३ नैमिषारण्य—-३५६ नैशापुर—-३०४

'नो'

नोट्स श्रॉन तुलसीदास—३६३, ४१३ नोनेसिंह—२६

'नी'

नौचौकी---१६८

न्'

नृपनीति शतक—२७ नृसिह—३३४, ४६६ नृसिह कथामृत—४६३ नृसिह पुराण—४६६ नृसिह सालजी—४११

'न्यू'

न्यू हिस्ट्री भाव इंडिया--१६५

पंच ग्रग्नि--१०६ पंकज पा--५४ पंच जज्ञ--१५६ पंच जुहद--१५७ पंच गंगाघाट---३४४ पंचम चरिउ--७६ पंच तंत्र--३०१ पंच देवता (ग्रों)--४१६, ४१६, ४५२ पंच जन्य---२०५ पंच नमस्कार--- ६७ पंचनामा---३४६, ४३४, ४३४ पंच परमेष्ठि--- ५७ पंच प्राण--१६६ पंच नामा--१०६ पंच रत्न-३६३ पच रात्र--४६७

पंचरात्र धर्म (भागवत धर्म)—२०२, २०५, ३३४ पंच सहेली कवि छीहल री कही—१८५,

३२४, ५८८ पंचिय चरिउ—७६ पंचाशक वृत्ति—८५ पंजाब—४६, १०३, १२७, १७०, १८६, २६१, २८७, २६२, २६७, ३०५

२६१, २६७, २६२, २६७, ३०४ पंजाब यूनिवर्सिटी—१० पंजून छोंगा—१४६ पंडित—३०१ पंडिता—६७

पंढरपुर (शोलापुर)—२१३, २१६, २१६, ४६६

पंढरीनाथ----२१६, २१६, २३६ .

पमै धोरान्धर री बात--३२७ पांडरग--४२६ पवार--१४१, १४३ पईठाँड (गुजरात)--- ६१ पउम चरिउ (पद्य चरित्र, जैन रामायण) --७४--७७ पज्जन छोगा---१७, १३७, १४६, १५७ पटना---२७२ पटना युनिवर्सिटी---=, ३७ पतर्जाल---४४, १०८ पत्तलि--१४५ पद्धरि---१३७ पद्म चरित--७४, ८६, ६७ पद (रण सामग्री)--१०६ पद (दों)---२६२, २८० पद्म नारायण (ग्राचार्य)---१६ पद्म (राय)---१० पदा---२०५ पद्मनन्दि---६६ पष प्रभु--- ६६ पद्मसिंह ज़र्मा--४१ पद्माकार---२४, ३४, ४३७, ६४६ पद्मावत (पदुमावली)--१६६, २००, २०२, १०५--३१०, ३१२, ३१३, ३१६, ३२३, ३२८, ३३०, ३३२, ६१४ पद्मावत की कथा---३१७ पद्मावती--११६, १५६, १५७; ३३० पद्मावती (भक्त)---२२२, २२८, २४४ पद्मावती (जयदेव की स्त्री)---५०१ पद सग्रह-- ५२४ पदावली (रामचरणदास कृत)-४७५

पंद्रह तिथि--१०६

पदार्थ कृतमय---२०८ पदावली रामायण--३६५, ३६८ पदावली (जीवारामकृत) -- ४८१ पदावली (विद्यापित)---३६, ५०६,५०७, ५११, ५६४, ६१६ पद्मावती--१५५ पियनी (स्वयंभू की माता)--७५ पद्मिनी---४६७ पदुम लाल पुन्ना लाल बस्बी--- ५, ४१, पदुमावती (पश्चिनी)---२००, ३०६, ३०८--३१६, ३११, ३१४, ३१५, ३१७--३२२, ३३०, ६१२, ६१३ पनहपा (चमार)--- ५४ पना भीरम दे री बात--३२६ पन्ना (प्रेमिका)---३२६ पन्ना--२७६, २८४ पर--२०८, ४४४, ४४० परम भागवत--५१ परमसुख--११४ परमानन्ददास---५, ५६४ परब्रह्म---२०८, २०६, २८६, ३६३, 388 परम विरहासक्ति-- ५१३ परमाल (परमादिदेव चन्देल राजा)--२२, १७४ परमेश्वर झा (महामहोपाध्याय महाराजा-धिराज)--३७, ३८ परमेश्वरीदास--४७६ परशुराम कथामृत--४८३ परशुराम (सेनापति के पिता)--४७३ परशुराम (ग्रवतार)--३७६, ३८१, ४१०, ४१४, ४६७, ४७०, ४६४, ५३०

पासइ सूरी--- ६४

परशुराम मिश्र—३४७
परशुराम (भृगुवंशी)—१४६
परशुरामदास—२७७
परासोली—५२०, ५२३
परिग्नाली—१२५
परिग्नाली—१२५
परिहार—१४१, १४३
पल्ट्दास—२६१, २६३
पल्ट्दासी पंथ—२६३
पहलवानदास—४६०
पहाड़ राय—१५६
पहेली (लियों)—१२६—१३०, १३५
१३६, २६६, ३२६

पाइम्र लच्छीनाम माला (प्राकृत लक्ष्मी पीताम्बर दत्त बङ्ग नाम माला)— ६३ १०१, १०७, १ पाघड़ी— १६४, १६७ १३३, २३२, पाँच पचीसी— २६४ पीपा— २१७, २२ पांड्य — ६४ २६, २४०, २ पाँचाल— ४७ पद्द पाँचाल— ४५ पीपा जी की बानी-पाणिनी— ४५, ४६२ पीपा जी की बानी-पाणिनी— १४४, ११८, ३४८ पीर— २००, २०१ ३७०, ३७७, ३७८, ४१८, ४२१, पीरनशाह— २८१ ४२८, ४४१, ४६१

पार्वतीमंगल---

३४६—३४८, ३४६, ३६२, ३६४, ३७०, ३७१, ३७७— ३७६, ३८६ पार्श्वनाथ—७०, ८४, ८३ पार्श्वनाथ चरित्र—६२ पारसनाथ—११८ पालशासक (शासकों)—४३ पालि–२६१ पाबापुरी (पटना)—७३

पाहुड़ दोहा— ६३, ६४ 'पि'

पिंगल— १०, २३, ३४, ४६, १३६, १४०, १६७, २६७

पिंगल छंद विचार— ५६७

पिंगल राय— १६३

पिंगला— ५७, ११३, १६६

पिंगल रानी— १२२

पिंग पहिचानबे को ग्रंग— २५४

पिंगल— २४२

पिंगल— ४७

'पी'

पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल (डा०)—६४
१०१, १०७, १०६, १२२, १३२,
१३३, २३२, ३७३, ३७४, ४३४
पीपा—२१७, २२०—२२३, २२६,
२२६, २४०, २४१, २४४, २६६,
५६६
पीपा जी की बानी—२४०
पीपा युद्ध—१५६
पीर--२००, २०१
पीरनशाह—२६१
'पू'

पुकार कबीर कृत—२४४
पुड या पुष्प—४६, १४४
पुडलीक या पुंडरीक—४८६
पुडलीकपुर—४८६
पुष्पसदन—२२१
पुडीर—१४७, १४८
पुष्पानन्द झा—३६
पुत्रेष्टि यज्ञ—२०४
पुतृत्वि पा—४४

पुन्नार---६७ पुराण (णों)---२०५, २१२, २६५ २६६ पुराणसार---- ६६ पुरातत्व निबंधावली--१०, ११, ५६ पुरानी हिन्दी का साहित्य---३४ पुरुष परीक्षा--- ५०६ पुरुषोत्तम (पुरी)---२२८ पुलकितलाल दास---३७, ३८ पुष्कर--१६२, १८३ पुष्पदंत (महाकवि)--७४, ६०, ६१ 54, 80 पुष्पसदन---२१० पुष्य--४६ पुष्टि मार्ग---१, १७, २१२, ४२२, ४६८, पृथ्वी चन्द्र----२६५ ५११, ५१२, ५१६, ५२०, ५२२, ५३०, ५३२, ५३४, ५४१, ५४३, पृथ्वीपाल सिंह-४३४ ४४६, ४६५, ५८६, ६०३, ६०४, ६०६, ६०८ पुष्टि मार्गी---४५१, ४५२, ५१२, ५३२, **५४६** पुष्टि---२१२, ५१२, ६०६ पुष्टि प्रवाह पुष्टि---२१२ पुष्टि मर्यादा----२१२, ५१२ पुष्टि पुष्टि---२१२ पुष्टि शुद्धि पुष्टि---२१२ पुहकर (कवि)---३२४ पुहुपावती---३२४

पूनल---३२६ पूजा विलास---५६७ पूजा सक्ति--- ५१३ पूतना---३४१

ʻg'

पूना---१६१ पूरक--१६६ पूर्णगिरि स्वामी बी० ए०---१०२ पूर्णचन्द्र नाहर (कलकत्ता)--५२६ पूर्णसिह--४१ पूरन भगत-१२० पेशवा (वों)---२६०, ५१५, ५२३ 'fp'

पोथी---२७६ पोप---२६४

पृथा--१५५, १६४, १६६, १६८, १७१ पृथ्वी---२०४, ४६४, ४६४, ४६५ पृथ्वीपाल-४६३ पृथ्वी भट्ट--१५६, १६० पृथ्वीराज द्वितीय---१४३ पृथ्वीराज राठौर---३४, १७६---१८१ पृथ्वीराज चौहान---१०३, १४१, १४३, १५१, १५४--१५६, १५८, १७०, १७४, १७५ पृथ्वीराज विजय--१४२, १४३, १५६, १६०---१६५, १६८ पृथ्वीराज का 'साक'---१६५ पृथ्वीराज रासो---२४, ३४, १५१---१५४, १५६--१७४, १७६, ३०६, ३३२, ४१५

प्रकाशचन्द्र गुप्त-१६ प्रजा--४४० प्रजापति---२०५

प्रत्याहार---११३, ११४ प्रतापगढ़--४८२ प्रतापमल---२७८ प्रतापपुर---३२४ प्रतापरुद्र--३०६ प्रतापशाह--५६७ प्रतापसाहि---२५ प्रतापसिंह (महाराणा)--१४४, १८० प्रतापसिंह (चालुक्य)---१४५ प्रतापसिंह ('चन्द्र कुवरि री बात' के रचियता)--३२६ प्रतापसिंह (छतरपुर नरेश)---३२६ प्रतिनारायण (त्रेसठ शलाका)--६६ प्रतिश्रृति--७० प्रतिष्ठान (पैठन)--- ५२ प्रथम ग्रंथ--२५७ प्रथमात्योग---१६ प्रद्यम्न (मानस)--१८०, १८१, ४६५ प्रनामी---२७१, २१२ प्रबन्ध रामायण--४८० प्रबन्ध चिंतामणि---२४, ६४, १०० प्रबोधचन्द्र वागची (डा०)--४६, ५७, ६०, ६१ प्रभाचन्द्र मुनि--- ६६ प्रभुदयाल मीतल--१७ प्रयाग---२४६ प्रयाग विश्वविद्यालय---११, १२ " हिन्दी परिषद--३६० त्रयागदास---२७ प्रलाप--- ५४० प्रवीनराय-४७२ प्रवृत्ति--१२३

प्रसंग--१७६, १७७

प्रसंग पारिजात---२४५, २४६ प्रस्ताव--१५४ प्रसन्नराघव--४२४, ४६०, ४६७ प्रह्लाद घाट--३८० प्राकृत कवि---४६४ प्राकृत व्याकरण-- ६१ प्राचीन मागधी---२६१ प्राचीन वैष्णव सम्प्रदाय-३८, ४४६ प्राणचन्द चौहान--४७४ प्राणनाथ स्वामी---२७८, २७६, २६२ प्राणप्यारी---५२४ प्राणसंकली--१०६ प्राण साधना---११४ प्राणायाम---११३, ११४, १६५, २८३ प्राभृत---- ५४ प्रारंभ--३१६, ३६० 'fa' प्रियप्रवास--६०२

प्रियप्रवास—६०२
प्रियादास—२३२, २३४, २४४, २४६,
२४७, ३४६, ३४७, ३४८, ४७३,
४७४, ४०७, ४७२, ४८१, ४८६, ४६३
प्रियाप्रकाश—२७
प्रिस ग्रॉव् वेल्स, सरस्वती भवन सिरीज
—४०४

प्रेम—१२३, १६६ प्रेम-कथा-साहित्य—१३१, १३२, प्रेम-कथा—१६१, १६६, २०२, २१४, २६६, ३०६, ३१६, ३२१, ३३०, ३३२, ४४४, ४६६ प्रेमगाथा (ग्रों)—१६०, ४४४ प्रेमचन्द(मुं० धनपत राय)—१२,४०,४१

'प्रेमचन्द्र घर में'--४१ प्रेम जी---२ दर प्रेम तत्व निरूपण--- ५६४ प्रेम तरंगिणी-- ४६३ प्रेमनारायण टंडन-१६ प्रेम प्रवास---२७६, २७७ प्रेम प्रधान---६८८ प्रेम वाटिका--- ४१४ प्रेम रतन---३२६ प्रेम सखी--४७८ प्रेमसागर---१ प्रेमाल्यान काव्य---३१६ प्रेमावती---३०६ प्रेमाश्रम-४०

## 'प्रो'

प्रोसीडिंग्ज स्रॉव् दि रायल एशियाटिक फैजाबाद---२६१ सोसाइटी भ्रॉव बंगाल-- ६१

**'फ'** 

फजलग्रली प्रकाश--- ५६७ फणि (प्रतीक)---६७ फतेहसिंह---२६ फतेहसिंह--१८४ फतेहपुर---२६०, २८० फतेहपुर सीकरी---२७३, ५६६ फतेहपूर शेखावाटी---२७६ फना---१६६, १६६ फर्कहर (जे० एन०)---२२, १०७, २०६, बकले---२६४ २१२, २१६, २२२, २२३, २२४, बका--१६६ २३४, २७४, २६०, ३३३, ३३४, बस्तिसह---२८२ 885, 855 फर्रसाबाद---१७४, २७६

फाजिलशाह---३२६

फारसी लिपि--३०६ फांस---२६१

**'की'** 

फिदाई खाँ---२३७, २३८ फिरिश्ता--१४३, २४० फिरोजशाह---३२३

**''** 

फूटकर कविता रौ संग्रह---३२४ फुटकर वार्ता रौ संग्रह--३२७, ६१३ फूटकर इहा संग्रह--१८६ फूटकर पद (मीराबाई) -- ५ ५२ फूटकर बात तथा गीत--१७६ फुतहुल बुलदान विलाज्टी--३००, ३०१

**'को'** 

बत्तीस लच्छन--१०६

फोर्ट विलियम कालेज--१

बंगवासी---३६३, ३६४ बंगाल---३३, ५१, ५२, ५७, ६५, ६७ १८६, २०६, २११, २६१, ३०५ ४००, ४०१, ४०४, ४१०, ६१३ ६१४, ६१४, ६१६ बन्दन भिनत)---२१२ बन्दा (बंदे)--१६५ बगदाद---३०४ बघेल---१४१ बच्चन-४०

बदरिया गाँव---३६१ बदरीनाथ भट्ट--६, ४० बद्रिकापुरी (बद्रीनाथ)--- ६७, २१३, २१८, ४६४ बद्रीनाथ झा--३७ बद्रीनाथ गमन--१५५ बनवीर---३५३ बना (इलहराम)--४८३ बनादास--४८१ बनाकर वंश--१७४ बनारस---२६१, ४३३ बनारसीदास---२४, ३४, १०१ ५६४ बनारसीदास चतुर्वेदी--४१ बनारसी पद्धति--५६४ बनारसी बोली---२६१, २६२ बघा---१४२ बब्बर--१२३, १२४ १३४, १३६ बर्ताकुवरि---२७६ बरार---४५, ७७ बरवे नायिकौ---६०० बरवै रामायण---३३८ ३४१, ३५७, बागरवीर--१०३ ३६२---३६६, ३६८, ३७१, ३७४, ३७६, ६०० बरेली--४७५ बल्लभी सम्प्रदाय---३३ बलख की पैज---१७०, २५४ बलदास-४७५ बलदेव---१८ बलदेव मिश्र---३८ बलदेव प्रसाद मिश्र (डा०)---४०, ४५४ बलदेव उपाध्याय--४१ बलदेव (त्रेसठ शलाका) --- ६६ बलदेव (ग्रवतार)--- ६६

बलदेव---२१३ बलबन---१२४ बलभद्र मिश्र--७, ४६३, ५६३ बलभद्री व्याकरण--- ५६३ बलराम (राय)--४६६, ४६८ बलिया---२५६, २८०, २८६ बस्ती (जिला)---२२, २३७, २३८, 740 बसहरि---२८३ बहमनी राज्य--१६१ बहर (रों)--१३७ बहादुर शाह--५८० बहरैन---२६६ बर्हिलापिका---१३० बहुदेववाद--७१ '**a**1' बाँकीपुर--५२७ बाँधोगढ्---२२३, २६८ बाइरन--३६ बागर (उ० राजस्थान)---१०३ बागविलास---२७ बाछल वश---१४२ बाज (प्रतीक)---१६ बाडी (ग्राम)---५६० बात--३४, १७६, १७७ बादशाह का भोज वर्णन---३१५ बप्पारावल-१६६ बाबर --१७८, ५७६ बाबालाल---२७८, २६२ बाबालाल वाली पंथ--- २६२ बाबा साहेब---२६ बाबूराम सक्सेना (डा०)---५०६ बार्डिंग एंड हिस्टारिकल सर्वे म्राफ राजपूताना---१८२, १८६ बारहमासा---२६६, २७७, २८४ बारहमासा (रामरूपकृत)--२६० बारामासा (विनय) -- ४७६ बाराबंकी---२८७, ४७८ बारामासी---२४४ बाराह कथामृत--४८३ बालकराम विनायक---२४५ ३५२ बालकृष्ण--५४६ बालकृष्ण लाल--- ५२७ बालकृष्ण मिश्र-४६२ बालकृष्ण---२२५ बालकृष्ण भट्ट--४१ बालचरित--१८२ बालभित--४७५ बालम्कुन्द गुप्त--४४१, ४४६, ४६० बालाजी बाजीराव--५२३ बालानाथ--१३० बालि---७६ बालि चरित्र--४६६ बालुकाराम--१५६ बाबरी साहब--२८३ बाहुक (हनुमान बाहुक)--३४७, ३६२-- बीरू साहब---२८० २८३ ३६४, ३६६, ३६८, ३८६, ४१७ बाहु सर्वाग--३६८ ब्लाकमैन---५२० 'बि'

बिजली खाँ---२६७ बिजावर---२४६ बिजेसर (नारनौल, पजाब) --- २७४ बिन्द्--११३ बिन्दुमा**धव--४**२१

बिनयावली---२७८ बिहार---२३ ४७, ५३, ६५, ६६, १७४, १८६, २३५, २८१. २८२, ३०५, ५०१ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल-ሂട बिहारी (महाकवि बिहारी लाल)--४,५, ७, १८, ३४, ३२६, ३३२, ४६८, 328 बिहारी रत्नाकर--४६८

बीका जी राव--५८७

बीकानेर--१३२, १४७, १५२, १७५, १७६, १८२--१८४, ३२५ ६१२, ६१४, ६१५ बीकोराव--१७८ बीजक---१५, २५५, २६५, ४७५ बीजा सोरठ री बात--३२४ बीजो---३२४ बीठ भोमौ--१८४ बीडदेश--१०५ बीदर---२४५ बीरबल-४७२, ४६४, ६०० बीरसिंह देव चरित--२४ बील--२३३

बुन्देलखंड--१६, १७४, २७८, ४७०, ×82 ब्न्देलखंडी साहित्य--३५, ४५६, ४७०, बुखारा---३०४ ब्ढढन---२७४ बुद्धदेव (गौतम बद्ध)---५१, ५२, ७३, ११०, २६१, ४६४, ४६५

बुद्धमेमो—३३४
बुद्ध वचन—२६१, २६२
बुद्धिमती—३५८
बुद्धिसिह—२७
बुद्धिसिह (बुंदी के राजा)—४७५
बुलाकी राम—२६२
बुल्ला साहब—२६०, २६२, २६४, २६८
बुल्ला साहब का शब्दसागर—२६३ २६४

बून्दी---४७४, ४१४ बूबना---३२६

बेताल पचीसी री कथा—१६६
बेदले की प्रति—१४२, १४३
बेदला—१४२, १४३
बेनी—१४२, १४३, २१६, २१७, २१६
बेनी कवि—४६०
बेनी प्रसाद—४१०
बेनीपुर का लहरिया सराय सस्करण—
४११
बेलिकिसन रुक्मिनी री—३४, १७६—
१६१
बेलवेडियर प्रेस (इलाहाबाद)—२६०

२८१, २६०, ४६६, ४८० बेलियोगीत—१८१, बेस्कट—२१ २३४ '≜'

बैगलगढ़ प्रति—-३०६ बैरम खाँ—-५२०, ५६६ वैरूनी—-२६६, ३०१ 'बो'

बोदलियन प्रति--१५२

बोध सागर---२२७ 'बी'

श्रज (भ्मि)—३४६, ३५१, ४६६, ४२४, ५३४, ५४०, ५४७, ५६१, ५६५, ५६७ अजनन्दन सहाय का ग्रारा संस्करण (पदावली का)—५११ अज परिकमा—५६७ अज प्रान्त—१६० अजभाषा का साहित्य (पंगल)—३५ अजभाषा साहित्य में नायिका निरूपण—१७

ब्रजमोहन लाल—-- ५४६ ब्रजरत्नदास—-- ११, १२, १४, १६, ४६२, ४६३

ब्रजलाल जमीदार महत—२५६ ब्रजवामी दास—३३२, ६०७ ब्रत—१०६

ब्रजमाध्रीसार--५, ५४४, ५५३

ब्रह्म---२०४, २०८, २११, २८१, ४४२, ४४४,४४८,४७६,४६२,४६७,४६८

ब्रह्म कवि (बीरबल)—६०० ब्रह्म ज्ञान—२८४, ४०६

ब्रह्मनिज्म एंड हिन्दुइज्म---२१२, ५०१

ब्रह्मदत्त शर्मा--१६ ब्रह्म-निरूपण---२५५ बहारंध--११३, २३२ ब्रह्मराव--- ५१६ ब्रह्मनाद--४८१ ब्रह्मवैवर्त पुराण---२०५ ब्रह्मसम्प्रदाय---२०६, २१० बहा सूत्र भाष्य---२१३ ब्रह्मा---२०४, २०५, २०६, २०६ ३३४, ४६४ ब्रह्मायण ज्ञान मुक्तावली--४८१ ब्रह्मायण तत्व निरूपण--४८१ ब्रह्मायण द्वार--४८१ ब्रह्मायण परभक्ति--४८१ ब्रह्मायण परामातम बोध--४८१ ब्रह्मायण विज्ञान छत्तीसा--४८१ ब्रह्मशालि सूष्पित-४८१ ब्राचड--४७, ४८ ब्राह्मण---२०३ ब्राह्मण ग्रंथ--२०५ बाह्यण धर्म--२६३ ब्राह्मी--७० बाह्यी लिपि--७० ब्रिग्स---२२, २३४, २३४, २४०, २४७ **'**भ'

भंडरकर (रामकृष्ण)—३३, २१७, २१४, ४६३, ४८६, ४८६, २२४, २४४, २४६, ३३४, ४८६ ६०२, ६१६, ६१६ —४६०, ४६२, ४६६, ४६७ भित्तकाल की म्रनुक्रमणिका—१६ भैंवर गीत (नंददास कृत)—४४६, भगत भावरा चन्द्रायन—१६२ ४४०, ४४१, ४६१—४६३ भगवतदास—३३६ भगतमाल—१, १७, २७, २०६, २१७, भगवन्तराय की विख्दावली—२४ २६६, २३०, २२४, २२६, २३६, २३६, २३६, २३६, भगवतीचरण वर्मा—४१

२४१, २४३, २४४, २४६, ३४६, ३४१, ३४२, ४७२, ४७३, ४०१, ४०४, ४७१, ४७२, ४८०, ४८६, ४६०, ४६१, ४६२ भक्तमाल हरीभक्त प्रकाशिका---२१८ भक्तमाल की टीका (प्रियादास कृत)-२२३, २३२, २३४, २४४, २४६, 38E, 3x5, 802, 80x, x08, x02 X=E, XE? भक्तमाल सटीक--- ५०१, ५७१, ५७२, X5E, XEO, XEZ भक्त नामावली--१८, ५७६, ५६६ भक्त विनोद-- ५२३ भक्तवले---५७६ भक्त शान्ति--२११ भिवत हास्य---२११ भक्ति सख्य---२११ भक्ति वात्सल्य--२११ भक्ति माधुर्य--२११ भक्ति का ग्रंग--- २५५, २५८ भक्ति को ग्रंग---२५८ भक्ति पदारथ---२५४ भक्ति प्रताप--- ५६७ भक्ति रत्नावली--६०७ भक्तिकाल---२३, ३२, १०५, २१४, २१४, ४६३, ४८८, ४८६, ४६१. ६०२, ६१८, ६१६ भक्तिकाल की अनुक्रमणिका--१६१ भगवतदास--३३६

भगवद्गीता--१४५ भगवद्गीता भाषा--३६६ भगवद्गीता--(चतुरदासकृत)---५६६ भगवद् गीता--(हरिवल्लभ कृत म्रनुवाद)--- ५७७ भगवद्गीता (जयतराम कृत)--५६६ भगवद्गीता (भुवाल कविकृत)--५६६ भगवान दास (डा०)--४१ भगवानदास केला--४१ भगवानदास खत्री--४७६ भगवानदीन (लाला)--१२, २०, २७ ४३४, ४२६ भट्टकेदार---१७२ भटनेरा--१७८ भड़ौच---२६६ भर्तृ नाथ (भर्तृहरी भरथरि) -- ११६, १२१, १२२ दत्त शर्मा--३६० भद्रपा—-५४ भद्रबाहु---७३ भद्रसेन---३२४ भदेपा--- ५४, ६४ भरत (महामात्य)--- ५१ भरत--३७७, ३६०, ४०२, ४०६, ४१६, ४२७, ४२६, ४४० भरत (स्थान)--- ५७ भराना---२७४ भलहपा---५४ भलिपा (कृष्णधृत बीजक)—५४ भलिपा (ब्राह्मण)---५४ भवहरण कुंज (ग्रयोध्या)--४८१ भवानीदत्त स्ट्रीट (कलकत्ता)---३६४ भविसपन्त कहा (भविष्यदत्त कथा)---- ६३ ह्रि० सा० झा० ६०--६१

'भा' भागवत धर्म---२०२, २०५ भागवत पुराण (श्रीमद्भागवत)— १८१, २०४, २०८, २०६, २१०, २१२, ३३४, ३६१, ४२४, ४६०, 8EX, 8EE, 838, X00, X83, प्ररू, प्ररह, प्रवृश, प्रवृव, प्रप्रह, ४४२, ४४८, ४८४, ४८८, ६०२ भागवत (सूरदास कृत)--५२४ भागवत दशम स्कन्ध-भाषा (लालदास कृत)---५८८ भागीरथी--५५६ भाट (ों)--१७४ भाट ग्रौर चारणों का हिन्दी भाषा सम्बन्धित काम--१७३, १७७, १८६ भाटी (टियों)----१८४ ाटीराव लखधीर--१५४ भाद्रपददेश (स्थान)--७३ भानृदास---४६० भानुनाथ झा---३७ भानुप्रताप तिवारी---२५०, २५६ भार-१४२, १४३ भारतपत दर्पथ---२४२ भारत जीवन प्रेस (काशी)-- ५१६ भारतीयपत्र प्रेस (कलकत्ता)---५५६ भारतेन्दु (हरिश्चन्द्र)--४, ५, ६, १६, ३४, ३६, २१८, ४७६, ४८३, ५११, प्र१७, प्र२७, प्रदर, प्रदर, प्रदर भारतेन्दु नाटकावली--४७३ भाव-संग्रह--७७--७६ भावार्थ रामायण-४६० भावना पचीसी-४७६ भावानन्द---२२०, २२२, २२८, '२४४ भाषा-काव्य-संग्रह—३
भाषा ज्योतिष—२६
भाषा लीलावती—२६
भाषा विद्योतन—३८
भाषा रामायण—३८८
भाषा महाभारत—५१५
भास—१६२

भिगारकर—१०४ भिखारीदास—१८, २७, ३६२ भिखनया (शूद्र)—५४ भिषज प्रिया—२६ 'भी'

भीखन—२१७ भीखानंद—२६५ भीखा साहब—२६०, २६३, २६४, २६४, २६१, २६३ भीखा साहब की बानी—२६४ भीखा पंथ—२६६, २६७, २६६ भीखा पंथी (थियों)- े६७, २६३ भीखीपुर—४६० भीम—१४१, १४६ भीम (महाभारत त्र)— ४६६ भीम (कवि)—६०४

भीमजू—२६ भीमदेव—१६१, १६३, १६४ भीमसी—३१८ भीमसेन—१६ भीमानदी—४८६ भीष्म—४६३, ४६४ भीष्म (बन्तर्वेदी)—४६६ भीष्म (बुन्देल खंडी)—४६६ 'भु'
भुज भूषण--४७७
भुडकुड़ा-- (गाजीपुर)--२६२, २६३
२६५
भुरकुड़ा--२६०, २६३
भुवन वीपक--६१०
भुवनेश्वर--४०
भुवनेश्वर सिह--३७
भुवनेश्वर सिह--३७
भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव'--१२
भुवाल--१४५
भुवाल कवि--५६६
भुशुंडि काव्य--४५२
भुमुङि--५४, ४४, ६१, ६७, ६६, ४४२
भुमुकिपा--५४
'भु'

भूरिदान—५८१ भूषण—४, ६, २४, ६०० भूषण कवि श्रौर उनकी परिस्थिति—६

भेद भास्कर—-३३६ 'भैं' भैरवी चक---५३, १६० भैरवेन्द्र सिंह---५०५ 'भों'

भोज—२७
भोज (राजा)—४७, ६३, ६६, ६७,
६४, १४६, १४७, १४६
भोजन विलास—२७
भोजदेव—५०१
भोजपुर-४२, २६१, २६२, २६३,
४५६
भोजराज (राजा धमरकोट)—१६२

भोजराज (राणा चित्तौड़)— ४७६ ४७७, ४७६, ४६६, ४६७ भोटिण— ४६ भोलानाथ— २६ भोलाभीम— १४६ भोलाराय— १४४ भौरी— ४६६

'भू'

भृगु--१४६ भृगुनागर(बिहार)--७४ **'भ्र**'

भ्रमरगीत (सूरदास) — ५१४, ५६०, ५६१ भ्रमरगीत सार — ५३६, ५३६, ५४०, ५४१, ५६१ भ्रमरगीत (सत्यनारायण कविरत्न कृत) — ५६१ भ्रमरगीत (कृष्णदासकृत) — ५६४ भ्रमरगीत (कृष्ण काव्य में) — ६०२ —

'म'

मंगल—३५७
ंगल रामायण—३६८
मंगल शब्द—२५५
मंगलोर—२०८
मंगोल (लों)—१२४
मंजु श्री (मूल ग्रंथ)—५२, ५३
मंझन—१३२, ३०७
मंत्रपा—५२, ५३, १०२
मंत्रपा—५२, ५३, ६६२
मंदोदरी—४११, ४१२, ४४२
मग्रावार (मलावार)—२४०
मऊ—२५०, २५६, ४८०

मकर (प्रतीक)---१६ मकतवए इब्राहीमिया--१२७ मक्का-मदीना---२७२, ३०४ मगध--- ५४, ७२, १४० मगहर---२३७, २३८, २६० मच्छन्द्रनाथ--१३२ मच्छीन्द्र-गोरख-बोध--१०६ मणिपूरक (चक्र)--११३, १६६ मतंगध्वज प्रसाद सिंह-५२७ मत्-चन्द्रिका---२६ मत्स्य---३३४ मत्स्यपुराण--४६५, ४६६ मत्स्येन्द्र नाथ (मीननाथ ग्रथवा मत्स्येन्द्र नाथ)---५७, १०२, १०३, १०६, ११४, ११७, ११८ मतिराम--४, १८ मथुरा---३३, ४६, २१३, २६६, २७८, 8E2, 8EX, XE8 मथुरा खंड--३५७ मदनकुमार---३२६ मदनपाल--२६ मदनपुरी-- ३२६ मदन शतक---३२५ मदनाष्टक--६०० मद्रपा (बाह्मण)---५३ मद्रास---२०७ मध्यदेश--१३६ मध्यम मार्ग--६५--६७ मुघ्वाचार्य---२०५, २०६, २०८, २१०, २१२, २१३, ५६१ मध्वस्वामी-४६८, ४६६, ५००, ५६१, ६०६, ६०७ मधुकर--१७३

मधकरशाह--४६४, ५६२ मधुमालती--३०६, ३०७, ३२६, ३२६ मधुसूदन दास--४७८ मध्सूदन झा--३७ मनबोध---३७ मनसाधना--११५, ११६ मन--२०४ मनुखेट पत्तन--१२६ मनुवा---२८२ मनुष्य-गुरु---२४२, २४३, २४४ मनोरंजक काव्य---२१४ मनोरमा---८७ मनोहर कवि (ग्रकबर के दरबारी)--११०, ५६5 मनोहर (कनेसर राजा के पुत्र)---३०७ मरण---५४० मर्दाना---२७१ मर्यादा---३५७ मरवाड़ वंश--१८२ मराठा--३५८ मराठा भक्त (क्तों)--४८८, ४८६ महत--४६७ मलकूत---२5१, २६१ मलखान--१७५ मलयागिरि--३२६ मलिक---३०३ मलिक काफूर--१६१, २४० मल्लिनाथ-- ६७ मल्लिनाथ महाकाव्य-- ६३ मलियार--३२७ मलीहाबाद--४३२, ४३३ मलीहाबाद की प्रति (मानस)--४३२, 833

मलूकदास---५७, २६८, २७१, २७३ २६२, ३६३ मलुकदासी पंथ---२६२ मलूकदास की बानी---२७२ मल्कदास परिचय--२७२, २७३ मसनवी (वियों)--१२६, १३०, १३२ २१०, २०२, ३११--३१६, ३३१ मसनवी आइनेइश्ककरी--१२५ मसनवी किरातुस्सादेन--१२५ मसनवी खिज्जनाम--१२५ मसनवी तुगलनामा--१२५ मसनवी नुहसिपहर--१२५ मसनवी मतलउल अनवार--१२५ मसनवी लैली व मजनूँ--१२५ मसनवी हप्तविहिस्त--१२५ मसलनाम--४८० मसूद---१४४ महन्त जगन्नाथ दास---२५० महमूद (सुल्तान)--१४६ महमूद गजनवी--१४०, १४१, २१ः महमूद शेरानी--१२८ महाराज पंडित--५१० महाजनी लिपि--१७८ महात्मा गाँधी--- ६ महादेव--१३६, २१८, २३८ महादेव गोरख गुष्टि--१०६ महादेव प्रसाद---३६५ महादेव प्रसाद चतुर्वेदी---२६० महादेवी वर्मा-- ३६ महानारायण--४६२ महाप्रलय---२८७ महापात्र (नरहरि नन्दीजन)--६०१ महापुराण--७४ ६१, ६२

महाबन (काशी)---३५६ महाबली---२७४ महावीर प्रसाद द्विवेदी--३६, ४१ महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--४१ महावीर तीर्थंकर--७२--७४, **۶**٤, 55,89 महाभारत--९७, १६६, २०४, ३३४, ४६२, ४६४, ४६७, ४६६ महायान--१०, २८, ३०, ५१-५३, ५५, १०३, १०८, ४६४ महाराजा उदयपुर पुस्तकालय की प्रति--महाराजा गर्जासह जी रौ रूपक--१५४ महाराजा रतनसिंह जी की कविता वीठू भोमौ की--१८५ महाराज राजसिंह का गुणरूपक---२४ महाराज सुजानसिंह जी रौ रासो--१८३ महारामायण--४७६ महाराष्ट्र--१६१, २०८, २१७, २२८, २३६, ४६०, ४६६, ४६६, ६०४, 600 महासुख--६५ ६८ महिष (प्रतीक)---१६ महिपा--- ५४, ६४ महेन्द्रसूरि--१४ महेवा--३६१ महेश (महादेव)---२०४, २०४, २६६, ३३४, ३७० महेश--३५७ महेशदत्त शुक्ल--३, १६ महश वाणी--३७ महेक्वरी प्रसाद नारायण सिंह—५१४

महोबा---१४१

माइल्ल धवल--७८---८० माएसर--- ५३ माखनलाल--४० मार्गना विधान-- ५६४ माँझी---२७४, २७६ मार्डन हिन्दी लिट्रेचर--१० मार्डन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर भ्राव हिन्दुस्तान---३, ३१० माड्व---१७८ माणिक्यनन्दि--- ५७ मातादीन मिश्र--१६ माताप्रसाद गुप्त (डा०)--१४, २४१, ३६०, ३६१, २४२ माधव शुक्ल--४० माधव काम कन्दला चौपाई--१८५ माधव निदान---२६ माधवप्रसाद मिश्र--४१ माधव वैष्णव---२०६ माधव सम्प्रदाय---२१३, ४६६, ६०५, **६०६**, ६०७ माधवानल--१७८ माधवानल प्रबंध दोग्धवंध गणपति कृत--१७5 माधवानल काम कन्दला चरित्र--१७६, 323 माधव निदान---२६ माधवानल काम कन्दला---३२३ माधवानल भाषा बन्ध--३२३ माधुरी--४२, ४५६ माधुरी प्रकाश--४७६ माधो भाट--१४४ मान---२४

'मा'

मानस मयंक--४२४ मान (नाम) मंजरी नाम माला--- ४४१ मानलीला (नन्दवास)--- ५५१ मानव धर्म शास्त्र---३३४ मानियर विलियम्स---२१, २१०, ५०१, ४०३, ४७१ मामादेव (कुम्भ स्वामी)--१६८ माया--१६४, १६५, १६६, २००, २०२, २०८, २११, २१२, २१४, ३०७, ४६३ मायावाद---२०५, २०७, ४४३ मार्कंडेय-४७, ४८ मार्गना विधान-- ५६४ मारव--१६३, ३२४ मारवाङ्—१४६, १६३, १८३, २८२; २६२, ५८७ मारवाड़ी---३३, १६६, १६६, ३१२, 388 मारीसन (डा०)--१४२, १५६, १६१ मारु---३२४ मारुजान कम्पनी लिमिटेड--- ४०७ मारुत निर्वाण--७५ मारुतदेव---७५ मालवदेव---५८० मलावा--६४,१ ७६, १४१, १४६, १४६, ४६, १८३, २६१, २७८ मालिक का हुक्म---२७४ माषी खंड चौतीसा---२४४ माहे मुनीर---३२६ 'ਿਸ' मिडिवल इंडिया--१२६, १३२

886, XOX, XOX

मिथिला भाषा रामायण---३७ मिथिला मोद--३८ मिथिला मिहिर--३८ मिथिला हित साधन---३८ मिथिला प्रभा---३८ मिथिला प्रभाकर--३5 मिथिला बन्ध---३८ मिथिला पत्र--३८ मिथिला विश्वविद्यालय---५०५ मियासिह---५१६ मिर्जापूर---२७६, ३८०, ४३५, ४८० मिर्जापुर (छपरा)---२८२ मिर्जा हकीम--१७६ मिराजउल म्राशकीन--६०६ मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र---२४६ मिहानी (स्थान)--५६४ मिहिरचंद---२७८ मिश्रबन्धु---३, ४, १५, २१, ४१, ४६, १०६, ११०, १३२, १४७, १६६, १६७, १६८, १७६, २८८, २८६, ३६४. ३८७. ३८८, ४७४, ४७६, ४८०, ४८२, ५२३, ५४८, ६१२, ६१६ मिश्रबन्ध् विनोद---६१२ 'मी' मीन (प्रतीक)---६७ (नंद्यवर्त ) मीन नाथ--११८ मीन की सनीचरी---३४३, ३४६, ३८६, ४०६, ४३६, ४६४ मीना पा--- ५३ मिथिला (पुरी)--३७, ६७, ३७२, मीराबाई--४७८, ४८७, ६०३, ६१६ मीराबाई (मीरां)---२३, २६, ३६, ३७३, ३७७, ३७८, ३८३, ३८७, ४२, ६८, २१७, २२५, २४०, २६७,

३०६, ३४३, ३४४, ४६४——४६७, ५७०, ५७६, ५७७ गीराबाई जन्मतिथि--१६६ मीराबाई कुल-५६६ मीराबाई जन्मस्थान--५६६ मीराबाई की शब्दावली--- ५६६, ५७०, X50, X53--X50 मीराबाई के माता-पिता--- १६७ मीराबाई का पतिगृह--- ५६७ मीराबाई के गुरु---५६७ मीराबाई की भक्ति में कठिनाइयाँ--५६७ मीरा के पूर्व भक्तों का निर्देश-- ४६६ मीराबाई का वैराग्य--५६६ मीराबाई के ग्रंथ--- ५ ५ २ मीराबाई का पत्र (तुलसीदास को)-५७५ मुबारक-५६४ मीराबाई चरित्र--५७५ मीराबाई माहातम्य--५७५ मीराबाई जीवन चरित्र-४७८, ४८० मुरली स्तुति-५१३ मीराबाई की शब्दावली श्रौर जीवन मुरलीधर चतुर्वेदी--३६० ्चरित्र--५५१ मीराबाई के काव्य की ग्रालोचना-५८३, ५८६ मुंज (वाकपति राज)--- ५३, ६४, १४६ मुंडिया---२७६ मुंतिखिव उल्ल तवारीख-५१८, ५२० म्शियात भ्रबल फजल--५१८, ५२१ **५२२** मंशी राम शर्मा--१५ करी (रियों)---१२८, १२६, १३०, १३१, १३४, १३६, १३७ मुक्तक काव्य--४०२ मुक्ता बाई--१०५

मुक्टधर पांडेय--३६ मुग्धा देवी--- ८० मुग्धावती--३०७ मुगलो-१५६, २६७, २८६, ३०४, ३२६, ४२३, ४६८, ६१७ मुजपफर पुर---१८२ मद्रिका--४००, ४०१ मुनि संघ--७२ म्निजिन विजय-७७, ६२ म्निलाल--३३६, ४६६ मुनिराम सिंह--- ५४ मुनि श्रीविजय---६२ मुनिसुन्नह—६७ मुनींद्र---२२६ मुबाहिद---२२७, २२६ मुरली---२८४, ३२६ मुरलीधर---२४ म्रलीधर झा (महामहोपाघ्याय)--३७ ₹ 5 मुराद---१८२ मुरारिदान-१६०, १६६, ५२१, ५२२ मुरारी मिश्र---३५७ सुल्तान-१२४, १६६, १८४, २७२, मुल्ला दाऊद--१३१, १३२, १३६, १३७, ३०४, ३०६ मुहणौत नैरसर्सा की ख्याति-१६२ मुहम्मद--११०, १७०, २४४, २४८, २६६, ३१२, ३१३ मुहम्मद बोध---११७, १७०, २४४, २४८ मुहम्मद स्तुति—३१३ मुहम्मद हुसेन श्राजाद—१३० मुहम्मद शाह—२८६, ३२६ मुहल्मदिवन कासिम—५०१ मुहिउद्दीनविन—३०१

,

मूगीपटण—३२४
मूर्छा—५४०
मूढो—३२७
मूलराज—१४१
मूलाधार (चक्र)—११३, १६६
'मे'

मेकोपा (वणिक)—-५४ मेखलापा—-५४ मेघराज---३६ मेटेरियल्स फार ए क्रिटिकल एडीशन माव्दी स्रोल्ड बंगाली चर्यापदाज----६१

भाव् दी ग्रोल्ड बंगाली चर्यापदाज— ६१ मेड़तणी (मीराबाई)—५७० मेड़ता—५७०, ५७४, ५७८, ५८०, ५८६ मेड़ितयाकुल—५६६ मेडिवल इंडिया—५०१ मेदिनीपा—५४ मेरठ—३८, ६०६ मेरतुंग (ग्राचार्य)—६४, १००, १०१ मेरदंड—११३, १६६ मेवाड़—१४२, १५२, १६१, १६८, ३५५, ३६६, ५७४, ५८७, ६१२ मेवाड़ी—३३

मेवात---२८६

मेवाती---१४४

'मे'

मैकनिकाल---२१

मैक्फी (जे॰ एम॰)—३५३
मैकमिलन कम्पनी—६१७
मैक्समूलर—२६०
मैकालिफ—२१, २१८, २२२, २३४, २७०, ५०१, ५८६
मैगस्थनीज—४६२
मैथिली साहित्य परिषद्—३७
मैथिलीशरण गुप्त—४२४, ६०२
मैना (रानी)—३२४
मैनासत—३२४

'मो'

मोकलदेव (राणा)—५७८, ५८७ मोत्सिम विल्लाह---३०० मोतीलाल मेनारिया-४, १०, २२, १२: मोद--३७ मोमलरी बात--३२७ मोमिल--३०३ मोरछड़ी---६१२ मोष पैड़ी-- ५६४ मोहन (मथुरा निवासी) --- ४२१ मोहनलाल द्विज--१४५, १४६ मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय--१४४, १६५, १६६ मोहसिन फानी---२३२, २४४, २४५ मोहनसिंह (डा०)---१०७, ११६, १२०, २३१, २३२, २४२, ५०३ मोहनबाई---१०७ मोहम्मद तुगलक--३६४ मोक्ष (सम्यक् दर्शन)-- ६६ मोक्ष धर्म--३३४, ४६४ 'मी'

मौर्य---४६२

मौर्यकाल--७३ मौर्यवंश--३३४ मृग (प्रतीक)---१७ मृगतमायची---३२५ मृगावती---२६, ३०६, ३०७, ३२६ मृगावती की कथा--३६ यंगसन (जे० डब्ल्यू०)---२७० यदुनाथ झा---३७ यदुनाथ शास्त्री---२७ यमक---७५ यमुना (नदी)--४४, ४१२, ३५०, ३५५, योग माया--५३३ ४२१, ४३३, ४४६, ६०५ यमुना नाड़ी (इडा)--१६६ यमुनाष्टक--६०८ यशवन्तसिह---२७ यशपाल--४१ यशोदा--३६२, ३६८, ५१२, ५१३, ५१४, ५२३, ५३५, ५३६, ५३८, ५६० यशोदानन्दन---२६ यशोदा-विलाप--- ५१४ यशोविजय--७८ 'या' यात्रा मुक्तावली--४८१ यादव---१६१ यादव प्रकाश---२०७ यादवराज---१८२

यापनीय संघ--७४

यामुनाचार्य---२०७

यारी साहब---२८२, २८३, २८४

यारी साहब की रत्नावली---२५४

यारीदास---२८०

युग ग्रौर साहित्य--१६ युद्ध वर्णन---३१४ युगल शतक--- ४४२ युगलानन्द---२२६, २२७ यूरोप---२६४ यूसुफ मलिक--३०८ 'यो' योगेन्द्र---६० योग चिन्तामणि---१०६ योग माया (मुहल्ला)—३६०, ५४८ योग वासिष्ठ--४७६ योग जास्त्र--६१ योगसा-- ६० योग सिद्धान्त पद्धति--१०६ योगानन्द---२२२ योगेश्वर--५०३ योगेश्वरी मारिका--१०६ <sup>(</sup>र्' रंगदास (भ्रागरे वाले)--५२१ रग भूमि--४०, ५६६ रघुनन्दनदाम (मुशी)--३७, ३८ रघुनाथ--५४६ रघुनाथ व्यास (महाराष्ट्री संत)--४६० रघुनायक---४११ रघुवर शलाका--३६९

रघुवरदास (बाबा)---३४६, ३५७ रघुराजसिंह (रीवां नरेश) --- ४२३, ४७६

रघुवर शरण-४८३

रज्जब---२७४, २७६

रजिया---२ रइडा--१०० रणछोड़---५७२, ५७३, ५७६ रणछोर जी का मंदिर--- ५७२ रणछोड़ भक्त--६०५ रणछोर--३४६ रणजीत---२८५ रणथम्भोर--१७५, १८६ रत्नपुर---३२४ रतनपुर (सूबा भ्रवध)---२२६ रतनपूरी---६७ रतनभट्ट---२७ रतन बावनी--- २४, ४६६, ४६७ रतनसिंह (रतलाम के राजा)--१८२, १८४, १८६ रतनसेन---२००, ३११, ३१४, ३१७, ३१८, ३२०, ३२१, ३२८, ३३०, रत्नसागर---२६०, २६१ रत्निसह (राणा)--४७६, ४७८, ५७६, रह रसि--१०६ 450 रत्निसह (राव दूदा जी के पुत्र)--५१६ ४१६, ४५७ रत्नावली (पत्नी)--३५५ रत्नत्रयी--- ६६ रत्नहरि--४८१ रतना---३२४ रत्नाकर (जगन्नायदास)--- प्र रत्नावली---३६२ रत्नावली लघुदोहा संग्रह--३६० रतलाम---१८२ रति--४४६ रमाकान्त त्रिपाठी--१६६

रमाशंकर प्रसाद---१५

रमैनी---२४४ रविषेणाचार्य--७४, ८६ रवींद्रनाथ ठाकुर--३६, २१६ रसकल्लोल--३६६ रसखानि--३४, ४६४ रस ग्रंथ---१०० रस चन्द्रोदय--१६ रस प्रकाश--१०० रस भूषण--३६६ रस मंजरी (नन्ददासकृत)--- ५५०, ५६३ रसमालिका--४७८ रसरतन---३२३ रसायन--११५, ३१६, ३२१ रसिक ग्रलि--४८२ रसिक गीता-६०५ रसिकदास--५६७ रसिक प्रिया--४६३, ४६६, ४६७ रसुलाबाद--३०५ रहस्यवाद--६५, ६६, ६६, ७०, ५४, १६६, १६७, २०२, २६८, २६६,२८३, २६४, २६७, ४२२, ४०२, ४०६ ४६३, रहीम (परमात्मा)--१६३, २६६ रहीम (ग्रब्दुल रहीम खानखाना)-२६, १२४, १३२, १३४, १३६, ३४४, ३७४, ३७६, ४६८, ४६६ रहीम दोहावली--- ५६६ 'रा' राग कामादे-६ -राग गोविन्द (मीराबाई कृत)--- ५८५ राग. माला--२७ राग रत्नाकर---२७

राग रामश्री---६१

राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम---१६ राग सोरठ का पद संग्रह-- ५ ५२ राग सोरठ का पद (मीराबाई कृत)--४८२ रागु ग्रासा---२४२, २४३ रागु गौड़---२३४ रागु गौड़ी---२४२, २४३ रागु भैरव---२३५ रागु रामकली---२३७---२४३ रागु सुही---२४२ राघवानन्द (स्वामी)---२१६ राघवेन्द्रदास--४८२ राघोचेतन---३१७, ३१८, ३१६ राघोदास (महाजन)--५४६ राजकृष्ण मुकर्जी---५०३ राधाकुष्णदास--१५४ राजकुँग्रर---३२५, ३२६ राजघाट---३८१ राजग्रह---५७ **चाजनीति के दोहे---**२७ राजनीति के भाव---२७ राजनीति हितोपदेश---५५० राजपूताना---२०, २४, ४४, १३६, १६४, १८६, ५८८ राजपूताना में हिन्दी की खोज--२४, ४४१, ४८२ राजपूताना का इतिहास--- ५७७, ५७८ राज पुस्तकालय (बनारस) की प्रति (मानस) --- ४३३ राज पुस्तकालय (टीकमगढ़)---२६० राज पुस्तकालय (दितया)---२६० राज पुस्तकालय (चरखारी)---२६० राज पुस्तकालय (बीकानेर)---६१४

राजतरंगिणी--७३, १६१ राज पंडित--५१० राज भूषण---२७ राजमती---१४६, १४६, १५१ राजयोग---२८५ राजवल्लभ सहाय---२७६ राजशेखर भ्राचार्य--१६४ राजशेखर सूरि-- ६५ राजसमुद्र तालाब--१६८ राजविलास---२५ राजस्थान (स्थान)---२१, २२, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ४६, ४७, १४२, १४४, १५२, १५३ १६०, १६४, १७३, १७७, १७८, १८६, २४६, २७४, २८०, २६२, ३२६, ४६४, ५७१, ६०४ राजस्थान (ग्रंथ)---२१, २४, १०३, १३६, १४७, १६१, १६०, २८०, ५७७, ५७५ राजस्थान में हिन्दी के हस्ति जिलत ग्रन्थों की खोज---२२, १४२, ३२४ राजस्थान भारती--१५३ राजस्थानी (पत्रिका)--१४८, ५७७ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा--१० राजस्थानी साहित्य (डिंगल)--१०, ३४ राजसिंह महाराणा--१६८, १७६ राजापूर---२३, ३४४, ३४४, ३४७, ३५८, ३५६, ३६०, ३६१, ४३३, ४३५ राजापुर की प्रति (मानस)--४३३ राजाबाई---२१७ राजाराम---२२३, २२४ राजेन्द्र लाल मिश्र-१४७ राजेश्वरवली (दरियान

राठौणा री स्यात-१७२, १७३ राठौर--१४३, १७५, १८६ राणासाँगा---५७६, ५७७, ५७६, ५८६, X50 राणें हम्मीर रणथम्भौर रै (रा) कवित्त-१८६ राणै खेते री बात--३२७ राध 'धातु'--५०० राधा---२०४, २०८---२११, २६०, ¥88, 400, 403, 408-- 480, ४३३, ४४२, ४६४, ४६०, ६०७, ६१७ ६०२, ६०३ राधाकृष्ण---२३, २०६, २०६, २११, रामकाव्य का सिहावलोकन--४८४ २१२, ४२२, ४७८, ५०१, ५०३, ४०४, ४०६, ४०८, ४१०, ४६०, ४६४, ६०२, ६०४, ६०६, ६०७, ६१६ राधाकृष्ण (पडित)--२७ राधाकृष्ण (नामविशेष)---२५ राधाकृष्ण दास---३, १४४ राधाचरण गोस्वामी--- ४ राधादेवी या रामादेवी (जयदेव की रामचन्द्र की सवारी-४७६ माता)--५०१ राधाबाई---४७४ राधावल्लभी वैष्णव--- ५६७ राधावल्लभी सम्प्रदाय-५६१, ५६२, रामचन्द्र शुक्ल-७, ४१, १४७, ३०६, 4E3, E00 राधा सम्प्रदाय-५०० राषासूधानिधि--६०७ रानाडे (प्रो०)---२४०, २५६ राम (मवतार श्री रामचन्द्र)—६, ६७, ४८३, ४८४, ४८६, ४८७, ४८८ २०२, २०६, २१०, २१२, २१४, २२२, २४६, २६६, २८२, २८६, ४६६, ४७०, ४७२

२६४, ३०५, ३१०, ३१६, ३३३, ३३४, ३४८, ३४६, ३४०, ३४१, ४०६-४१४, ४४०, ४४४, ४६७, ४६८, ४६६, ४७४, ४७७, ४७६, 853, 858, 85X, 855, 860, ४६४, ४२४, ४४२, ४४६, ४६५ राम भाग्रह--४७६ राम उत्तर तापनी उपनिषद-3३४ राम-काव्य--३६, ३३३, ३८४, ४६६, ४७२, ४८४, ४८७, ४८६, ४६०, रामकिशोर शुक्ल—३५२ रामकृष्ण महाजन--५४६ रामगुलाम द्विवेदी--३५८, ३६५, ३६६, 308, 350, 350, 355, 808 रामगलाम की प्रति-४३६ रामगोपाल--४७६ रामगोपाल---७ रामचन्द्र (यादव राज)--१६१ रामचन्द्र झा--३७ रामचन्द्र पंत--१०७ रामचन्द्र मिश्र---२६, ३७ ३४६, ३७१, ४४४, ५२८, ५४३, ५८ ६१२ रामचन्द्रिका--३६, ३३२, ३४३, ३४६, ४००, ४६३, ४६६--४७१, ४७२--१६२, १८०, १६०, १६३, १६८, रामचन्द्रिका सटीक (नवलिक्शोर प्रेस, लखनऊ)-४६३, ४६४, ४६४,

रामचन्द्रोदय--४८४ रामचरण---२८८, २६६, ४८१ रामचरणदास---४२४, ४७८ रामचरित्र--४७८, ४७६, ४२६ रामचरित्र चिन्तामणि--४५४ रामचरित्र उपाध्याय--३६, ४८४ रामचरित-मानस (मानस)--१८, ३५, ६७, १३७, १४४, १७६, २८१, २६२, ३१४, ३१६, ३२६, ३३२, ३३६, 330, 33E, 380, 38E--38E, ३४०, ३४२, ३४६, ३४८, ३६०, रामप्रकाश--३३६, ४६६ ३६१, ३६२--३६४, ३६६, ३६६ रामप्रताप सिंह बरौली--४२७ ३७१, ३७२, ३७८, ३८०, ३८२, ३८४, ३८८--३६०, ३६२, ३६३, रामप्रियाशरण--४७४ ४०३, ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४२०, ४२२, ४२३-४२६, ४२८, रामपूर्व नापनी उपनिषद-३३४ ¥30, ¥32, ¥33, ¥35---685, 8x8, 8x8, 880-882, 800, े ४७६, ४८०, ४८४, ४८६, ४८७, राममत्र रहस्य--४८३ ५३०, ५३१ रामचरित-मानस की भूमिका-४२४, 838 रामछटा--४८१ राम की न्यायप्रियता-४०५ रामजहाज---२८६ रामरसायन---३३२ रामतीर्थ (स्वामी)--१२ रामदत्त भारद्वाज-३६० रामदास गौड-४१, ४२३, ४३४ रामदास महन्त--२७६ रामदास (समर्थ गुरु)-४६०

रामदास गायक (ग्वालेरी गोयन्दा)— ४२०, ४२१ रामदासी पथ--४६० रामदीन सिंह--- ५, ५२७ रामनन्दि--- ५ ७ रामनाथ झा--३८ रामनारायण मिश्र--६ रामनारायण (लाला)---२५६ रामनरेश त्रिपाठी---३, १५, ४१, ४२, 380, 828 रामप्रसाद त्रिपाठी---२३४, २३६, ६०० ३६४, ३६७, ३६८, ३६६, ४०२, रामपुर श्रथवा श्यामपुर--३६०, ५४५, x80. x85 रामबोला--३३७, ३३८, ३४७, ३४४. 3 7 7 राममंत्र मुक्तावली--३६६ राममुक्तावली--३६६ राम मे दो तत्वो की मयोजना---रामरक्षा---२५६ रामरक्षा स्तोत्र-३४२ रामरत्नावली (हरबस्शसिंह कृत)--४८२ रामरत्नावली (लक्ष्मण कृत)--४८२ रामरसिकावली---४२३ राम रावण युद्ध--४०४ रामरूप---२६० रामलखन-3१० रामदास (मीराबाई के पुरोहित)---५७३ रामलला नेहछ---३४७, ३६२, ३६३---३६४, ३७१--३७४, ३७७

रामलाल--१५३ रामवल्लभ शर्मा--२५६ रामविनोद---२६ रामविलाप--४०४ रामशलाका--३६२, ३६३, ३६४, ३६७--३६६, ३८० रामशंकर शुक्ल रसाल--- ६, १५ रामशाह--४६५ रामसखे---२७ रामसार---२४६ राम साहित्य--३४, ३६, ३३६, ३६७, ४७४, ४८३, ४८४, ४८७ रामसाहित्य की प्रगति--३३६ रामसिह--१८४ रामसिंह तोमर--- ५५ रामसिंह जी एम० ए०---६१४ रामसुप्रीव मैत्री--३७६ रामानन्द--१६३, २०६, २१०, २१२, २२४, २३१, २३२, २३३, २४४-- रावल खम्माण--१४४ २४६, २४९, २६४, २६४, २७३, रावल लषणसेन री बात--३२७ २७८, २६४, ३३३, ३३४, ४४६, रावल मालदे--३२४, ३२७ ४५४, ४६०, ४६५ रामानन्द राय-६०६ रामानन्दी वैष्णव---२१० रामानन्दी सम्प्रदाय---२२१ रामानुजाचार्य---२०४, २०७, २०८, २१०, २१२, २१३, २२१, ३३६, राव मालदेव--१७६ ४४४, ४८२, ४८८, ४६८ रामायण---२०४, २७३, ४४२, ४५५ राष्ट्रकृट--- ५१ रामायण (बनादासकृत)--४८१ रामायण महानाटक--४७५ रामायण सूचिका---४७६

रामायण (विश्वनाथ प्रसाद)--४७६ रामसनेही---२७२, २८८ रामसनेही मत---२८८ रामशतक--४८२ रामशाह--४६५ रामावतार लीला (रामायण)---२७२, २७३ रामाश्वमेघ--४७८ रामेश्वर सिंह (महाराजाधिराज सर)--30 रामाज्ञा प्रश्न (गुणानुवली)--३५७, ३६२, ३६३, ३६४, ३६६, ३७१, ३८०, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६, 885 रायकृष्णदास बनारस की प्रति--५२८ रायमल्लजी---५८७ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी--१५२, 328 २१७, २१६, २२०, २२२, २२३-- रावण--४११, ४१३, ४२६, ४४२ राव मांगै राछन्द किनिमै खेमै-रा कहिया -- १5६ रावछत्रसाल रा दूहा--१८६ राव रूड़ो---३२४ राव वीको---१८४ राष्ट्रभाषा प्रचार सभा-४२ रास---६०२, ६०३ रास पंचाध्यायी (रणछोड़ भक्तकृत)-EOX

रास पंचाध्यायी (रहीमकृत)—६००
रासपंचाध्यायी (व्यास जी कृत)—५६२
रास पंचाध्यायी (नन्ददासकृत)—५४३,
५४४, ५४८, ५५१, ५५२, ५५३
रासपंचाध्यायी—५५३, ५५४, ५५८,
५५६, ५६३
रासपंचाध्यायी के संस्करण—५५६, ५६०
रासपंचाध्यायी क्रीर भॅवरगीत—५५१,
५५३, ५५६
राहुलपा (शूद्र)—५४
राहुलभद्रा—५६
राहुल सांकृत्यायन—१०, १६, ३३, ४१,
५३, ५६, ५७, ५८, ६४, ७५, ६१,
१०७, १०८, १२४
'रि'

रिट्ठणेभिचरिउ या ग्ररिष्टनेमि चरित्र (हरवंश पुराण)—७४, ७६ रिडमल जी राव—४८७ रिलीजन ग्रीर फोकलोर ग्राव नार्दन-इंडिया—१०३

'री'

रीतिकाल—२३, ३२, ३४, ४६३, ४६६, रेचक—१६६ ४८४, ५८६, ५६२, ६०२, ६०४ रेवन्तगिरि रा रीतिकाल की परम्परा—६०६, ६१६ रेवर्टी (मेज-रीति शास्त्र—३३६, ४६६, ५६३, ५८३, ५८३, ५८४ ५८८, ५८६, ६०३, ६१६ रेवातट—१५६ रीवां—४७५, ४७६, ४८०, ५१६ रेवातट साम्यौ रीवां राज्य—१४१ रीसेन्ट धीस्टिक डिसकशन—२१६ रैदास (रिवद २२२, २२

रुक्मि—१८१ रुक्मिणी—१७६, १८०, १८१, ५५ रुक्मिणी हरण—१८०, ५५० रुविमणी हरण (ग्रंथ)—१८६
रुविमणी मंगल (नन्ददासकृत)—४४०,
४५१
रुविमणी मंगल (नरहरिबन्दीजन)—
६०१
रुद्र—२०५
रुद्रनाथ—३५७
रुद्रनाथ—३५५
रुद्रवीसी (विश्वनाथ)—३४२, ३४३,
३४८, ३८३, ३८८, ३८६
रुद्र सम्प्रदाय—२०६, २१०
रुप्पक—४६६

रूप (फारस का शहर)—१२६ रूप (चैतन्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक)— ६०६, ६०७ रूपक (कों)—१११, १६७, १६५ रूपक भाषा—१६७ रूपाशक्ति—४१३

रेखता—२४६, २७७, २६३
रेचक—१६६
रेवन्तगिरि रास—३४, ६४, १००
रेवर्टी (मेजर, एस० डी०)—१६२,
१६४
रेवातट—१५६
रेवातट साम्यौ—१७१

रैदास (रिवदास)—१७, २१७, २२०, २२२, २२४, २२४, २२७, २२८, २२६, २३१, २४४, २४६, २७४, २८७, ४६६, ४८६ रैदास की बानी—२२४, २२४ रैदासी पंथ--२२५ रैदास के पद---२२४ **रैन--**२५२

लन्डन---३२२

'रो'

रोमावली--१०६ रोला छन्द, (रामायण)--३६२, ३६४ रोहतक (पंजाब)--२७६, २६३ रोहिणी--४६६ रोहिताश्व--५२६

'ल'

लक्ष्मण--१६३, ३६७, ४०१, ४०४, लिलतादित्य--१४० ४१०, ४१२, ४२४, ४२६, ४३६, ललीर--४६० ४४०, ४४६, ४७१, ४७७, ४८४ लक्ष्मण उपाध्याय--३५८ लक्ष्मण कोट--२६० लक्ष्मण (राम साहित्य के कवि)--४८३ लक्ष्मण नारायण गर्दे--१७३ लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर---१०४, 388 लक्ष्मण प्रसाद---२६ लक्ष्मण प्रसाद सुनार---२५६ लक्ष्मण शतक---२४ लक्ष्मणसिंह (राजा)---२७ लक्ष्मणसेन---२३८ लक्ष्मण पद्मावती--३०७ लक्ष्मण सेन (राजा)---५०१ लक्ष्मी---२०५, २२२, ३३४ लक्ष्मीकरा (योगनी)--- ५४ लक्ष्मी चन्द्र (राजकुमार)---३२४ लक्ष्मी नारायण मिश्र--४० लक्ष्मी नारायण--- ५६३ लक्ष्मी प्रेस (कासगंज)---३६०

लक्ष्मीश्वर सिह—३७ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय (डा०)-१२ लखनऊ--३५२, ४८०, ५२७, ५७: लिखमादेवी---५०४, ५१० लखीमदास---२७१ लगन पचीमी--४७६ लब्बयक---१६७ ललकदास--४८० ललित किशोरी--- ५ ललित ललिताग चरित्र--३२, १०५ ललित विस्तर-- ६१ लल्लु भाई पी० पारेख--५१२ लल्लुलाल--१, ३६ लव इन हिन्दू लिट्रेचर--५०७ लव कुश--३८२, ४६७ ला चाटस मिसतीक्स द कान्ह ऐद सरह--५६ लाड़बाई---५४६ लाघाजी राणा-- ५५७ लालदास पुलकित--३७ लालदास (सत कवि)--२७७, २६ लालदास कृष्ण-साहित्य के कवि--५5 लालदासी पंथ---२७८, २६२ लालमणि दीवान--१०० लालमणि वैद्य-५२६ लालमणि मिश्र--- ५२८ लाहुस--१६६, २६१ लाहौर---६, १४१, १६६, २७०

लिखनावली---५०६

लिग्विस्टिक सर्वे झाव इंडिया-१७४ लीलपा--- ५३ लीलावती--३२४

लुचिरपा (बा०)---५४ लुडर्स---२६१

'ল্'

लूइया (कायस्य)--३३, ५३, ५५, ५८, ५१, ६२, ६३ लूकरण---१७८, १८४ लुधर---२६४

'ले'

लैसन--२०४

'लो'

लौ--१६६

'ਬ'

वचनका---२४ वचनिका--१७७ वचिनका राठौर रतर्नासह जी महेश दासौत री खिड़िये री कहीं---१८२ वष्प्रघंटा---६३, ६४ वद्य दंड (प्रतीक)--१७ वज्रयान--१०, ३०, ३१, ३३, ३४, ५३, वादीय सिंह--६६ ४४, ४६, ४७, ४८, ४६, ६२, ६३, वानर (प्रतीक)---६६ ६४, ६४, ६७, ६८, १०१, १०२, वामन---२०३, २३४, ४६४ १०३, १०६, ११३, १३४ वर्डस्वर्थ---३६, ४४६ वर्णकृत्य---५०६ वर्धमान ऋषि--- ५७ वनदेव---४६७ वररुचि-४६ वर्षोत्सव (ग्रंथ)--- ५६०

वरसलपुर गढ़ विजय---१५३

हि• सा• ग्रा॰ इ०--६२

वरुण--४६७

वल्लभस्याति की टीका--- ५६४ बल्लभाचार्य--२०६, २०८, २११, 283, XEX, XEO, XEE, XOO, प्र१०, प्र११, प्र१४, प्र१७, प्र२०, ४२८, ४२६, ४३०, ४३४, ४३४, ४४२, ४६४, ४६०, ४६४, ६०३, ६०४, ६०८, ६१८ वल्लभाचार्य सम्प्रदाय---२१३, २६०,

x00, xe0, 404, 400, 405 वशिष्ठ---३६०, ४७२ वस्तुपाल-- ६४, ६४ वसन्त चौतीसी--४७६ वसुदेव--४६६ 'arr' वाकयात बाबरी---५६२

वाचस्पति---५०५ वाण गंगा--- ६२ वाणी---३५७ वाणी हजारानौ---२२६, २४५ वात संग्रह—३२६

वास्सल्यासिकत--- ५१३ वामन कथामृत-४६३

वाम मागं--- ५२ वायु---२०४, २०६, ४८२ वायु पुराण---३३४, ४९५ वारकरी पंथ--४६०

बारगंल--१९१

बारता-१७७

बार पंची (थियों)--१०६

वाराह (प्रतीक)---६६ वाराह--३३४, ४६५ वाराह पुराण---४६५ वारिपुर---३३६, ३४८, ३४४ वाल्मीकि (महाकवि ग्रादिकवि)---१६२, ३३३, ३३४, ३४८, ३५१, विजयसेन सूरि--३४, ६४, १०० ३८६, ४४७, ४६२, ४६५, ४६६, विजावर राज पुस्तकालय--- ५२६ 859, 853 वाल्मीकि रामायण--९७, ३३४, ३५६, विजौली--१६२ ३७९, ३८२, ३८९, ४०१, ४०६, विज्ञान गीता-४६६, ४६७ ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, विज्ञान योग---२८५ ४३३, ४३४--४३६, ४६४, ४६४, ४६७, ४७५, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ५३० वाल्मीकि रामायण की विशेषता--४६२ वाल्मीकि रामायण क्लोकार्थ प्रकाश--850 वासुदेव (कृष्ण-साहित्य के कवि)---६०६, ४६४ 'वि' .

विश्रकसरी--३२६ विक्टोरिया---२ विकमशिला--३१, ५३, ५५, ५६, ५६, ६४, ६४, ६७, ६६ विक्रम विलास--५६४ विक्रमादित्य---३२४, ३४३ विक्रमादित्य (चित्तौड़ के राजा)---४७६, ४८०, ४८६, ४८७ विग्रह राज--१४२, १६२ विचार माला---२४६ विचित्रोपदेश---२० विजयचन्द---३४ विजयनगर---१६१, १६२, २११

विजयपा---३४ विजयपाल--१४०, १५८ विजयपाल रासो--१७६ विजय भद्र-- ६५, १०० विजयसाल--३२६ विजोगण--३२७ विट्ठल या विठोबा---२०६, २१३, २१६, 855, 858 विट्ठल गिरधरन-- ५४४ विट्ठलनाथ---३५१, ४६८, ५१५, ५२२, प्रव, प्र४व, प्र४४, प्र४६, प्र६४, ४६४, ४७४--४६४, ६०७, ६०८, 303 विट्ठल पंत--१०६, १०७, ११८ वित्तर--- ८८ विद्धरण--६५ विद्या--३५७ विद्याधर कांड--७५ विद्याधर कुमारचन्द्र गति-- ६१ विद्यापित ठाकुर--३६, ३७, २१०, ३०६, ४२२, ४२३, ४००, ४०२, ४०३, ४०६, ४३२, ४३३, ४६४, ६०३, ६०६, ६१६ विद्या प्रचारणी जैन सभा--१८३ विद्या प्रचारिणी जैन सभा पुस्तकालय (जयपुर)---१४८ विद्युत---२०३ विद्वान मोद तरंगिणी--१६

विन्ध्यनाथ मा--३६ विधि---२६३ विनयकुमार सरकार---५०६, ५०७ विनयचन्द्र सूरि--- ६३ विनयतोष भट्टाचार्या---३३, ५७, ५८ विनय पंचिका (रामगुलाम)—४५० विनय पत्रिका (विनयावली)--१७२, विवेक मार्तण्ड--१०६ ३३०, ३३६, ३३८, ३४१, ३४३- विवेक सागर---२४६ ३४६, ३४६, ३६२--३६४, ३६४, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--१६ ४१२, ४१७--४२१, ४३६, ४४२--४४४, ४५२, ४५६, ४८२, ४८७, ሂടട विनय मालिका---२६०, ५७६ विनोद (मिश्रवन्धु)--३, ४, ६, ११०, ६१२, ६१६ विनोद रस---३२४ विप्र--५१६ विभाव--२०८, ४४७, ४४८, ४५० विभागसार--५०६ विभीषण---३६६, ४००, ४०४, ४४०, 338 विभीषण को तिलक--४०४ विमल---२७४ विमलसेन गणघर--७० विमलनाथ---१६ विमर्षिणी---१६१ वियना ग्रोरियंटल जर्नल-१६१ वियोगीहरि--- ५, ४२, ५४४ विरक्त---२७४ विरह मंजरी--- ४४० विराट पुराण--११० विरूपा----५३, ४४, ६२

विल्व मगल-६०६ विल्सन---२७४, ३४२ विल्हण--१६१ विलाजुरी--३०० विवेक दीपिका---२५४ विवेक मुक्तावली--४८१ ३६६, ३६६, ३७१, ३७२, ४०३, विश्वनाथ सिंह (रीवा नरेश)--४७६, ४७७ विश्व वाणी--४२ विश्वभारती (शांति निकेतन)---११, ८७, २७३, २७४ विश्वभारती ग्रंथालय कलकत्ता--१०६ विश्वमभरनाथ शर्मा कौशिक-४० विश्वम्भर मिश्र (चैतन्य महाप्रभु)---२१०, ६०६ विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा--५६१, ५६३ विश्वमित्र--४२, ४१०, ४६८ विशालभारत---४२ विशिष्ठादैत---२०६, २०७, २०८, २१३, 33E, 883, 88X, 880, 88E, 850, 85X, 855 विशुद्ध चक--११३, ६ विशेश्वरपूरी---२८८ विष्णु—६, १६३, २०३, २०४, २०६, २०८, २०६, २१०, २१२, २१३, २८४, ३३४, ३८४, ४१८, ४२१, ४४८, ४८४, ४८६, ४६२, ४६३, ` ¥E¥, ¥E¼, ¥E¤, ¼¤0, ¼¤¥ विष्णु का विकास--- ध विष्णु के दशावतार---१५५

विष्णु पुराण---२०५, ३३४ विष्णु स्वामी---२०५, २०७, २०६, १४७,१४८,१४६,१५१,१७६,३३२ २१०, २११, २१२, २१३, ४६८, ब्हीलर--७० ४००, ६०६, ६०५ विष्णु स्वामी सम्प्रदाय--२१३, ६०६, वृहलर--१५२, १५६, १६०, १६१ ६०५ विष्णुदास--४७६

विसवी---५०४

'वी'

वीजल---३२७ वीजल वियोगण री कथा---३२७ वीझरे ग्रहीर री बात--३२७ वीझरो ग्रहीर--३२७ वीणा--४२ वीणांपा (राजकुमार)---५३,६२,६६,८४ ६०० वीर काव्य---२१४ वीर गाथा काल--१७३, १८८, १६१ वीर बालक---३७ वीरम जी (जोधपुर)---५८७ वीरम जी राव--१७३, १७४, १७५ वीरमदेव चित्तौड़---५७८, ५७६ वीरमदेव कुॅवर---३२६ वीरमान---२७४, २६२ वीरमायण--१७३ वीरसिंह वघेल---२३१ वीरसिंह देव---२५, ४६५ वीरसिंह देव चरित---२४, २४, ४६३, ४६६ वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद ग्रोरछा--

वीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ)—१४३,

१४६, १४७, १४६, १४१, १४६ वैकुंठ--२०४, २०६, २०८, २११

४२ वीरेश्वर---५०३ वीसलदेव रासो—-२४, ३४, १४६, 'ਕ੍ਰ' '<del>à</del>' वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई--४२, २६०, ५२७ वेणी प्रसाद (डा०)-४१, ६० वेणी माधवदास--१७, ३४६--३५४, ३५६, ३६२, ३७१, ३७४, ३७४, ३७८, ३८०, ३८३, ३८४, ३८६, ३८८, ३८६, ३६०, ४०८, ४०६, ४१७, ४२३, ४३३, ४४४, ४६४, ४६४, ४२०, ४४७, ४७४, ४८०, वेद---२६५, २७६, ४६६ वेद (नाम)---३०१ वेदव्यास---३०१, ४९५ वेद निर्णय पंचम टीका--- ५६४ वेदान्त---३००---३०२, ३१३, ३१६, ३२२, ३३२, ४७८ वेदान्त कल्पतरु---२४४ वेदान्त कौस्तुभ---२१३ वेदान्त पारिजात सौरभ--२०६ वेदान्त सूत्र---२०८, २०६, २४४ वेदान्त दीपिका---३८ वेदान्त सूत्र ग्रनुभाष्य---२१३, ५११ 600 वेदार्थ संग्रह---२०७ वेन •नदी---२७१ वेवर---७०

वैदिक धर्म---२८, ३०, १३४ वैद्यक ग्रंथ की भाषा----२६ वैद्य प्रिया---२६ वैद्यमनोत्सव---२६ वैद्य मनोहर सजीवनसार---२६ वैद्य विनोद---२६ वैराग्य---११५, ११६ वैराग्य संदीपिनी--३४७, ३६२, ३६३- व्याकरण 'पाणिन'--४६२ ३६६, ३७०, ३७१, ३७४, ३७४, व्याध-४२० ३८३, ३८४ वैशाली---७२ वैष्णव धर्म---१७४, १७६, १६२, २०२, २०५, २०६, २१०, २११, २१२, २१६, २२१, २२२, २२४, ३३३, ३३६, ४४१, ४८८, ४८६, ४६१ वैष्णव मत---२०५ वैष्णव मतान्तर भाष्कर--३३५ वैष्णव रामदास जी गुरु श्री गोकूलदास जी---३४६, ३६२ वैष्णव सम्प्रदाय---२१२, ५११ वैष्णव साहित्य--२१३ वैष्णविज्म ऐन्ड माहवर रिलीजस सिस्टम्स 8=E, 8E0, 8EE 'वृ'

वृत विचार--- ५६७ वृत चन्द्रिका---४७६ वृत विलास--१६७ बृन्दावन---२०६, २१३, ३५१, ३५६, ४६६, ४६६, ४१२, ४७६, ४८०, ४८६, ४६२, ४६७, ६०६, ६०७ वृन्दावनलाल वर्मा--४१ बुषभ (प्रतीक)--- ६६

वृष्णि--४६२ वृहत काव्य दोहन--- ५६२, ५६६, ५६२, ६०३, ६०४ व्हतनय चन्न--७८ वृहस्पति--३७० वृहस्पति काव्य-३७० व्याधि-- ५४० व्यास---१६२ व्यास जी की बानी--- ५६२ व्यास स्वामी--३६ व्याहलो---५२४ व्यह-२०६, ४४४, ४४७, ४४८ व्योहार राजेन्द्र सिंह-४६३ **'51'** शक---२६३

शेक सागर---६ शंकर---२४ शंकर स्वामी (स्वामी शंकराचार्य) --- २६, २८, ४१, ४२, २०४, २०७, २११, २२०, २६३, ४४३, ४४६ शंकर मिश्र--३५७ शंकर गंज--२७१, २७२ शकर दायलु श्रीवास्तव---२४५ शंख (प्रतीक)---१७ शक्त--११३, ११४, ११६ शत पथ बाह्यण--२०३ गत प्रश्नोसरी--५६८ शब्द---२६७, २६८ शब्द (गंगारामकृत)-४७६ शब्द (विश्वनाथ सिंह कृत)--४७६

शब्द (चरनदास कृत)---२८४ शब्द अलहट्क---२५६ शब्दावली (तुलसी साहब कृत)---२६० शब्दावली (कबीर दास कृत)---२५६ शब्द रत्नावली---२७ गब्द राग काफी ग्रीर राग फग्ग्रा--२५६ गब्द राग गौरी और राग भैरव---२५६ शब्द वंशावली---२४६ शब्द सागर--७ शनानन्द---४०४ शब्दसार---२८३ शरियत--१६६, २६८, ३१२, ३१३, 388 शलख (राजा)---२२, १६३ शिलपा--- ४३ जबरया—-३३, ५३, ५५, ५८, ६१ ज्ञाह रतन--३२७ गशिबुता---१५५ शाहाबुद्दीन (मुल्तान)--१०३, १५५--१६४, १६७, १६८, १६६, १७० शत्रुजय तीर्थ--१४ शत्रुघ्न (राम के भाई)--४६७, ४८४ 'शा'

शांडिल्य---२०७, २१२ शांडिल्य भक्ति सूत्र---२०७, २१२, ४६६ शिव का दर्शन--३५५ शान्ति नाथ--६७ शान्तिनिकेतन--२६३ शान्ति पर्व--४६४ शान्तिपा (ब्राह्मण)--३३, ५३, ५५, शिवदुलारे दुबे---२६० 83 शान्ति प्रिय द्विवेदी---१५, १६ शान्ति रक्षित--५८, ५६

जाक्त पथ---२०५, ४४०, ४५१, ४५२ शाकम्भरी चौहान--१४३ शाकम्भरी झील--१६४ शाकपूणि---२०३ शारवालिपि--१६२ शारंगधर--१७४ गारंगधर संहिता---२४ शालिभद्र सूरि--- १२ शालिवाहन--१२० शाह भ्रालम--१६१ **गाहजहाँ---२६, १८१, १८२, २७६,** २७७, ४६४, ४६६, ६१६, ६१८ शाहजहाँपुर---५२६ शाहपूर (राजस्थान)---२६३ , शाहपुरे---२१६ शाहबलख--१७०, २६३ गाह समरा संघपति--६४ 'হিা' शिखरचन्द्र जैन---१६

शिव (देव)--१०३, १०४, ११३, ११४, ११६, ११७, २०८, ३१८, ३२२, ३२४, ३४८, ३४४, ३४६, ३७८, ४१३, ४१८, ४२८, ४८६, ४६४,

५०६, ५१० शिव कवि---२७ शिवदयाल---२६, २७ शिवदास चारण--१७८ शिवनारायण श्रीवास्तव--१६ शिवनारायण महेश्वरी--३६० शिवनारायण मत---२ ६

शिवनारायणी पंथ--- २ १२ शिवप्रकाश---२६ शिवप्रसाद (सितारे हिन्द)---२, ४७७ शिवपार्वती विवाह--३७८ शिवपार्वती संवाद--४४६ शिवराज भूषण---२४ शिवरानी प्रेमचन्द--४१ शिवरानी शिदायी---२७८ शिवलाल पाठक---३७६ शिव बिहारीलाल वाजपेई--३६३,३६४ शिव संहिता--१६५ शिवसिंह सेंगर--३, १८, २०, ३५६, ३६३, ५२४, ५२६, ५४६, ५५१, ५७८ शिवसिंह विद्यापित के स्राश्रयदाता---४०४, ४१० शिवाजी (छत्रपति)--४६०, ५१५ शिवानन्द--४८० शिवाबावनी--- ६ **बिश्पाल--१**८१, ४६३ 'शी'

शीघ्रबोध--४६३ शीतलनाथ--८६

'शु'

शुंगवंश—-३३४ शुकदेव—-५५१, ५५८ शुजाउदौला—-२६१ शुभंकर—-७८, ७६ शुभ .चन्द्र—-६७ शुक्षद्वैत—-२०६, २०६, २११, २१३,

४६८, ६७६

'वाू'

श्न्यवाद—१०८, १०६ शूर्पणखा कूट—३७६ शूरसेन मथुरा—४६ **'शे'** 

शेख---३०३ शेख भ्रब्दुल कादिर—३०४, ३०५ शेख ग्रहमद फारूकी सर्राहदी--३०६ शेख इब्राहीम---२७२ शेख नवी---३२४ शेख निजामउद्दीन श्रौलिया--१२६ शेख फरीद---२७१, २७२ शेख फरीद सानी---२७१, २७२ शेख ब्रहान--३०१, ३०८ शेख शिहाबुद्दीन मुहरावर्दी---३०४ शेख सलीम चिस्ती--३०५ शेख हसेन---३२२, ३२३ शेरशाह---२६६, ३०७, ३०८, ३१३ शेष---२०७ शेषसादी---२०४ शेष सनातन-- ३५४, ५४६

'হাঁ'

शैतान—२००, २०१
शैली—३६
शैवधमं—३०, ४२, ११४, १३४, १४७, ४४०, ४४१, ४४२
शैवमत—४२, १०२, १७८, २०४, ४४१
शैव सम्प्रदाय—३०
शैव सर्वस्वसार—५०६
शैव सर्वस्वसार प्रमाण भूत पुराण संग्रह
—४०६

'र्य'

शूकर क्षेत्र-३४७, ३४८, ३४४, ३६१ श्यामदास--२८० शृन्य (सहज)--११३, ११४, ११६ श्यामपुर--३६०, ४४४, ४४७, ४४८ वयामलदान (दास)--१६०, १६४, १६७ श्यामबिहारी मिश्र---४६६ श्याम सगाई (सूरदास)--- ५२४ श्याम सगाई (नन्ददास)---- ४४० श्यामसुन्दरदास ग्रग्नवाल—५२८ व्यामसुन्दर (डा०)--३, ८, २१, ४१, १५४, १६४, १६५, १६६, १६८, १६६, २४२, २६०, २६१ ३५२, ३५४, ३७२, ३७४, ३८७, ४१७, ४३४, ५२८, ६११, ६१२

'भा' 'शा'

श्रवण (भक्ति)---२१३ श्रमणाचार--- ६६ श्रावकाचार-- ६६ श्रावस्ती-- ६६

'×T'

शृंगार रस मडन--६०८ श्वंगार-रस-माध्री--४७४ श्वांगार संप्रह-१६ श्रुंगार सोरठ--५०० (2)

श्री---२०४

श्री मन्तकृतदशासूत्र—५४ श्री अनुत्तरोपातिकसूत्र--- ५४ श्री भाचार्य महाप्रभु को स्वरूप-- ५६० श्री माचार्य महाप्रभु की दादश निजवार्ता -- X E o श्री उपासक दशा सूत्र--- ८४ श्रीकान्त--६०७ भोकृष्ण-६, ३७, १४४, १७६, १८०, श्रीनिवास-२१३, ३३६ १६०, १६८, २०४, २०६, २०६--२११, २१२---२१४, २४६, २८६,

३४४, ३८४, ३६०, ३६२-- ३६४, ३६८, ३३६, ४०३, ४८४, ४८६, 8E7-8EX, 8E4-8EE, X03, ५०६ ---५०६, ५११, ५१२, ५१३, प्रश्यः प्ररु४, प्ररूप, प्रवृश, प्रवृर, ४३३, ४३६, ४३७, ४४०, ४४१, ४४२, ४४७. ४४१, ४४२, ४४४, ४४७, ४६०, ४६४, ४६४, ४८४, ५८८, ५६१, ५६२, ५६५, ५६६, ४६८, ६०२, ६०३, ६०४, ६०६, ६०७, ६१८, ६१६

श्रीकृष्णलाल (डा०)---१३ श्रीकृष्णावतार--४६६ श्रीगुरु ग्रंथ साहब-१८, २१६, २१८, २१६, २२०, २२२, २२४, २३१, २३७ २४२, २७०--२७२, २७६, 70E. X03 श्रीगुसांई जीना चतुर्थं लालजी--३५३

श्रीगोबधंन नाथ (गोबद्धंन)---३५०,

४६६, ४६८, ४२१, ४२४

श्रीकृष्ण भट्ट---२४

श्रीचन्द्र---२७१ श्रीचरित्र सुरि जी---६१५ श्रीजीव गुंसाई--- ५७२ श्रीदत्त--३२४ श्रीधर---५६६ श्रीधर पाठक--३६ श्रीनाथ---३५०, ५१६, ५२१, ५३२ श्रीनाथ जी को प्राकट्च वार्ता--५२१ भीनटबिहारीलाल (कलकत्ता)---३८४, ३८८ २६०, ३०८, ३०६, ३३४, ३५०, श्री पतशाह--१६५

भी पति भट्ट---२६, ५६२. ६०६ श्री परम् वट्ट्र---२०७ श्री पर्वत--- ५२, ५५, ६२ श्री पाल-३२६ श्री भगवती सूत्र--- ५५ श्री भक्तमाल सटीक--- ५१८ श्री भाष्य--१७०, २१३, २२० श्री भाष्कर रामचन्द्र भालेराव-४६० श्री मद्भागवत भाषा--३६२, ५४५, ४४६, ४४७ श्री मद्वल्लभाचायं (पुस्तक)--- ५१२ श्री यमुना जी के नाम--- ५६० श्री रंगम (त्रिचनापल्ली)---२०७ श्री राम चन्द्रोदय-४६४, ४६५ श्री राम घ्यान मंजरी--४८० श्री राम शर्मा--१७ श्री रामाचन पद्धति-३३४ श्री वत्स-प्रतीक---६७ श्री वत्स--२०४, ४६७ श्री वन्दन पाठक---३६५ श्री विपाक सूत्र--- ८ ४ श्री वेंकटेश्वर प्रेस (बम्बई)--४३, २२७, २२८, २६०, ४२७, ४२६ श्री स्थानाग सूत्र--- ५४ श्री सनाद्यादर्श प्रन्थमाला (टीकमगद्) 3×5--श्री सम्प्रदाय---२०४, २०६, २१०, २१६, २२१, २२२ श्री साइल राजस्थान रिसर्च इंस्टीटघूट बीकानेर--१५३, १५४ श्री समवायांग सूत्र--- ६५ श्री सूर्य---२६

श्री हरिइचन्द्र कला—५११
श्री ज्ञाता धर्म कया सूत्र—५४
श्री ज्ञानेश्वर चरित्र—१०१
'श्रे'
श्रेणिक (महाराज)—५७
श्रेय—१२३
श्रेयांसनाथ—६६

व्वेताम्बर—३०, ३४, ७३, ७४, ६३, ६५ व्वेताम्बर सम्प्रदाय—६३ व्वेताम्बराचायं—७६, ७६, ६२, ६५ व्वेताक्वेत उपनिषद्—११२

षट्ऋतु वर्णंन—१०१
षट्ऋतु बारहमासा-वर्णंन—३१५
षट्चक्रभेद—११४, ११५
षट् गुराय-विग्रह (ऐव्वयं, शक्ति, तेज, ज्ञान, बल और वीयं)—४४७
पोडश ग्रन्थ—५११, ५१२
थोडश रामायण—३८४, ३८८

संकट मोचन—३६३—३६५
संकर्षण—४६५
संकर्षण—४६५
संकीर्नन—२१०
संकीर्ण दोहा संग्रह—५६
संगीत रघुनन्दन—४७६
संघ पट्टक—६६
संघपित सगरा रामा—२४, ६५, १००
संचारिणी—१६
संजीवनी मंत्र—३५५
संत कबीर—११७, २६७
संत काल—२१७

संत काव्य--१६१, १६२, १६८, २१४, संस्कृत--४५ २१४, २६२, २६३, २६६, २६८, ३२७, ३२८, ४४४ संत तुकाराम--४८८, ४८६ संत बानी---२२४, २७४, २८०, ५८०, प्रद६ संत बानी संग्रह तथा ग्रन्य संतों की बानी -- 20 संत सम्प्रदाय--६६ संत साहित्य--५७, २१६, २१७, २२०, ४७६ संत साहित्य (ले० भुजनाथ)---१२ संत साहित्य का सिहावलोकन--२६३ संत परम्परा--२६= संत सिरीज---२६८ संत वाणी संग्रह--५, २०, २८६ संत सम्प्रदाय---६६, ११७ संत मत--१६२, २१४, २१६, २८०, २६८, ३३३ संत मिश्र--३५७ संत साहित्य (माधव)---१२ संतदास--५६६ संघ्या भाषा---५७, ६५, ६६, ६८ संधि (यों)---७५ संधिकाल--३१, ५०, १०१, १२४, १३२, १३४, १३५, १३८ संधिकाल का साहित्य--१३३ सम्पूर्णानन्द---४१ सम्बोध प्रकरण--- ६६ संभवनाथ--- ६६ संयुक्त प्रदेश--३७३ संयोगिता--१५६, १५७, १५८ संवर (सम्यक् दर्शन) -- ६६

संस्कृत ड्रामा---२३८ संक्षिप्त सूर सागर--- ५१४ सकल कीर्ति---६७ सख्यासक्ति-- ५१३, ५१४ सखी सम्प्रदाय--४३७ सगनावली--३७० सत् कवि गिराविलास--१८ सत् कबीर बन्दी छोर---२५७ सत् गुरुशरण---२५६ सत् नाम--२७६ सत् नामा---२५७ सत् नामी--२७६, २८७ सत् नामी पंथ---२७६, २८६, २६६ २६२, ४८० सतयुग---२२६, २७० सतसई सप्तक---३५७ सतसई (तुलसीदास)--३६२--३६७, ३८४, ३८७, ३८८ सतसई की म्रालोचना--३८७, ३८८ सत्य जीवन वर्मा--१४६, १४७ सत्य नाम---२७५ सत्य नारायण कविरत्न---५, ४१, ५६१ सत्य प्रकाश--४१, २७७, २७८ सत्य हरिश्चन्द्र नाटक--४८३ सत्योपाख्यान--४८० सत्संग कौ ग्रंग---२५७ सतसुकृत---२२६ स्थुल भद्र--७४ सदन---२१६, २१७, २१६, ५६६ सदल मिश्र--१, ४३५ सदैवच्छ--३२४ सदैवच्छ सावलिंगा रा दूहा--३२४

सनकादि सम्प्रदाय---२१० सनत्कुमार--४६६ सनेद रासय (संदेश रासक)---१२३ सनातन (चैतन्य सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक)-- समुद्र वर्णन--३१५ ६०६, ६०७ स्पेन---३०१ सप्तर्षियों---३७८ सप्तवार---१०६ सप्तवार नवग्रह--११० सपाद कक्ष--१६३ सम एकाउन्ट भाव दी जिनियालाजी इन दि पृथ्वीराज विजय-१६१ सफेद शक्ति-४६६ सवरी---११० सबल सिंह-१८२ सभापर्व--४६३ सभा प्रकाश---२७ सभा प्रकाश भूषण---२७ सभा भूषण---२७ समकर--४७६ समय प्रबन्ध--४७८ समय बोध--२६ समय सार नाटक--- ५६४ सम्यक् चरित्र--- ६६ सम्यक् ज्ञान-- ६६ सम्यक् दर्शन-- ६६ सम्यौ--१५३--१५५, १७०, १७१ समर पंग--१५६ समर सार---२४ समरसी (समर्रासह)--१४४, १६४, १६५, १६७, १६८ समस्त श्रुति ज्ञान--- ५४

समस्यापूर्ति-४७६

समाधि--११३ स्मार्त वैष्णव--४१८, ४५२ सम्द्रपा--५४ समैसो (लखनऊ)--२८८ सर्च फार हिन्दी मैन्स्क्रिप्ट्स--४६४, 888 सरदार कवि---१६, ५१४ सरव गोटिक---२४०, २४५ सरयू--४७३ सरहपा---३३, ५१, ५३, ५४, ५६, ५७, ४८, ४६, ६१ सरहपदीय दोहा--- ५६ सरहपादस्य दोहाकोष---५६ सरहपादस्य दोहा सग्रह--- ५६ सर्व भक्षपा (शूद्र)---५४ सर्व मुख शरण--४७६ सर्व वारि---३५४, ३५७ सरस्वती भवन, बीकानेर--५७७ सरस्वती भवन काशी--४३४ सरस्वती भंडार--२६० सरस्वती विलास प्रेस, नर्रासहपुर---२६० सरस्वती (वृँदी)--- ५४६ सरस्वती (ब्राह्मणी)--४२७, ४६१ सरस्वती पत्रिका--४२, १०२, ११६ सरसकवि--५१० सरोज (शिवसिंह)--३, ६, १८, २०, ३४२, ३४६, ३६३, ४२४, ४२६, ४४७, ४४१, ४७८ सरोजवज्र--४६ सलख---१५५, १६३ सलीम---३०४ सलोने सिंह---३०८

सस्क्य ब्कं-वुम---३३, ५८ सस्क्य विहार--३३, ५८ ससिव्रता--१५३, १५७ सहज---११४, ११६ सहज मार्ग---६४ सहजयान--३०, ६६, ७०, १०२, १०३, 133 सहजरूप---१०१ सहज संयम्--६६ सहजानन्द---२६०, २६३ सहजोबाई--१८४, २८६ सहस्रदल कमल---१०८, ११४, १६६ सहस्र नाम---२०५ सहस्र विधि--- ५२० सहस्रार--११३ स० हि० वात्स्यायन---१६ सहोर राजवंश--- ५६

सांख्य खद्योतिका—३८
सांख्य ज्ञान—२७६
साँगनेर (जयपुर)—२७६
साँगर—१४६, २७४
साँगर झील—१४२
साँभर झील—१४२
साँईदान—१४४
साँईदान—१४४
साकेत—२०८
साकेत संत—४८३, ४८४
साकेत संत—४८३
साख्याँ—१८२
साखरा गीत—१६१, १८६
साखरा —२३, ४४२

सागरपा (राजा)---५४ सागरदत्त श्रेष्ठि--- ५७ सारदाह (बाराबंकी)---२५७ सात्वत--४६२ सात्वत धर्म (पंचरात्र धर्म)--४३४ साध---२७४ २६२ साधन कवि--३२४ साधु वन्दना-- ५६४ साधो को ग्रंग---२५७ सामन्त सिंह--१८३ सामर युद्ध--२४ सामि ग्रब्बा--७५ सामुद्रिक---२७, ५६६ सायणाचायं---२०३ सारंगधर संहिता---२६ सार---१३८ सारदाह---२ ५७ सारशब्दावली-४६१ सार संग्रह---२६, २७ सालह (नल का पुत्र)---१८३ साल्ह गुजरात का राजा---३२७ सालिवाहन---३२४ सावन कुंज (ग्रयोध्या)---४३३ सावय धम्मदोहा--७१, ८३ सावलिंगा---३२४ साहित्य की झाँकी--- ६ साहित्य प्रकाश (रा० शं० शु० रसाल) -- ? X साहित्य परिचय-(रसाल)-१५ साहित्य भवन (प्रयाग)--११७ साहित्य नहरी---२६, ५१६, ५१७, प्र२६ साहित्य विमर्श--- ५

साहित्य सेवा सदन काशी--- ५३८ जाहित्यिकी (रा० प्रि० द्विवेदी)--१६ साहिबा---१८६, ३८३ 'सि' सिंघाययच दयालदास---१७२ सिंघ-४६, ४७, ७३, १६६, १६२, सिद्धान्त बोध--२५४ 308, 300, 304, 308 सिधबाद--३४५ सिधुनद (ग्राम)--- ५४६ सिधनदी--४४ सिंह (प्रतीक)---६७ सिंहपूर--६६ सिहल--६४, ११६, २००, २६१, ३१३, ३१४, ३१४, ३१७, ३२० सिहल द्वीप वर्णन---३१४ सिंहल यात्रा वर्णन--३१५ सिक्ख (क्खो)---२१४, २७१, २६२ सिष्या दर्शन---११० सिक्ख पंथ---२१, ६२ सिक्ख सम्प्रदाय---२१६ सिकन्दर लोदी--२३२, २३३, २३७, मीकरी--४०१ २४७, २४८ सिकन्दर शाह—२३० सिंणढायच फहेरापन---१८४ सित कंठ---२६ सिद्ध युग का साहित्य---३३ सिद्ध--३०, ४१३ सिद्धराज--१४१, १४२, १४६ सिद्धराज जयसिंह-६०, ६५, १५२, सीतावट-४०८, ४१० 329 सिद्ध लीला पा--६२ सिद्धसागर तन्त्र---२७ सिद्ध सम्प्रदाय-६६, १०१, ११७, १३३

सिद्ध साहित्य--- ५६, ६६, ७०, १३२, १३३, २६८ सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन-- ६१ सिद्ध हैम---६०, ६१ सिद्धान्त विचार-५६६ सिद्धार्थ--७२ सिद्धि---११४, ११६ सिद्धिमय---२०७ सिया राम रस मंजरी-४८० सियालकोट--१२० सिरदार सिंह (कुँबर)--१८५ सिरसा युद्ध--१७५ सिराथ---२५६ सिलवां लेवी--२६१ सिष्ट पूराण--१०६ सिसोदिया--१४२, ५६६, ५६७ 'सी' सीनली (मौजा)---२६० सीना--७६, १६, २१०, २२२, २८४, ३७६, ३७७. ३७६, ३८७, ३६७, 38E-807, 880, 87E, 880, ४४१, ४६१, ४७०, ४७४, ४७६, मीता कोयल (दक्षिण)---२७२ मीता निर्वासन-३८२ सीता परित्याग-४०५ सीतापुर---५६० सीतायण--४७५

सीताराम प्रिया-४७४

सीताराम सिद्धान्त भ्रनन्य तरंगिणी— सुजान कुमार—३२२, ३३० ४८२ सुजान चिरत्र—२५ सीताराम सिद्धान्त मुक्तावली—४८२ सुजान रसखान—३६, १८४ सीताराम (लाला)—२०, १४७, २१८, सुत्र—२८४ सुत्रांत वैद्य—५४ सीताराम—३५ सुदर्शन वैद्य—५४ सीताराम झा—३७ सुदर्शन विरत्र—६६, ८७ सुदर्शन विरत्र—८६, ८७ सुदर्शन (नाम विशेष)—४०, २३५, ५१०, ५७२ सुदर्शन (चक्र)—२६६ सुदर्शन (चक्र)—२०५ सीस्तान—५८४

सुन्दर--१८१, २७६ सुन्दर सिणगार---१८१ सुन्दरी (धनपाल कवि की बहिन)--- = ३ सुन्दरी (कमला की बहिन)--१४८ सुन्दरी तिलक--१६ सुन्दरदास---५७, २७२, २७६, २८० सुन्दर ग्रन्थावली---२१६ सुन्दर विलास---२८० सुन्दरदास---(ग्राचार्य)---२६० सुन्दरदास (ग्वालियर निवासी)--४६६ सुन्दर श्वंगार-- ५६६ सुकरात---२६६ सुकवि---५१० सुकवि कंठहार---५१० सुकवि सरोज--७, ३५६, ५४८ सुखदेव मिश्र-- ४६७ सुखदेव---२८५ सुख निधान---२६६

सुख सम्पति राय भंडारी-४१

सुखानन्द---२२०, २२२

सुगल--४७६

सुग्रीव---४११

सुजान चरित्र---२५ सुदर्शन वैद्य--५४ सुदर्शन चरित्र--- ५६, ५७ सुदर्शन (नाम विशेष)--४०, ८७, ८८ सुदर्शनदास (बाबा) --- २६० सुदर्शन (चक्र)---२०५ सुदामा चरित्र--५६० सुधवा--१५६, १६२ सुधा---२ सुधाकर झा---३८ सुधाकर द्विवेदी---२४५, २७४, ३१०, ३८०, ३८७, ३८८, ४०६ सुपाइर्वनाथ---१६ स्फुट पद---६०७ सुब्बासिह--१६ सुबोधिनी--६०७ सुभद्र झा (ग्र०)---३८ सुभद्रा हरण---३७ सुमन्त--४४० सुमतिनाथ---१६ सुमति हंस--३२५ सुमित्रा (लक्ष्मण की माता) -- ४२६ सुमित्रा (महादेव की माता)---२३८ सुमित्रानन्दन पंत--३६, ४० सुरत---२८३ सुरति शब्द योग---११४ सुरति सम्वाद---२५१ सुरेश्वरानन्द---२२०, २२२ सुलतानपुर (जालंधर)---२७१

सुल्तान स्तुति---३१३ सुबाहु--४६८ सुशीला---२१०, २२१ सुबुम्णा---५७, ११३, ११६

'सू'

सूकर क्षेत्र माहातम्य-भाषा--३६० सूक्ति सरोवर---२० सूजा जी राव-- ५८७ सूत्र भाषा---२१३ सूदन--१८, २४ सूफी मत--१६६, १६७, १६६--२०२, सूरदाम के लौकिक स्राचार--५३२ २६४, २६६, ३०१, ३०२, ३११, ३१२, ३१७, ३१८, ३२८, ३३०, ३३२

सूफी सतो---२६४, २६६, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०८ सूफी सम्प्रदाय--३०१, ३०६ सूफी सिद्धान्त--२६६, ३०८, ३२८ सूरज पुराण--३७० सूरजदास (सूरक्याम)--- ५१५, ५२५ सूरत--३२२

सूरदास--४, ४, ६, २७, २६, ३४, ३६, २१७, ३२४, ३३०, ३४२, ३४३, ३४४, ३५४, ३६०, ३६१, ३६३, ३६४, ४०२, ४२०, ४८४, ४६८, ५००, ५०३, ५१३, ५१५, ५१७, प्ररूप--प्र३०, प्र३१, प्र३२---**५३६, ५४०---५४२, ५४७, ५५७,** ५६१, ५६४, ५६५, ५६५, ५६५, ५०२, ६०३, ६०४, ६०७, ६१८, 383

सूरदास के कृष्ण--- ६

सूरदास जी नु जीवन चरित्र--३५३ सूरदास का दृष्टि कूट सटीक--- ५१४ सूरदास का दृष्टि कूट सम्बन्धी पद--प्र१६, प्र२२ सूरदास जी का जीवन चरित्र--- ५१५, ४१६, ४२१, ४२३, ४२६ सूरदास के ग्रन्थ--५२४---५२६ सूरदास जी का पद--- ५२५ सूरदास जी के मनोवैज्ञानिक चित्र--X 3 8 २१४, २४६, २७४, २८०, २८१, सूरदास जी के माम्प्रदायिक म्राचार--X 3 7 मूरदाम जी की साहित्यिक परम्परा--सूरदास जी का ग्राध्यात्मिक सकेत--सूरदास (नलदमन के रचियता)---३२४ सूरदास मदन मोहन--५ ५६, ५६० सूरध्वज--५६० सूर पचीसी-- ५२५ सूर्य (देव)---२०३---२०५, ४१८ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला--३६, ४० सूर्यकान्त शास्त्री--- ८, १५ मूरसागर--४६, ३५५, ३५६, ३६०, ३६१, ४०३, ४४६, ४१३, ४१५---४१७, ४२०, ४२४, ४२७--- ४३२, प्रवेत, प्रवेद, प्रवेद, प्रवेद, ६०३ मूरमागर---५२६ सूरमागर की हस्तलिखित पोथियां--४२६---४२८

सूरसागर की ग्रालोचना---५२८

सूरसारावली--- ४१६, ४१७, ४२६, ५२६

सूरसिंह—१८४ सूरसुवमा—३६८ सूरसेन—(राजा)—२२२ सूरसेन (जयपुर)—२८८ सूरसेन—३२४

'से'

सेकंड ट्रिनियल रिपोर्ट ग्राव दि सर्च फार हिन्दी मैनुसिकप्ट्स--२२४, ४६४ सेकरेड बुक भ्राव् दि ईस्ट---७३ सेटिनदी---- ५४ सेन----२१७, २२०, २२१, २२३, २२४, २२८, २३१, २४६, ४६६ सेनवंश---१०३ सेनापति--३५, ४७३, ४७४ सेलेक्सन फ्राम हिन्दी लिट्रेचर---२०, ॰ २१८, २६६, २८६, ३७१, ४६३, ५७६ सेवक---२७५ सेवादास---२२६ सेवानन्द---२७७ सेवाराम--१०० सेवासदन-४० सेहवान---२१६

'**तै'** सय्यद जलालुद्दीन सुर्ख पोश—-३०४

सैयद वंदभी मुहम्मद गौस—-३०५
सैयद मुहम्मद श्रालम—-३०५
सैयद मुहीउद्दीन---३०८
सयद मुहीउद्दीन कादरी--१२७, १२८,
१३०
सैयद सुलेमान नदवी--२६६. ३०१,
३०२, ३३१, ३३२

सोरठ (स्त्री)--३१८

सोरठ (स्थान)---३२७ सोरठ रा दूहा---३२४ सोढ़ीनाथ--१८२ सोढ़ीनाथी री कविता--१६२ सोढ़ भारवासी रा छन्द--१८६ सोपान देव---१०७ सोम---२०३ सोमनाथ--१४१, २१८ सोम प्रभुसूरि--- २४, ६३, १०० सोमपुरी (बिहार)--६३, ६४ सोमेश्वर--१५६, १६०, १६२, १६३ सोरों--७, २३, ३५६, ३६१, ५४८ सोलंकी---१४१, १४३ सोहणी---३२७ सोहणी बात---३२७ 'सी'

सौराष्ट्र—४७ सौरिपुर (द्वारिका)—६७ स्थूलभद्र—७३

स्वप्नावती—३०७
स्वयंभू—छन्द—७६
स्वयंभू व्याकरण—७५
स्वयंभू देव—७४—७७
स्वस्तिका (प्रतीक)—६६
स्वाधिष्ठान—११३, १६६
स्वामी नारायण सिंह—२८६, २६२
स्वामी नारायण पंथ—२६०, २६३
स्वामी रामानन्द और प्रसंग पारिजात—

'स्व'

२४५ स्वासै गुंजार---२५७ ं **'स्म'** स्मरेण---५३६ स्मरण (भिक्त)—२१२ स्मरणशक्ति—५१३ स्मिथ (विसेन्ट)—१४०, १४६, १४७, १७४, २३४, २६३ स्यमंतक मणि—२०५, २६३ स्याद्वाद—(ग्रनेकान्त)—६८, ६६ 'ह'

हंटर—२३४
हंस—४२, ३२६
हंस जवाहर—३२६
हंस गुक्तावली—२५१
हंस गुक्तावली—२५१
हंसावती—१५६, १५७
हंसीपुर—१५६
हक्किलत—१६६, १६८, २१५
हक्किलत—१६६, १६८, ३१२, ३१४
हक्किलत—१६६, १६८, ३१२, ३१४
हळयोग—३२, ५७, ६४, १०६, १०६, हर्षनाथ झा—३६
१३२, १६५, २१४, २१६, २६३, ह्र्यंनाथ काव्य ग्रन्थाव
२६६, ३१०, ३१६, ३२१

त्वीस—३००
हनुमन्नाटक—४२४, ४६७, ४७४, ५६३
हनुमन्न-१६३, ४१५, ४२६, ४४०
हनुमान का सागर लंघन—४११, ४१४
हनुमान चालीसा—३६४—३६५
हनुमान जन्म लीला—४६६
हनुमान जी स्तुति—३६८
हनुमान रावण सम्बाद—४०६
हनुमत विजय—४८१
हमीजुल्ला खाँ—२०
हफीजुल्ला खाँ हजारा—२०
हक्या—३०१
हमारी नाद्य परम्परा—१६
हमारे गद्य निर्माता—१६

हि० सा० मा० ६०---६३

हम्मीर---३८५ हम्मीर रासो—-२४, ३१४, ३३२ हम्मीर काव्य--१६७ हम्मीर महाकाव्य--१४३, १६७ हमीर पुर---१४१, १४२ हरदोई---५६४ हरप्रसाद शास्त्री---५६, ६७ हरप्रसाद धूसर---२८६ हरराज--१८२, ३२४, ३२८ हरविलास शारदा-१६०, ५७६, ५७६, 458 हरबस्शसिह---५८२ हरसेवक की काम रूप की कथा---३२६ हरसेवक मिश्र---३२६, ३२८ हर्षनाथ झा---३८ हर्षनाथ काव्य ग्रन्थावली---३८ हर्षवर्धन---४० हरिकृष्ण प्रेमी--४० हरिगीतिका---१३७ हरिचरित्र--- ५८८ हरिज् मिश्र---२७ हरिदास---२७८, २६२ हरिदास बनिया-५७४, ५७६ हरिदास स्वामी--- ५६०, ६०७ हरिदास की बानी--- ५६१ हरिदासी सम्प्रदाय---६०७ हरिनाम---२६६, २६४ हरिनारायण झा---३८ हरिनारायण शर्मा (पुरोहित)---२१६ हरिपंत--१०७ हरिपुर---३५५

हरिभद्र--५८, ५६, ६२ हरिभद्र सूरि का समय निर्णय—६२ हरिस्मरण--१०२ हरिमोहन झा--३८ हरिराज---१५६, १६२, १६३, १७६, 323 हरिरामचन्द्र दिवेकर--४८८ हरिराम व्यास--५६१, ५६२ हरिराय (गोस्वामी)--५२१ हरिराम वल्लभी--५६० हरिरामपुरी--२७८ हरिवल्लभ--५६७ हरिवंश---३७ हरिवंश पुराण---- ८०, ६७, ४६५, ४६७, よおま हरिवंश राय---२६, ६०१ हरिवंश व्यास--५७३ हरिव्यास मुनि---६०६, ६०८ हरिव्यासी---३६ हरिश्चन्द्र (सत्य)--३४२, ५२६ हरिषेण--७३ हरिहर पंत--१०७ हल्लीस कीड़न--- ५५३ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण---२२६ हस्ति (प्रतीक)-- ६६ हस्तिनापुर---६६, २१८ 'हा' हाजी बाबा--३२३

हाजी बाबा—३२३ हाथरस(श्रलीगढ़)—२६०, २६३, ३६१, ३७० हापिकंस—४६२

हापाकस--- व्हर हार्नले--- ४६, ७० हारूरशीद---२६६, ३०० **'हि'** 

हिंडोरा वा रेखता—२५७ हिंडोला—२६४

हिन्दी---६

हिन्दी उपन्यास (शिवनारायण)—१६ हिन्दी काव्य धारा (राहुलजी)—१६ ५६,६४,१२४

हिन्दी कोविद रत्नमाला—३ हिन्दी कविता का विकास (ब्रानन्द ! कुमार)—१४

हिन्दी का सक्षिप्त इतिहास (रा० ना० त्रि०)—१५

हिन्दी के किव ग्रौर काव्य (ग० प्र० द्वि०)---१५ हिन्दी के मुसलमान किव----६ हिन्दी के वर्तमान किव ग्रौर उनका काव्य (गि० द० शु०)---१५

हिन्दी के सामाजिक उपन्यास (ता० शं० पा०)--१६

हिन्दी गीत काव्य (स्रो० प्र० सर्ज् —-१६

हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास--१०१ हिन्दी नवरत्न--४, १६६, १६७, १६८, ३६४, ३८०, ३८८, ४७२, ४२३

हिन्दी नाटक साहित्य की समालोचना (भीमसेन)—१६

हिन्दी नाटकों में हास्यरस—६ हिन्दी नाट्यचिन्तन (शिखर चन्द्र जैन)

-- १६

हिन्दी नाट्य विमर्श (गु०लें ें हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास ना० प्र० मि०)—१६